and interpretations as a suppression of the TUN

#### श्रीहरिः

## 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

१-कल्याणका 'सदाचार-अङ्क' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्टोंकी पाठ्यसामग्री है। सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथास्थान कई वहुरंगे चित्र भी दिये गये हैं।

२-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआईरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क जानेके वाद ही रोप ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे रुपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिखकर भेज दें, जिससे बी० पी० भेजकर 'कल्याण' को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े।

३-मनीआर्डर-कूपनमें अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और चाहक-संख्या स्पप्टकपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या स्पप्टकपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या सरण त रहनेकी स्थितिमें 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नया ग्राहक वनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी रूपा करें। मनीआर्डर 'व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय'के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।

४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें 'सदाचार-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे उसकी बी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० भी चली जाय। ऐसी खितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप पी० बी० लौटायें नहीं, रुपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक वमाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी भी रुपा करें। आपके इस रुपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे वचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक वनेंगे।

५-'सदाचार-अङ्क' सव ग्राहकोंके पास रिजस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सभी ग्राहकोंको भेजनेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महानुभावोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके कमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुल देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर रूपालु ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६-आपके 'विशेपाङ्क'के लिफाफे ( या रैपर )पर आपका जो ग्राहक-तम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या बी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहि**ये** और उसके उल्लेखसहित पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

७-'कल्याण-व्यवस्था-विभाग' तथा 'व्यवस्थापक गीताप्रेस'के नाम अलग-अलग पत्र, पार्सल, पैकेट, रिजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर 'पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ ( उ० प्र० )'—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८-'कल्याण-सम्पादन-विभाग,' 'साधक-सङ्घ' तथा 'नाम-जप-विभाग'को भेजे जानेवाले पत्रादिपर भी अभित्रेत विभागका नाम लिखनेके वाद पत्रालय—गीताप्रेस, गोर्खपुर—२७३००५ ( उ० प्र० )— इस प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक कल्याण-कार्यालय, पत्रालय गीताप्रेस ( गोरखपुर ) उ० प्र०

## श्रीगीता-रासायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके असूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं । दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है, जिनके पठा-णठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके खाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई वाधा नहीं है। आजके नाना भयसे आकान्त, भोग-तमसाच्छन्न समयमें तो इन दिव्य यन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है, अतः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय प्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेक सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंको—जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है—श्रीगीताके छः प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टेवके नामका जप, ध्यान और मृतिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें यथाकम रखा गया है। इन सभीको श्रीमञ्जगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्वेरणा दी जाती है । सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यन्नमें सम्मिलित होवें। पत्र-व्यवहारका पता— मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय— स्वर्गाश्रम

( ऋषिकेश ), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल ( उ० प्र० )।

### साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलिम्बत है । आत्मविकासके छिये सदाचार, सत्यता, सरळता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणांका संग्रह और असत्य, क्रोध, होभ, हेप, हिसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ट उपाय है। मनण्य-मात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३० वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी । सदस्योंके छिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छक भाई-वहनोंको ४५ पैसेके डाक टिकट या मनीआर्डर अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक उस हैनिन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई ग्रुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुपोंको इसका सदस्य वनना चाहिये । विशेष जानकारीके छिये कृपया निःशुल्क नियमावर्छी मँगवाइये। संघसे सम्वन्धित सव प्रकारका पत्रव्यवहार नीचे हिस्से पतेपर करना चाहिये। संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय-विभाग, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपट—

गोरखपुर ( उ० प्र० )।

### श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमञ्जगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय, दिव्यतम जीवन-ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रकी अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है । इन ग्रन्थोंके प्रचारसे लोकमानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और्रे श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। दोनों प्रन्थोंकी परीक्षाओंमें वैठनेवाले लगभग वीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५० ( चार सौ पचास ) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक-श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय-स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश),

जनपद--पौद्धी-गढवाल ( उ० प्र० )।

'सदाचार-अङ्क'की विषय-सूची

| विषय पृष्ठ                                                                     | -मख्या     | विषय           |                                         | ' वष्ट-सः         | ख्या  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| १–सदाचारगृर्ति भगवान् श्रागगेश विश्वका                                         |            | स्व            | मी श्रीरुरुपोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यर्ज   | । महाराज )        | 26    |
| कल्याण करे [पण्डितराज जगन्नाय]                                                 | १          | १ ७हम          | वहारमे पालनीय सदाचरण [ सक               | लित ] 🔭           | ३२    |
| २-सदाचारनप मङ्गलमय भगवान्का गुभस्तवन                                           |            | १८-स           | राचार—धर्मव्यवग्थाका ,अन्यत             | म अङ्ग            |       |
| [ संकलित ]                                                                     | २          | ( <del>1</del> | हामण्डलेखर स्वामी श्रीमजनानन्दर्ज       | ो सरस्वनी)        | ₹₹    |
| ३—वद हो सदाचारके मुख्य निर्णायक ( अनन्त-                                       |            | १९-स           | दाचार एव जीलका स्वरूप, परि              | भापा एव-          |       |
| श्रीविनुपित दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी-गारदापीटा-                                   |            | मह             | स्च (प० श्रीतारिणीशजी झा,               | व्याकरण           |       |
| घीश्वर जगद्गुर शंकराचार्य स्वामी श्रीअमिनव-                                    |            | *              |                                         |                   | ३४    |
| विद्यातीर्थर्जा महाराजका आगीर्वोद )                                            | ą          | २०−सः          | गचारके लिये क्या सीखे <sup>१</sup> [ सक | लित ]∵            | ३५    |
| ४-मदाचारका प्रागम्भक सोपान (अनन्तश्री-                                         |            |                | देक मदाचार (श्रीनीरजाकान्त              |                   |       |
| विभूपित जगद्गुरु श्रोशंकराचार्य पश्चिमाम्नाय                                   |            | ें दे          | ागर्मा, विद्यार्णव, एम्० ए०-, ए         | खं -ए <b>कं</b> ० |       |
| श्रीद्वारकागारवापीठाधीश्वर श्रीअभिनव-                                          |            |                | ०, पी-एच्० डी० ) 🕶                      |                   | ३६    |
| सिचदानन्दतीर्थं स्वामीजी महाराजका शुभाशीर्घीट)                                 | ) ሄ        |                | तोक्त सदोचार (अद्वेय खामीड              |                   |       |
| ५-सदाचारसे भगवत्प्राप्ति [ मानव-जीवनका                                         | 3          | सुर            | वदासनी महारान )                         | •••               | ४१    |
| उद्देश्य ] ( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु                                         |            | २३-स           | राचारकी आधार-शिला ( र                   | गोरक्षपीठा-       |       |
| गंकराचार्य पूर्वाम्नाय गोवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी                                |            | धि             | पति श्रद्धेय महन्त श्रीअं               | वेद्यनाथजी        |       |
| श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराजका आशीर्वाद) 🎌                                     | ų          | मह             | ाराज )· · ·                             | •••               | ४६    |
| ६-विश्वके अम्युदयका मूल स्रोत-सदाचार्                                          |            | <b>२</b> ४–अ   | द्भुत सदाचरण—सहज-ग्राहिता ( प           | ारसमणि)           | ૪૭    |
| ( अनन्तश्रीविभृषित जगद्गुरु गंकराचार्य                                         |            | २५-सर          | राचारके सूत्र ( पूज्य श्रीडोंगरेजी      | महाराज )          |       |
| ऊद्वीम्नाय श्रीकाशीमुमेरपीठापीश्वर स्वामी                                      |            | [ ]            | भेपक—श्रीवटरुद्दीन राणपुरी ]            | •••               | ४८    |
| श्रीगंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद )                                      | ६          | २६-स           | राचार—मानवका सहज घर्म                   | ( स्वामी          |       |
| ७-दैनिक सद्चार (अनन्तश्रीविभ्पित जगहुर                                         |            | શ્રી           | सनातनदेवजी महाराज ) · · ·               | • •               | ४९    |
| शंकराचार्यं तमिळनाडु-सेत्रस्य काञ्चीकामकोटि-                                   |            | २७—सर          | राचारमयी जान-दृष्टि [ संकलित ]          | •••               | ५१    |
| पीटावीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी                               |            | २८-अ           | ाचार, विचार और संस्कार (ः               | श्रीवजरग-         |       |
| महाराजका आशोर्वाद )                                                            | ٥          |                | श्रीजी ब्रह्मचारी )                     |                   | ५२    |
| ८-सदाचारके वाधक वारह दीप [ संकलित ]                                            | 6          |                | गचार-विवेचन (डॉ० श्रीविद्याधरर्ज        |                   |       |
| ९-धर्म और सटाचार ( अनन्तश्रीविम्पित स्वामी<br>श्रीकरपात्रीजी महाराज ) •••• ••• | 0          |                | २०ए०,एम्०ओ०एल्०,पी-एच्०र्ड              |                   | ५४    |
| श्राकरपात्राजा महाराज /<br><b>१</b> ०–दीन-आर्तके सेवा-सदाचारसेपुण्य-लाभ[सकलिन] | <b>۹</b>   |                | द्रियसयम—मनका सदाचार [ संक्             | _                 | ५६    |
| १९-अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता                                         | १३         |                | राचारका वास्तविक स्वरूप औ               |                   |       |
| (ब्रह्मानीरक रेवेस श्रीनयदयाळनी गोयन्दका) •••                                  | १४         | _              | तेदान (प० श्रीदीनानायजी वर्मा,          |                   |       |
| १२-गृह्श्योका सदाचार [ संकल्ति ]                                               | <b>२</b> ० |                | द्यावाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यावि     | •                 | ५७    |
| <b>१३</b> —सयम और सदाचारसे मानवका कत्याण                                       | •          | ३२-स           | राचारका महत्त्व ( यात्रिकसम्राट्        | ् प०              |       |
| ( नित्यळीळाळीन परमश्रद्वेय भाईजी श्रीहनुमान-                                   |            | গ্ৰ            | विणीरामजी गर्मा, गौड, वेदाचार्य         | ) ε               | देव   |
| प्रसादजी पोदार )                                                               | २१         |                | गचारका स्वरूप-तत्त्व ( श्रीदेवदत्त      |                   |       |
| २४-सदाचारके लक्षण और परिभापा (श्रीवैष्णवपीठा-                                  |            | का             | व्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृति-तीर्य )       | •,•• 8            | ६२    |
| धीश्वर आचार्य श्रीविट्ठलेशजी महाराज ) 🕶                                        | २५         | ३४दुर          | ाचारका 'कुफल [∙सकलित ]                  | **,* 8            | दें ₹ |
| १५-मदाचार-जननी भारत-संस्कृतिकी जय हो।                                          |            |                | (ाचारका स्वरूप और महत्त्व               |                   |       |
| [ कविता ] ( रचियता—महाकवि श्रीवनमालि-                                          |            |                | वेदप्रकागजी गाम्त्री, एम्०              |                   |       |
| दासजी शास्त्री )                                                               | २७         |                | एच्० डी॰, डी॰ एस्-सी॰)                  |                   | 8     |
| २६-सटाचारके मूळ तत्व (श्रीमट्रामानुजाचार्य                                     |            | ३६स            | (ाचारके मोलिक सूत्र (आचार्य श्री        | तुल्सीजी) ६       | છ     |
|                                                                                |            |                |                                         |                   |       |

| १७-संयम-सर्वजयी (तैलङ्ग स्वामी) ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास्त्राचार्य ) " ११३                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७-स्थम-स्थापा ( १००५ स्थापा )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५९—महाभारतमें सदाचार-विवेचन ( श्रीगिरिधरजी                                                                 |
| ३८-सदाचारके मौलिक तत्त्व (आचार्य श्रीरेवानन्द-<br>जी गौड़ ) ••• ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | योगेश्वर, एम्० ए०) "११८                                                                                    |
| जा गाड़ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०-श्रीमद्भगवद्गीतामे सदाचारका सिद्धान्त                                                                   |
| ३९—सदाचारकी महिमा ( पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( श्रीमत्परमहं सपरिवाजकाचार्य श्रोत्रिय व्रहानिष्ठ                                                         |
| मित्र, वार ६०, वार ८५ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्री १०८ स्वामी ईश्वरानन्दगिरिजी महाराजः                                                                   |
| ४०-सदाचार-मीमांसा ( पं० श्रीरामऋष्णजी द्विवेदी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वेदान्तमार्तण्ड, आयुर्वेदाचार्य, महामण्डलेश्वर) १२२                                                        |
| -9G I-UI )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६१-महात्मा विदुरकी सदाचार-शिक्षा (श्रीगिरिवर-                                                              |
| ४१–सदाचारः परो धर्मः (स्वामी श्रीओंकारानन्दजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चरणजी अग्रवाल, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ) १२३                                                                |
| सहिर्याण जापित्रप्र /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६२—श्रीमद्भागवतमे वर्णित साधु-संतोंका शील-                                                                 |
| 84-Han acials   100   1   100   1   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | सदाचार (प्रो॰ पं॰ श्रीमैरवदत्तजी उपाध्याय) १२४                                                             |
| ४३-सदावारका गारमा ( अञ्चल २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६३—उपपुराणोंमे सदाचारकी अवधारणा ( डॉ॰                                                                      |
| ४४-वदाक्त सदाचार (आयात आठमामामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवरं', एम्० ए०,                                                                   |
| न्यापव्यवाग्रं स्त्र ५-७ ता । १०१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न ) " १२८                                                                          |
| ४५-वेदोंमे सदाचार (स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा सदाचरणीय [संकल्ति] १३४                                                          |
| विदेह) ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५-श्रीमद्देवीभागवतमे सदाचार (महामहोपाध्याय                                                                |
| ४६-अथर्ववेदमे सदाचार ( डॉ॰ श्रीवासुदेवकृष्णजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अाचार्य हरिशकर वेणीरामजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-                                                              |
| चतुर्वेदी, डी॰ लिट्॰) ८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विद्यारदे, विद्याभूषण, संस्कृतरत्न, विद्यालंकार ) १३५                                                      |
| ४७-उपनिपदोमे सदाचार (श्रीसोमचेतन्यजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| श्रीवास्तव, एम्॰ ए॰, शास्त्री, एम्॰ ओ॰एल्॰) ८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६६–सदाचारी कौन ! [ संकल्प्ति ]                                                                             |
| ४८-सत्कर्मपर भी गर्व नहीं—साधुताकी कसौटी १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चार्या गए ।                                                                                                |
| ४९-उपनिषदोंमे सदाचार-सूत्र ( श्रीअनिरुद्धाचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | लालजी गुप्त ) · · · १३८<br>६८—सेवक-सेव्यका कृतज्ञता-भाव · · · १४२                                          |
| वेंकटाचार्यजी महाराज, तर्कशिरोमणि ) ९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६९-आगम-ग्रन्थोमे सदाचार ( डॉ० श्रीकृपादांकर-                                                               |
| ५०-सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये [संकलित] ९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नी गुक्क, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) · १४३                                                                      |
| ५१-ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्रन्थ और सदाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| ( साहित्यरत्न पं० श्रीगुरुरामायारेजी अग्नि-<br>होत्री, एम० ए० ) ९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७०—सदाचारी जीवनका सुफल [ संकल्प्ति ]                १४४<br>७१—वैदिक ग्रह्मसूत्रोमे संस्कारीय सदाचार  ( डॉ० |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीसीतारामजी सहगल 'शास्त्री', एम्॰ ए॰,                                                                    |
| ५२ - ऐतरेयत्राह्मणकी एक सदाचार-कथा (डॉ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्, एम्॰ ए॰, एल्-<br>एल॰ वी॰,साहित्यरत्न, आर॰ एम्॰ पी॰)''' ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एम्० ओ० एल्०, पी-एच्० डी०) ••• १४५                                                                         |
| एल्॰ वी॰,साहित्यरत्न, आर॰ एम्॰ पी॰) ° ९६<br>५३—श्रुति-स्मृति-पुराणोमे सदाचार-दृष्टि ( डॉ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७२—वौधायन-सूत्रोमे खदाचार-निरूपण (श्रीसुवाराय<br>गणेशजी भट्टी) १४७                                         |
| भीसर्वानन्दजी पाठक, एम्० ए०, पी-एच्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७३-दैनिक सदाचार [संकलित] १४८                                                                               |
| डी॰ ( द्वय ), डी॰ लिट्॰ ) ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७४-आयुर्वेदीय सदाचार ( डॉ॰ श्रीरविदत्तजी                                                                   |
| ६१० ( ६४ ), ६१० (७५० )<br>५४–मनुस्मृतिका सदाचार-दर्शन ( श्रीअनूपकुमार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्रिपाठी, वी० ए०, एम्० एम्० एस्०, डी०                                                                      |
| जी, एम्० ए०) १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ए० वाई० एम्०, पी-एच्० डी०) · · · १४०                                                                       |
| ५५-मनुस्मृतिप्रतिपादित सदाचार (आचार्य प०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७५-सदाचारके सात पुष्प [ संकल्प्ति ] १५०                                                                    |
| श्रीविश्वम्भरजी द्विवेदी ) *** १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७६-आयुर्वेदमे सद्वृत्त या सदाचार ( डॉ० श्रीशिव-                                                            |
| भ्द-श्रीराम-कथामे सदाचार-दर्शन (श्रीविन्देश्वरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शंकरजी अवस्थी, शास्त्री, एम्० ए०, पी-                                                                      |
| प्रसाद सिंहजी, एम्० ए०) १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | एच्० डी०) ••• ० •• १५                                                                                      |
| ५७-आर्य-नारीकी आदर्श सदाचार-निष्ठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७७-प्राचीन भारतमे सत्य, परोपकार एवं सदाचार-                                                                |
| ( वाल्मीकीय रामायण ) ['संकलित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | की महिमा (प्रो॰ पं॰ श्रीरामजी उपाध्याय,                                                                    |
| (बील्माकात रामान्त / Г. न्यूकरा ] १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| ६८—वाल्मीकीय रामायणमें श्रीरामके सदाचारसे<br>जिल्ला ( पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एम्० ए०, डी० लिट्०) १५                                                                                     |
| <del>द्राव्या । ए० श्रारामगारायणमा ।त्रप</del> ्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७८—आचारके प्राचीन नियम ( पं॰ श्रीवल्लभ-                                                                    |

| रामजी शर्मा, खाण्डिल्य ) · · · · · १६०<br>७९—ग्रुभाचार ही सदाचार [ संकल्प्ति ]   · · · १६२ | ९६-सांख्य-योगीय सदाचार ( डॉ॰ श्रीगङ्गाधरकेशव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७९-ग्रुभाचार ही सदाचार [ संकल्प्ति ] १६२                                                   | 'गुर्जर' एम्० ए०, 'आनन्द' )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ८०-भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन                                                     | ९७-सदाचारके दो पहलूयम और नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( पं०  श्रीगोपालप्रसादजी  दुवे, <b>एम्०  ए०,</b>                                           | (विद्यावाचस्पति पं० श्रीगणेशदत्तजी शर्मा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| साहित्यरत्न) " १६३                                                                         | इन्द्र, डी० लिट्०) २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ८१-शिवोपासना और सदाचार ( श्रीहीरसिंहजी                                                     | ९८-सदाचारी पुरुष क्या करे ! [ संकल्प्ति ] ''' २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| राजपुरोहित) १६५                                                                            | ९९-मानिषक चदाचार ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ८२-विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण                                                | १००-सदाचारका स्वरूप-चिन्तन ( श्री के० अवतार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तनी भारद्वान,                                         | शर्मा) २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| े হান্ধ্রী, आचार्य, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ) १६६                                             | १०१—सदाचारकी श्रेष्ठता और फल (श्रीओरीसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ८३-मध्वगौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमे सदाचार ( डॉ॰                                               | स्वेटमार्डन) " २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीअवधविहारीलालजी कपूर, एम्० ए०, डी०                                                      | १०२-सदाचारकी आवश्यकता ( श्रीगुलावसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| फिल्॰ ) ••• १७१                                                                            | 'तागर' एम्० ए०, एल्० टी०) ''' २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ८४-श्री-(रामानुज-) सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त                                            | १०३-सदाचारकी मान्यता ( श्रीवेदप्रकाशजी द्विवेदी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( अनन्तश्री जगहुर रामानुजाचार्य वेदान्त-                                                   | 'प्रकाशः, एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न ) '' २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मार्तण्ड श्रीरामनारायणाचार्य त्रिदण्डीस्वामीजी                                             | १०४-आचार परम धर्म है (श्रीयुत शिशिरकुमार सेन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| महाराज ) १७७                                                                               | एम्० ए०, वी० एल्०, सम्पादक (ट्रथा) *** २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ८५-आचरणरहित शास्त्रज्ञानशिल्पमात्र [संकलित ] १७९                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८६-श्रीनिम्वार्कसम्प्रदायमे सदाचार (अनन्त-                                                 | १०५-अचिन्त्य भेदाभेद-मतर्मे सदाचार (प्रमुपाद अध्याणकिशोरजी गोस्वामी) "२१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रीविभृपित जगदुर श्रीनिम्वार्काचार्य भीजीः                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) १८०                                                 | १०६-वैष्णव-सदाचार (श्रीगुरुराजिकशोरजी गोस्वामी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८७ सदाचारसपक [ कविता ] ( श्रीभवदेवजी                                                       | भागवततीर्थं) " २१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| झा, एम्० ए॰, जास्त्री ) १८१                                                                | १०७-वीरशैव-मतमें पञ्चाचार और सदाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८८-चल्लभ-सम्प्रदायमे सदाचार (पं॰ श्री-                                                     | ( जगद्गुरु श्रीअन्नदानीश्वर महास्वामीजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धर्मनारायणजी ओझा ) १८२                                                                     | महाराज) २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ८९-श्रीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त                                                | १०८-सदाचारके साक्षी भगवान् (संत वसवेश्वर) २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | १०९-नाथ-सम्प्रदाय और सदाचार (श्रीशि० भ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( पं ० श्रीअवधिकशोरदासजी वैष्णव,<br>ध्रेमनिधिः )                                           | देशमुख) २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ९०-वैखानस-सूत्रमे वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार                                                 | ११०-त्रौद्ध-सदाचार (डॉ० श्रीमाहेश्वरीसिंहजी महेग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( चल्लपल्लि भास्कर श्रीरामकृष्णमायार्युल्लु,                                               | एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ) २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एम्० ए०, वी॰ एड्॰ ) "१८६                                                                   | १११-सहनगीलता (जातकमाला) २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ९१-भारतीय संस्कृति और सदाचार (पं॰                                                          | ११२-(धम्मपदभ्मे प्रतिपादित सदाचार-पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीअरुणकुमारजी शर्मा, एम्० ए० ) *** १८९                                                   | (डॉ॰ श्रीनायृहालजी पाठक) " २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ९२-रामराज्य और सदाचार (श्रीगंकरदयालजी                                                      | ११३—जैन-धर्मग्रन्थोंमं सदाचार (जैनसाब्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मिश्र, एम् ० काम् ०, विद्यावाचस्पति ) *** १९१                                              | श्रीनिर्मलाजी, एम्० ए०, साहित्यरत्न,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ९३-वाणीका सदाचार [संकल्प्ति] *** १९३                                                       | भाषारत्न) २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ९४-मानसमें श्रीरामका सदाचार (मानसरल डॉ॰                                                    | ११४-सदाचार-संजीवनी (ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीनाथजी मिश्र ) *** १९४                                                                  | हरिभाईजी 'ब्यास' ) · · · · · २३३<br>११५—संत कवीरका सदाचारोपदेश(श्रीअभिलापदासजी ) २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ९५-सदाचार-यज्ञ (पण्डित श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री) १९६                                         | the state of the s |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| श्रीरामकृष्णजी द्यर्मा )                                            | २३८         | १८२-महानुरुपेकि अपमानसे पतनः "                                                                 | २७१         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ११७-सदाचारके आठ शतु-मित्र [ कविता ] (स्वामी                         |             | १४४-सदाचारके कतिग्य प्रसन्न ( डॉ॰ श्रीमोतीलाल -                                                |             |
| श्रीभोलेबावाजी )                                                    |             | जी गुप्त, एम्० ए०, पी-एच्० टी०, डी०                                                            |             |
| ११८-रामस्नेही साध (सदाचारी) का छक्षण और                             | ( ) (       | जी गुप्त, एम्० ए०, पी-एच्० टी०, डी०<br>लिट्०)                                                  | २७1         |
|                                                                     |             | १४५ -ऋषियोंका अन्यतम सदाचार-अपिग्रह                                                            |             |
| सङ्ग (श्रीहरिनागयगजी महाराज, बान्त्री,                              | <b>55</b>   | ( श्रीवसन्तदोपगिरगवजी कुलकर्णी ) 💮 😬                                                           | २८          |
| रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्यपीठाधिपति, रामधाम् )                       | र४२         | १४६-सदाचारके प्रतिष्ठानकभृषि-मदर्षि                                                            |             |
| ११९-समर्थ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त (डॉ॰                         |             | (१) सनकादि कुमार *** ***                                                                       | २८३         |
| श्रीकेशव विष्णु मुले )                                              | २४३         | (२) ब्रह्मर्षि विसष्ठका क्षमा-प्रसङ्घ                                                          | 261         |
| १२०-आर्युसमाजमे सदाचार (कविराज श्रीछाज्रामजी                        |             | (३) महर्षि गीतम 🎌 😁                                                                            | २८          |
| शर्मा, शास्त्री, विद्यावाचस्पति )                                   |             | (४) महर्षि वात्मीकि और सदाचार                                                                  |             |
| १२१-सिख-धर्म और सदाचार (प्रो० श्रीठाठमोहरजी                         |             | ( श्रीहरिंगमनाथजी ) ***                                                                        | २८६         |
| उपाध्याय, एम्॰ ए॰ )                                                 |             | (५) भगवान् बद्याम                                                                              | २८९         |
| १२२—पारसीधर्ममे सदाचार (श्रीमती खुरशेदवान् जाल)                     |             | (६) महात्मा विरुद्ध और उनका खदाचारो-                                                           |             |
| १२३–दानशीलता (मूहात्मा जरशुम्त्र)                                   |             | पदेश ( न्वामी श्रीहीसनन्द्जी ) 😁                                                               |             |
| १२४-महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा                               |             | ( ७ ) परमज्ञानी श्रीशुकदेवजीकी सत्सङ्गनिष्ठा                                                   | २९₹         |
| १२५-सेवा और परोपकार (महात्मा ईसा)                                   | २५३         | (८) महर्षि पतञ्जलि · · · · · · · १४७–ग्रुभान्मर [ मंकलित ] · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २९५         |
| १२६-इस्लाम-धर्ममे सदाचार (प्रेपकश्रीवद्रहीन                         |             | १४७-ग्रुभान्तार [ संकिति ]                                                                     | २९इ         |
| राणपुरी दादा )<br><b>१</b> २७—संयम सदाचारका वल                      | २५४         | १४८-सदाचार—अतुल महिमान्वित (श्रीअश्विनी-                                                       |             |
| १२७-सयम सदाचारका वल                                                 | २५५         | कुमारनी श्रीवास्तव 'अनल' )                                                                     | २९७         |
| <b>१२</b> ८-संतोका सदाचरण [कविता] (श्रीनारायण स्वामी)               |             | १४९-सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राति ( श्रीव्योमकेश                                                |             |
|                                                                     | २५६         | भट्टाचार्यः, साहित्यभूपण )                                                                     | २९९         |
| १२९-सदाचार ही जीवन है (श्रीरामदासजी                                 |             | १५०-सदाचारमे अप्तमोत्थान (पं० श्रीवाक्रामजी                                                    |             |
| महाराज शास्त्री, महामण्डलेश्वर )<br><b>१३</b> ०—अहिंसाका प्रभाव     | २५७         | हिवदी, एम्० ए०, वी० एड०, साहित्यरत्न )                                                         | <b>₹०</b> ₹ |
|                                                                     | २५८         | १५१-सदाचार अर्थान् जीवनका धर्ममें प्रवेश                                                       |             |
| १३१-सदाचार-यत्र, तत्र और सर्वत्र ( श्रीहर्षद्राय                    | <b></b>     | ( श्रीराममुख्जी मन्त्री ) *** *** :                                                            | ३०४         |
| प्राणयकरजी वधेका )<br>१३२-संतकी सरलता :                             | २५९         | १५२-धार्मिकता सदाचारद्वारा प्रकट होती है ( डॉ॰                                                 |             |
|                                                                     | रदर         | श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰                                                        |             |
| १३२-आचार परमावस्यक ( टॉ॰ श्रीजयमन्तजी                               |             | डो॰)                                                                                           | २०७         |
| मिश्र, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डो॰, व्याकरण-<br>साहित्याचार्य ) •••••••••• | 252         | १५३-जीवनका अमृत-सदाचार (कलाकार                                                                 |             |
| साहित्याचार्य )<br>१३४-चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये                  | 177         | श्रीकमलागकरसिंह्जी )                                                                           |             |
| <b>१३५</b> -प्रजा-पालनका सदाचार                                     | 793<br>250  | १५४-किसीके कप्रकी उपेक्षा उचित नहीं इ                                                          | ₹१₹         |
| <b>१३</b> ६-सत्-तत्व और सदाचार ( पं० श्रीवैद्यनाथजी                 |             | १५५-सदाचार मानव-मनकी महानुभावता है (पं                                                         |             |
|                                                                     | २६५         | श्रीजगदीशजी पाण्डेय, बी०ए०, बी०एड०)                                                            | 535         |
| <b>१३</b> ७आचार-धर्म (प० श्रीगदाधरजी पाठक)                          | 744<br>DE10 | १५६—सतका बन्यवाद ! (पारसमणि) इ<br>१५७—कर्णकी दानशीलता                                          |             |
| <b>६३८</b> -ईश्वरीय पथका सदाचार ( आचार्य शंकर ) · · ·               |             | १५७-कणका दानशालता इ                                                                            | ₹\$         |
| १३९-सदाचारका आधार सदिचार (श्रीविवानन्दजी)                           | २६९         | १५८-सदाचारकी महिमा [ कविता ] ( रचियता—<br>श्रीमदनजी साहित्यभूपण, विशारद, शास्त्री,             |             |
| १४०-आर्य-नारीकी सदाचार-निष्ठा                                       |             |                                                                                                |             |
| १४१-सदाचारका प्रशस्त वत (साध्वी श्रीकनक-                            | •           | साहित्यरत्न ) · · · २<br>१५९—सदाचारके प्रहरी—                                                  | 888         |
| प्रभाजी )                                                           | २७१         | / A \                                                                                          |             |
| १४२-वन्य तीर्थस्थलीमें सदाचारकी एक झलक                              | •           | ( १ ) भगवान् आद्यशकराचार्यः                                                                    | १५          |
| ( ५० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री )                            | २७२         | प्रसादजी साही ) ••• ••• ३                                                                      | 9#          |
| •                                                                   |             | · · · · /                                                                                      | · • •       |

| (३) गोस्वामी श्रीतुल्सीदासबी " ३१८                                | १७७-भजनमार्गके वाधक (सत ज्ञानेश्वर) *** ३५९                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (४) राष्ट्रगुरु श्रीसमर्थ स्वामी रामदासजी                         | १७८-सदाचारकी प्रेरणा-सूमिसत्सङ्ग (श्रीमती                           |
| ( डॉ॰ श्रीकेशविष्णुजी मुळे )                                      | डॉ॰ धनवतीजी) <b>१६७</b><br>१७९-स्वावलम्बन ३६१                       |
| (५) संत पुरंदरदासके विचार [ सदाचार                                | १७९-स्वावलम्बन ःः ः ३६१                                             |
| <b>भो</b> वन-मार्गके कण्टक और निवारण ]                            | १८०-पुरुपार्यचतुष्टयका मूल सदाचार (अनन्त-                           |
| ( डॉ॰ ए॰ कमलनाथ 'पङ्कज' एम्॰                                      | श्रीविमृपित पूच्यपाद श्रीप्रमुद्त्तर्जा बहाचारी                     |
| ए०, पी-एच्० डी० ) ःः ३२२                                          | महाराज) " ३६२                                                       |
| (६) भगवान् महावीर और सदाचार                                       | १८१-सदाचार और पुरुपार्थ ( श्रीरामनन्दनप्रसाद-                       |
| ( ः। चार्य श्रीतुलसी )                                            |                                                                     |
| (७) सदाचारके अद्भुत प्रहरी खामी                                   | सिंहजी, एम्० ए०, डिप्० इन्० एड्०) : ३६५                             |
| दयानन्द ( डॉ॰ श्रीसुरेशव्रतजी रायः                                | १८२-सदाचारी वालक ध्रुव ३६७<br>१८३-दयाकी प्रतिमृति राजा रन्तिदेव ३६९ |
| एम्० ए०, डी० फिल्०, एल्०-एल्०<br>बी०) · · · २२६                   |                                                                     |
| बी०) ३२६                                                          | १८४-सदाचारका आदर्श-सादा जीवन उच विचार                               |
| १६०—स्कियोंमे सदाचार (श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त<br>'हरिः) · · · ३२७ | ( डॉ॰ श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम्॰ एस्-                        |
| 'हरिः ) · · · · · · ३२७                                           | सी०, पी-एच्० डी०) ३७०                                               |
| १६१-परोपकारके आदर्शमहर्षि दधीचि " ३२८                             | १८५~सदाचार और शिष्टाचार ( प० श्रीउमेश-                              |
| १६२-सदाचार-पथ ( श्रीपरमहस्रजी महाराज, ३२९                         | कुमारजी शर्मा, गौड़ ) · · · ३७२                                     |
|                                                                   | १८६-परनिन्दा गर्हित-कर्म (चेस्टर फील्ड) 💛 ३७३                       |
| १६३ - सुखी वननेका उपाय (रामकृष्ण परमहंस) ३२९                      | १८७–पड़ोसीधर्म और सदाचार ( प० श्रीकृष्णदत्तजी                       |
| १६४-सदाचार-विवेचन (पं० श्रीरामाधारजी दुवे) ३३०                    | भ <b>ङ</b> )                                                        |
| १६५-सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक घरातल                             | १८८—सटाचार-मूर्ति—अीहनुमान्जी ( साहित्य-                            |
| (पं० श्रीरामानन्दजी दुवे, सहित्याचार्य ) · · · ३३७                | वारिधि डॉ॰ श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवास्तव                              |
| <b>१६६</b> —सदाचार और मानसिक स्वास्थ्य ( डॉ॰ अमीन) *** ३४१        | एम्॰ ए॰, एल्॰ टी॰, एल्-एल्॰ बी॰ ) *** ३७८                           |
| <b>२६७</b> —सुल-समृद्धि एवं आरोग्यका मूलाधार—                     | १८९-चारित्र्य और सदाचार (श्रीरामाश्रयप्रसाद                         |
| सदाचार (आचार्य श्रीवृज्ञमोहनजी दधीच ) ३४३                         | सिंहजी) *** ३८०                                                     |
| २६८-प्रवोध [ कविता ] (श्रीसूदासजी ) १४४                           |                                                                     |
| १६९-शास्त्रोका निष्कर्पार्थ-सदाचार (प०                            | १९०-आधुनिक वेप-भृपा और विळासितासे<br>चारित्रिक हास ३८ <b>३</b>      |
| श्रीसूरजचदजी 'सत्यप्रेमी' डॉगीजी ) ३४५                            | १९१—सर्वथा सुखी एव सदाचारी वननेके लिये आचरणीय                       |
| ३७०-मनुष्य और पशु [ संकलित ] ३४६                                  | कर्तव्य (श्रीशान्तिचन्द जैन) *** ३८६                                |
| १७१-सदाचार और सस्कार (कुमारी मञ्जुश्री, एम्०                      | १९२-चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत श्रीरामचरित-                     |
| ए०, साहित्यरत्न, रामायण-विज्ञारद ) 💛 ३४७                          | मानसः (प॰ श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम्॰                              |
| १७२—सहिष्णुता और सदाचार (कु० निर्मल गुप्ता,                       | ए॰, श्रास्त्री, 'मानस-स्यासः ) १८७                                  |
| प्राघ्यापिका) ३५०                                                 | १९३-सदाचार-सजीवन (महात्मा तिरुवल्ख्वर) ••• ३८८                      |
| १७३-सदाचार-भक्तिका एक महान् साधन (श्री                            |                                                                     |
| के० वी० भातखण्डे, वी० ए०, वी० टी०) ३५३                            | १९४-सदाचार (पूज्यपाद महातमा ठाकुर श्रीश्री-                         |
| १७४-सदाचारका सर्वोत्तम स्वरूपभगवद्भजन                             | सीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज ) २८९                                  |
| ( श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) ३५५                                  | १९५-साधुके लक्षणाः (संत दादूजी) *** ३९०                             |
| २७५-असत्-मार्गका त्याग (दासवीघ) *** ३५६                           | १९६—सदाचारका मूल मन्त्र—भगवत्-शरणागति                               |
| १७६—सदाचार और भक्ति (आचार्य डॉ॰ श्रीसुवा-                         | (पं० श्रीजानकीनाथजी दार्मा) *** ३०१                                 |
| लालजी उपाध्याय, 'शुकरत्न', एम्॰ ए॰,                               | १९७-श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त                      |
| पी-एच० डी०, साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री ) ३५७                  | ् ( श्रीपरुषोत्तमदासजी ज्ञास्त्रीः गामसेहिः                         |

| सम्प्रदायाचार्य खेड्णा ) ३९३  १९८-सदाचार-रााली ( रामस्तेही-राम्प्रदायके संत स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज ) ३५४  १९९-इमारे राष्ट्रिय जीवनकी आधारिजला— सदाचार ( प० श्रीमृगुनन्दनजी मिश्र ) ३९५  २००-सदाचारका अनिवार्य पज्ञ—'अनुसासनः (प्रो० श्रीवेदेन्द्रजी व्याम, एम० ए०, हिंदी, संस्कृत ) ३९७  २०१-सदाचारसेवी दृष्ट आदर्श जासक तथा राजपुरुष— (१) आत्मजानी महाराज अस्वपति ३९८ (१) संस्वादी राजा हरिश्रन्द्र ३९८ (१) संस्वादी महाराज दिलीच ४०१ (४) सर्वस्व दानी महाराज रख ४०२ (५) प्रेमप्रयण विदेहराज जनक ४०३ | (६) सत्यविष्ठ पिनामद भीष्म २०२-महारमा भीष्म हा मदानार प्रमीपदेश २०३-महारमा सुधिष्टिर है जीवनीन मदानार ही खादर्श जिखा (अवालीन भीष्पदाराजी सपानद हा) ४०६ २०४-प्रशासनीम मदानार (जीव श्रीमुन-द्रवसदारी मार्ग, एम० ए.५ ए.५ ए.५ ए.५ जीव श्रीमी हानी जिस्ती, एम० ए०, भी-एन० हैं को प्रश्ने हिस्ती, एम० ए०, भी-एन० हैं को प्रश्ने हिस्ती, एम० ए०, भी-एन० हैं को प्रश्ने हिस्ती अन्यका प्रभाव २०४-मुशील अन्यका प्रभाव २०४-मुशील मार्गिकी विस्तार्थी [ जीवा ] प्रश्ने हिस्ती और सदानार (अम्हत्वाद्धी मीता) एम० ए० ( जिति, सम्बत्त ) बीव एड्ल्) प्रश्ने रुद्ध २०९-यदानारक लुपियाम २१०-युमार्थमा २१९-युमार्थमा और नम्न निवेदन प्रश्ने |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (वहुरंगे) १-सदाचारके आदर्श (आवरण-मुराएष्ठ) (१) गीतोक्त सदाचारके उपदेण्टा श्रीहरण (१) विशिष्ठका श्रीरामको सदाचारोपदेश (१) प्रहादका सदाचारोपदेश (१) प्रहादका सदाचारोपदेश (१) प्रहादका सदाचारोपदेश (५) गविष जनक श्रीर शुकदेववीका सदाचार-विगर्श (५) गविष जनक श्रीर शुकदेववीका स्टाचार-विगर्श (१) स्टाचारके माङ्गल्यप्रदाता भगवान् गणपति (१) १५                                                                                                                                                                | भूनी  ४-सदानारके परम आदर्श ( शांसम, भरत,  स्टामण तया शीसीताजी ) १०७  ५-आदर्श सदाचारके उद्धावक—संत नुदर्गदासणे ३१८ ६-सदाचारी शुक्रर भगपान् विष्णुका अनुक्रद ३६७ ७-परम सदाचारी शांहनुमान् ३०८ ८-एलिग्रोके सदानरण ४२४ ९-भोगेष्या-असदानरण(दुर्गुन दुगनार) और परिमान ४२८ ( रेखानित्र ) १०-सदाचारीय अनुष्ठान तथा उसके रदक भगवान् श्रीसीताराम, स्टमण ( प्रथम आवरण-गृष्ठ )                                                                                                                                                                                                                                                        |







श्रीलाभसुभगः सत्यासक्तः खर्गापवर्गदः । जयतात् त्रिजगत्यूज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥

वर्प ५२

गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०३, जनवरी १९७८

संख्या १ पूर्ण संख्या ६१४

# सदाचारमूर्ति भगवान् श्रीगणेश विश्वका कल्याण करें

कल्याणं वो विधन्तां करटमद्धुनीलालकरलोलमाला-रेगलद्रोलम्बकोलाहलमुखरितदिक्चक्रवालान्तरालम् । प्रत्नं वेतण्डंरत्नं सततपरिचलकर्णतालप्ररोहद्-वाताङ्क्र्राजिहीर्पाद्रविवृतक्षणाश्टङ्गभूपासुजङ्गम् ॥ ( पण्डितराज जगन्नाथकृत महागणपति-स्तंत्र )

'जिनके किर-किपोलो (गण्डस्थलों) से निरन्तर (सास्विक) मदप्रवाहकी परम्परा (धारा) प्रस्नित होती रहती है और जिनके चारो ओर मँडराते हुए मौरोके मधुर गुंजनसे दसो दिशाएँ मुखरित रहती है, जो अनादि-सिद्ध प्राचीन गजरत्न हैं, जिनके गजकणोंके सदा हिलते रहनेसे उत्पन्न वायुका उनके आमूपणभृत सर्प किंचित् पण फैलाकर पान करना चाहते हैं, वे मङ्गलमय, सदाचारमूर्ति श्रीगणेशजी आप सब लोगोका सभी प्रकार कल्याण करें।'





# सदाचाररूप मङ्गलमय भगवान्का शुभस्तवन

ॐ तत्पुरुपाय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।। (तैत्तिरीयारण्यक १०।१।२४)

'हम उन प्रसिद्ध श्रेष्ठ परमपुरुप गणपति देवताका ध्यान करते हैं; वे हमें सदाचारकी ओर प्रेरित करें, सत्पथपर लगायें।'

ॐ नारायणाय विदाहे वासुदेवाय धीमहि । तन्त्रो विष्णुः प्रचोदयात् ।। (तित्तिरीयारण्यक १० । १ । २७ )

'हम परमपुरुप नारायणका ध्यान करते हैं, वे भगवान् विष्णु हमारी बुद्धिको सदाचारकी ओर प्रेरित करें, हमें सन्मार्गपर चलायें।'

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इपव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् । दोग्ध्री धेनुर्वोढानङ्वानाशुः सप्तिः पुरंधिर्योपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओपधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ।। (शुक्रयज्ञः, वाजसनेविषं० २२ । २२)

'ब्रह्मन् ! यज्ञादि उत्तम कर्मशील हमारे इस राष्ट्र (भारत )मे ब्रह्मवर्च्छी—तेजस्वी ब्राह्मण, लक्ष्यवेधक और महार्यी तथा अख-शस्त्रमें निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हो । गार्ये प्रभृत द्ध देनेवाली और बैल बलवान् (बोझा ढोने आदिमें क्षम ), हप्ट-पुष्ट तथा अश्व वेगवान् हो । सुन्दरी स्त्रियाँ नागरी (संस्कार-सदाचार-सम्पन्न बुद्धिमती ) हो और युवक वीर, जयी, रथी तथा सभाके लिये उपयुक्त सभासद सिद्ध हों । हमारे राष्ट्रमें पर्जन्य (मेघ) प्रकाम वर्षा वरसायें और ओपवियाँ (ओपवियाँ और फरालें ) फलवती होकर पर्के—अन और फल पर्याप्त सुलभ हो । हमारे योग-क्षेम चलते रहें—अप्राप्तकी उपलब्ध और उपलब्धकी रक्षा होती रहे।'

कल्याणोछाससीमा कल्यतु कुञ्चलं कालमेघाभिरामा काचित् साकेतधामा भवगहनगतिक्लान्तिहारिप्रणामा। सौन्दर्यहीणकामा धृतजनकसुतासादरापाङ्गधामा दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविपदभिनुता देवता रामनामा।।

( शार्ङ्गधरपढति )

'परम कल्याण और उल्लासके मर्यादाखरूप, श्यामल मेघके समान सुन्दर कान्तिवाले तथा साकेत—अयोध्यामें निवास करनेवाले, प्रणाममात्रसे संसारके कठिन क्लेशों ( जन्म-मरणादि दु:खो )को दूर करनेवाले, अपने अनन्त सौन्दर्यसे कामदेवको लिजत करनेवाले एवं जनकनिदनी भगवती सीताके नेत्रोमें सदा निवास करनेवाले, देवताओंद्वारा अभिवन्दित एवं दसों दिशाओंमे प्रख्यात व्यितवाले देवाधिदेव (परव्रह्म) भगवान् श्रीराम सदाचारपरायण समस्त विश्वका मङ्गल करें।

**₩**₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

# वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक

[ अनन्तश्रीविभृपित दक्षिणाम्नायशृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद ]

वेदोंमें ही आया है कि यदि कोई मनुप्य साङ्ग समग्र वेदोंमें पारंगत हो, पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही परित्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि सर्वाङ्गपूर्ण नवशक्तिसम्पन पक्षि-शावक अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं। प्राचीन ऋषियोंने अपनी स्मृतियोमे वेदविहित सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आप्रहपूर्वक यह विधान किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथावत पालन करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोंके पालनसे अन्तमें अपने खरूपका ज्ञान हो जाता है। परंतु व्यवहार-जगत्में इस बातका एक विरोध-सा दीख पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी और समृद्ध दिखते हैं और जो सदाचारके नियमोंका तत्परताके साथ यथावत् पालन करते है, वे दुःखी और दरिद्र दिखते हैं । परंतु थोड़ा विचार करने और धर्मतत्त्वको अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू-धर्म पुनर्जन्म और कर्मविपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग सदाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध दीख पड़ते हैं, इसमे उनके पूर्वजनमके पुण्यकर्म कारण हैं और कुछ लोग जो दुःखी हैं, उसमे उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण हैं। इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कर्म वन पड़िंगे, उनका फल उन्हें इसके वादके जन्मोंमे प्राप्त होगा।

इस समयका कुछ ऐसा रवैया है कि वडे-बडे गम्भीर प्रश्नोंके निर्णय उन लोगोक बहुमतसे किये-कराये जाते हैं, जिन्हे इन प्रश्नोंके विपयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । औरकी बात तो अलग, राजनीतिक जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले विषयोमे भी यह पद्धति सही कसौटी- पर खरी सिद्ध नहीं होती । फिर धर्म और आचारकें वित्रयमें ऐसी पद्धतिसे काम लेनेका परिणाम तो सर्वथा विनाशकारी ही होगा। जो आत्मा चक्षु आदिसे अलक्षित और भौतिक शरीरसे सर्वथा भिन्न है, साथ ही अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विपयमें संदेह उठे तो उसका निराकरण केवल बुद्धिका सहारा लेनेसे कैसे हो सकेगा ! ऐसी शङ्काका निराकरण तो वेदोकें द्वारा तथा उन सद्-प्रन्थों एवं सद्युक्तियोंके द्वारा ही हो सकता है, जो वेदोंके आधारपर रचित हैं।

इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके बलपर निर्णय कर दें कि अमुक नात धर्म है तो उतनेसे कोई बात धर्म नहीं हो जाती। सदाचार वह है, जिसका वेद-शालोंने विधान किया है, जिसका सत्पुरुप पालन करते हैं। तथा जिनका जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें यह सदाचार सुख-सौभाग्यशाली बनाता है। इसके विपरीत अनाचार वह है, जो वेद-विरुद्ध हैं तथा जिसका सटाचारी पुरुप परित्याग कर देते हैं। जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता।

विद्याध्ययनको सम्पन्नकर जन विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा होनेको होते हैं, तन गुरु उन्हें यह उपदेश देते हैं—

अथयदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्शिनः युक्तां आयुक्ताः, अलुक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्त्तरन्, तथा तत्र वर्त्तथाः। (तेतिरीयोपनिपद्, जीक्षावल्ली)

'तुम्हें यदि अपने कर्मके विपयमें अथवा अपने आचरणके विपयमे कभी कोई शङ्का उठे तो वहाँ जो पक्षपातरहित विचारवान् ब्राह्मण हो, जो अनुभवी, खतन्त्र, सौम्य, धर्मकाम हों, उनके जैसे आचार हों, तुम्हें उन्हीं आचारोंका पाठन करना चाहिये।'

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि वच्चोको वचपनसे ही ऐसी बुरी आदते न लगने दी जायँ, जैसे मिट्टीकी गोलियोसे खेलना या दाँतोसे अपने नग्व काटना । विशेपतः बड़ोंके सामने बच्चे ऐसा कभी न करे । मनु (३ । ६३—६५) का कथन है कि ऐसे असदाचारी लोगोके कुटुम्ब नष्ट हो जाते हैं । हमारे ऋषि संध्या-बन्दन और सदाचारमय जीवनके कारण अमृतत्व-को प्राप्त हुए । इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवनमें सदाचारका पालन करके सुख-समृद्धि और दीर्वजीवन लाभ कर सकते हैं। सदाचारके नियम मृत्यः वेडोंमें हैं।

अन्तमें पटाँ हमें हिंदुओं के, बेदिया और लोकिया— इस प्रकार जो भेट किये जाते हैं, उसके विषयमें भी दो शब्द कहने हैं । वह यह कि इस प्रकारका वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और गल्दत हैं । हिंदू-धर्ममें ऐसा कोई वर्गभेट नहीं है । सभी हिंदू वैदिया हैं और सबको ही सटाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये. जो वर्ण और आश्रमके अनुसार मुख वेदग्रन्थोंमें विहित हैं ।

## सदाचारका प्रारम्भिक सोपान

[ अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य पश्चिमाम्नाय श्रीदारकाशाग्दा पीठावीखर श्रीअभिनवसिद्ानन्दतीर्य स्वामीजी महाराजका आशीर्वाद ]

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ 'जीवनमे आचारका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । अत्रज्य 'आचारः परमो धर्मः' कहा गया है और 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः''यद्यप्यधीताः सह पड्भिरद्गेः' छः अङ्गोंकं साथ चार वेदोंको पढ़ा हो, परंतु सदाचारी न हो, उस वेदपाठीको वेद भी पावन नहीं कर सकते हैं। 'आचारगुद्धों सत्वगुद्धिः, सत्वगुद्धों चित्तैकाग्रता, ततः साक्षात्कारः' इस न्यायसे आध्यात्मिकादि सर्वगुद्धिके लिये सदाचार प्रथम सोपान है ।

खेद है, इधर कई सदियोंसे संस्कारहीनोके आक्रमण, शासन, शिक्षा-प्रचार, सम्पर्क-विशेष आदिसे भारतमें दिनोदिन आचारका हास हो रहा है। कई संस्थाओमे महात्माओंके उपदेश, प्रवचन आदि तो होते हैं, परंतु वे मात्र मोक्षकी शाब्दिक बातोके ऊपर ही बळ देते हैं, प्रारम्भमे सदाचारके खरूप कर्मानुष्टानकी तरफ अङ्गुळि-निर्देश भी नहीं करते। आधुनिक शिक्षा-दीक्षा, सिनेमा, ठेळीविजन आदिमे निमग्न जनताका सदाचारकी

ओर ध्यान भी नहीं जाता है। शीव्रणामी यातायान-साधन, विविध देशवासियोका बढता हुआ सम्पर्क— इर्यादिसे भारतमें प्रायः जीवनंत सभी क्षेत्रोमें महान् पर्वितन या विकृति आ रही है। आचारके सम्बन्धमें भी वे ही बातें देखी जाती हैं। कई वातोमेतो 'अध्यमें धर्ममिति या मन्यते तमसाचृता' गीता (१८। ३२)के इस वचनानुसार कुछ लोगोंको सदाचारको दुराचार या मुर्ग्वाचार मगझते हुए भी देखा जाता है, यह किकी ही विडम्बना है और कुछ नहीं। आस्तिक लोगोंको तो 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते' 'यः शास्त्रविधिमुत्स् इय वर्तते कामकारनः।'(१६।२४) इत्यादि गीतोक्त श्रीभगवान्के ही वचनोंके अनुसार सदाचारका पालन करना चाहिये। यही श्रेयोमार्ग है। सदाचरण-तत्परता चारों वणोंको विशिष्टक् पसे शारोक्त कर्मानुसार लग्न, होता है। प्रकृत विश्वमें 'सदाचरणतत्परः' यह श्रोकांश अर्थगर्भित है।

कल्याणका "सदाचार-अङ्ग" सवके लिये प्रेरणादायी तथा उपयोगी सिद्ध हो, यह हार्दिक शुभ कामना है।

# सदाचारसे भगवत्प्राप्ति

### [ मानव-जीवनका उद्देश्य ]

[ अनन्तश्रीविभृषित जगद्गुरु अकराचार्य पूर्वाम्नाय गोवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिरखनदेवतीर्थजी महाराजका आगीर्वाद ]

जीवनमें शान्ति भगवत्प्राप्तिसे ही हो सकती है और यह होती है—निष्काम भावयुक्त सदाचारके अनुष्ठानके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश होनेपर । श्रीभगवान्का साक्षात्कार मनसे होता है । मनमे मल, विक्षेप और आवरण—तीन दोष हैं । पहला दोप मनकी 'मलिनता'(मल) है, जिसका कारण है—जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये श्रुमाशुभ कर्मोंकी वासना । मैले कपड़ेको साबुन या क्षारसे घोनेपर जैसे उसमें खच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन संस्कारोंको घोनेके लिये निष्कामभावसे शासविहित सदाचार-सद्धर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता है ।

मनका दूसरा दोष है— 'विक्षेप' अर्थात् चित्तकी चन्नकता । उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है, ग्रुमा-चारयुक्त भगवान्की भक्ति—दूसरे शब्दों में श्रीभगवान्में ग्रुद्ध प्रेम । प्रेम उसी गस्तुमें उत्पन्न होता है, जिसके रूप और ग्रुणोंका ज्ञान हो । लौकिक पदार्थों में भी उनके रूप और ग्रुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भगवान्में प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवान्के रूप और ग्रुणोंका ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा ग्रुणोंके ज्ञानका साधन है—इतिहास-पुराणहारा भगवान्के पवित्र चित्रका श्रवण अथवा पठन । भगवान्के चित्रका जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना ही अधिक भगवान्मे प्रेम बढ़ता चला जायगा । जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही भगवान्मे मन भी लगने लगेगा। ही-पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेसे ही मन लगता

है और प्रेम बढानेका उपाय—जिसमें प्रेम हो, उसके रूप और गुणोंका ज्ञान ही है। अतः रामायण-महाभारत आदि इतिहास तथा पुराणोंके श्रवण अथवा पठनके द्वारा भगवान्के रूप और गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। भगवचित्र ही भगवद्गिक एवं सभी सदाचारोंकी जननी है—

जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत घरम नेम के ॥ ( रामच ० मानस १ | ३१ | २ )

भगवचित्र-श्रवणसे भक्ति और सदाचार दोनों वढ़ते हैं । सदाचार-रहित भक्तिसे भी भगवान् प्रसन्न नहीं होते और भक्तिहीन सदाचार भी अकिंचित्कर है (नारदपुराण पूर्वभाग)। सदाचारपूर्ण भक्ति ही भगवान्को प्राप्त करनेका साधन है।

इस तरह सदाचारके विना भगवद्गित भी नहीं हो सकती और भगवद्गित्तके विना चित्तकी चन्नळता नहीं मिटती। भित और सदाचार—इन दोनों साधनोंसे चित्त एकाम हो जाता है। चित्तके एकाम हो जानेपर शान्त मनमें विपयोंके प्रति उपराम हो जाता है। फिर सुख-दुःख, भूख-प्यास और सदीं-गरमीके सहन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। कमशः गुरु और शास्त्रोंके वाक्योमें श्रद्धा-विश्वास उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे चित्तका समाधान हो जानेपर मोक्षकी इच्छा होती है। फिर श्रवण, मनन और निदिध्यासनरूप सदाचारके द्वारा भगवान्का साक्षात्कार होनेपर शाश्वत शान्तिकी प्राप्त हो जाती है।

यही प्राणीके जीवनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सदाचार सर्वत्र परम सहायक है |

# विश्वके अभ्युदयका मूल स्रोत--सदाचार

[ अनन्तश्रीविभृषित जगद्गुरु शंकराचार्य अर्घ्याम्नायश्रीकाशीमुमेरुपीठार्धाश्वर खामी श्रीशंकरानन्ट सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ]

सदाचार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके अभ्युद्यका मूल स्रोत है। यदि समाजमें सदाचार अप्रतिष्ठित हो जाता है तो राष्ट्रमें कदाचार खभावतः वद जाता है। सदाचार तथा कदाचार परस्परविरुद्ध हैं। सदाचारका परिणाम परस्परविश्वास, सौमनस्य, सुख एवं शान्ति है । कदाचारका परिणाम समाज या राष्ट्रमें सर्वत्र परस्पर अविश्वास, कलह, दैन्य तथा है। वर्तमानमें हमारा राष्ट्र शनै:शनै: कदाचार-प्रस्त होता जा रहा है । परिणाम भी सुरपप्ट परिलक्षित हो रहा है । अधिकतर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएँ असदाचारसे प्रस्त हैं। अतः राष्ट्रकी शान्ति भी उत्तरोत्तर भट्न होती जा रही है। कहींपर स्थिरता या मर्यादाका अस्तित्व नहीं रह गया है । सर्वत्र खार्थका नग्न-ताण्डव हो रहा है । इस अवसरपर 'गीताप्रेस' द्वारा 'सदाचार-अड्ड'का प्रकाशन अत्यन्त सामयिक एवं समुचित है।

सदाचार शब्दका शास्त्रसम्मत अर्थ—शास्त्रोंके अनुसार सञ्जनोंके आचारका नाम सदाचार है—'सतां सञ्जनांकों आचारका नाम सदाचार है—'सतां सञ्जनानामाचारः—सदाचारः।' अथवा सत् परमात्माके प्राप्यर्थ शास्त्रसम्मत सज्जनोंको आचरणका नाम सदाचार है। दूसरे शब्दोमें शास्त्रसम्मन जिन आचरणोंके करनेपर आत्मा, मन-वाणी तथा शरीरको सुसंस्कृत कर सत्-चित्-आनन्दरूप परमात्माकी उपलिच्छिकी और उन्मुख कर असत्-रूप जगत्के राग-द्वेप-कलह आदि आसुरभावोंसे विमुक्त होकर प्राणी अभ्युदय तथा शान्तिमय वातावरणका निर्माण करता है—कर सकता है, वे कर्म, आचरण या व्यापार 'सदाचार' हैं।

विद्वेपरागरहिता अनुतिष्ठन्ति यं मुने । विद्वांसस्तं सदाचारं धर्ममूळं विदुर्बुधाः ॥ (स्कन्दपुराण, काशीखं० अ० ३५, रहोक २५) शरजन्मा स्कन्द अगल्यजीसे कहते हैं—'मुने! असूया-राग-हेपादि दोपोंसे विमुक्त संत एवं विहज्जन जिन आचरणोंका अनुष्ठान करते हैं, पण्डितलोग उन आचरणोंको धर्ममूल एवं सदाचार मानते या समझते हैं।' सदाचारके पालन न करनेसे मानव निन्दनीय, रोगी, दुःखी और अल्पायु हो जाता है—

दुराचाररतो होके गईणीयः पुमान् भवत्। व्याधिभिष्ट्याभिभूयेत सदाल्पायुः सुदुःखभाक्॥ (स्कन्दपुराण काशीलं० ३५। २८)

इस विपयपर पाश्चात्य विद्वान् जे० मिल्ट सेवर्न नामके विचार भी मननीय हैं । वे कहते हैं—

'That one may attain to the age of one hundred years or more is no visionary statement. According to physiological and natural laws the duration of human life should be atleast five times of the period, necessary to reach full growth. This is a prevailing law, which is fully exemplified in the brute creation. The horse grows five years and lives to about twentyfive or thirty, the dog two and a half and lives to about twelve or fourteen. The camel grows eight years and lives forty. A man grows about twenty or twenty five years, hence if accidents could be excluded, his mormal duration of life should not be less than one hundred.'

(live to Hundred, Kalpaka)

'मानव सौ वर्ष या उससे अधिक आयुतक जीवित रह सकता है, यह कोई काल्पनिक वर्णन नहीं है। शरीर-विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमानुसार मानव- शरीर-अवयवोंकी पूर्णता जितने वर्गमे होती है, उससे कम-से-कम पाँच गुनी आयु मानवकी होनी चाहिये। यह सिद्धान्त या नियम पशु-जगत्के निम्नलिखित उदाहरणोंसे प्रमाणित होता है—अश्व ५ वर्गोतक वढ़-कर पूर्णावयवसम्पन्न हो जाता है और वह लगभग २५ या ३० वर्गोतक जीवित रहता है। कुत्ता २॥ वर्गोतक बढ़ता है और लगभग १२ या १४ वर्षोतक जीवित रहता है। कुत्ता २॥ वर्गोतक वढ़ता है। कुँट आठ वर्गोतक बढ़ता है और लगभग ४० वर्गोतक जीवित रहता है। इसी प्रकार मानव-शरीरकी अवयवपूर्णता २० या २५ वर्षोतक होती है, अतः यि दैवात् कोई विष्न या दुर्घटना उपस्थित न हो तो मानवकी आयु सौ वर्षसे कम न होनी चाहिये।

परंतु हम देखते हैं, कोई विरला पुण्यवान् भाग्यशाली ही सौ वर्षोतक जीवित रहता है। आदिराज मनु कहते हैं—

आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्। आचाराल्लभते कीर्ति पुरुषः प्रेत्य चेह च॥ सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारचान् भवेत्। श्रद्धानोऽनस्यश्च शतं वर्पाणि जीवति॥ (४।१५२-५३)

'सदाचार-पालन करनेसे आयु तथा कान्तिकी प्राप्ति होती है। सदाचारी इहलोक एवं परलोकमें कीर्तिको प्राप्त करता है। यदि कोई विशेष गुण न भी हो; परंतु असूयारहित भगवदीय विधानपर श्रद्धालु है, सदाचारी है तो ऐसा व्यक्ति शतवर्षजीवी होता है। वेदोंके अनभ्याससे, आचारोंकी शून्यतासे, आलस्य एवं अन्नदोषसे मृत्यु विप्रोको मारनेकी इच्लुक होती है।'

'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्','शरीर-माद्यं खलु धर्मसाधनम्' आदि सदुक्तियोंके आवारपर हम कहं सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्विध पुरुपार्थप्राप्तिके लिये मनुष्यका खस्थ रहना अनिवार्य है । स्वास्थ्यका मूल हृदयकी पवित्रता है और हृदयकी पवित्रताके लिये जीवनमे सदाचार भी परमावश्यक है । अतएव मनु भगवान् कहते है—'आचारः प्रथमो धर्मः'—सदाचार ही प्रथम धर्म है । महर्षि वसिष्ठके अनुसार साङ्ग वेदका अध्येता व्यक्ति भी यदि सदाचारहीन है तो उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते । सदाचारहित व्यक्तिका वेद वैसे ही अन्तमें पित्याग कर देते हैं, जैसे पंख उग जानेपर पक्षी अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं । कपटी-मायावीका वेद पापोसे उद्घार नहीं कर सकते । किंतु दो अक्षर भी यदि सदाचारितासे अधीत हों तो उसे (अध्येताको ) वे पवित्र करते हैं । अत: स्वाध्यायके साथ तदनुकूल आचरण परमावश्यक है ।

सारांश यह कि सदाचारके विना प्राणीका ऐहिक एवं पारलेकिक अभ्युदय सर्वथा अवरुद्ध रहता है। निःश्रेयस तो अनन्त कोश दूर है। जिस कर्म या व्यवहारसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रमे राजस-तामस वृत्तियाँ समाप्त हों, भय, कलह, विद्वेष आदि न रहें, सज्जनों-द्वारा परिपालित वे सब कर्म या व्यापार सदाचार हैं। कुछ निम्नलिखित आचार तो अवस्य पालनीय हैं। प्रातः ब्राह्ममुहूर्तमें निद्रात्याग—स्नानोत्तर जप-संध्या आदि ईश्वराराधन, पवित्र भगवत्प्रसादग्रहण, सत्य-सम्भापण, पर-स्त्री-पर-इव्य-हिंसा-त्याग आदि। रात्रिमे भोजन प्रकाशमे करे। विना मुख धोये जलपान न करे, शय्यापर या दूसरेके हाथसे जल न पिये। गुरु एवं माता-पिताकी आज्ञा माने। दुराचारियोंकी संगतिसे बचे और सत्पुरुप विद्वान्की यथायोग्य सेवा करे।

# दैनिक सदाचार

[ अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु शंकराचार्य तमिल्नाडु-क्षेत्रख काङ्गीकामकोटिपीटाधीयर खामी श्रीचन्द्रशेयरेन्ड सरखतीजी महाराजका आशीर्वाद ]

वैदादि शास्त्रोंमें दो प्रकारके धर्मीका उपदेश किया गया है । उनमे एक है-प्रवृत्तिधर्म और दूसरा है निवृत्ति-धर्म । निवृत्तिधर्म ज्ञानमार्गके लिये कहा गया है । प्रवृत्तिधर्म तो जीवन और संसारकी वातोंके विषयमें कहा गया है । जो संसारमे हैं, उनको ठीक तौरपर हरेक काम करनेके तरीके प्रवृत्तिधर्म बताता है । सबेरे साढ़े चार वजेके वाद बाह्ममुहूर्तमें उठकर दोनो हाथोको आँखोंसे लगाकर हाथोको देखना चाहिये। वैसे देखते समय दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वतीदेवीजीका ध्यान करना चाहिये । वादको शौच-कार्यके लिये अर्थात् मल-मूत्र-विसर्जनके लिये जाना चाहिये। उसके बाद दाँन साफ करके स्नान करना चाहिये। बादको कपडे पहनकर भालमें विभूति या चन्दनतिलक धारण करना चाहिये। उसके बाद संध्या-जप, औपासन होम, अग्निहोत्र, पूजा-पाठ, विष्णुमन्दिरमें जाकर दर्शन करना आदि कार्य करने चाहिये। हमारे घरपर जो अतिथि आते हैं, उनको भोजन करानेके बाद खयं भोजन करना, तदनन्तर धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत-जैसे इतिहासोंको पढ़ना आदि कार्य कर्तव्य हैं। फिर थोड़ी देर ध्यान

कर अगले दिनके कर्तश्योक लिये भी तैयारी करनी चाहिये। शामको संध्या-जप, औपासन अथवा अग्निहोत्र, शियजीको मन्दिरमें जाकर शियजीका दर्जन, रानको गिन भोजन, भगविचन्तन अथवा शुभिवचारोक साथ लेटकर सोना आदि कार्य ही मानवके लिये दैनंदिन कर्तश्योंकी तरह करनेके कर्तश्य धर्मशारमे कहे गये हैं। इन कामोको करनेके लिये अधिक-से-अधिक तत्थरताकी आवश्यकता है। यही सदाचारकी कमप्राप्त-परग्रहा भी है।

त्ना आचार दो प्रकारका होता है। एक बाह्य और ट्रसरा आन्तर। बाह्य आचारके अन्तर्गन दांत साफ करना, साफ करना, साफ करने पहुँचानेका प्यान न रन्वना, किसीको कप्ट न पहुँचाना, सत्य बोल्ना, हर्यमें श्रीभगवान् का सदा प्यान करना, खुशीके साथ रहना, सबके साथ सद्व्यवहार करना आदि आते हैं। इस तरहके बाह्य और आन्तराचार गुद्धिके साथ नित्य कमोंको अच्छी तरह करना चाहिये। यही मानवको मानसिक गुद्धताके साथ चित्तना, गुद्धि उत्पन्न कर आर्मिज्ञानकी प्राप्ति कराता है। अतः कि प्रत्येक सदाचारयुक्त मानवको अपना-अपना नित्यकर्म अच्छी तरह पिवत्रतासे सम्पन्न करना चाहिये।

सदाचारके वाधक वारह दोप

कोधः कामो लोभमोहौ विवित्सारुपासूये मानशोको स्पृहा च। ईंप्यो जुगुप्स। च मनुष्यदोपा वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम्॥ एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्पभ। लिप्समानोऽन्तरं तेपां मृगाणामिव लुन्धवः॥ (महा० उ० ५० अ० ४३ । १६ १७ )

'काम, क्रोध, छोभ, मोह, असंतोप, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्रुहा, ईर्प्या और निन्दा—मनुष्योमें रहनेवाले ये वारह दोप सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ट! जैसे व्याध मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेसे एक-एक दोप मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण कर देते हैं।



がたんかんなんなから

### धर्म और सदाचार

( लेखक-अनन्तश्रीविभृषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज )

व्यक्ति, समाज, राष्ट्र—िक्तं बहुना अखिल विश्वके धारण, पोपण, संघटन, सामञ्जस्य एवं ऐकमत्यका सम्पादन करनेवाला एकमात्र पटार्थ है--धर्म। धर्मका सम्यग् ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको अपौरुषेय वेद-वाक्यों एवं तदनुसारी आर्पधर्मप्रन्थोंद्वारा सम्पन्न होता है। सभी परिस्थितियोमें सभी प्राणी धर्मका शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । राजर्षि मनुका कहना है कि सज्जन विद्वानोंद्वारा ही धर्मका सम्यग् ज्ञान एवं आचरण हो सकता है । जिन सजनोंका अन्तःकरण राग-हेषसे कलुषित है, वे परिस्थितिवशात् धर्मके यथार्थ खरूपका अतिक्रमण कर सकते हैं, अतः ऐसे सज्जन-जिनके अन्तःकरणमें कभी राग-द्वेषादिका प्रभाव नहीं पड़ता, वे ही सही मानेमें धर्मका तत्त्व समझ सकते हैं । किंतु उनका आचरण ( कर्म ) भी कभी-कभी किसी कारणसे धर्मका उल्लङ्घन कर सकता है, इसलिये ऐसे सज्जन विद्वान जिनका हृदय राग-द्वेषसे कभी कलुपित नहीं होता, वे हृदयसे वेदादिसम्मत जिस कर्मको धर्म मानते हैं, वे ही असंछी धर्म हैं। मनुका वचन इस प्रकार है--

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। इद्वयेनाभ्यनुकातो यो धर्मस्तं निचोधत॥ (मनु०२।१)

इसके अनुसार उपर्युक्त सज्जनोंके आचरणको ही सदाचार कहा जाता है—'आचारप्रभवो धर्मः' (महाभारत अनु० पर्व १४९ । ३७ )। यहाँ उसी सदाचार-धर्मका कुछ सामान्यतः दिग्दर्शन कराया जा रहा है । मीमांसककुळकमळदिवाकर कुमारिलभहके अनुसार वे धर्म या आचार भी वेदानुमोदित ही प्रशस्त होते हैं। सर्वत्र—सभी देशोंकी परम्परा भी प्रशस्त नहीं होती, किंतु जहाँ अनादिकाळसे वर्णाश्रम, गुणधर्म आदि सभीका पाळन होता

आ रहा है, उसी देशकी सदाचारकी परम्परा प्रशस्त मानी गयी है। इसीलिये भगवान् मनु कहते हैं—

तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। वर्णानां सान्तराळानां स सदाचार उच्यते॥

(मनु०२।१८)

'सरखती और दृषद्वती—इन देवनदियोका अन्तराळ ( मध्यभाग ) विशिष्ट देवताओसे अविष्ठित रहा, अतः यह देवनिर्मित देश 'ब्रह्मावर्त' कहा जाता है । यहाँ तथा आर्यावर्तमें उत्पन्न होनेवाले जनोका अन्तःकरण पवित्र नदियोंके विशिष्ट जल पीनेके कारण अपने प्राचीन पितृ-पितामह, प्रपितामहादिद्वारा अनुष्ठित आचारोकी ओर ही उन्मुख होता है, अतः वर्णाश्रमधर्म तथा संकर-जातियोंका धर्म यहाँके सभी निवासियोंमें यथावत् था। यहाँ उत्पन्न होनेपर भी जिन लोगोंका अन्तःकरण प्राचीन परम्पराप्राप्त धर्मकी ओर उन्मुख नहीं हुआ और वे लोग मनमानी नयी-नयी व्यवस्था करने लगें तो उनका भी आचार धर्ममें प्रमाण नहीं हो सकता; अतः परम्परा भी वही मान्य होगी, जो अनादि-अपौरुपेय वेट एवं तदनुसारी आर्ष धर्मप्रन्थोंसे अनुमोदित, अनुप्राणित हो।

मनुष्योको सदा ही सदाचारका पालन और दुराचारका पित्याग करना चाहिये। आचारहीन दुराचारी प्राणीका न इस लोकमे कल्याण होता है, न परलोकमें। असदाचारी प्राणियोद्वारा अनुष्टित यक्त, दान, तप—सभी व्यर्थ जाते हैं, कल्याणकारी नहीं होते। इधर सदाचारके पालनसे अपने शरीरादिमें भी वर्तमान अलक्षण दूर होते हैं, अपना फल नहीं देते। सदाचारक्तप चृक्ष चारों पुरुषार्थोंका देनेवाला है। धर्म ही उसकी जड़, अर्थ उसकी शाखा, काम (भोग) उसका पुष्प और मोक्ष उसका फल है—

धर्मोऽस्य मूलं धनमस्य शाखाः पुष्पं च कामः फलमस्य मोक्षः॥ (वामनपुषण १३)

यहाँ इस सदाचारके खरूपका कुछ वर्णन किया जाता है—सर्वप्रथम ब्राह्मसृहर्तमें उठकर भगवान् शंकरद्वारा उपिटए प्रभात-मङ्गलका स्मरण करना चाहिये। इसके द्वारा देवग्रहादि-स्मरणसे दिन मङ्गलमय वीतता है और दुःखण्नका फल शान्त हो जाता है। वह स्रप्रभातस्तोत्र इस प्रकार है—

मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी नहमा भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । सद्यकः सह भानुजेन कुवन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ गुरुः सनन्दनः सनत्कुमारः सनकः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गली च। रसातलाश्च सप्तखराः सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्पयो द्वीपवराश्च सप्त । भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

इस प्रकार इस परम पवित्र सुप्रभातके प्रातःकाल भक्तिपूर्वक उन्चारण करनेसे, स्मरण करनेसे दुःखन्नका अनिष्ट फल नष्ट होकर सुखन्नके फलरूपमें प्राप्त होता है। सुप्रभातका स्मरण कर पृथ्वीका स्पर्शपूर्वक प्रणाम करके शय्या त्याग करना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है— समुद्रचसने देवि पर्यतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥

फिर शोचादि कर्म करना चाहिये। शौच जानेके वाद मिट्टी और जलसे इन्द्रियोकी शुद्धि कर दन्तधावन करना चाहिये। तदनन्तर जिह्वा आदिकी मलिनता दूर कर स्नान करके संध्योपासन करना और सूर्यार्ध्य देना चाहिये। केवल जननाशौच और मरणाशौचमें ही बाह्यसंध्याका परित्याग निर्दिष्ट है। उसमें भी मानसिक गायत्री-जप और सूर्यार्ध्य विहित है। जिंतु अन्यत्र इन कार्योका परित्याग कभी नहीं होता । त्रणचर्य, गार्हरच्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास—ये चार आश्रम क्राप्तगोंके न्त्रिये ही विहित हैं। क्षत्रियके न्त्रिये संन्यास छोड़कार तीन आश्रमों-का विधान है। वैश्यके न्त्रिय त्रजन्यं और गार्हस्च्य—दो ही आश्रम विहित हैं तथा झुद्दके कल्याणके न्त्रिय केवल एक ही आश्रम गार्हस्च्य ही बत्ता गना है—

गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं त्रयो मताः। श्रित्रियस्यापि गदिना य आचारो द्विजस्य हि॥ ब्रह्मचर्यं च गार्हस्थ्यमाश्रमद्विनयं विद्याः। गार्हस्थ्यमाश्रमं त्वेकं शृद्धस्य क्षणदाचर॥ (वामनपुराण १४। ११६-१९)

प्रायः ये ही बातें वेखानस आदि धर्म-मूत्रों एवं न्मार्त-सूत्रोमें निर्दिष्ट हैं। सदाचारी व्यक्तिको अपने नर्णानुसार और आश्रमानुसार धर्मका परित्याग कभी नर्टी करना चाहिये। जो धर्मका परित्याग कर देना है, उसके ऊपर भगवान् भास्कर (सूर्य) कुपित हो जाते हैं। उनके कोपसे प्राणीके देहमें रोग बढ़ता है, बुलका विनाश प्रारम्भ हो जाता है और उरा पुरुषका शरीर ढीला पढ़ने लगता है— स्वानि वर्णाश्रमोक्तानि धर्माणीह न हापयेत्। यो हापयित तस्यासा परिकुप्यित भास्करः॥ कुपितः कुलनाशाय देहरोगविशुद्धये। भानुर्वे यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर!! (वामनपुराण १४। ११९-२०)

महाभारतके ( आश्वमेविकपर्वके ) अनुसार 'अन्तमें धर्मकी ही जय होती है, अधर्मकी नहीं; सत्यक्षी विजय होती है, झूठकी नहीं । अमाकी जय होती है, क्रोवकी नहीं, अतः सभीको—विशेपतया ब्राह्मणको सदा क्षमाशील रहना चाहिये—

धर्मो जयित नाधर्मः सत्यं जयित नानृतम्। दामा जयित न क्रोधः क्षमावान् व्राह्मणो भवेत्॥ सदाचरणके लिये क्षमाशीलताके साथ-साथ गो-भक्ति-

परायणता, गो-सेवा तथा गो-मातापर दयाकी प्रवृत्ति भी अत्यन्त आवश्यक है । गोका महत्त्व सुनकर—उनमें भी किपिलाका अत्यधिक महत्त्व जानकर महाराज युधिष्ठिरके प्रश्नके उत्तरमे भगवान् श्रीकृष्णने कहा था—'किपिला गौ अग्निसे उत्पन्न हुई है । उसकी कान्ति अग्निज्वालाके समान होती है। लोभवशात् यदि कोई द्विजेतर किपिलाका उपयोग दूधके लिये करता है तो वह पतित हो जाता है और वह अत्यन्त नीचके समान है। ऐसे लोगोंसे जो ब्राह्मण दान लेता है, उसे भी उसी प्रकार दूर रखना चाहिये, जैसे महापापीको दूर रखा जाता है। किपिला गौके श्वज्ञान्त्रमें ब्रह्माजीकी आज्ञासे सभी तीर्थ प्रतिदिन निवास करते है। किपिला गौके श्वज्ञका जल जो अपने सिरपर धारण करता है, उसके तीन वर्योतकके किये हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि तृणको जलाकर नष्ट कर देती हैं!—

आदावेचाग्निमध्यात्तु मैत्रेयी ब्रह्मनिर्मिता। श्टङ्गात्रे अपिलायास्तु सर्वतीर्थानि पाण्डव॥ ब्रह्मणो हि नियोगेन नियसन्ति दिने दिने। प्रातक्त्याय यो मर्त्यः कपिलाश्टङ्गमस्तकात्॥ च्युता आपस्तु शीर्पेण प्रयतो धारयेच्छुचिः। वर्षत्रयकृतं पापं प्रदह्त्यग्निवत्तृणम्॥ (महाभा० आश्वमेषिकपूर्व १०२)

प्रातःकाल कपिलाके मूत्रसे स्नान करनेसे तीस वर्षो-तकका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। उसे प्रातः एक मुट्ठी घास देनेसे तीस दिन-रातका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। भक्तिपूर्वक परिक्रमा करनेसे पृथ्वी-परिक्रमाका फल होता है। उसके पश्चगच्य (गोमय, गोमूत्र, दिंध, दुग्ध और घृतके मिश्रण) द्वारा स्नान करनेसे गङ्गादि सभी तीर्थोम स्नानका फल प्राप्त होता है। कपिलाके श्रृङ्गाप्रमे विष्णु और इन्द्र, श्रृङ्गके मूलमे चन्द्र और इन्द्र, श्रृङ्गके मध्यमे ब्रह्मा, दोनों कानोमे अश्विनीकुमार, दोनों नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दन्तोंमें मरुत्, जिह्नामें सरखती, निःश्वासमें छहो अङ्ग; पद और कमसहित वेद, नासामें गन्ध तथा सुगन्धित पुष्प, अधरोष्ठमें वसु, सुखमे अग्नि, कक्षमें साध्यदेवता, ग्रीवामें पार्वती, पृष्ठमें नक्षत्रगण, ककुद्में आकारा, अपानमें सभी तीर्थ, गोस्त्रमें गङ्गा, गोवरमें सुप्रसन्न लक्ष्मी, नासिकामें ज्येष्ठा-देवी, श्रोणीस्थानमें पितर, लाङ्गूलमें रमादेवी, ढोनो पार्चोमें विश्वदेव, वक्षःस्थलमें परमप्रसन्न कुमार कार्तिकेय, जानु-जङ्घा और ऊरुमें ग्राण-अपान आदि पाँच वायु, खुरोमें गन्धर्व, खुराग्रमें सर्प और पयोधरमें चारो परिपूर्ण समुद्र निवास करते हैं। एक वर्षतक प्रतिदिन विना भोजन किये दूसरेकी गायको एक मुद्री घास देनेसे भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गो-सेवाकी महिमा अनन्त है।

मरे हुए अनाथ ब्राह्मणको ढोकर इमशान ले जानेमें पद-पदपर अश्वमेधका फल होता है और जलमे स्नान-मात्र कर लेनेसे उनकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण-द्रव्य, देवद्रव्य, दरिद्रका द्रव्य और गुरुका द्रव्य चुरानेसे प्राप्त स्वर्गभोग भी नष्ट हो जाता है और प्राणी नरकमें गिर जाता है। तपस्वी, संन्यासी आदिको छोड़कर जो दूसरे लोग सदा सर्वत्र खड़ाऊँपर ही चलते हैं, उनको देखनेसे भी पाप लगता है। उन्हें देखकर मगत्रान् भास्करका दर्शन करना चाहिये। श्रुटनेतक पैर और केहनीतक हाथ धोकर आचमन करके तब ब्राह्मण और अग्निका पूजन करना चाहिये।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् भूतभावन विश्वनाथका पूजन—मिद्दीके ढेले, घूलि अथवा मिद्दीसे ही शिविलक्षका निर्माण कर पूजन-अर्चन करनेसे भक्तलोग रुद्र-पद पाते हैं। इसिलये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुपार्थोंको देनेवाला भगवान् भूतभावन विश्वनाथका स्थान है। उसका निर्माण सर्वप्रयत्नसे करना चाहिये। जलको वस्त्रसे छानकर उससे मन्दिरका एक बार अनुलेपन करनेसे एक वर्षभर चान्द्रायण-व्रतका पुण्य होता है। दिव्य शिविलक्ष जिस स्थानमें प्रकट या प्रतिष्ठित होता है, वहाँसे

<sup>#</sup> अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः । एते **पे** पाहुकैर्यान्ति शेषान् दण्डेन ताडयेत् ॥ आदिमें अग्निहोत्री, तपस्वी, वेदोंके ज्ञाता श्रोत्रियके िषवाय अन्योंके लिये पाहुका धारण निषिद्ध है । (आङ्गिरसस्पृति,मोरसं० १ । ६१, ६३, पूनासं०में इलोक-सं० १०७, आपस्तम्व९ । २० )

चारों ओर आध कोसतक 'शिवक्षेत्र' कहा जाता है। शिवक्षेत्रमें प्राण छोड़नेसे शिवभगवान्का सायुज्य प्राप्त होता है। यह परिमाण खयम्भूलिङ्ग और वाणलिङ्गके विपयमें है । नष्टिषस्थापित शिवलिङ्गमें शिवक्षेत्र बाणसे आधा और मनुष्यस्थापित शिवलिङ्ग-स्थलसे शिवक्षेत्र ऋपिस्थापित-की अपेक्षा भी आधा माना गया है । शिवक्षेत्रमें अग्नि स्थापित कर उसमें भगवान् भूतभावन विश्वनाथका पूजन कर अपने शरीरका हवन कर देनेसे परम पद प्राप्त होता है। वाराणसीमे शरीर त्याग करनेसे प्राणी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। मोआर्थीको तो अपना दोनो पैर तोडकर ( स्थिर होकर ) शिवक्षेत्रमें निवास करना चाहिये और उससे वाहर जानेका कभी विचार भी चाहिये। ऐसा करनेसे शिवखरूप ही हो जाता है । दूरसे शिवक्षेत्र-दर्शनसे जो पुण्य होता है, उसकी अपेक्षा सैकड़ो गुना पुण्य शिवक्षेत्रमे प्रवेश करनेसे होता है । शिवलिङ्गका स्पर्श और उसकी परिक्रमा करनेसे प्रवेशकी अपेक्षा हजारो गुना पुण्य होता है । उसकी अपेक्षा हजारो गुना पुण्य जल-स्नान करानेसे, उसकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दूधसे स्नान, द्विसे स्नान, घीसे स्नान, मधुसे स्नान और शर्करासे स्नान करानेमे करोड़ों गुनातक पुण्य होता है। प्रातः, मध्याह, सायंकाल कभी भी शिवलिङ्गका दर्शन करनेसे अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल होता है। भगवान् शंकरके मन्दिरमे जाकर पवित्र होकर तीन प्रदक्षिणा करनेसे पद-पदपर अश्वमेनका फल होता है-

> प्रदक्षिणत्रयं कुर्याद् यः प्रासादं समंततः । पदे पदेऽश्वमेधस्य यज्ञस्य फलमाप्नुयात् ॥ ( शिवपुराण )

भगवान् शिवकी परिक्रमा भी दो प्रकारकी कही गयी है—(१) सन्यापसन्य और (२) सन्य— 'प्रदक्षिणप्रकारस्तु द्विविधो वेदसम्मतः।' (श्रीतन्त्वनिधि) पश्चिमामिमुख लिङ्ग हो तो प्राग्दारपर वृप (नन्दी) की और नैर्ऋत्यकोणमें चण्डकी स्थापना होती है । पूर्वाभिमुख लिङ्ग हो तो चण्डका स्थान ईशानमें होता है । महेशके उत्तर तरफ सोममूत्र (प्रणाली) होता है । पश्चिमाभिमुख लिङ्गमें सोममूत्र पूर्वकी ओर रहता है । जहाँ चण्डकी स्थापना होती है, वहाँ वृपस्थानपर बैठकर फिर वहाँसे चण्डस्थान जाना चाहिये । फिर वृपस्थान आकर सोमस्त्रतक जाना चाहिये । फिर वहाँसे वृपतक जाकर वहाँसे चण्डेशनक जाना चाहिये । फिर वहाँसे वृपतक आकर सोमस्त्रतक जाना चाहिये । फिर वहाँसे वृपतक आकर सोमस्त्रतक जाना चाहिये और उसका उल्लिखन न करते हुए चण्डस्थान आकर वृपतक जाना चाहिये । यह एक प्रदक्षिणा हुई । इसका नाम सन्यापसन्यप्रदक्षिणा है ।

सर्वदिक्षु महाभाग विभोः कुर्यात् प्रदक्षिणम्। सोमस्त्रादिनियमो नास्ति विश्वेश्वरालये॥

काशी विश्वनाथ-मन्दिरमे सव्य ही परिक्रमा है । वहाँ 'सोमसूत्रादि'का नियम नहीं है । मृतसंहिताका वचन है—

ल्योतिर्लिङ्गे रत्नलिङ्गे खयम्भुवि तथैव च । द्रव्यचण्डादिनियमः सुरेश्वरि न विद्यते॥ (सू॰ यज्ञवैभवखण्ड)

'ज्योतिर्लिङ्गमें, रत्नलिङ्गमें, स्वयम्मृलिङ्गमें चण्डका अधिकार न होनेसे वहाँ सीधी-सीधी परिक्रमा है।' मन्दिरका मार्जन आदि वस्तपूत जलसे ही करना चाहिये। जल फेनरहित हो और वस क्षालित हो तो वह पवित्र होता है। अतः सभी कार्य वस्तपूत जलसे ही करना चाहिये। भगवान् शंकरका पूजन कमल और विस्वपत्रसे सदा करना चाहिये। सुवर्णनिर्मित कमल बराबर चढाना चाहिये। सुवर्णके अभावमें चाँदीका कमल और उसके अभावमें ताम्रका कमल भी प्रयुक्त हो सकता है। ये कमल नित्य चढ़ानेपर भी निर्माल्य नहीं होते। इन्हें धोकर बराबर ही चढ़ाया जा सकता

है । विल्वपत्रमें लक्ष्मीका निवास सदा रहता है, अतः विल्वपत्रसे भगवान् शंकरका पूजन नित्य करना चाहिये । विना विल्वपत्रके भगवान् शंकरका पूजन नहीं करना चाहिये । भगवान् शंकरका पूजन न्यायोपार्जित द्रव्यसे करना चाहिये—

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत। अनुपायप्रयुक्तानि मा च तेषु मनः क्रथाः॥ (महाभारत, उद्योगः विदुरप्रजागर)

'महाराज धृतराष्ट्र ! जो काम झूठ बोलनेसे वन रहा हो, अथवा जो सम्पत्ति झूठ बोलनेसे मिल रही हो अथवा जो सम्पत्ति असत्-उपायसे मिल रही है, ऐसी सम्पत्तिकी ओर ऑख उठाकर देखनेकी तो बात दूर, मनसे भी उसे नहीं प्रहण करना चाहिये। ऐसी सम्पत्तिके

まる人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人

सम्पर्कसे प्राणी अञ्चि हो जाता है। अञ्चि होकर देवपूजा, पितृपूजा, यज्ञ, दान आदि कभी नहीं करना चाहिये। किंतु जल और मिट्टीकी पवित्रता मुख्य पवित्रता नहीं, अपितु पैसेकी पवित्रता मुख्य पवित्रता है—

योऽर्थे शुचिहिं स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः। (मनु०५। १०६)

अतः सदा पित्रत होकर ही पित्रत कमोंद्वारा अर्जित धनसे ग्रुभ—पुण्य कार्य करना चाहिये। थोड़ा भी ऐसा करनेसे प्राणी बहुत बड़े पुण्यका भागी बनता है। (वस्तुतः भीतरी-बाहरी ग्रुद्धि रखते हुए वेद-स्पृति, पुराणादि-प्रतिपादित आचार-धर्मका पालन ही सदाचारका बास्तविक खरूप है। इस प्रकारके सदाचारसे सबका कल्याण होता है।)

## दीन-आर्तके सेवा-सदाचारसे पुण्य-लाभ

देयं क्षुधार्ताय त्रासमात्रं तथा न महत्पुण्यमसृतं सोऽइनुते सदा॥ दत्ते सति दिने दिने यथाविभवविस्तरम् । प्रदातव्यं वचनं च तृणं शय्यां गृहच्छायां सुशीतलाम् ॥ भूमिमापस्तथा प्रियवाक्यमनुत्तमम् । चान्नं चिवर्जितः ॥ कौटिल्येन वसनं पाद्यं आसनं जीवनार्थाय नित्यमेवं करोति आत्मनी इत्येवं मोदतेऽसौ वे परत्रेह तथैव

(पद्मपु० भूमि० १३ । ११–१४)

'भूखसेपीडित मनुप्यको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। ऐसे दीनोको अन्न देनेसे महान् पुण्य होता है। इससे दाता मनुष्य सदा अमृत (सुख-सौभाग्य)का उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण मधुर वचन (खागत-वचन) तृण (काष्ठादि भी), शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, आसन, वल्ल या निवासस्थान और पाच (पर धोनेके लिये जल)—ये सब वस्तुएँ जो सदाचारी आतिथेय प्रतिदिन अतिथिको सौजन्यके साथ सरलतासे अपित करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

# अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता

( लेखक--- ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

भारतीय संस्कृतिका आधार उसकी आध्यात्मिकता है। यहाँ ऐहिक तथा पारलौकिक सभी विषयोंपर आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे ही विचार किया जाता है। यहाँके धर्म, आचार-व्यवहार, यहाँकी राजनीति, समाजनीति, युद्धनीति, समाजव्यवस्था, शिक्षापद्धति, शासनपद्धति, रहन-सहन तथा वेश-भूपा, आहार-विहार — सब कुछ आध्यात्मिकमित्तिपर स्थित है। हमारी आध्यात्मिकताका आधार जीवनका सदाचार है। अतः मनुष्यको अपना जीवन सदाचारमय बनाना चाहिये। यह मानव-जीवन बड़ा ही अमूल्य है। यदि इसे हम सदाचारमय बनाकर अपना उद्धार नहीं कर लेते तो हम अपने शत्रु हैं। यदि हम अपना पतन नहीं होने देना चाहते तो हमें अपना उद्धार अपने आप करना चाहिये। वस्तुतः हम अपने-आपके मित्र और शत्रु भी हैं। भगवान्ने भी यही कहा है—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ (गीता ६।५)

परंतु आजकल हमारी प्रवृत्ति अधिकतर पतनकी ओर ही होती जा रही है। नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी दृष्टियोंसे हमारा उत्तरोत्तर पतन होता जा रहा है और वर्तमानकालमें तो वहुत ही पतन हो गया है। लोगोमे झूठ, कपट, चोरी, वेईमानी और चोरवाजारी इतनी बढ़ गयी कि प्रतिशत एक व्यक्ति भी शायद ही इससे अछूता रहा हो। श्रष्टाचारका बोलवाला हो चला है। यह शुभ लक्षण नहीं है। अतः यहाँ संक्षेपमें कुछ ऐसी बुराइयोंपर विचार किया जाता है, जिनका त्याग समाजके लिये आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियोंसे परम आवश्यक है।

रहन-सहन-समय, वातावरण तथा परिस्थितिके अनुसार रहन-सहनमें परिवर्तन तो होता ही है, परंतु ऐसी कोई वात नहीं होनी चाहिये, जो हमारे लिये घातक हो। इस समय हम देखते हैं कि समाजकी रहन-सहन बहुत तीत्र गतिसे पारचात्त्य ढंगकी होती चली जा रही है । पारचात्त्य रहन-सहन वहुत अधिक खर्चीली होनेसे हमारे लिये आर्थिक दृष्टिसे तो घातक है ही, हमारी सभ्यता और सदाचारके विरुद्ध होनेसे आध्यात्मिक और नैतिक पतनका हेत्र भी है । उदाहरणके लिये-ज्ता पहने घरोंमे घूमना, एक साथ बैठकर खाना, खानेमें काँटे-छुरीका उपयोग करना, टेबुल-कुर्सियोंपर बैठकर खाना, ज्तियोंके कई जोड़े रखना, रोज चर्वीमिश्रित साबुन लगाना, खाने-पीनेकी चीजोंमें संयम न रखना, भोजन करके कुल्ले न करना, मल-मूत्र-त्यागके बाद मिट्टीके बदले साबुनसे हाथ धोना या बिल्कुल ही न धोना, फैरानके पीछे पागळ रहना, बहुत अधिक कपड़ोका सम्रह करना, बार-बार आदि हैं। इन सबका त्याग वदलना करना आवश्यक है । इन सबके कारण सदाचार भूळता जा रहा है और उपेक्षित हो रहा है।

खान-पान—खान-पानकी पवित्रता और संयम आर्यजातिके लोगोक जीवनके प्रधान अड़ हैं। आज इनपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। रेलोमें देखिये, हर किसीका ज्ठा सोडावाटर, लेमन पीना और ज्ञा खाना आमतौरपर चलता है। इसमें अपवित्रता तो है ही, एक दूसरेकी बीमारीके कीटाणु और दो विचारोंके भिन्न परमाणु भी एक दूसरेके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होटल, हलवाईकी दूकान या चाटवाले खोमचेके सामने, ज्ते पहने, खड़े-खड़े खाना, हर किसीके हाथसे खा लेना, मांस-मचका आहार करना, लहसुन-

प्याज-अण्डोंसे युक्त विस्तुट, वाजारकी चाय, तरह-तरहके पानी, अपवित्र आइसकीम और वर्फ आदि चीजें खाने-पीनेमे आज वहुत ही कम हिचक रह गयी है । सोचनीय वात है कि निरामिपमोजी जातियोंमें भी डाक्टरी दवाओंके द्वारा और होट्लें तया पार्टियोंके संसर्ग-दोषसे अण्डे और मांस-मधका प्रचार हो रहा है । मांसमें प्रत्यक्ष हिंसा होती है । मांसाहारियोंकी बुद्धि तामसी हो जाती है और खभाव क्रूर वन जाता है, नाना प्रकारके रोग तो होते ही हैं । फिर भी अधिकतर लोग अपने आचार खोते चले जा रहे हैं और पश्चिमी रहन-सहनमें अपनी सदाचारी आदर्श संस्कृतिको तिलक्षाल दे रहे हैं !

इसी प्रकार आजकल वाजारकी मिठाइयोंके वननेमें भी वड़ा अनर्थ होने लगा है । असली घी तो मिलना कठिन है ही, वेजिटेबुल ( नकली घी ) भी असली नहीं मिलता, उसमें भी मिलावट शुरू हो गयी है । खोवा, वेसन, मैदा, चीनी, आटा, मसाले, तेल आदि वस्तुएँ भी शुद्ध नहीं मिलतीं । हल्वाईलोग भी अधिक पैसोंके लोभसे खाद्य पदायोंमें नकली चीजें बरतते हैं । समाजके खास्थ्यका ध्यान न तो उन दूकानदारोंको है, न हल्वाइयोंको । हो भी कैसे और क्यों ! जब बुरा बतलानेवाले ही बुरी चीजोंका लोभवश प्रचार करते हैं, तब बुरी वातोंसे कोई कैसे परहेज रख सकता है । आज तो लोग आप ही अपनी हानि करनेको तैयार है । यही तो मोहकी महिमा है ।

अन्यायसे कमाये हुए पैसोंका अपवित्र तामसी वस्तुओसे बना हुआ, अपवित्र हाथोसे बनाया और परोसा हुआ, अपवित्र स्थानमें रक्खा हुआ, हिंसा और मादकतासे युक्त, विशेष खर्चीला, अखास्य्यकर पदार्थोसे युक्त, सड़ा हुआ, अपवित्र और उन्छिष्ट भोजन, धर्म, बुद्धि, धन और खास्थ्य तथा सभ्यता और संस्कृति—सभीके लिये हानिकर होता है। इस

विषयपर सवको विशेषरूपसे घ्यान देना चाहिये। परंतु खेद है कि इसे उपेक्य समझा जा रहा है।

वेष-भूषा—वेष-भूषा सादा, कम खर्चीला, पुरुचि उत्पन्न करनेवाला, पवित्र और संयम वढ़ानेवाला होना चाहिये । आजकल ज्यो-ज्यों फैरान वढ़ रहा है, त्यों-त्यो खर्च भी वढ रहा है। सादा मोटा वस्न किसीको पसंद नहीं है। जो खादी पहनते हैं, उनमें भी एक तरहकी बनावट आने लगी है । वस्नोमें खच्छता और पवित्रता होनी चाहिये। विदेशी और मिलोंके वने वस्नोंमें चर्वीकी माँड लगती है। यह वात सभी जानते हैं। देशकी हाथकी कारीगरी मिलोंकी प्रतियोगितामें नष्ट होती जा रही है। इससे गरीव मारे जा रहे हैं। इसलिये मिलके वने वस्न नहीं पहनने चाहिये । विदेशी वस्रोंका व्यवहार देशकी दरिद्रताका प्रधान कारण है। रेशमी वस्त्र जीवित कीड़ोंको उवालकर उनसे निकाले हुए सतसे वनता है, वह भी हिंसायुक्त होनेसे अप्रयोजनीय है । वस्नोंमें सबसे उत्तम हाथसे काते हुए सूतकी हाथसे बनी खादी है। परंतु उसमें फैशन नहीं आना चाहिये। खादी हमारे संयम और खल्प व्ययके लिये है--फैशन और फिज्लखर्चीके लिये नहीं। खादीमें फैशन और फिज्लखर्ची आ जायगी तो इसमें भी अपावनता आ जायगी । मिळके बने हुए वस्रोंकी अपेक्षा तो मिलके सूतसे हाथ-करघेपर बने वल उत्तम हैं; क्योंकि उसकी बुनाईके पैसे गरीबोके घरमें जाते हैं और उसमें चर्वा भी नहीं लगती । अतः भरसक खादी और खादी न हो सके तो हाय-करघेके वस्रोका ही प्रयोग करना चाहिये।

विवाह आदिमें शालीय प्रसङ्गोको कायम रखते हुए जहाँतक हो सके, रस्में कम-से-कम रखनी चाहिये और वे भी ऐसी, जो सुरुचि और सदाचार उत्पन्न करनेवाळी हों, कम खर्चकी हो और ऐसी हों जो साधारण गृहस्थोंके द्वारा भी आसानीसे सम्पन्न की जा सकों । अवश्य ही, देनेके वस्त और अलंकार भी ऐसे हों, जिनमें व्यर्थ धन व्यय न हुआ हो । सौ रुपयेकी चीज किसी भी समय अस्ती-नव्ये रुपये कीमत तो दे ही दे । दस-वीस प्रतिशतसे अधिक घाटा हो, ऐसा गहना गढ़ाना तो जान-बूझकर अभाव और दुःखको निमन्त्रण देना है । इसके साथ अन्य वस्तुएँ भी अधिक संख्यामें न हो और फैशनसे बची हुई हों । सादगी और मितव्ययता रहनी चाहिये ।

गुजरात और महाराष्ट्रमे विवाहके अवसरपर हरि-कीर्तनकी बड़ी सुन्दर प्रथा है। हरिकीर्तनमें एक कीर्तनकार होते हैं जो किसी मक्तचिरत्रको गा-गाकर सुनाते हैं—वीच-वीचमें नाम-कीर्तन भी होता रहता है। सुन्दर मधुर खरके वाद्योका सहयोग होनेसे कीर्तन सभीके लिये रुचिकर और मनोरञ्जक भी होता है, उससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। उत्तर और पश्चिम भारतके धनी लोग भी नाचकी प्रचलित कुप्रथाओंको छोड़कर इस प्रथाको अपनार्वे तो वड़ा अच्छा हो। (भगवान् शंकरके विवाहादि प्रकरणके आधारपर नाम-संकीर्तन कितना सुन्दर हो सकता है।)

चित्रगठन और खास्थ्य—असंयम, अमर्यादित खान-पान और गंदे साहित्य आदिके कारण हमारे समाज के चित्र और खास्थ्यका दुरी तरहसे हास हो रहा है। बीड़ी-सिगरेट पीना, दिनमर पान खाते रहना, दिनमें पाँच-सात बार चाय पीना, भाँग, तंबाकू, गाँजा, चरस आदिका व्यवहार करना, उत्तेजका पदार्थोका सेवन करना, विज्ञापनी वाजीकरण दवाएँ खाना, मिर्च-मसाले, चाट तथा मिठाइयाँ खाना, कुरुचि उत्पन्न करनेवाली गंदी कहानियों और उपन्यास-नाटकोंका पढ़ना, श्रृङ्गारके काव्य-नाटक, उपन्यास और कोकशास्त्रादिके नामसे प्रचलित काम-सम्बन्धी साहित्य एवं पुस्तकोको पढ़ना, गंदे समाचार-पत्र पढना, अञ्लील चित्रोको देखना, पुरुपोंका लियो और स्त्रियोका पुरुपोंको लियो और स्त्रियोका पुरुपोंको लियो और

श्रद्वारी गाने युनना और प्रमादी, विषयी, अनाचारी-स्याभ-चारी तथा नास्तिक पुरुषोंका सद्ग करना आदि कई दोष समाजमें आ गये हैं । बुद्ध पुराने तो थे ही, बुद्ध नये भी सभ्यताके नामपर आ बुसे हैं. जो समाजरूजी दारीएमें बुनकी तरह लगकर उसका सर्वनाश कर रहे हैं । सिनेमा देखना, मिनेमामें युनक-युक्तियोंके श्रद्धारका अभिनय करना और नि:संकोच एक साथ रहना तो आजकल सम्यताका एक निर्दोध अह माना जाता है । कलाके नामपर जितना भी अनर्थ हो जाय, सभी क्षम्य माना जाता है।

लड़कपनसे ही बालक-बालिकाओंका फेंशनमें रहना, अच्छे संसर्गमें न रहना, स्कृत-कालेजमें लड़के-लड़िक्सोंका एक साथ पढ़ना, कालेज-जीवनमें छात्रावासोमें असंयमपूर्ण जीवन विताना आदि चित्रनाशमें प्रधान कारण हो रहे हैं। और आजके युगमें इन्हींका विस्तार देखा जाता है। आधर्य तो यह है कि ऐसा करना आज समाजको उन्नतिके लक्षणोंके अन्तर्गत माना जाता है। पर ये सब हमारी संस्कृति और आदर्श सदाचारके लिये कदाणि शुभ नहीं हैं।

रातभर जागना, प्रातःकालसे लेकर दिनमें नी-दस वजेतक सोना, चाहे सोकर खाना, ऐश-आरामकी सामग्रियाँ जुटाने और उपभोग करनेगें ही छने रहना, विलासिता और अमीरीको जीवनका अङ्ग मानना, भदी दिल्लिगयाँ करना, केशो और जूतोको सजानेमें ही बंटों विता देना, दाॅतोंसे नख काटते रहना, ईश्वर और धर्मका मखौल उड़ाना, संत-महालाओकी निन्दा करना, शालो और शास्त्रनिर्माता ऋषि-मुनियोकी आलोचना करना, संध्या-प्रार्थना करनेका नाम भी न लेना, माता-पिताको कभी भूलकर भी प्रणाम न करना, केवल शरीरका आराम चाहना, मेहनतका काम करनेसे जी चुराना और उससे लजाना, थोड़ी देरमें ही हो जाने लायक काममें अधिक समय विता देना, कर्तव्यक्तमें आलस्य करना और व्यर्थके कामोमे समय नष्ट कर देना आदि दोष जहाँ समाजमे फैल रहे हो, वहाँ चरित्र-निर्माण, स्वास्थ्य-लाम, धर्म और आत्मोन्नतिकी सम्भावना कैसे हो सकती है! अतः इन सन्न दोपोको छोड़कर समाज—जनता संयम और सदाचारके पथपर चले । इसके लिये सनको प्रयत्न करना चाहिये । इन न्नातोके दोप न्नतलाने चाहिये और स्वयं नैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करना चाहिये । केन्नल नाणीसे कहना छोड़कर यदि लोग स्वय आचरण करना शुरू कर दें तो नहुत जल्दी सफलता मिल सकती है । सदाचार उपदेशकी अपेक्षा आचरणकी नस्तु है ।

क्रविचारोंका प्रचार-'ईश्वर नहीं है, ईश्वरको मानना ढोग है, ईश्वरभक्ति मूर्खता है, शास्त्र और पुराणोके रचयिता दम्भ और पाखण्डके प्रचारक थे, मुक्ति या भगवत्प्राप्ति केवल कर पना है, खान-पानमें छुआछूत और किसी नियमकी आवश्यकता नहीं, वर्णभेद जन्मसे नहीं, केवल कर्मसे है। शास्त्र न माननेसे कोई हानि नहीं है, पूर्वपुरुप आजके समान उन्नत न थे, जगत्की क्रमशः उन्नति हो रही है, अवतार उन्नतिवचारकों, महापुरुपोंका ही नामान्तर है, माता-पिताकी आज्ञा मानना आवश्यक नहीं है, स्त्रीको पतिके त्यागका और नवीन निर्वाचनका अधिकार होना चाहिये, स्नी-पुरुपोका सभी क्षेत्रोंमें समान कार्य होना चाहिये, परलोक और पुनर्जन्म किसने देखे है, पाप-पुण्य और नरक-खर्गादि केवल कल्पना है, ऋषि-मुनिगण खार्थी थे, ब्राह्मणोने खार्थसाधनके निमित्त ही प्रन्थोकी रचना की, पुरुपजातिने स्नियोको पददलित वनाये रखनेके लिये ही पातित्रत और सतीत्वकी महिमा गायी, देवतावाद कल्पना है, उच्च वर्णोने निम्न वर्णोंके साथ सदा अत्याचार ही किया, विवाहके पूर्व लडके-लडिक योंका स्वच्छन्द और अश्लील रहन-सहन अनाचार नहीं है, सवको अपने मनके अनुसार सव

कुछ करनेका अधिकार है'—आदि ऐसी-ऐसी वार्ते आजकल इस ढंगसे फैलायी जा रही हैं, जिससे भोले-भाले नर-नारी ईश्वरमे विश्वास खोकर धर्म, कर्म और सदाचारका त्याग कर रहे हैं। यह नितान्त चिन्तनीय बात है। इस ओर सभी विचारशील पुरुपोंको ध्यान देना चाहिये। इस प्रकारके सदाचारिवरोधी और चारित्रिक अवनित करनेवाले प्रचारको रोकनेके लिये प्रयास होना चाहिये। ऐसा न करनेसे अनर्थ बढ़ता जायगा।

व्यवहार-वर्ताव-प्राय: अनेक जगहोंमे मालिक-लोग नौकरो और मजदूरोके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हे पेट भरने लायक वेतन नहीं देते, वात-वातपर अपमान और तिरस्कार करते हैं। नौकर और मजदूर भी भले मालिकोंको कोसते और उनका बुरा चाहते हैं । भाई अपने भाईके साथ दुर्व्यवहार करता है । पिता पुत्रके साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता । पुत्र माता-पिताका अपमान करता है । सास अपनी पुत्रवधूको गालियाँ वकती है, तो अधिकारा-रूढ पुत्रवधू अपनी सासको कप्ट पहुँचाती है। ननद-भौजाईमें कलह रहता है। माता अपनी ही संतान-पुत्र और कन्याके साथ मेद्युक्त वर्ताव करती है। वनी और गरीवोमे, शासक और शासितमे, अविकारी और अविकृतमे, व्यवसायी और उपमोक्तामे—कहीं भी सौजन्य, शिष्टता या सद्भाव नहीं रह गया है। सर्वत्र असामञ्जस्य और असंतोष व्याप्त है । ब्राह्मण निम्नवर्णोका अपमान करते है और निम्न वर्गके लोग ब्राह्मणोंको कोसते हैं। पड़ोसी-पड़ोसीमें भी दुर्व्यवहार और कलह है। जगत्मे इस दुर्च्यवहार और कलहके कारण दुःखका प्रवाह वह चला है । प्रायः सभी एक-दूसरेसे शङ्कित और भीत हैं। यह दशा वस्तुत: वड़ी ही भयावनी है। इसपर भी हम प्राचीन आदर्श, आचार-विचारसे दूर हटते चले जा रहे हैं । यह चिन्त्य है। इसपर विशेष विचार करके इसका सुवार करना चाहिये।

उपर्युक्त विवेचन वर्तमान समयकी थोड़ी-सी कुरीतियों, फिज्लखर्ची और दुर्व्यसनोंका एक साधारण दिग्दर्शन-मात्र है । इनके अतिरिक्त देश, समाज तथा जातिमें और भी जो-जो हानिकर, घातक तथा पतनकारक दुर्व्यसन, फिज्लुल्पर्ची एवं बुरी प्रथाएँ प्रचलित हे उनको हटानेके लिये, नैतिकता, शिष्टाचार तथा सदाचारके प्रचार करनेके लिये प्रत्येक क्षेत्रमें सब लोगोको विवेक-पूर्वक तत्परताके साथ जी-जानसे प्रयत्न करना चाहिये।

### (२)

### सदाचारके सामान्य नियम

यहाँ सदाचारके कुछ सामान्य नियम वतलाये जा रहे हैं, जिनके पालनसे प्रचलित चर्चित बुराइयाँ दूर होकर चरित्र-निर्माण और आध्यात्मिक उन्नतिमे बड़ी सहायता मिल सकती है—

(१) एक मिनट भी निफल नहीं खोना चाहिये, समयका पूरा ख्याल रखें। शरीरसे सेवा, वाणीसे भगवान्के नामका जप, मनसे परमात्माका ध्यान—ये तीनों कियाएँ साथ चलें तो वहुत ही शीव्र कल्याण हो सकता है।(२)अपने शरीरपर खर्च बहुत कम करे। जो व्यय कम करेगा, उसे रुपयोका टास नहीं होना पढ़ेगा और जो रुपयोका टास न होगा, उसे पाप क्यों करना पढ़ेगा होभ पापका जनक है। यदि हम सांसारिक पदार्थेसे आसिक हटा दें, अपनी आवश्यकताएँ घटा दें तो लोभ ही क्यो होगा ? कमाई आपके वशमें नहीं, पर खर्चा तो आप घटा ही सकते हैं। शरीर-निर्वाह कम-से-कम वर्चेमें हो जाय—यह ध्यान रक्खें, ऐसी ही चेष्टा करें। मितव्ययिना एक अच्छा गुण है।

(३) अपने शरीरका काम जहाँतक हो, आप ही करें, दूसरोंक परावीन न हो। परावीनता बहुत ही नीचे दर्जेकी चीज है। ऋपि-महिंप स्वयं सब कुछ करते थे— 'स्वयं दासाम्नपस्थिनः।' (१) प्रत्येक व्यक्तिके साथ व्यवहारमें, प्रत्येक वातमें स्वार्थके त्यागका ख्याल

रखे । इससे मनुष्यका व्यवहार उच्चकोटिका हो सकता है । खाना, पीना, सोना, व्यापार-व्यवहार—प्रत्येक काममें खार्य-त्याग करें । अपने आरामका त्याग करके दूसरोंको आराम देना आरामके खार्यका त्याग होता है । रुपयोके व्यवहारमें अपने 'कसर ग्वा लेना'—घाटा सह लेना—यह रुपयोंमें खार्य-त्याग होता है । अपनी अपेक्षा दूसरोंकी सुविधाका ध्यान रखना त्याग है । सदाचारमें त्यागकी महत्ता वहुत है ।

(५) मन, इन्द्रियोंके सायमें सङ्ग न हो । विपयोके सङ्घर्मे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति आनिय अवनतिका मूल है। (६) श्रद्धा बहुत उचकोटिकी चीज है। परलोक, परमेश्वर और शास्त्रोंमें श्रद्धा बहानी चाहिये। श्रद्धाछ पुरुष सो वर्षीकी आयु पाता है-'श्रद्धालुरनुस्यश्च शतं वर्षाणि जीवित ।' (৩) उत्तम धार्मिक कोई कार्य हो तो उसमें भाव और प्रेम वढाना चाहिये। छोटा कार्य भी उत्तम भावसे ऊँचा वन सकता है । क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान है । उससे निम्न क्रिया भी ऊँची वन सकती है।(८) संसारसे मोह तोड़कर परमात्मामें प्रेम बढ़ाना चाहिये । ईश्वरके समान प्रेमके मूल्यको अन्य कोई नहीं चुका मकता प्रसिद्ध है—'जानत प्रीति रीति रघुराई।'(९) प्रमाद कभी न करे। प्रमाद सिक्रय और अक्रिय दो तरहका होता है। जैसे उद्दण्डता आदिसे उद्भूत दुर्गुणमूलक सब प्रकारकी चेष्टाएँ-पापोकी गिनतीमे ही हैं। करनेयोग्य कामका तिरस्कार कर देना अकियात्मक प्रमाद है । जो नित्यकर्म कर्तव्य कर्म है, उनकी अवहेलना करना प्रमाद है। श्राद्ध-तर्पणादि कर्म न करना प्रमाद है। प्रमाद साक्षात् मृत्यु है—'प्रमादो वै मृत्युः ।' अतः प्रमादसे वचना चाहिये। (१०) संसारक भोगोर्मे फॅसकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिये। विपयोंके भोग भोगनेमें तो अमृततुल्य लगते हैं, पर परिणाममें वे विपत्तन्य हैं-'परिणामे विपमिव।' (११) छ: घंटेसे

अधिक नहीं सोना चाहिये। यदि कभी किसी कारणवश वहुत कम सोना पडे तो दूसरे दिन कुछ अधिक सोनेका समय निकाल ले, जिससे भजनमें नींद न आये। अधिक सोना प्रमाद, आलस्यका घर होता है।

(१२) किसी समय काम, क्रोध, लोम—ये आ करके दवायें तो भगवान्से प्रार्थना (पुकार) करनी चाहिये। जैसे डाकू घरमें आते है तो पुलिसको या अन्य लोगोंको पुकारते है और उन लोगोंके आते ही डाकू भाग जाते हैं, ऐसे ही काम-क्रोधादि भगवन्नाम सुनकर भाग जाते हैं। (१३) नित्यप्रति संध्यावन्दन, पूजापाठ और तुलसीजीका जलसे सिंचन करे तथा अतिथिसेवा और सत्सक्त करे। (१४) भगवदर्पण और विल्वेश्वदेव करके ही भोजन करे, तभी वह अमृत है: नहीं तो इन दोनो क्रियाओके विना वह पापभोजन है। गीता (३।१३) में कहा है—'भुक्षते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।'

१५—जहाँतक हो सके झूठ कभी न बोले। दुर्गुण-दुराचारोंका दूरसे ही परित्याग कर दे—जैसे प्लेग-जैसी महावीमारीका कर देते हैं। प्लेगके रोगाणु यदि न मिटें तो प्राण ले सकते हैं और इन दुर्गुण-दुराचारोंकी बीमारी तो यदि इस जन्ममें रह जाती है तो इन दोपवालोंको अनेकानेक नारकीय योनियोंमें भटकाती रहती है। अतः भारी-से-भारी कठिनाई आनेपर भी दुर्गुण-दुराचारको न अपनाये। दुर्गुण-दुराचार करनेवालेका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। नास्तिक, पापी, अत्याचारी दुष्टोंके सङ्गका सदा परहेज (त्याग) करना चाहिये।

१६—सद्गुण, सदाचारोंको हृदयमें धारण करे । सदाचार शरीरसे होनेवाले शुभ कर्म हैं और सद्गुण हैं। वाणीसे सत्य, प्रिय, हितकारी वचन बोळने चाहिये। हाथोंसे माता-पिता दुखियोंकी सेवा करना, सबसे प्रेमका व्यवहार करना और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ करना—ये सब सदाचार हैं । श्रीभगवान्की भक्ति भी सदाचारसे उत्तम है । भक्ति क्या है ! भगवान्के विपयकी बातें कहनी-सुननी एवं कीर्तन-नमस्कार—ये सब भक्तिके अङ्ग हैं और तीर्थ, ब्रत, उपवास, परोपकार आदि ये उत्तम कर्म हैं । उत्तम कर्म करना और उत्तम गुण धारण करना चाहिये । जैसे दया, क्षमा, शान्ति, ज्ञान आदि उत्तम भाव है, सद्गुण हैं—इन्हें सदा बढ़ाना चाहिये ।

१७-सव जगह व्याप्त भगवान्के मुखारविन्दकी तरफ देखता रहे । 'श्रीभगवान् कैसे प्रेमका व्यवहार कर रहे हैं, हँस-हँसकर भगवान् मुझसे बोल रहे हैं मनमें इस प्रकारके भाव करके आगे बढ़ता रहे । अपने कर्तव्य-कर्मोंको भगवान्की आज्ञाके अनुसार करता रहे। (१८) रात्रिमें सोनेके समय विशेष रूपसे भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला-इन सबकी वार्ते करते हुए सोये । भगवत्-चरित्र-चिन्तन अथवा गीताका पाठ करता हुआ सोये । सोनेसे पूर्व विष्णुसहस्रनामका पाठ करनेसे बड़ा लाभ होता है-इसका निजी अनुभव है। रात्रिमें पानी पीने, लघुराङ्का करने उठे तो इसकी सँभाल रखे कि नामजप या पाठ भगवान्का हो रहा है या नहीं। (१९) अपने नित्यक्तर्मको दामी ( मुल्यवान् ) बनाता रहे। गीता तथा स्तोत्रादिके पाठमें भावकी ओर विशेष ध्यान रखे । (विना भावका पाठ-'तोता-पाठ' मात्र होता है।) (२०) किसी भी व्यवहार-कार्यको हँस-हँसकर (प्रसन्तता पूर्वक ) प्रेम-सहित, दूसरेका अनिष्ट न चाहते हुए करना चाहिये। (२१) वस्र मोटा, सादा, विना नीलका पहने। इससे वैराग्य होता है और पवित्रता आती है। जो मरते समय नीलका कपड़ा पहने रहता है, उसकी दुर्गति होती है। यज्ञोपनीत, नत, उत्सन आदि धार्मिक अनुष्ठानोर्मे— नीळ वस्र या नीळयुक्त कपड़ेका व्यवहार नहीं करना चाहिये । सनातन संस्कृतिमें नीला रंग वर्जित है।

२२-चमड़ेकी वस्तुओंका व्यवहार तो कभी करे ही नहीं। उन्हें घरके भीतर न आने दे, आजकल-विस्तरबंद, वक्सा, घड़ीका फीता और जूता आदि प्रायः हरेक चीजोंमें चमड़ेका व्यवहार होता है। जो चमड़ा कोमल होता है दुर्भाग्यवश आजकल वह अधिकांश जीवित गौओंकी यातनापूर्ण हिंसाद्वारा ही प्राप्त होता है । अतः चमडेका व्यवहार वहुत ही बुरा और पापको वढावा देनेवाला है। उससे सदा वचना चाहिये। (२३) सोभाग्यवती स्त्रियोको खर्ण या काँचकी चृटी पहिननी चाहिये, हाथी-टॉत या लाखकी चूड़ी नहीं पहननी चाहिये। इनसे भी जीवहिंसा जुड़ी है। ( २४ ) भोजन एक वार ही, वार-वार नहीं तथा मौन होकर करे । भोजनमे तीन चीजसे अधिक न ले, दोसे काम चला ले तो और भी अच्छी बात है। (२५) इसी प्रकार वस्रोंका संग्रह भी अधिक न करे, अत्यावश्यक हो उतना ही रखे । भोग-पदार्थोंका संग्रह न

करे । ईश्वरपर यह विधास रखे कि भगवान् उसे समयपर अपने-आप देंगे। (२६) शृद्धार-शोकीनी आदि वस्तुओं का एकडम त्याग कर दे । यं नरक्षमें ले जानेवाली हैं। सीभाग्यवती सी पतिकी उच्छाके अनुसार उनकी प्रसन्नताके लिये उनकी उपस्थितिमें ही कुछ शृद्धार कर ले, पर उसकी अनुपस्थितिमें उसे शृद्धार नहीं करना चाहिये।

२७-दूसरेकी वस्तु (आवश्यकता होनेपर भी विना मॉगे या विना उसके विये) कभी नहीं छेनी चाहिये । चोगी बहुत बुरी चीज हैं । अपनी वस्तु या पदार्थ दृनरों-को देनेका ध्यान रखना चाहिये, पर दूसरेसे छेनेकी भावना कभी न रखे । यह चरित्रके लिये उत्तम वात नहीं हैं ।

अच्छे काम करने और बुरे काम त्यागनेका अभ्यास करना चाहिये। ये सटाचारके कुछ सामान्य नियम हैं। इनका पालन निष्ठासे प्रत्येकेको करना चाहिये। इससे आत्मकल्याणमें बड़ी सहायता मिल सकती है।

### गृहस्थोंका सदाचार

नित्यं सत्यं रितर्थस्य पुण्यातमा सुण्ठुनां व्रजेत् । प्रातौ प्राप्ते व्रजेत्रारीं स्वीयां दोषविवर्जितः॥ स्वकुलस्य सदाचारं कदा नैव विमुञ्चति। पतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम॥ व्रह्मचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां सुक्तिदं किल॥ (पद्म० भूमि० १३ । २-४)

(सुमना अपने पितसे कहती हैं—) 'हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधु-शीलताका आश्रय लेता है, ब्रायुक्तालमें ही, अपनी (ही) श्रीके साथ संगत होता है, स्वयं दोपोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सचा ब्रह्मचारी है। यह मैने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

设在存在的存在还是不是

### संयम और सदाचारसे मानवका कल्याण

[ नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ]

हमारा प्राचीन समाज शाखीय नियमोपर ही निर्मित हुआ था । हिंदूशास्त्र प्रायः प्रत्येक मानवको महाचर्य, सत्य, अहिंसा, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि तपका ही आदेश देते हैं । ये परिणाममे मधुर और मङ्गलमय हैं । यही कारण था कि पूर्वकालके वड़े-वड़े वैभवशाली राजिंप अपनी लौकिक सुख-समृद्धिपर लात मारकर इनकी साधनाके लिये वनमे चले जाते थे । वे जानते थे कि इस संसारका जीवन क्षणिक है, यहाँके सुख-मोग नश्चर है । वे जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके चक्रमें फँसानेवाले है । इन भोग-विलासोंके मोहमें पड़कर नारी और नर ऐसे पाप-पङ्कमें निमग्न हो जाते हैं, जिससे उनका उद्धार होना कितन हो जाता है । वे प्रायः सूवर-क्कर और कीट-पतंग आदि योनियोंमें पड़नेकी स्थितिमें आ जाते हैं ।

मुख तो वही चाहने योग्य है, जो मिलकर फिर कभी खो न जाय, जो नित्य, सनातन और एकरस हो । ऐसे मुखके निकेतन हैं—एकमात्र मङ्गळमय भगवान् । अतः प्रत्येक स्नी-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं परम प्रभुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये। वे संयम और सदाचारपूर्वक प्रेमनिष्ठासे ही प्राप्त होते हैं और उनसे शाश्वत मुखकी प्राप्ति होती है। इसीलिये शास्त्र संयम और सदाचारपर अधिक बल देते हैं; क्योंकि इन्हींमें जीवका कल्याण भरा है। वह प्रारम्भिक अनुष्ठानमें कठिन और दु:खसाध्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें परम कल्याणकारी है। अतः इनकी साधनासे साध्य प्रभुकी संनिधि प्राप्तकर शाश्वत-मुखकी प्राप्तिका प्रयास करना चाहिये।

कहा जाता है कि नयी अवस्थामें सुख-भोग और उम्र ढलनेपर धर्मका सेवन करना चाहिये, किंतु यह

कौन कह सकता है कि किसकी आयु कव समाप्त हो जायगी ? काल नयी और पुरानी अवस्थाका विचार करके नहीं आता । उसकी दृष्टि शिज्ञ, तरुण, युवा, प्रौढ एवं वृद्ध सवपर समानरूपसे पडती है। आयुके समाप्त होनेपर वह किसीको एक क्षण भी अधिक जीने-का अवसर नहीं देता । फिर धर्मका कव संचय होगा और कैसे नित्य-सुखकी प्राप्ति होगी ? जन्मान्तरमें पुनः मानवशरीर मिलेगा या नहीं, कौन कह सकता है ? दूसरे किसी शरीरसे आत्माके लिये कल्याणकारी धर्मोका सम्पादन सम्भव नहीं है। अतः स्त्री-पुरुप सभीको अपने, सबके परमपति परमेश्वरका स्मरण-ध्यान करते हुए संयम एवं सदाचारपूर्ण जीवन विताना चाहिये। इसके लिये वे सद्ग्रन्थका खाध्याय करे, गुरुजनोंकी यथायोग्य और यथाशक्ति सेवा करें । उस सेवाको भगवान्की सेवा मानें । घरके वालकोंका लालन-पालन करें और सदा भगवान्का चिन्तन करते रहे । उन्हें भोग-विलासके साधनो तथा भड़कीले वस्त्राभूषणोंसे सदा दूर रहना चाहिये । इन्द्रियके घोड़ोंपर लगाम कसे रहना चाहिये । मनोनिप्रहपर सदैव सतर्क रहना चाहिये ।

घर-परिवारका पालन, कुल-जातिकी सेवा और खदेशप्रेम सभी आवश्यक है; यथायोग्य सबको इनका आचरण अवश्य करना चाहिये, परंतु ऐसा न होना चाहिये कि अपने घर-परिवारके पालनमें दूसरोके घर-परिवारकी उपेक्षा, अपने कुल-जातिकी सेवामें दूसरे कुल-जातियोंकी हानि और खदेशके प्रेममें अन्य देशोंके प्रति घृणा हो। सच्चा पालन, सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम तभी समझना चाहिये, जब अपने हितके साथ दूसरेका हित मिला हुआ हो। जिस कार्यसे दूसरोंकी उपेक्षा, हानि या विनाश होता है, उससे

हमारा हित कभी नहीं हो सकता। भगवान् सम्पूर्ण विश्वके समस्त जीवोंके मूल हैं, भगवान् ही सबके आधार हैं, भगवान्की सत्तासे ही सबकी सत्ता है, समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भगवान्की ही भगवत्ता काम कर रही है। इस तथ्य बातको ध्यानमें रखते हुए सबकी सेवाका, सबके हितका और सबकी प्रतिष्ठा-का विचार रखकर अपने कुटुम्ब, जाति और देशसे प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये। किसीको दु:ख पहुँचाकर अथवा किसीको दु:खी देखकर सुखका अनुभव करना वहुत बड़ी भूल है।

मनुष्यका शरीर इसलिये नहीं मिला है कि वह अन्यायसे, पापसे और झूठ-कपटसे धन इकट्ठा करनेका प्रयत्न करके अपने भावी जीवनको नरककी प्रचण्ड अग्निमें श्लोंक दें । दयासागर दीनबन्धु भगवान्ने जीवको मानव-जीवन देकर यह एक अवसर प्रदान किया है । जीव मानव-शरीरको पाकर यदि सत्कर्ममें लगता और भगवान्का भजन करता है तो वह सदाके लिये भववन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय प्रभुके नित्यधाममें चला जाता है। (और यही तो मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य अथवा चारितार्थ्य है।) यदि भोगोंकी आसक्तिमे पड़कर वह सारा जीवन पापमें विता देता है तो नरकोंकी प्रचण्ड ज्वालामें झल्सनेके पश्चात् उसे चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ता है । यह मानवका महान् पतन है । क्षणिक जन्मोंतक दुःख विपय-सुखके लिये बहुत-बहुत और कप्टमें जलते रहना कहाँकी बुद्धिमानी है ? परंतु हम इसके ऐसे भयंकर परिणामको जानते हुए भी ऐसी भूल क्यों करें ? धर्मका पालन उस भूलका सुधार है। सदाचार और संयमका जीवन ही धर्मका पालन है। सदाचारमें सब कुछ आ जाता है—सत्य, अहिंसा, परोपकार, क्षमा, अस्तेय, शौच आदि-आदि; और संयममें इन्द्रियमनोनिप्रह, धेर्य, दम, धी-विद्या आदि-आदि ।

सभी भोग नश्चर और क्षणिक हैं। यह दुर्लभ मानव-श्वरीर भी पता नहीं, कब हाथसे चला जाय। यह समझकर अब भी चेतना चाहिये। जो समय प्रमादमें बीत गया, सो तो बीत गया, अब आगे नहीं बीतना चाहिये—'अवलों नसानी अब न नसेहों। राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों॥' (विनयप०) ऐसा निश्चय करके बुरे कमोंकी ओरसे मनको खींचे। इन्द्रियोंपर, मनपर नियन्त्रण करें।

अपने दोषोंको नित्य-निरन्तर बड़ी सावधानीसे देखते रहना चाहिये। ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिये कि मन कभी धोखा न दे सके और क्षुद्र-से-क्षुद्र दोष भी छिपा न रह सके, साथ ही यह हो कि दोपको कभी सहन न किया जाय, चाहे वह छोटा-से-छोटा ही क्यों न हो। इस प्रकार प्रयास करनेपर अपने दोप मिटते रहेगे और दूसरोंके दोपोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः बंद हो जायगा। अपने दोष एक बार दीखने लगनेपर फिर वे इतने अधिक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरोंके दोष नगण्य प्रतीत होगे और उन्हें देखते लजा आयगी। इसी बातको प्रकट करते हुए कबीरजीने कहा है—

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोय। जो तन देखा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय॥

अतएव प्रत्येक मनुष्यको आत्मसुधारके लिये प्रयत्न करना चाहिये । उन लोगोको तो विशेषरूपसे करना चाहिये, जो समाज और देशकी सेवा करना चाहते है । वाणीसे या लेखनीसे वह कार्य नहीं होता, जो खयं वैसा ही कार्य करके आदर्श उपस्थित करनेसे होता है । खयंके सदाचारका प्रभाव अतुलनीय होता है । यहाँतक कि फिर उपदेशकी भी आवश्यकता नहीं होती । महापुरुषोंके आचरण ही सबके लिये आदर्श और अनुकरणीय होते हैं । इसीलिये महापुरुषोंको यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनके दारा कोई ऐसा कार्य न हो जाय, जो नासमझीके (३1२१)

कारण जगत्के लिये हानिकर हो । इसलिये वे उन्हीं निर्दोष कर्मोंको करते हैं, जो उनके लिये आवश्यक न होनेपर भी जगत्के लिये आदर्शरूप होते हैं और करते भी इस प्रकारसे हैं, जिनका लोग सहज ही अनुकरण करके लाभ उठा सकें । खयं सिन्चदानन्दघन भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे गीतामें इसी दृष्टिसे कहा है—
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥

'श्रेष्ठ पुरुप जैसा-जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं:—जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण करने लगता है।'

इससे पता लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषोंपर कितना बड़ा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्वका निर्वाह करनेके लिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये एवं किस प्रकारसे खयं आचरण करके लोगोंके सामने पित्र आदर्श उपस्थित करना चाहिये । सत्पुरुषोद्वारा आचरणीय सदाचार इस प्रकार हैं—

मनका सदाचार—(१) कभी किसीका बुरा न चाहे, बुरा होता देखकर प्रसन्न न हो।(२) व्यर्थ चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन, काम-क्रोध-लोभ आदिके निमित्तका चिन्तन न करे।(३) किसीकी कभी हिंसा न करे (किसीको किसी प्रकार कष्ट पहुँचाना हिंसा है)।(४) विषयोंका चिन्तन न करके भगवान्का चिन्तन करे।(५) भगवान्की कृपापर विश्वास रक्खे। उनकी लीलका, उनके नाम, गुण, तत्त्वका चिन्तन करे। संतोके चित्रोंका, उनके उपदेशोंका चिन्तन करे।(६) पुरुप खी-चिन्तन और खी पुरुप-चिन्तन न करे (यह सदाचार नहीं है)।(७) नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी क्रियाओका चिन्तन न करे । (उनकी आलोचनाओंसे भी मूक्ष्म चिन्तन हो जाता है, अतः उनसे भी वचे)।

वाणीका सदाचार—(१) किसीकी निन्दा-चुगली न करे । यथासाध्य परचर्चा तो करे ही नहीं । किसी-की भी न्यर्थ आलोचना न करे। आलोचक दूसरे-को तो स्रधारता है, पर खयं दोप-दृष्टिका अभ्यासी बनकर बिगड़ता जाता है। (२) झूठ न बोले। असत्य पापोंका वाप है और नरकका ख़ुला द्वार है। (३) कट्ट शब्द, अपशब्द न बोले । किसीका अपमान न करे । किसीको शाप न दे । अञ्लील शब्दका उचारण न करे । अञ्लील शब्दके उचारणसे सरखती क्रपित होती है । ( ४ ) नम्रतायुक्त मधुर वचन वोले । मीठा वचन वशीकरण मन्त्र कहा गया है। मधुर वचनसे चारों ओर सुख उपजता है। सुख ही तो मनुष्यका साध्य है न ? (५) हितकारक वचन वोले। वाणीसे भी किसीका अहित न करे । वातसे ही बात विगड़ती है । (६) व्यर्थ न बोले । अभिमानके वाक्य न बोले । अनर्गल, अहंकारकी वाणी बोलनेवालेकी महिमा घटा देती है। (७) भगवद्गुण-कथन, शास्त्रपठन, नामकीर्तन, नामजप करे। पवित्र पद-गान करे। खस्तिवाचन, मङ्गल-पाठ आदि सदा कल्याणदायक होते है। (८) अपनी प्रशंसा कभी न करे । आत्मश्लाघा अपने आपको तिनकासे भी हल्का बना देती है । आत्मप्रशंसककी सर्वत्र निन्दा होने लगती है। (९) जिससे गौ-न्राह्मणकी, गरीबकी या किसीके भी हितकी हानि होती हो. ऐसी वात न वोले। यह प्रयत्न करे कि जो हितकर और प्रिय हो उसे ही बोले । (१०) आवश्यकता होनेपर दूसरोंकी सन्ही प्रशंसा भले ही करे, किसीकी भी व्यर्थ खुशामद न करे । प्रशंसा या स्तुति अच्छे गुणों और कार्योमें प्रवृत्ति कराती है और ख़ुशामद झूठी महिमाको उत्पन्नकर दम्भको उभारती है। (११) गम्भीर विपयोंपर विचारके समय विनोद न करे। ऐसा हँसी-मजाक न करे, जो दूसरोंको बुरा लगे या जिससे किसीका अहित होता हो । व्यर्थ हॅसी-मजाक तो करे ही नहीं । हँसी-मजाकमें भी अशिष्ट एवं अरुलील शन्दोका प्रयोग न करे । हॅसी-मजाक भयंकर अनर्थके कारणतक वन जाते है ।

शरीरका सदाचार-(१) किसी हिंसा न करे । किसीको किसी प्रकारका कप्ट न दे । (२) अनाचार-व्यभिचारसे बचे । ये दोनों समाजसे और स्वर्गसे गिरा देते हैं। (३) सबकी यथायोग्य सेवा करे । सेवा धर्म है और सेवासे मेवा ( परम सुख ) मिलता है। (४) अपना काम अपने हाथसे करे। खावलम्बित्व आत्मशक्तिका सदुपयोग है। ( ५ ) गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणाम करे । अभिवादनसे आयु, विद्या, यहा और वल बढते हैं । (६) पवित्र स्थानोंमे, तीथोंमे, सत्संगोमे संतोंके दर्शन-हेतु जाय। इससे संयम और सदाचारका बल मिलता है। (७) मिट्टी, जल आदिसे अपने शरीरको पवित्र रक्खे । शुद्ध जलसे स्नान करे। (८) पाखानेमे नंगा होकर न जाय । टबमे बैटकर अथवा नंगा होकर स्नान न करे । यह सब हमारे शिष्टाचारके विरुद्ध हैं। (९) मलत्यागके लिये बाहर जाय तो नदी या तालाब आदिके किनारे भूलकर भी मलत्याग न करे । मलपर मिट्टी, बालू आदि डाल दे, जिससे दुर्गन्ध न फैले। शौचाचारकी यह भारतीय पद्धति अत्यन्त उत्तम है । ( १० ) मल-मूत्रका त्याग करके मलीमॉति हाथ-पर धोये, कुल्ला करे। (११) खडा होकर पेशाव न करे। खड़ा होकर पेशाव करनेका खभाव पशुओका होता है। (१२) जहाँ-तहाँ थूके नहीं, अपवित्र, दूपित पदार्थीका स्पर्श न करे। (१३) रोगकी, जहाँतक हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा कराये । आयुर्वेद-चिकित्सा अपने देशकी जल-वायु और संस्कार-संस्कृतिके अनुरूप है। (१४) देशी दवाइयोमें भी तथा आवश्यक होनेपर एलोपैथिक आदि दवा सेवन करनी पड़े तो उनमें भी जिनमें कोई जान्तव पदार्थ हो, उनका प्रयोग बिल्कुल ही न करे । प्राकृतिक चिकित्सापर, खान-पानके संयम आदिपर विशेष ध्यान रक्खे । रामनामकी दवा ले । जव नाम भवरोगका नाशक है तो सावारण रोगकी तो बात ही क्या ? पर इसके लिये नाम-प्रभावपर अट्टट नैष्ठिक विश्वास होना चाहिये।

जो साधनसम्पन्न बङ्भागी पुरुष अपने दोप . देखने लगते हैं, उनके दोप मिटने दर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपनेमें कहीं जरा-सा भी कोई दोप दीख जाता है तो वे उसे सहन नहीं कर सकते और पुकार उठते हैं कि 'मेरे समान पापी जगत्मे दूसरा कोई नहीं है। ' एक वार महातमा गॉवीजीसे किसीने पूछा था कि 'जव सूरदास, तुलसीदास-सरीखे महात्मा अपनेको मर्हापापी बतलाते हैं, तव हमलोग वडे-बडे पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानकर सकुचाते नहीं, इसमे क्या कारण है ?' महात्माजीने इसके उत्तरमे कहा था कि 'पाप मापनेकी उनकी गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है।' सारांश यह कि दूसरोके दोप तो उनको दीखते न थे और अपना क्षद्र-सा दोप वे सहन नहीं कर सकते थे । मान लीजिये, भक्त सूरदासजीको कभी क्षणभरके लिये भगवान्की विस्पृति हो गयी और जगत्का कोई दश्य मनमें आ गया, वस, इतनेसे ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा---मो सम कौन क़टिल खल कामी।

जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी॥

× × ×

मनुष्यको चाहिये कि वह नित्य-निरन्तर आत्म-निरीक्षण करता रहे और घंटे-घंटेमे बड़ी सावधानीसे यह देखता रहे कि इतने समयमे मन, वाणी, शरीरसे मेरे द्वारा कितने और कौन-कौन-से दोष बने है और भविष्यमे दोप न बननेके लिये भगवान्के बलपर निश्चय करे तथा भगवान्से प्रार्थना करे कि वे ऐसा बल दें।

यह हमेशा याद रखना चाहिये कि जिसमे दूसरेका अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता! अतः सबके कल्याणकी भावना करते हुए इन्द्रियो और मनपर संयमका नियन्त्रण रखकर सबके साथ साधु-शिष्ट व्यवहार करना संयम और सदाचार है। इसीसे मानवका कल्याण हो सकता है।

# सदाचारके लक्षण और परिभाषा

( रेखक-भीनैष्णवपीठाधीस्वर आचार्य भीविद्वलेखनी महाराय )

इस छोकमें यहा श्रीर परछोकमें परम सुख देनेवाळा एवं मनुष्योंका महान् कल्याण करनेवाळा आचार ही प्रथम धर्म है । आचारसे ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है, धाचारसे ही धर्मळाम होता है, धर्मसे ज्ञान और मिक तथा इन दोनोंसे मोक्ष एवं भगवत्प्राप्ति होती है—ऐसा मनु, याज्ञवल्क्य आदिका मत है । आचार ही ब्राह्मण-ध्रित्रय-वैश्य और शूद्ध चारों वणोंके धर्मका प्रहरी है । आचार-श्रष्ट पुरुषोंसे धर्म-विमुख हो जाता है !

चतुर्णामि वर्णानामाचारो धर्मपालकः। आचारभ्रप्रदेहानां भवेद् धर्मः पराङ्मुखः॥ (पराशरः १।३७)

शतः आचार ही परम धर्म है, शाचार ही परम तप है, भाचार ही परम ज्ञान है। आचारसे क्या नहीं सिद्ध होता—

आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः। आचारः परमं ज्ञानयाचारात् किं नु साध्यते॥

इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेक्से आचार ही ऐहलेकिक-पारलेकिक श्रेयका हेतु सिद्ध होता है। महा-भारतके अनुशासनपर्वमें वतलाया है कि आचारसे आयु, लक्ष्मी और कीर्ति उपळच्च होती है। इसलिये जो अपना वैभव चाहे, वह आचारका पालन करे। आचार-लक्षण धर्म है, संत भी माचार-लक्षणसे लक्षित होते हैं। मतः साधुओंका व्यवहार ही आचारका लक्षण है। सदाचारसे विपरीत वर्ताव करनेको दूराचार कहते हैं। जैसे सृष्टिकी विचित्र रचनाविश्यक और उसके कर्ता सर्वशक्तिमान् परमेश्यरके अस्तित्व-विपयक ज्ञान होनेसे मनुष्य आस्तिक वन उनकी शरण होकर शान्तिक्तप सुखको प्राप्त करता है, उसी प्रकार सदाचारको ज्ञानकर तदन्तसार व्यवहार करनेसे वह अपने जीवनमें उत्तम प्रतिष्ठा पाकर मरणानन्तर सद्गितिको प्राप्त होता है । साधुलोग निर्दोष होते हैं । सदाचारमें सत्शब्द शिष्टका वाचक है । उनका जो आचरण है, वह सदाचार कहलाता है । 'हारीत-स्पृति'में कहा गया है—

साधवः श्रीणयोषाः स्युः सच्छव्दः रगशुवाचकः ।
तेषामाचरणं यसु सदाचारः स उच्यते ॥
शिष्टोंका सद्सप वौधायनने इस प्रकार बतलाया
है—

'शिष्टाः खलु विगतम्बरा निरहंकाराः कुम्भीः धान्या अलोलुपा दम्भदर्पलोभसोहकोवविवर्जिताः।' ( वीवायनधर्मस्०१।१।५)

'ईर्ष्या-डाह्से रहित, शहंकारिवहीन, छः मास ( या एक वर्ष ) भरके ठपयोगी धान्यके संप्रही, छोलुपतारिहत, पाखण्ड, अहंकार, छोभ, मोह और कोधसे जो धिमुख हैं, वे शिष्ट कहळाते हैं । इसकी पुष्ट महामारतके अरण्यपर्वसे भी होती है—

अक्रुध्यन्तोऽनस्यन्तो निरहं जारमत्सराः।
मानवाः शमसरपन्नाः शिष्टोचारा भवन्ति ते॥
त्रैविधवृद्धाः ग्रुचयो वृत्तवन्तो यशस्विनः।
गुरुगुश्रूपयो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्ति ते॥
(महाभा॰ वनप॰)

इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि दया-दाक्षिण्य-विनयादि गुणोंसे युक्त न्यक्ति शिष्ट कहलाते हैं। श्रुति-स्पृति-सदाचार एवं आत्माकी प्रसन्नता अर्थात् जहाँ विकल्प हो, वहाँ जिसमें अपनी रुचि हो, वही दार्म-धर्मका उत्पादक है। यह चार प्रवारका धर्मका लक्षण ऋपियोंने वताबा है। इसको साक्षाद्धर्मका लक्षण कहते हैं। धर्ममें चार वातें प्रमाण हैं—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः खस्य च ग्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ (याग्र०१।१।७) जो मनुय धन और विषयोक्षी आकाह्मामे रहित हैं, उनके छिये धर्मका यह उपदेश हैं और जो धर्म तथा कामनाकी चेष्टासे संसारमें पुरुपार्ध करने हैं, उनको धर्मका फल प्राप्त नहीं होता । धर्मके जिल्लासुओंके लिये श्रुति ही सुद्ध्य प्रमाण है । इसे ही मनुजीने सर्वोत्तम कहा है। इसो श्रुति और एमिके अनुकूल ही सराचार एवं धर्मका आदर करना चाहिये—

, इतिरमृतिविगेघे तु श्रुतिरेव प्रकीयसी । सविरोधे सदा कार्यं स्टुरं चेदिनायत् सताम्॥

( जानान्दिसृति, मीयाग्रातन्त्रवार्तिकः )

महर्षि जैमिनिने 'नीमांसादर्शन'में बतलाया है कि श्रति-विरोधमें स्पृतिके वाक्यमूळक श्रुतिका अनुसवान करना चाहिये और जविरोवमें स्मृतिने मुख देदका **फतुमा**न होता है। जो बार्ते देवंग न दीग्तें और स्पृतिमें लिखी हों, उसे भी वेदमूलक मानना चाहिये; क्योंकि वेदोकी किसी इस शाखामें उसका प्रमाण रहा होगा। और जो पुरुप शास्त्रोंक पटने और श्रवण करने---दोनोंमें असमर्थ हो तो उनके लिये सत्पुरुपोक आचार ही प्रमाण है; अर्थात जगत्मे जो वसिष्ट, जनका, व्यास. युधिष्टिर आदि धर्मात्मा सत्पुरुप हुए हैं तथा जो हस कालमें उम्भ-कपटमे रहित शुद्ध चरित्रवाले वर्मात्मा विद्वान् लोग पृथ्वीपर विद्यमान हैं, उनके जो वर्म-विपयक आचरण हैं, उनको भी वर्ममें प्रमाणदूपमें जानना चाहिये—'सदाचाराद्या' ( वीवा० धर्मगृत्र १८ )। तैत्तिरीय उपनिपद्में भी वतलाया नना है कि यदि वाभी तुमको कर्मके विपयमे या आचरणके विपयमें संदेह हो तो उस कालमें उस देशमें जो न्नात्मण विचारशील, शुभकामींमे छगे हुए, शान्त चितवाले और धर्मकी कामनावाले हो वे जैसा उस विषयमें आचरण करते हों वैसा ही तुमको भी करना चाहिये।

श्चिम्सुनि आदि ग्रायमाधीके हावेग व नौला तथा ननके धर्म-विषय ह आगरगीता जो निद्यम्हाँ हो प्रतण करना चाित्ये क्षीर हो होई आरन्यहर्षके योगसे उनके अनुधिन आन्तरण हों तो उनकी क्षीर ज्यान नहीं देना चाित्ये ।— गान्यस्मार्ध सुक्रियानि वािन त्वयोपाग्याचि नो इनस्रिण' (तेति )। अपात् हे शिष्य । हमारे जो अन्छे आन्तरण हों, उन्होंका प्रदण-भाचग्ण तुम्हारा वर्तत्र्य हे, दूसरोका नहीं । जनः जिस मार्गसे कुलारे निर्तानितागढ हाित गो है, उभी गांगसे नाहों नो दूर्गितिकी प्राप्ति नहीं होता । अनः स्वत सन्दर्भान्य धर्महारा अतिहाननवा भय नहीं होता—

येदाम्य पितरो याता नेन पानाः तिनामहाः।
तेन यायात् रानां मार्गं नेन गच्छत रिप्यते॥
(गनुस्मति ४। १७८)

कृष्य यजुनेदकी तैत्तिरीयोपनिपदकी शीकावनधीरी यज्ञ हे कि जो दुछ अर्निन्दन को हो, उन्हींको करना चारिये और हो निन्ति क्यें हैं. उन्हें नहीं यरना चाहिये; क्योंकि होतने जनिन्तित हार्म बरनेत्राला एयरा तथा मन्तारको और निन्दित दर्म करनेवाला अपपदर तथा निरन्दारको प्राप्त होता है। जिसकी होक्से निन्दा नहीं होती—ऐसा सदाचरण अनिन्दित है और उनके विरुद्ध जो असदाचरण है, वह निन्दित कर्म कहा जाता है। हिंसा न करना, सत्य बोळना, चोरी न दारना, पवित्रता रखना, इन्द्रियोद्यो बशुमें रखना, परोपकार करना, दया रखना, मनको नियमिन रखना, क्षमा रखना, किसीसे दोह न करना, धी-पुरुपोंको नेलसे रहना, कुटुस्वको क्लेश न देना, उनका पालन-पोपण करना, नाल्कोंकी रक्षा करना, उनको सव प्रकारसे शिक्षित बनाना, उनके ऊपर कृर न होना तथा उनका अल्पायु एवं असमतामें विवाह न व.रना,

परही-गमन न करना, शरीरको खच्छ रखना, निश्छळ रीतिसे आचरण करना, वृद्धजनोंकी प्रतिष्ठा रखना, छोटोंसे प्रेम करना, राज-नियमके अनुसार चलना, दुर्जनोंका सङ्ग न करना, रोगिजन तथा पङ्गुओंका उपहास न करना, उनके ऊपर दया रखना, रोगीके अपंगपनेका तथा किसीके मरनेका ताना न मारना, ग्रिय वचन बोळना, मली प्रकारका उपयुक्त उद्यम करते जाना, वृथा शाक्षेप न करना, वादिववाद न करना, अपनी शक्तिके शनुसार बरतना, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा न करना, देववत् माता-पिता, गुरुजनोकी सेवा करना, गर्व-श्रमिमान न करना, देशकालके अनुसार चलना, जिद्द न करना, अभिमान न रखना, अतिथि-सत्कार करना, किसीके भी उत्तम गुणोको ग्रहण करना, दुर्गुण न ग्रहण

करना इत्यादि सदाचरण र्थानन्दित कर्म कहलाते हैं। भाचारवान् पुरुप ही आयु, धन, पुत्र, सौख्य, धर्म तथा शास्त्रत भगवद्धाम एवं यहाँपर विद्वत्समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

आचारवातो मनुजा छभन्ते

शायुश्च वित्तं च सुतान् च सो ख्यम् ।
धर्म तथा गान्वतमी ग्रालोक
सन्नापि विद्वजनपूज्यता च॥

इसिलिये जिससे अपयश और कुगति हो तथा
जिससे पुण्य नष्ट हो जायँ, ऐसा कर्म कभी न करे—

शयशाः मान्यते येन येन खायगति र्थवेत् ।

पुण्यं च शक्यते येन न नत्कर्म समाचरेत् ॥

वस्तुतः इन्हींमें सदाचारकी परिभाषा चरितार्थ
होती है।

# सदाचार-जननी भारत-संस्कृतिकी जय हो ।

( रचियता—महाकवि श्रीवनमालिदासजी शास्त्रो )

यामास्थाय समस्तमस्तकमणिक्रीयेन कीवोऽधयो यस्या रक्षणरिक्षतो विमल्धीः स्वगंऽपि सम्पूच्यते । पारे व्योम्नि विराजते च सततं यस्याः समालोचनात् सेपा भारतसंस्कृतिर्धिजयरामित्यन्तराज्ञासहे ॥ 'हम सभी भारतीयजन अपने अन्तर्हदयसे इस वातकी सदैव धामिलाषा करते रहते हैं कि हमारी यह लोकोत्तर भारतीय संस्कृति (सदाचारकी परिपाटी) सदैव विजय (उत्कर्ष)को प्राप्त करती रहे । जिसको मलीभाँति अङ्गीकार करके अधम जीव भी समस्त जनोका शिरोर्माण बन सकता है एवं जिसकी सुरक्षासे सुरक्षित होकर निर्मल बुद्धियाला स्वर्गमें भी पूजित होता रहता है तथा जिसके निरीक्षण—ध्यान रखने एव प्रचारके कारण वैकुण्ठमें भी निरन्तर विराजमान रहता है, ऐसी सदाचारमयी भारतीय संस्कृतिकी सदैव जय-जयकार हो ।

Ledon parting which for any proposition of the prop

# सदाचारके हुरु तत्व

( श्रीमद्रामानुकाचार्य खामी भी ुक्योचगाचार्च रज्ञाचार्यकी महाराज )

मीभांसादर्शनके अनुसार 'सदाचार' शब्दसे ऋषि-मुनि-देवता एवं मनुष्योंके सत् (श्रेष्ठ) आचरणोंका समुदाय ही अभीष्ट है। दूसरे शब्दोंमें धर्गानुकूळ (प्राकृतिक नियमानुकूल ) शारीरिक, मानस, बौद्ध एवं आत्मीय किया-कलापको 'सदाचार' कहते हैं। अथवा यों कहिये कि प्रात:काल्से लेकर रात्रिमें सोनेतक जिन शारीरिक, गानस, बौद्ध और आत्मीय चेष्टाओंके करनेसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्माकी पथार्थ उन्नति हो सकती है, उनका नाम 'सदाचार' है । प्रकृतिके नियमानुकूल चलनेसे ही खास्थ्य-रक्षा, मनस्तुष्टि एवं आत्मीय शान्ति, उन्नति आदि हो सकती है । संक्षेपमें इन सदाचारोका परिगणन इस प्रकार छुआ है—उत्थापन, इष्ट-देवतास्तवन, पृथ्वी-प्रार्थना, शौचकर्म, दन्तधावन, स्नान, वखपरिधान, संध्यादि नित्यकर्म, भोजनकार्य, व्यवहार, शिटाचार, अर्थोपार्जन, सायंतनकर्भ, शयन आदि । इनमेंसे हम यहाँ केवल कुछ सदाचारों और उनके मूल तत्त्वोंका ही प्रतिपादन करेंगे।

#### प्रबोध एवं शय्यात्यास—

सदाचारका सबसे पहला नियम ब्राह्ममुहूर्तमें उठना है। शारीरिक खास्थ्यकी दृष्टिसे तो सूर्योदयसे प्रथम उठना उपकारक है ही, इसके अतिरिक्त जो प्रातःसवनीय देवता ब्राह्ममुहूर्त्तमे हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उनका लाम भी एक महाफल है। सविता, अश्विनीकुमार, ब्रह्मा, ऊपा आदि 'प्रातर्यावाण' देवता अपनी प्रेरणा, चक्षुवल, ज्ञानवल, उत्साहबल बाँटते हुए त्रैलोक्यमें रिमप्रसार करते हैं। बुद्धियुक्तप्रधान मन ही इन प्राकृत शक्तियोका प्राहकपात्र है। शास्त्र कहते हैं—

'ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत स्वस्थो रक्षार्थमायुपः।' (महा० १३ । १०४, भावप्रका० दिनचर्या०) न्नातमुहूर्तका निर्णय निर्णयापृत इस प्रकार करता है— राजेश्व एधिमे यामे मुहुर्नी थन् ग्रियकः । स ज्ञास इति थिएयानो विहितः सम्प्रयोधने ॥

इस शाख्यवनके अनुसार रात्रिका अन्तिम प्रहरका तीसरा या अहोरात्रका ५५वाँ मुहूर्त ताढामुहूर्त कहन्यता है। इसके बाटकी पिछली दो घड़ियाँ रीइमुहूर्त हैं। ढाई घड़ीका एक घटा होता है। सुर्वे स्वकं लगभग डेइ घटा प्रथम ताढामुहूर्त होता है। उस समय उठ जाना आवश्यक है।

#### इष्टदेव-संखरण—

प्रातः उठकर सर्वप्रथम हमें अपने इष्टरंबका स्मरण करना चाहिये, जिनके अनुप्रहसे ए.ण्ड प्रल्योपलापित तमोतहुला रात्रिके वरुणपाशसे निकल्कर सृष्टिके पुण्पाहकालमें हम एक नवीन जीवन-धारा प्रवाहित करनेके लिये प्रकृत हो रहे हैं। उसका खन्हण इस प्रकार है—

प्रातः स्पराप्ति भवभीतिमहातिशान्त्ये नारायणं गरुडवाहनमन्जनाभम् । प्राहाभिभृतवरवारणमुक्तिहेतुं हाकायुधं तरुणवारिजपद्मनेत्रम् ॥ हाप्ताणवाः सप्त कुलावलाक्ष सप्तपंयो द्वापयराक्ष सप्त । हाप्यराक्ष सप्त । हाप्यराक्ष सप्त । हाप्यराक्ष स्वरं मम सुप्रभातस् ॥

'संसारके भय एवं क्वेशनाशके लिये में कमलनाभ, गठडवाहन भगवान् नारायणका स्मरण करता हूँ, जिन्होंने प्राहसे गजकी रक्षाके लिये चक्र धारण किया था और जिनके नेत्र तरुण कमलके सणान रक्ताभ हैं। उसकी कृपासे क्षीरादि सातों सगुद्द, महेन्द्रादि सातो कुछ पर्वत, सातों न्यपि, सातों हीप, सातों स्वर और सातों पाताल प्रातःकालको हमारे लिये मङ्गलमय बनाये।'

# शौचकर्भ—

इष्ट देवता-स्मरणान्तर शौचकर्म ( मूत्र-पुरीपोत्सर्ग )-थावश्यक है । यथासम्भव दिनमें का अनुगमन शौच करते समय मुख उत्तर दिशाकी ओर और दक्षिण दिशाकी ओर करना आवश्यक है। दूसरा नियम शिरोनेष्टनका है। मस्तक किसी नियत बलसे दककर ही शौच जाना आवश्यक है। तीसरा नियम है — मौनव्रत और चौथा नियम यज्ञोपवीत-को दक्षिण कर्णपर चढाकर शौच जाना । इनका मूळतत्त्व यह है कि वेदोदित इन्द्रिय-विज्ञानके अनुसार वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं मन--ये पाँच इन्द्रियाँ मानी गयी हैं। दर्शनशासमें स्वीकृत इतर इन्द्रियोंका भी इन्हींमें अन्तर्भाव है । अग्निसे वार्गिन्द्रयका, वायुसे प्राणेन्द्रियका, आदित्यसे चक्ष इन्द्रियका भास्तर ( चमकदार स्थानबद्ध ) सायंतन चन्द्र ( मोम )से मनका और निरायतन सब दिशाओं में प्रतिष्ठित अतएव दिक नामसे प्रसिद्ध सोमसे भोत्रेन्द्रियका विकास हुआ है । इन देवताओंसे उत्पन इन्द्रियोमें दिव्य प्राण सुक्षमरूप विद्यमान रहते हैं। फळतः पवित्र सोममय श्रोत्रेन्द्रिय गोलकोंसे भी पवित्र सौम्य प्राणका गमनागमन सिद्ध होता है। पुरुषका वामाङ सोमप्रधान है और दक्षिणाङ्ग अग्निप्रधान है। दक्षिण क्रणे आग्नेय होनेसे अति पवित्र है। अतः वह सर्वदेवोंकी आवाससूमि भी है, इसळिये यज्ञोपवीतकी प्रितृताकी रक्षाके लिये उसे दक्षिण कर्णपर चढ़ानेका पादेश है। बृहस्पति कहते हैं-

थादित्या वस्त्रवो रुद्रा वायुरिसक्ष धर्मराद्। विष्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति वै यतः॥ पराशरका भी पही मत है—

प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा। विप्रस्य दक्षिणे कर्णे निवसन्ति हि सर्वदा॥

मूत्र-पुरीपोत्सर्ग कभी खड़े-खड़े नहीं करना चाहिये। देवाळ्योंके समीपकी सूमि, हरित वासयुक्त सूमि, चतुष्पय, राजमार्ग, विदीर्ण मूमि, नदीतट, पर्वतमस्तक, प्राणिसंकुल स्थान, भूमिविल, वल्मीकस्थान, भस्म, तीर्थ-तटों आदि स्थानोंसे दूर शौच करना चाहिये। ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौके सामने भी शौच न करे। 'मलभाण्डं न चालचेत्' आदि आदेशको लक्ष्यमें रखते हुए शौच-कमीं कभी वलप्रयोग न करे।

#### स्नान-

नित्य नैमित्तिक काम्यादि छ: रनान कर्मोमें प्रथम नित्य त्तानके सात विभाग माने गये हैं। ये मन्त्रस्तान, मृत्तिकारनान, अग्निस्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान, मानसस्नान— इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। इनमें 'अपवित्रः पविज्ञो वा' भादि मन्त्रोंका उचारण कर भस्म-( यज्ञभस्म ) लेप कर लेना अग्निस्नान है। गोरजका लेप कर लेना वायुरनान है और आतप वर्पामें स्नान कर लेना दिव्यस्नान है। साक्षात जलसे स्नान कर लेना वारुण-स्नान है तथा अन्तर्जगत्में इष्ट देवताका स्मरण करते हुए स्नानकी भावना कर लेना मानस-स्नान है । स्नान एक धर्म्य अत्यावश्यक कर्म है । केवल बाह्यमलविशोध ही इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है. अतएव इसे नित्य कर्म माना गया है। परंतु रोगादि दशामें जल-स्नान निपिद्ध है। ऐसी दशामें स्नान न करनेसे प्रत्यवाय सम्भाव्य है। इस दोपके परिहारके ळिये ही अशक्त रोगार्त मानवोके लिये इनका (मन्त्र-खानादिका ) विवान है । स्नान-कर्मके सम्बन्धमें निम्नलिखित भवान्तर सदाचारोंका ध्यान रखना भी आवश्यक है।

प्रातः सूर्योदयसे पहले ही स्नान करे। नग्न होवार, धाजीर्णावस्थामें, रात्रिमें तथा दूसरेकी गीली घोती, सिले-फटे-मैले आदि वल पहनकर भी स्नान न करे। वर्षात्रमुत्तमें गङ्गादि पवित्र नदियोंको छोड़कर अन्यत्र स्नान न करे। नदी न हो तो तालावमें और तालाव न हो तो कृपपर स्नान करे। इसमेंसे कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो घरमें ही स्नान करे। यथा- सम्भय शीतल जलसे ही स्नान वारें। जनन, मरणाशीचोंमें, संक्षान्त-प्रहणादि पर्वोपर, जनमदिनमें, अरपृश्यारपर्श होने-पर उप्ण जलसे स्नान न कर शीतल जलसे ही स्नान करना चाहिये। एक वस्न (केवल घोती) पहनकार तथा भोजन वारके स्नान न करे। जिस नदी या तालक धादिकी गहराईका पता न हो, उसमें भी स्नान न करे। मकर, सर्प, घड़ियाल आदिसे युक्त नद-नदियो तथा सरोबरों भी स्नान न करे। स्नानारणमें यथाशिक धार्म में गहें प्रमृति मन्त्रोका पाठ वारना चाहिये।

लान-रःदाचारकं ज्ल तत्त्व-प्रातःस्नान करनेसे रूप, वट, शौच, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, दु:खप्न-नारा, तप और मेधा—इन दश गुणोंका लाग होता है। इन दश गुणोके लाभ करनेमें चन्द्र और सूर्य ही कारण है। रात्रिभर चन्द्रामृतसे जल पुष्ट रहता है और सूर्येदियके वाद मुर्यिकरणहारा वह अमृत भाकृष्ट हो जाना है। अतः मुर्योदयसे पूर्व नहा-लेनेपर वह अमृत स्नान करनेवालेको प्राप्त होगा । इसी प्रकार दिनभर सूर्यरिमके द्वारा जो शक्ति जल्में प्रवेश करती है, वह रात्रिकी ठंडकके कारण जलमें धी यह जाती है। इसी कारण शीतकालमें प्रात:-काळ जल गरम रहता है, उस जलमें सब ऋतुओमें विशेपकर शीत-ऋतुमें स्नान करनेसे वचापर जरा-सा प्रभाव नहीं होता तथा विविध लाभ होते हैं। रोगके कीटाणु प्रायः जलमें ही रहते हैं, सूर्योदयके पहले दे कीटाणु गम्भीर जलमें चले जाते हैं, शतः प्रातःस्नान करनेपर रोग कीटाणुका संस्पर्श भी नहीं होता। अतः बुद्धिमान् जनोको प्रातःकाळ ही स्नान कर लेना चाहिये । स्नानके बाद संघ्या, तर्पण और जपादि करना चाहिये।

#### भोजन-कर्म-

नित्यक्रमींके अनन्तर आवश्यक कर्म है भोजन । प्रजापतिने देवता, पितर, असुर, पशु और मनुष्य नामकी अपनी पीच प्रजाजींके लिये भोजनकी अवस्था करते हुए मनुष्योको यह आदेश दिया कि तुम अहीरात्रमें सार्य-प्रातः दो बार ही भोजन करो । इस वेदके आदेशका अनुसार हमारा यह आदेशका वर्तत्रम हो जाता है कि ऋतु अथवा प्रकृतिके अनुकृष्ट सार्य-प्रातः नियत समयपर दो बार ही भोजन कर, पश्चओं या अहोतिको तरह दिन-रात इनस्ततः काथाप्याह प्रवादीका पेपण न करते रहें । भोजन ही हमाने स्थूह-मूक्ष्म बारण शरीरोकी प्रतिष्ठा बनाता है । इसीिको भोज्य पदायोमें और भोजन-पद्मितमें सावधानी रक्तं व्यक्ति ।

भोजन-वर्गमे सम्बद्ध अवान्तर सदाचारीपर भी ध्यान देना आवज्यक है। दो हाय, दो पांत्र, एस मुख—इन पाँचोंको आर्दका (धोकर) ही भोजन करे । ग्लेन्छ, पतित, धन्त्यज, कृपण, वैद्य, गणिङा, गण ( सामूहिक भोज ), रोगी, नास्तित्रा, दुराचारी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग, जुवारी, शिकारी, पण्ट, कुल्टा सी, प्राड्वियाक्, (जज) राजकर्मवारी, विविक्त आदिरेः न तो किसी प्रकार परिप्रह है और न इनदा धरा खाय । शुद्ध बस्न पहनकार और उत्तरीय लेकार राथ-पंर और मुँह धोकर पीठासनपर वैठकर गोप्रास निकालकर **अ**पना मस्तक दककर, दक्षिणकी शोर मुख दारके भोजन करे । पतित ( पापी ) सृकार, भान. कुक्कुट, रजखला, नपुंसककी दृष्टिके सामने और आवी रात बीत जानेपर ठीक दोपहरमें, प्रातः-सायंकी संघ्याओंगें, गीले वस्त्र पहनकर, धोतीको ऊर्घ्याद्व टपेटकर तथा एकवस्त्र होकर भोजन न करे। जलमें वैठकर, उकर् वैठकर, पैरपर पैर रखकर और जूते पहने-पहने और हथेली टेककर भोजन न करे। भोजन करते समय र्ला, पुत्र, माता-पिता आदिसे वाद-विवाद न करे। पांव फैळाकर, गोदमें भोजन-पात्र रखकर, सी तथा पुत्रोंके साथ एक थालीमे भोजन न करे । भोजन

करते समय अइहास न करे, न मस्तकपर हाय 🐶 थीर न उसे खुजळाये। जनकी स्तुति करके भोजन आरम्भ करे । भोजन-सामप्री सामने आ जाय तो उसे देखकर मुँह न विचकाये। क्रोधवश भोजन-थालीको वीचमें ही छोड़कर उठ खड़ा न हो। समयपर रूखा-सृखा जैसा भी भोजन सामने था जाय उसे साक्षात् अनन्न मानकर उद्देगरहित होकर प्रदण करें । देवताओको निवेदन किये विना भोजन न करें । राहे-खड़े अथवा चलते-चलते, झुलेमें बैटकर, विना आसन-के. कट या कार्पासके आसनपर बैटकर भोजन न करे। शनेक गनुष्योंकी दृष्टिके सामने अथवा किमी एक व्यक्तिके देखते हुए शनेक व्यक्ति भी भोजन न करे। ह्येलीमें रखकर धौर सोता-तोता भोजन न करे। परिवारके धात्रर व्यक्तियोंको भोजन करानेके बाद खयं भोजन करे। यथासम्भव अतिथिको भोजन कराकर भोजन करे। यदि पडोलंबे निन्हीं गी-ब्राह्मणींपर कोई संकट आया हो तो उनकी यधारिक ग्रहायता करके ही भोजन वरे । चन्द-मुर्व-प्रहण तथा अजीर्णावस्थामें भी भोजन न करे । हुटे, छैंह एवं उत्सम हीन वर्तनॉमें भोजन न करे। शादा, क्षीर आदिके छोटे पात्रोंको बड़ी थाठीमें न रखे । धन-सामर्थ्य रहते निन्य भोजन न करे । हिजाति व्यक्ति रूक्ष, प्याज, व्हसुन, मसूर तथा रात्रिमें तेल, दिव न खायँ । उच्छिप्ट अनादिमें घृत न खाये । भोजन करते समय सूर्य, चन्द्र और तारोंको न देखे तथा वेदमन्त्रोका **उ**चारण न करे । भोजनके आदि-अन्त तीन-तीन वार आचमन करे । हाथसे हथेडीमें डवण (नमक) न ले । ताँबेके पात्रमें दूध या गन्नेका रख न पीये। नारियळ-का पानी और मधु काँसी एवं ताँवेके वर्तनमें न पीये। श्रावणमें शाक, भादमें दही, आश्विनमें दूच, कार्तिकमें दाल और माघमें मूळी न खाये । वार्ये हाथसे जल न पीये । प्रतिपदाके दिन कुम्हड़ा खानेसे अर्थनाश तथा

अप्रमीके दिन नारियळ खानेसे बुद्धि नष्ट होती है। चतुर्दशीके दिन उद्दर खानेसे आत्मा मिलन होता है।

कुक्कुट, श्वान, सूकर, रजखला और नपुंसक-की दृष्टिके सामने भोजन न करें। इसका मूल तत्व यह है कि इनकी दृष्टिमें विप रहता है, जो अजमें संकरित हो जाता है। इससे अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है। परंतु पिता-माता, वन्धु, वैध, पुण्यात्मा, हंस, मयूर, सारस चक्केकी दृष्टिमें भोजन उत्तम है, इनकी दृष्टिसे भोजनका दोप दूर हो जाता है, इनसी दृष्टि अमृतमयी है। अन्नकी स्तृति करके भोजन करे। इसका मूल तत्त्व यह है कि वेद-विज्ञानके अनुसार अपने मनोभावोंका परिणाम प्रकृतिपर भी होता है, दृद्धः अन्नपर भी अजकी स्तृति और निन्दाका परिणाप होना अनिवार्य है। निन्दासे अन्नपुणोंका अभिभव तथा स्तृतिसे उसके गुणोंका उद्रेक होता है, अतः

सूर्य-चन्द्र, प्रहणमें भोजन न वारे-इस सदाचारका मूळ तत्त्व यह है कि सूर्य और चन्द्र-प्रहणमें मूर्य और चन्द्रमाकी किरणें पार्थिव छापाके सम्पर्कसे विपमय हो जाती हैं, उनसे सम्पृक्त सव पदार्थिमें वह विन संज्ञान्त हो जाता है। अनके साथ वह विप हमारे शरीरमें चळा जाता है, जो सात पीढ़ीतक दुश्चिकित्स कैंसर, कुष्ट, भगंदर, अर्स्थात्रण, आदि रोगोका जनक हो जाता है। शाक, क्षीर आदिके छोटे पात्रोंको (कटोरी आदिको ) वड़ी थालीमें न रखनेका मुळ तत्त्व यह है कि वेद-विज्ञानके अनुसार जड़ पदार्थोमें भी धीण-ज्ञान और स्पर्धा प्रतिष्ठित है, उनका ज्ञान एक अथवा 'वदाम' है । 'वदाम' यह ज्ञान सिक्किता माप है । वहे पात्रमें जब छोटे पात्रोंको रखेंगे तो उनमें परस्पर स्पर्वाके कारण पदार्थोंमें भी स्पर्धारात्र उत्पन्न हो

शयन-विधि

जाता है, जिसके भोजनसे भोकाके मन, बुद्धि आदिमें स्पर्धामाव प्रतिष्ठित होता है । धतः छोटे पानेंको धाळीके बाहर रखकर भोजन करना चाहिये । देवलाओं ( श्रीभगवान् )को निवेदन किये बिना भोजन न करे । इसका मूळ तक्त्व यह है कि भोग्य पदार्थोंको भगवान्के समर्पण करनेसे उनमें दिन्यभाव जागृत होते हैं, प्रसाद- खुद्धिसे खीकार किया हुआ भोज्य कर्मबन्धनको काटता है । परमात्माके दिये हुए पदार्थोंको जो उनको समर्पण न करके पाता है, वह स्तेन ( चोर ) है—'तैर्धं जाल- प्रसायभ्यो यो खुट् के स्तेन एव छः ।' (गीता ३।१२)

शरीरकें अङ्ग-प्रत्यप्त और स्नायुओंको विश्वान्ति न देनेरो ने चळ नहीं सकते । निद्रा-अवस्थामें उन्हें शान्ति मिळ जाती है । अतः निद्रा प्राणिमात्रके लिये आवश्यक्त है । पग्र-पक्षी भी निद्रा लेते हैं । अर्धचेतन वृक्ष भी सो जाते हैं । रात्रिमें वारुणभावके कारण चेतना (ज्ञान ) बीस अंश गिर जाती है । शारीरिक तीन स्तम्भोमें निद्रा भी एक स्तम्भ है, परंतु अतिनिद्रा एक रोग है । किस प्रकार तथा किस समय सोये इसका भी विवार आर्यशाखोंमें किया गया है । पाँव गीले करके न सोये । उत्तर दिशा और पश्चिम दिशाकी ओर मस्तक करके न सोये । टूटी, शिथिल, अग्नि-दग्ध, विश्वच्रसे दग्ध, मलिन, फटी खट्वा (श्वस्था) पर न सोये ।

हाथोंका तकिया बनाकर, उन्हें छातीपर रखकर, पैरों-को सिकोएकर चौर सिरहाने तथा पैगेके पास है ध्यार्क समीप दीपक रखकर न सोये । पुष्पमाना लेकर, ऋदु-काळके जितिरिका समयमें दीके साथ न सोये । दिनमें, प्रात:-सायं और संघ्याबालमें न सोये । सब बल पहनदःर णयवा नम्र होकर भी न सोये । काँगड़ाई लेता हुआ न सोये। पर्वत-मस्तकपर, नदीतटपर, नौकामें, आर्द्र स्थानपर, रात्रिमें वृक्षके नीचे तथा गवाक्षयार्ग, क्षुट्रमार्ग थादिका शबरोध करके न सोये। श्मशानभूमि, शून्यगृह, देताव्योंमें और खीसमुदायमें भी न सोये । हास्योपहासरत, चपट व्यक्तियोंके मध्यमें, खुटी छतपर, अजुचि प्रदेशोंमें, पशुशालामें, प्रहणके समय, असाध्य एवं दु:साध्य रोगीकी परिचर्या करते हुए और मृद्ध-पूज्य कुटुम्बियों-से प्रयम न सोये । केश, कपाळ, अस्थि, भरम, जहार आदिसे युक्त स्थानोंमें न विश्राम करे, न सोये । प्राणियुक्त गर्तादिक समीप, वल्मीक या चतुप्पयके समीप भी न सोये । मोनेसे पहले अपने दिनभरके शुभाशुभ कर्मांका निरीक्षण, विहंगावलोकन करते हुए, अञ्चभ कर्गोंके लिये परिताप एवं शागेसे ऐसे कर्माको न करनेकी प्रतिज्ञा करते द्वए ईश्वरका संस्मरण करना चाहिये । तदनन्तर सुखशायी भगवान् शेप नारायणका स्मरण करते हुए शान्तिपूर्वक सो जाना चाहिये।

व्यवहारमें पालनीय सदाचरण

यद्दन्यैविंहितं नेच्छेद्दात्मनः कर्म पृरुपः। न तत् परेषु कुर्वीत जानन्निंप्रयात्मनः॥

( महा० शान्तिपर्व २५९। २० )

(भीष्मजी कहते हैं—) 'मनुष्य दूसरोके द्वारा किये हुए जिस व्यवहारको अपने लिये वाञ्छनीय नहीं मानता, दूसरोंके प्रति भी वह वैसा वर्ताव न करे । उसे यह जानना चाहिये कि जो वर्ताव अपने लिये अप्रिय है, वह दूसरोंके लिये भी प्रिय नहीं हो सकता ।



# सदाचार-धर्मव्यवस्थाका अन्यतम अङ्ग

( ले॰--महामण्डलेश्वर खामी श्रीभननानन्दची वरखती )

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः (गीता ४। १६)

'क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य—इस विपयमें बड़े-बड़े विद्वान् भी निर्णय नहीं कर पाते,' तब फिर कोई सासारिक मनुष्य—जिसने धर्मशास्त्रोंका स्पर्शतक भी नहीं किया है वह, अपने कर्तव्यका निर्णय कैसे कर सकेगा! ऊपरका वाक्य श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है। श्रीकृष्ण-जैसे उपदेशक गुरुके मिठनेपर ही अर्जुन भी कर्मका निश्चय कर सके थे। सामान्य मनुष्यके सामने फिर भी कर्तव्य-अकर्तव्यका प्रश्न वैसे ही खड़ा रहता है। समस्या केवल अर्जुनके सामने आयी हो, ऐसा भी नहीं है। उपनियद्में दीक्षान्त उपदेश करते समय शिष्यके सामने इस तरहके उठनेवाले प्रश्नोंका समाधान करनेका प्रयास किया गया है।

'अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मार्शेनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः।' (तैत्ति॰ उप॰ १। ११। ३-४)

अर्थात् 'जब तुम्हें कर्मके अथवा जीविकाके सम्बन्धमें कुछ संदेह हो तो वहाँके छोभरहित, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करें, तुम भी उसी तरहका व्यवहार करना।' तात्पर्य यह कि विभिन्न देशमेद, काळके मेदसे आपत्काल आदिमें वहुत-से ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, जिनके विषयमें धर्मशास्त्रकार मौन-से हैं। ऐसे अवसरोंपर केवल सदाचार (वहाँके शिष्ट पुरुपोंका व्यवहार) ही धर्मका निर्णायक होता है। उदाहरणके लिये—वळात् धर्मपरिवर्तन किये गये व्यक्तियोंको पुनः उसी धर्ममें लेनेका प्रश्न। इस सम्बन्धमें स्पृतिकारोंके स्पष्ट निर्देश न होनेपर भी मध्यकालके संतों-महापुरुषोंके द्वारा डाळी गयी परम्पराओंके आधारपर आज व्यवस्था दी जाती है कि श्रुद्धिपूर्वक इस तरहके व्यक्ति प्राह्य हैं।

जैसे भर्मके निर्णायक वेद और स्पृतियाँ है, वैसे ही सदाचार भी है। यह वेद और स्पृतिसे किसी भी तरह कम नहीं है। युविष्ठिरने भी—'महाजनो येन गतः स पन्थाः' (महाभा० वन० ३। ११३—११७) कहकर सदाचारको ही अनुसरणीय बतळाया था।

देशकी करोड़ों निरक्षर जनता सदाचारको ही (जो परम्पराके रूपमें उसे प्राप्त है अथवा समाजमें जिसे वह देखती चली आ रही है, ) धर्म मानती है। यदि इस देशमें पूर्वजोंको श्रेष्ठ मानकर उनके- नैसा आचरण करनेकी प्रवृत्ति न होती तो पता नहीं यह समाज आज कहाँ पहुँचा होता। हमारा समाज मुख्यतया सदाचारपर ही आधृत है। प्रत्येक समाजमें कुछ महापुरुष होते हैं, जिनके व्यवहार वहाँ सदाचारमें गिने जाते हैं। जहाँ किसी सदाचारको मान्यता नहीं, वहाँकी उच्छूह्वल पीढ़ी हिप्पी-समाजके रूपमें देखी ज़ैं। सकती है, जो किसी नियमके अंदर नहीं रहना चाहती। ब्रिटेनका संविधान प्रायः परम्पराओंपर ही निर्भर है, अर्थींद्र पूर्व पुरुषोंके व्यवहारसे. चे कानून-जैसे विपर्योतकका भी निर्णय करते हैं।

सत् अथवा शिष्टकी अनेक प्रन्थोंने विभिन्न परिभाषाएँ मिलती हैं। संक्षेपमें उन सवका सार इतना ही है कि राग- हेष आदिसे शून्य महापुरुष ही सत् या संत हैं। आचार के सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि विना किसी विशेषणके भी आचार शब्द अच्छे आचरणके लिये ही व्यवहारमें आता है— जैसे 'आचारः परमो धर्मः' आदिमें है। आचारकी शिक्षा देनेवालेको आचार्य कहा जाता है। 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' आदिमें केवल आचार शब्दसे स्पृतियोंमें प्रतिपादित आचरणका

ही प्रहण होता है। इस तरहक्षा व्याख्यासे एक जात और स्पष्ट होती है कि शास्त्रप्रतिपादित व्यवहार आचार है और परम्पराओं के रूपमें चला आनेवाला श्रेष्ठ व्यवहार सदाचार। इसे ठीकसे समझने के लिये एक बात हैं। जैसे शास्त्रोमें कहा गया—'मातृवत् परदारेषु'(पद्मपुराण १।१९।३५६, गरुड़पु०१।१११।१२, पद्मत०२।४३५, चा० नी०६।१२, ितोप०१।१४)—परसीमें माताकी बुद्धि रखो, यह

केंसे होगा ! इस विपयमें कोई उदाहरण निर्दिष्ट नहीं है । इस सम्बन्धमें रामायणादि इतिहासोंमें महापुरुपोंके व्यवहार (सदाचार) हमें शिक्षा देते हैं । उदाहरणार्थ व्यक्षमणने १३ वर्षतक वनमें साथ रहते हुए भी सीताजीके मुखकी ओर नहीं देखा । कोई भी व्यक्ति खियोके मुखकी ओर दिन रखकर चरणोंपर दिन्ट डाठे तो स्वयमेव मातृबुद्धि-का उदय होगा, यही सदाचारकी व्यवस्थातमक शिक्षा है।

# सदाचार एवं शीलका स्वरूप, परिभाषा एवं महत्त्व

( लेखक-पं० श्रीतारिणीशजी झा, व्याकरण-वेदान्ताचार्य )

'सत्+आचार=सदाचार' (सन् चासो आचारः) इस विप्रह-वाक्यके अनुसार 'सदाचार'का अर्थ है— उत्तम आचरण या अच्छा व्यवहार । शास्त्रकारोंकी व्याख्याके अनुसार इस सदाचारके कई भेद हैं। स्पृतिकार हारीतने सदाचार या शीलके तेरह भेद बतलाये हैं— १—ब्रह्मण्यता (ब्राह्मणोंकी भिक्त), २—देविपितृभक्ति, २—सौम्यता, १—अपरोपतापिता (दूसरेको न सताना), ५—अनेसूब्रिता, ६—मृदुता, ७—अपारुप्य (कठोर न होना), ५०—कृतज्ञता, ११—शरण्यता (शरणागतकी रक्षा), १२—कृत्वज्ञता, ११—शरणागतकी रक्षा विष्ठणागतकी रक्षा व

शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः। न हि किचिद्साध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्॥ ( महाभारतः, शान्तिपर्व १२४। १५ )

शीलके बलसे कई राजाओने पृथ्वीको एक, तीन, सात दिनोंमें ही खायत्त किया था— पकरात्रेण मान्धाता ज्यहेण जनमेजयः। सप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं प्रतिपेदिरे॥ एते हि पार्थिवाः सर्वे शीलवन्तो दयान्विताः। अतस्तेषां गुणकीता वसुधा स्वयगागता॥ (महा०१२।१२८।१६-१७)

इस शील-सदाचारका संक्षेपमें लक्षण यह है कि मनुष्यका ऐसा खभाव होना चाहिये जिससे वह सबका प्रशंसा-भाजन वन सके। प्राणिमात्रके प्रति अद्रोह-की भावना, अनुप्रह एवं दान करनेका खभाव होना शील कहा गया है—

अद्रोद्दः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहस्र दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते॥ (वही, श्लोक ६६)

यद्यपि संसारमें इसके विपरीत भी कहीं कभी देखा जाता है कि शीलरहित दुराचारी लोग भी बहुत धन एवं सुख प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इसका उत्तर महाभारतकारने ही दे दिया है—

यद्यप्यशीला नृपते प्राप्नुवन्ति श्रियं क्वित्। न भुञ्जते चिरं तात सरहूलाश्च न सन्ति ते ॥ ( वही, स्रो० ६९ )

'दु:शील लोग भले लक्ष्मीको पा जायँ, पर वे चिरकालतक उसका उपभोग नहीं कर पाते और समूल नष्ट हो जाते हैं ।' ऐसा विचारकर मनुष्यको शीलवान् वननेका ही पयत्न करना चाहिये।

मनुष्यके लिये यह शील नामक आचार जितना आवश्यक है, उतना ही स्नान-ध्यान-प्राा-पाठ आदि और शासीक्त शारीरिक आचार भी आवश्यक है। यम-नियमके लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं—

अहिंसासत्यास्तेयव्रहार्च्यापरित्रहा यमाः। शौचसंतोपतपःस्वाच्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।

अर्थात्— 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहाचर्य और अपरिग्रह—ये यम हैं तथा पित्रता, संतोप, तप, खाध्याय और ईश्वरमे दढ़ विश्वास—ये नियम हैं।

सदाचारका फल बताते हुए गनुने कहा है— आचाराछभते छायुराचारादीन्सिताः प्रजाः। आचाराद्धनमञ्ज्यमाचारोहन्त्यलक्षणम्॥ (४। १५६)

'मानव आचारमे आयुको प्राप्त करता है, आचारमे अभीष्ट पुत्र-पौत्र आदि संतान प्राप्त करता है, आचारसे वभी नष्ट न होनेवाले धनको प्राप्त करता है, इतना ही नहीं, आचारसे वह अपने अनिष्टका निवारण भी कर लेता है। एपर.

No. Compare the Compare to the Compa

हुराचारो हि पुरुपो छोके भवति निन्दितः। दुःखभागीच सततं ज्याधिनोऽल्पायुरेव च॥ (४। १५७)

अर्थात्—'दुराचरणवाला पुरुष निश्चय ही समाजमें निन्दा प्राप्त करता है, दु:खका भागी होता एवं व्यावियुक्त ोता है और अल्पायु भी होता है ।'

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारदान् नरः। श्रद्धधानोऽनस्यश्च रातं वर्णणि जीवति॥ (मनु ४।१५८, महा०१३। १०४)

लर्थात्—'समस्त ग्रुभ लक्षणोसे हीन होनेपर यी जो पुरुप सदाचारी तथा श्रद्धापूर्ण और ईर्प्यारहित है, वह सौ वर्पोतक जीविन रहता है।'

अन्यत्र भी कहा है---

याचाराद् विच्युतो विष्रो न वेदफलमञ्जुते । साचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत्॥

'सदाचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं पाता, पर सदाचारी होनेपर उसे सम्पूर्ण फल मिल जाता है।'

अतएव मानव-जीवनमें सदाचारका विशेनन

# सदाचारके लिये क्या सीखें

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु। दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्॥ शौचं नपस्तितिक्षां च मौनं साध्यायमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं हुन्द्रसंज्ञयोः॥

( श्रीमद्भा० ११ । ३ । २३-२४ )

'पहले शरीर, संतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखें, फिर भगवान्के भक्तोंसे प्रेम कैसे करना चाहिये—यह सीखें। इसके पश्चात् प्राणियोके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री और विनयकी निष्कपटभावसे शिक्षा प्रहण करें। मिट्टी-जल आदिसे वाह्य शरीरकी पवित्रता, इल-क्षपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उपण, सुख-दु:ख आदि द्दन्द्दोंमें हर्ष-विनादसे रहित होना सीखें।'

# वैदिक सदाचार

( लेखक-अीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा, विद्यार्णन, एम्० ए०, एल्०-एल्० बी०, पी-एच्० डी० )

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्तार्त पव च । (मनु०१।१०८)

श्रुति और स्मृतिद्वारा प्रतिपादित आचार ही उत्कृप्ट धर्म है। आचाराद् विच्युतो विप्रो न वेदफलमञ्जुते। सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्॥ (मनु०१।१०९-११०)

'आचारहीन ब्राह्मण वेदका फलभागी नहीं होता । समस्त तपस्याका मूल उत्कृष्ट आचार ही कहा गया है । सदाचार अर्थात् साधु-शिष्ट और धार्मिक लोगोंका धाचार ही साक्षात् धर्मका लक्षण है ।' मनुका निदर्शनात्मक देश-परक लक्षण यह है—

तिसम् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। पर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते॥ (वही २।१८)

"सरखती और दषद्वती इन दोनों देवनदियोंके सध्यस्थलमें स्थित देवनिर्मित 'ब्रह्मावर्त देश' है। 'उस देशमें प्रचलित ब्राह्मणादि चार वणों एवं अवान्तर जातियोंका जो परम्परागत आचार है, वही सदाचार है।' महुने सगौरव घोपणा की है—

पतद्देशप्रस्तस्य सकाशादश्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेर्न् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ (वही २। २०)

'इस आर्यावर्तमें जन्म लेनेवाले ब्राह्मणलोगोंसे पृथ्वीके अन्य सब लोग अपने-अपने आचार-व्यवहारकी शिक्षा लेते थे।'

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्ते विदुर्वेधाः॥ (वहा २। २२)

'हिमालय और विन्ध्यके बीच पूर्वसे पश्चिम समुद्रतक विस्तृत पुण्य भूमिको पण्डितलोग आर्यावर्त कहते हैं।' नवम शताब्दीके मेधातिथिने मनुभाष्यमें कहा है—

'आर्या वर्तन्ते तत्र पुनःयुनरुद्भवन्ति । आकस्या-कस्यापि न चिरं तत्र म्हेच्छाः स्थातारो भवन्ति ।'

'आर्यावर्तमें आर्यलोग रहते हैं। म्लेच्छ या अनार्यगण बार-वार इस देशपर शाक्रमण करके भी यहाँ चिरस्थायी नहीं हो पाते।' क्या ये भविष्यद्रष्टाके वचन नहीं हैं! शक, हूण लोग प्रारम्भमें आकर यहाँसे चले गये। इसके पश्चात् अरव, पठान, तुर्की, मुगल, अंग्रेज और दूसरे यूरोपनिवासियोने इस देशपर आक्रमणकर इसपर कुछ समयके लिये अधिकार तो किया, पर अन्तमें एक दिन उन्हें भी जाना ही पड़ा है।

'आर्य' का अर्य है—'स्तरकुलोक्स्व' (अमरकोश)' किंतु 'सदाचारेणेंव नराणामार्यत्वं न धनेन न च विद्यया', अर्थात् धनवान् या विद्वान् होनेसे ही कोई आर्य नहीं हो सकता, महाकुलकी कुलीनताके साथ सदाचार ही आर्यके आर्यत्वका प्रधान लक्षण है । म्लेच्छ या अनार्यके आचरणको सदाचार नहीं कहा जा सकता । आजके विद्यालयोंमें पढ़ाया जाना है कि हमारे पूर्वपुरुप आर्यलोग आनुमानिक १५००से१००० ई० पूर्व बाहरके किसी स्थानसे इस देशमें आये थे; किंतु यह बात विल्कुल झूठी है। ऋग्वेदके अनुसार तो अनार्यगण कीक्ट देशके ही रहनेवाले थे और वे यज्ञादि कभी नहीं करते थे। भगवान्ने गीतामे कहा है कि असुर-प्रकृतिके लोगोंमें सत्य, शौच, आचार प्रभृति कुछ नहीं होता।

धर्मका मूल और रसक आचार ही है

अनेक वर्ष पहलेकी बात है। कलकत्ता यूनिवर्सिटीके इन्सिट्यूटहालमें (The University Institute Hall)

१- कि ते कुण्वन्ति कीकटेषु गावः इत्यादि । (ऋक् सं०३।५३।१४) कीकटदेश अनार्य-निवास है, यह महर्षि यास्कका वचन है। (निक्क्त ३।३२)

'कलियुगके व्यास' प्रज्ञानन तर्करत महाशयकी स्प्रतिसभामें खर्गीय महामहोपाप्याय दुर्गाचरण सांख्य-वेदान्ततीर्थ-जीने कहा था- 'आचारके विना धर्मका रहना असम्भव है।' इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था—'जिस प्रकार धानकी रक्षा उसके तूष (छिलका )के विना असम्भव है. उसी प्रकार धर्मकी रक्षा आचारके विना असम्भव है। केवल चावलके बोनेसे कभी धानका पौधा नहीं टगता ।' पाश्चात्य विचारधारायुक्त आधुनिक कालके पढ़े-लिखे लोग वहुधा व्यङ्गय करते हैं कि हिंदुओंका आचार एक विचित्र कहरतायुक्त असत्य और व्यर्थका क्रियानुष्ठान ( Meaningless ritual of orthodoxy ) है । खयं विवेकानन्दजी भी कहते थे कि 'हमारा धर्म आज रसोईके वर्तनमें प्रवेश कर गया है। (Religion has entered the cooking pot )' किंतु हमारे आचार और विचार सिद्धान्त-सिद्ध एवं अत्यन्त सावधानीसे स्थिर किये गये हैं। हाँ, उनपर गम्भीरतापूर्वक विचारकी आवश्यकता है।

मूलतः वर्णाश्रमी भारतीय जातिके पुरुपार्थ चार हैं — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । शास्त्रके अनुसार धर्मके अविरुद्ध ही काम और अर्थप्राद्य हैं । इस चतुर्वर्गका चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात् जन्मान्तरके बेड़ेसे मुक्त होना है । यह अत्यन्त कठिन कार्य है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ बहुनां जन्मनामन्ते , कानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ (गीता ७।३,१९)

अन्य धर्मोंमें जन्मान्तर या मोक्षकी बात नहीं दीखती। कई धर्म तो स्त्रीमें आत्मा ही नहीं मानते, फिर उनका मोक्ष वे क्यों मानने लगे ! पर सनातनधर्मके अनुसार अनेक जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फलखरूप करोड़ोंमें एक मनुष्य मोक्ष लाभ करता है—जैसा कि उपर्यक्त स्लोकोंमें वर्णित है।

#### आहारशुद्धि मोक्ष-प्रापक

आहार-शुद्धि वैदिक धर्मके सदाचारकी एक मुख्य विशेषता है । श्रुति कहती है----

'आहारशुद्धौ सत्त्वश्रुद्धिः सत्त्वश्रुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ।' ( छान्दोग्योप० ७ । २६ । २ )

वेह शुद्धिके लिये शुद्ध आहार अत्यावश्यक है। आहारसे ही रक्त, मांस, हर्डी, मेद, मजा आदि बनते हैं। अतः शुद्ध देहके बिना मन या चित्त किस प्रकार शुद्ध रह सकते हैं! मनके शुद्ध होनेसे तैलधारावद सदा 'श्रुवा स्मृति' अर्थात् श्रीभगवान्का स्मरण होता रहता है। यह मोक्ष लाभ करनेमें परम सहायक और एकमात्र उपाय है। इसलिये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये आहारशुद्धि अत्यन्त आवश्यक है । इसे कहरता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मसूत्र या वेदान्तदर्शनके 'अधाधाच्च' (३। ४। २९) सूत्रमें भोजनके नियमोंकी रक्षापर बल दिया गया है। केवल प्राणात्ययके समय यानी जीवन-भय होनेपर ही भक्षणाभक्षणके नियम-कानून जरूरतके अनुसार शियल किये जा सकते हैं (मनु० १०। १०४)।

उच्छिष्ट या अमेध्य भोजन निषिद्ध

श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है-

यातयामं गतरसं पूति पर्युवितं च यत्। उच्छिप्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसिषयम्॥ (१७।१०)

'अधपका, रस-रहित और दुर्गन्ययुक्त तथा वासी और जूठा एवं अपवित्र भोजन तामसी जनको प्रिय होता है।'

मनुने भी कहा है-

शुक्तं पर्युपितं चैव शूद्रस्योच्छिप्रमेव च। (४।२११)

शांकरभाष्यके अनुसार आहारके साथ अवण, भाषण, दर्शनादिकी भी शुद्धि परमावश्यक है।

'उच्छिटका अर्थ है—अन्यके मोजनका अवशिष्ट और उच्छिटका अर्थ है—अन्यके मोजनका अवशिष्ट और अर्थप्यका अर्थ है—यज्ञके छिये अयोग्य। महाभारतमें अनेक नगत उच्छिटमोजनकी निन्ना की गयी है। 'परच्य रपर्शादशुद्धं सुक्तोज्ज्ञितं च' (मेवातिथि)। यहाँ तो द्सरोंके स्पर्शद्वारा अशुद्ध होनेको भी 'उच्छिष्ट' होना कहा गया है।

र्वितक जातिका आहार गी एक यह है। ब्राह्मण छोग अपने भोजनके पूर्व 'खाहा' मन्त्रद्वारा पञ्चप्राणप्रमृतिको आहुति देते हैं। 'अमेध्य'का अर्थ है—जो ह्व्य भगवान्के भोगके ठिये अर्पण नहीं किया जा सकता, अर्थात् अपवित्र। अतः यह आहार—शाखमं निपद्ध है। प्याग, छह सुन, करक, कुक्कुट आदि खाद्य अमेध्य और भोजनके योग्य नहीं हैं (मनु० ५।१९)। वेदाह्ममं कुक्कुट-मक्षणका निपंध है। किसी दूसरे मनुष्यको स्पर्श करके गोजन करनेसे भी वह उच्छिए हो जाता है, यही भारतवर्षकी चिर्चरित नीति है। किसी अन्य खीके साथ ही नहीं, बिट्न, अपनी धर्म पत्नीकेसाथ भी एक पात्रमें भोजन करना गी शाखमे निणद्ध है। यहाँतक कि छीको भोजन करने देखना भी मना है। मनु कहते हैं—

#### शाक्षीयान् भार्यया सार्धं नैनासीक्षेत चासतीम्। (४।४३)

पाश्चारय देशोमें अवस्य ही खियोके सहित टेबुलपर भोजनका नियम है। पर हमारे यहाँका यह आचार नहीं है।

#### हड़प्पा-राभ्यतामें उच्छिप्ट-प्रमङ्ग

वर्तमान समयमें भी अगर कोई हिंदू एक बार निट्टीके दरतनको मुँह लगाना है तो वह ज्ला और अशुद्ध हुआ ही समझा जाता है, लाख घोनेपर भी वह शुद्ध नहीं होता। रेलगाड़ीमें भ्रमणके समय या होटलमें मिहीके हुंडे (च्वाइ) चाय पीनेक पश्चात् पैंक दिये जाते हैं। यह हिंदूसमाजका एक साधारण आचार है। पृथ्वीके और किसी देशमें यह धारणा या प्रचटन नहीं है। पर भारतमें यह प्रथा पाँच सहस्र वर्षिके भी पूर्वसे प्रचलित थी, इसके प्रान्तिक प्रमाण भी मिले हैं। मोहन-जो-दड़ो आदि प्राचीन नगरके ध्वंसावशेपमें सर्व-साधारणके प्रयोगके योग्य अनेक पक्के कुएँ (ईटों-हारा बने) पाये गये हैं। उन कुओंके पास मिहीके हजारों वर्तन (कुण्डे) पड़े हुए पाये गये हैं। यूरोपीय गवेपकोंके अनुसार उन दिनों भी वर्तमान काल्के न्याय (उच्छिप्ट-बोध) लोगोंमें था और इसी कारण एक वार जलपानके पश्चात् वे फेंक दिये जाते थे।

#### पाणिलि-च्याकरण

पाणिनि व्याकरण वेदाङ्ग है। इसके 'श्राहानामिन रवसितानाम्' (२।४।१०) मूत्रमें वहिष्कृत-अवहिष्कृत व्यक्तियोंक स्पर्शास्पर्शका उल्लेख है। भोजन बनानेमें प्रयोग किये गये वर्तनोंको माँजकर शुद्ध कर देनेकी प्रया आज भी प्रचलित है।

#### मेगास्यनीजका विवरण

ई०पू०चौयी शतान्दीमे यूनानी राजदृत मेगास्य ीज सम्राट् चन्द्रगुप्तके समय पाटलिपुत्र नगरमें निवास करता था। उसने इस देशके लोगोंको अलग बैठकर खाले देखकर आश्चर्य प्रवाट किया या; क्योंकि उन दिनों भी यूनानके लोगोंमें एक साथ बैठकर खानेकी प्रथा थी।

#### स्पर्शदोप या वोध क्रमशः शिथिल हो रहा है

वर्तमान कालमें अनेक प्रकारसे उच्छिप्ट, अमेध्य द्रव्य या आहारका व्यवहार वढ़ रहा है और इसीके साथ-साथ प्राचीन नियम भी शिथिल होते जा रहे हैं। आधुनिक कालमें चाय, काफी, पान, डवलरोटी, अंडा,

उच्छिए शब्द वेदमे भी अन्य अर्थम है। ध्यान रहे अथर्ववेद ११।७ आदिके उच्छिए स्कादिमें उच्छिएका
 अर्थ अर्वभागमे अविशिष्ठ परमात्मा ही है, जिसके अन्तर्गत सभी नामरूप काल-कर्मांदि निर्मित हैं।

केक आदिका आहार-ज्यवहार तथा होटल, रेस्टोरेन्ट, रेल्-गाड़ी और मेजपर खानेके नियमोंके चल पड़नेसे पुराने पित्र नियम समाप्त होते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशोंके नियमों-को हमारे देशकी जनताने आज प्रहण कर लिया है। अहिंसा साधारण धर्म—चेंदका आदेश

वैदिक वर्णाश्रमी समाजम अहिंसा सभी वर्ण और जातिक एक विशिष्ट साधारण धर्मकेरूपमें परिचित है। श्रुतिका आदेश है—'मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि।' महाभारतमें अहिंसाकी बहुत ग्रशंसा है।

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परं तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ (अनुगासनप० ११५।२५)

यह अहिंसाकी भावना सदाचारका एक अङ्ग है। मनसा, वाचा, कर्मणा किसी जीवका जी न दुखाना अहिंसा है।

#### दैहिक-शौचाचार

देहके शौच अन्तःशौच तथा चित्तशुद्धिके छिये अनिवार्य हैं । इसिलये गल-मूत्र-त्यागके पश्चात् जल और मिट्टीका व्यवहार वैदिक रीति या विशिष्ट प्रथा है । मलत्यागके उपरान्त सवल स्नान कर्तव्य है । पूर्वकालमें बाह्मणोंके लिये तीनों संध्याओंमें तीन वार स्नानके नियम (त्रिपवण स्नान) चाल्ट रहा । मलत्यागके पश्चात् जल-मिट्टीका व्यवहार पृथ्वीमरमें दूसरे और किसी देश अथवा धर्ममतमें नहीं है । कलकत्तानिवासी सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० श्रीनलिनीरझन सेन गुप्त, एम्० डी० ने—जो एक महापुरप थे, नानाप्रकारके विज्ञान-सम्मत प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया है कि कागज- (Toilet paper) द्वारा जो पाश्चात्य जातिके लोग व्यवहारमें लेते हैं, मलस्थानोकी पूरी सफाई नहीं होती, कुल मेल मूक्षमरूपसे रह ही जाती है ।

### म्नान वैदिक प्रथा है

अति प्राचीन कालसे ही भारतमें स्तान प्राटः-कालीन नित्यक्तमें है। तेल लगानेकी प्रया तो स्तानमें भी पहले अभिज्ञात है। आयुर्वेदमें इन दोनोंकी अनुप्टेयता नि: संदिग्ध प्रतिपादित है। मोहन-जो-दड़ोमें आविष्कृत इड़प्पा सम्यताकी प्राचीन नगरीमें प्रायः प्रत्येक गृहमें स्तानागारकी सुल्यवस्था थी, इसके कई प्रमाण मिले हैं। वहाँपर तेल लगानेकी प्रथाके भी लक्षण प्राप्त हुए है। तेलाम्यक्त और स्तान हमारे आचारके अक्त हैं ॥

#### पाश्चात्य देशोंमें नहानेके नियम विरले हैं

आश्चर्यकी बात यह है कि तथावायित सुसम्य पाश्चात्य जातियों में आज भी रोज नहानेकी प्रथा नहीं है ! इंग्लैंडके राजप्रासाद विकास पंलेसमें रानी विकटोरियाके अभिपेककाल (१८३७ ई०) तक कोई स्नानागार न था । इंग्लैंडके प्रधानमन्त्रीके वासस्थानमें सर्वप्रथम स्नानागारका निर्माण १८९५ ई० में हुआ ।

#### रवीन्द्रनाथके विचार

विश्वकवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरने मात्र १७ वर्षकी आयुमें इंग्लैंड यात्रा की थी। उनका 'यूरोप प्रवासीन पत्र' 'भारती' पत्रिकामें (आनुमानिक १८७८ ई०में) इस प्रकार प्रकाशित हुआ था—''सुना गया कि विलायत देशमें नहाना फैशन हो गया है। किंतु यह वहुत कम दूरतक प्रसारित हो पाया है। हाथका जो अंश वाहरमें रहता है और मुख एवं गल-देश इनको सीमन्तिनीगण अनेक वार अति यत्नसे धोते हैं। परंतु वाकी अङ्गोंकी सफाईके विश्वमें वे उतना आवश्यक ध्यान नहीं देपाती हैं। कारण कि वे मुखके सिवाय अन्य अङ्गोंकी सफाईका महत्त्व नहीं समझतीं। एक मासमें दो वार स्पंज वाथ (Sponge Bath) न्यके स्थालसे यथेष्ट समझा जाता है। स्पंज वाथ

<sup>\*</sup>Every house had its bathing place. The present custom of the Hindus is a survivel of one that was practiced in India, some five thousand years or more ago. (Meekay, Further Excavations in Mohenjodaro I, 167)

( Sponge bath )का अर्थ है—एक भिगे हुए गमछेसे अरीर पोंछ लेना, और कुछ नहीं।

"एक बार मैं कुछ दिन एक अंग्रेज परिवारके साथ रहा । जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं नहाता हूँ तो वे अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गये । उनके पास स्नानका कोई साधन था ही नहीं । मेरे लिये उनको सब कुछ उधार लाना पड़ा था । इतना विपद् रहा ।"

( श्वतवार्षिकीसं० १० । २९७-९८ ए० )

सन् १८९५ ई०में खामी विवेकानन्दको फान्सकी राजधानी पेरिस ( Paris )के होटलमें स्नानागार न होनेके कारण सर्वसाधारणके लिये स्नानागारका व्यवहार करना पड़ा था। छार्ड कर्जन जब भारतके गवर्नर जनरछ थे, तब उन्हें पुर्नगाल सरकारके आमन्त्रणपर गोआ जाना पड़ा और वहाँ वे गवर्नर जनरलके प्रासादमें भतिथि थे । उन्होंने अपनी पुस्तक--'A Viceroy's Notebook' में छिखा है कि स्नानघरकी तो बात दूर, स्नानके टब ( Bathing Tub ) तक भी लोगोंको ज्ञात न था। इसलिये उनके बैठकखानेमें शराबके पीपे-जैसे एक वर्तनमें पानी रखा गया था। वह पानी भी पीपेमें छेद होनेके कारण चू कर निकल गया । इंग्ळैंडके विगत सम्राट् एडवर्ड अष्टम (Edword VIII) अपनी जीवनीमें अलखते हैं कि जब १९१२ ई० में उन्हें आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीके मागडलेन कालेज ( Magdal en College ) में दाखिल किया गया, तब वहाँपर कोई स्नानाग़ार न था। उनके लिये (क्योंकि वे युवराज थे) केवल एक बाथ टव ( Bathing Tub ) उनके कमरेमें ळा दिया गया था।

सर देवप्रसाद सर्वाविकारी १९१०। १८ ई० में विलायत-भ्रमणपर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि उनके कमरेमें विछे कम्बलके ऊपर बायटवर्मे नहानेका पानी संरक्षित किया गया था। वैसे आजवल पाधात्य देशोंमें दिनोंदिन स्नानागारकी व्यवस्था हो रही है। हमारा स्नानाचार दूसरे देशोंके लिये आदर्श बन रहा है।

#### नग्नस्नान निपिद्ध है

शास्त्रमें नग्नस्नान निपिद्ध है, पर लापानमें जी-पुरुष निर्वस्त्र होकर एकत्र स्नान करते हैं । रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इसे छोटी वात समझी है; क्योंकि उनके मतानुसार जापानके मनुष्य देहसम्बन्धी वासनासे मुक्त हैं, अतः उन्होंने इस स्नानमें किसी पापका परिदर्शन नहीं किया । पर साहित्य-सम्पादक सुरेश समाज-पतिने इसकी तीव आलोचना की है । (जापानयात्री, रवीन्द्र-रचनावली १०, पृष्ठ ५१६)

वस्तुतः स्नी-पुरुपोके एकत्र वा एकदम निर्वन्न स्नान भारतीय सभ्यता एवं आचारके सर्वथा विरुद्ध है ।

#### उपसंहार

सदाचार एक महत्त्वपूर्ण गुण हैं । इस निवन्धमें इसके अंशमात्रपर ही प्रकाश ढाळा गया है । संसारके सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ इस देशकी वैदिक वर्णाश्रमी सभ्यता इसी सदाचारके ऊपर प्रतिष्ठित है । यह वेदानुमोदित मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षका धारक और प्रापक है । इसको नष्ट करनेकी लगातार कोशिशें हो रही हैं, जो विज्ञान एवं बुद्धिके भी विरुद्ध है । श्रीभगवान्के चरणोंमें प्रार्थना है कि वे हमारे सदाचार और सनातनधर्मकी रक्षा करें।

<sup>\*</sup> And I had a bath-tub and the first under ground-bathroom. I believe, to be installed at the college. (A King's Story p. 96)

## र्वातोक सदाचार

( छेदाफ-धरेष रामीची भीरामसुखदाख्यी महाराप )

द्वामगदान्ने 'शोकसंविग्नमना' एवं 'धर्मसंसूढचेता' एर्जुनको निमित्त बनाकर हमलोगोंको सदाचारयुक्त जीवन भनाने तथा दुर्गुण-दुराचारोंके त्यागनेकी लनेक युक्तियाँ व्यामक्रियानकी वानेक युक्तियाँ व्यामक्रियानके वानेक युक्तियाँ व्यामक्रियानके वानेक युक्तियाँ परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्तन्य कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हुए श्रीभगवान कहते हैं—

ययकाचरित श्रेष्ठस्तचंदेषेतरो **द्यनः।** (गीता १।२१)

'शेष्ठ- पुरुष जो-जो श्राचरण करते हैं।' वहतुतः मनुष्यके वास्तविकः स्थिति जानी जा सकती है। वास्तविकः स्थिति जानी जा सकती है। वासरण दो प्रकारके होते हैं—(१) वाहे वासरण, जिन्हें सदाचार कहते हैं और (२) प्रुरे पाचरण, जिन्हें दुराचार कहते हैं।

सदाचार और सद्गुणींका परस्पर अन्योन्याश्रित प्रम्बन्ध है। सद्गुणसे सदाचार प्रकट होता है कीर सदाचारसे सद्गुण हड़ होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण-दुराचारका भी परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सद्गुण-सदाचारके सद् (परमावमा) होनेसे वे प्रकट होते हैं। 'प्रकट' वही तत्त्व होता है, जो पहलेसे (अदर्शनदूपसे) रहता है। दुर्गुण-दुराचार मूळमें हैं नहीं, वे केवल सांसारिक कामना और अभिमानसे अवन्न होते हैं। दुर्गुण-दुराचार खयं मनुष्यने ही उत्पन्न किये हैं। अतः इनको दूर करनेका उत्तरदायित्व भी मनुष्यपर ही है। सद्गुण-सदाचार कुसङ्गके प्रभावसे हतः. सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं हो सकते—जब कि दुर्गुण-दुराचार सत्सङ्गादि सदाचारके पालनसे सर्वथा नष्ट हो सकते हैं। सर्वथा दुर्गुण-दुराचाररहित सभी हो

सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सर्वथा सहुण-सटाचाररे रहित नहीं हो सकता।

यद्यपि लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी होनेपर सहुणी और दुराचारी होनेपर दुर्गुणी बनता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सहुणी होनेपर ही व्यक्ति सदाचारी और दुर्गुणी होनेपर ही दुराचारी बनता है। जैसे—दयारूप सहुणके पश्चात् दानरूप सदाचार प्रकट होता है। इसी प्रकार पहले चोरपने (दुर्गुण) का भाव खहंता (में) में उत्पन्न होनेपर व्यक्ति चोरीरूप दुराचार करता है। जतः मनुष्यको सहुणोंका संग्रह और दुर्गुणोंका त्याग दढ़तासे करना चाहिये। इद निश्चय होनेपर दुराचारीरे दुराचारीको भी भगवलातिरूप सदाचारके चरम दृश्य की प्राप्ति हो सकती है। श्रीभगवान् घोषणा करते हैं—

णि चेत् सुदुराचारो भजते मामतन्यभाक् । साधुरेव समातव्यः सम्यव्यवस्तितो हि सः॥ (गीता ९ । ३०)

'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने
योग्य है; क्योंिक वह यथार्थ निश्चयवाटा है अर्थात्
उसने भटीभाँति निश्चय कर टिया है कि परमेश्वरके
भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है।' वर्तमानमें
साधु आचरण न होनेपर भी श्रीभगवान् विशेषरूपसे आज्ञा
देते हैं कि 'वह साधु ही मानने योग्य है'; क्योंिक उसने
ऐसा पक्का निश्चय कर टिया है कि किसी प्रकारके प्रटोशन
अथवा विपत्तिके आनेपर भी अब वह विचटित नहीं किया
जा सकता। साधक तभी अपने प्येय-ट्रस्यसे विचटित
होता है, जब वह असत्—संसार और शरीरको 'है'
अर्थात् सदा रहनेवाटा मान टेना है। असत्की टातन्त्र
सत्ता न होनेपर भी भूटसे मनुष्यने उसे सत् मान टिया

दौर मेग-संप्रदक्ती होर पाइप्ट हो गया। मतुष्य काक-एक उस पासल् ( संसार )को नहीं पकड़ पाया लीर न फमी पकड़ पायेगा, फिर भी आश्चर्य है कि घोरतेमें धाकर क्य अपना पतन करता है। अतः असत्—संसार, शरीर, परिवार, रुपये-पंसे, जमीन, मान, बड़ाईसे निमुख होकर ( कर्यात् इन्हें अपना मानकर इनसे न सुख लेना और न एक लेनेकी इच्छा ही रखनी है, ऐसा होकर ) इनका यथायोग्य सद्ययोग मात्र करना है तथा सत् तस्त्व ( परमात्मा )को एी अपना मानना है। श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार असत् ( संसार )की सत्ता नहीं है और सत् तस्त्व ( परमात्मा )-का दायान नहीं होता—

> दालतो विचते भाषो नाभाषो विषये स्तरः। (गीतः २।१६)

जिस वास्तिक तत्वका कभी व्यभव व्यवा नारा नहीं होता, उसका वनुभव हम सक्को हो सकता है। हनारा घ्यान उस तत्त्वकी प्राप्तिकी ओर न होनेसे ही पद नाप्राप्त-सा हो रहा है। इस सत्-तत्त्वका विवेवल गीतामें श्रीभगवान्ने पाँच प्रकारसे किया है—

- (१) सहराधे (गीता १७ । २६)
- (२) रुष्धुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। (गीता १७ | २६)
- (२) मशस्ते कर्मणि तथा राच्छन्दः पार्च शुज्यते॥ (गीता १७। २६)
- (४) यहे नपसिदाने च स्थितिः सदिति खोज्यते। (गीता १७ । २७)
- (५) कर्म चैच तद्धीयं सिद्दियेगाभिधीयते ॥ (गीता १७ । २७)

यह सत्नत्व ही सहुणो और सदाचारका मुल आधार है। अत. उपर्युक्त सत् शब्दका थोड़ा विस्तारसे विचार करें।

(१) सरद्वाचे—सद्राव कहते हूँ—परमात्मादे अस्तित्व या सदा होनेपनको । प्रायः सभी आस्तिक

यत् पात तो मानते ही हैं कि सर्वेपिर सर्वनियन्त कोई विलक्षण शक्ति-तरव सदासे है धीर वह धनुत्वन है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण चढल रहा है, छरे हैं वर्षात् खिर कैसे कहा जाय ! यह सो गदीकें जलकें प्रवाहकी तरह निरन्तर वह रहा है। हो चक्राजा है, वह हिं देरी कहा जा सकता है ! क्योंकि इन्द्रियों, बुद्धि वाहिसे जिसको जानते, देखते 🖟 🕾 संसार पहले नहीं था. आगे भी रहेगा नहीं—यह समीदः ललभव है। फिर भी आश्चर्य यह है कि 'नहीं' होते हुए भी वह 'है'के रूपमें स्थिर दिखायी दे रहा है। ये दोनों वातें परस्पर सर्वधा विरुद्ध हैं। 'वह' होता, तद गी बदल्या नहीं, और व्यल्ता है तो 'है' अर्थात् िर नरीं । इससे सिद् होता है कि यह 'होनापन' संसार-शरीरादिवा नहीं है, प्रत्युत सच-तत्त्व (परमात्मा ) ज हैं, जिससे नहीं होते हुए भी संसार भी 'है' दी जला है। परमान्माके होनेपनका याव दह होनेपर सदाचारका पाटन छतः होने लगता है ।

'श्रीप्रसदाद हैं'—रेसा दृढतासे माननेपर न पय. द्वन्याय, दूराचार होंगे होंग न चिन्ता, भव शादि दी। प्रायः लोग परमान्माको मानते हुए भी नहीं भानते वर्णात् निण्द्र आचरण करते. हुए डरते नहीं। ऐरो होग परमात्माको भी मानते हैं और दूराचार भी करते हैं। जो राज्ये इत्यसे मर्बन्न परमात्माकी सत्ता मानते हैं, जनसे दोप-पाप हो हो कैसे मकते हैं। परम दयाल, परम सुद्धद् परमात्मा सर्वन हैं, ऐसा माननेपर न भय होगा और न चिन्ता होगी। भय द्याने अवना चिन्ता होनेपर— 'मेंने प्रायानको नहीं माना'—इस प्रकार विपरीत धारणा नहीं करनी चाहिये, किंतु सगवानको रहते चिन्ता, भय बासे आ सकते हैं—ऐसा माने, अर्थात भगवानकृतिसे भग और चिन्ता आदि दोपाको हटाना चाहिये। देवी सम्पत्ति (सदाचार )के छव्वीस द्याना चाहिये। देवी सम्पत्ति (सदाचार )के छव्वीस द्याना चाहिये। देवी सम्पत्ति (सदाचार )के छव्वीस

(२) साधुआंचे च सिंद्रियेत्त अयुज्यते—अन्तः करण ते श्रेष्ठ भावको साधुभाव कहते हैं। यह परमात्माकी प्राप्तिका हेतु होनेसे परमेश्वर के 'सत्' नामका वाचक हो जाता है। जितने भी श्रेष्ठभाव अपने अन्तः करण में दी खें, उन्हें देव—( भगवान्—)की सम्पत्ति माननेसे अभिमान नहीं होना चाहिये; क्योंकि अच्छापन (सदाचार) के उद्गनस्थान के आवार परमञ्जाल परमात्मा ही हैं। सद्गुण-सदाचारको अपना माननेसे अभिमान हो जाता है कि 'को उन्यों ऽस्ति कहारों सचा' (गीता १६। १५) मेरे समान दूसरा कौन है ! अभिमान आनेसे श्रेष्ठ भाव—सदाचार भी दुर्गुण-दुराचारका कारण वन जाता है, जो आसरी सम्पत्ति हैं—

दाभो द्योंऽभिमानश्च हो। यारुप्यमेव द। अहानं खाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीस्॥ (गीता १६।४)

'है पार्थ ! दम्भ, घमण्ड और अमिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी—ये सब वासुरी सम्पदाको स्कार उत्पन्न हुए पुरुपके छक्षण हैं ।' सद्गुण-सदाचार व्यक्तिगत सम्पत्ति नई। हो सकते; क्योंकि जो सद्गुण-सदाचार एक व्यक्तिमे हैं, वे ही दूसरे शनेक व्यक्तियोमे हो सकते हैं । सद्गुण-सदाचार पदि व्यक्तिगत सम्पत्ति होते तो एक व्यक्तिविशेषके स्पानी-वैरामी अथवा दानी, ज्ञानी होनेपर दूसरा व्यक्ति पदी ध्यति उसके समकक्ष नहीं हो सकता था, किंद्र हार्च जियम नहीं है । हातः धेष्टभावको भगवटादच हार्च जियम सम्पत्ति मानना चाहिये ।

लनाःकरणमें सद्गुण-सदाचारोके प्रकट होतेसे प्रमिनान नहीं वाता, किंतु सद्गुण-सदाचारोमें जो कभी रहती है, उस रिक्त स्थानमें दुर्गुण-दुराचार रहते हैं ( भले ही आपको जानकारी न हुई हो ), उनसे ही अभियान उत्पन्न होता है । जैसे सत्य बोलनेका अभियान तभीतक होता है, जबतक अन्तःकरणमे असत्यताका कुछ अंश रहता है । तात्पर्य—आंशिक असत्यके रहनेसे ही सत्य बोळनेका अभिमान आता है; अन्यथा सत्यकी पूर्णतामें अभिमान आ ही नहीं सकता । अतः परमात्माकी प्राप्तिके साधन श्रेष्टभावको व्यक्तिगत मानवार अभिमान नहीं करना श्रेष्ठ सदाचार है ।

(३) प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्धः पार्थ युज्यते—
'तथा हे पार्थ । उत्तम कर्ममे भी 'सत्' शब्दका प्रयोग
किया जाता है।' क्षमा, दया, पूजा, पाठादि जितने भी
शाखिविहित शुभ कर्म हैं, वे खबं ही प्रशंसनीय होनेसे
सत्कर्म हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मोंका श्रीभगवान्के साथ
सम्बन्ध नहीं रखनेसे—'सत्' न कहळाकर केवळ
शाखिविहित कर्म मात्र गृह जाते हैं। यद्यपि दैत्यदानव प्रशंसनीय कर्म तपस्यादि करते हैं, परंतु असद्
भाव—दुरुपयोग करनेसे इनका परिणाम विपरीत हो
जाता है—

सृद्ध्यां हेणात्मनो यन्पीडया क्रियते तपः। परत्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्॥ (गीता १७। १९)

'जो तप मृहतापूर्वक एउसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सिहत अथय दूसरेका अनिए करनेके छिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है।' वस्तुतः प्रशंसनीय कर्म वे होते हैं, जो खार्ध, सिमान त्यागपूर्वक 'सर्वभूतिहिते प्रताः' भावसे किये जाते हैं। इसी प्रकार जिस पुरुषमें साझुता होनी है, घट सरपूर्व कहजाता है घौर उसके पाचरणिक शप सब् शब्द जुड़ जानेसे सदाचार कहजाता है। यह प्रशंसनीय कर्मोंका सब्देक साथ सम्बन्ध होनेजा प्रभाव है। ऐसे प्रशंसत कर्मोंके उपक्रमका भी गाश गर्ही होता (गीता २। ४०)। इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् वीजका नाश नहीं है और उत्ता फलस्प दोप भी नहीं हो । बिन्त इस धर्मका योझन्ता भी सादन जन्म

मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है। श्रीभगवान्के छिये प्रशस्त कर्म करनेवाले सदाचारी पुरुपका भी कभी नाश नहीं होता—

पार्थ नैवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि जल्याणकृत् किछद् दुर्गितं तात गच्छति॥ (गीता ६।४०)

'हे पार्थ ! उस पुरुपका न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही । क्योंकि हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला (कल्याणकारी ) दोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता ।'

(४) यहे तपसि दाने च स्थितिः सिद्दित चोच्यते— (गीता १७ । २७) । 'तथा यह, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्'—कही जाती है।' सदाचारमें यह, दान और तप—ये तीनों प्रधान हैं; भिंतु इनका सम्बन्ध श्रीभगवान्से होना वाहिये। यदि इन (यहादि) में मनुप्यकी दृढ स्थिति (निष्ठा) हो जाय तो खप्नमें भी उसके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता अर्थात् खयं (अहं) 'मैं में सदाचारका भाव हो जानेपर किसी प्रकारके कदाचारका प्रभाव नहीं हो सकता। ऐसे दृढ़-निक्षयी सदाचारी पुरुषके विषयमे ही कहा गया है—

लिर्प्राहितोऽपि य**ख् मुहमती**शुदण्डः ।

'ईखको पेरनेपर भी उसमेंसे मीठा रस ही प्राप्त होता है।' इसी प्रकार सदाचारी पुरुषद्वारा भी प्रत्येक परिस्थितिमें मधुर रनेह-रस ही प्राप्त होता है, अर्थाव् सदाचारमें स्थित पुरुषसे ळाभ-ही-ळाम होता है। ऐसे प्रदुपकी क्रिया शीभगवान्के िये ही होती है।

(५) फर्म जैंग सप्र्यामं सिद्योद्यासिक्षीयते— (गीता १७। २८)

'र्आर उस परमात्माक लिये किया हुआ कर्म निश्चय-प्रक सद्—ऐसे कहा जाना है।' अपना कल्याण चाहनेवाला निपिद्ध आचरण तो कर ही नहीं सकता। जबतक अपने जाननेमें आनेवाले दुर्गुण-दुराचारका त्याग नहीं करता, तबतक वह चाहे कितनी ज्ञान-ध्यानकी ऊँची-ऊँची वातें बनाता रहे, उसे सत्-तत्त्वका अनुभव नहीं हो सकता। निपिद्ध और विहित कमेंकि त्याग-प्रहणके विषयों श्रीभगवान कहते हैं—

तस्याच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती। हात्या शास्त्रविधागोक्तं कर्म कर्त्तृपिहाईसि॥ (गीता १६। २४)

'इससे तेरे लिये इस कर्नव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है। निपद्ध आचरण त्यागके बाद जो भी क्रियाएँ होंगी, वे सब भगवदर्थ होनेपर सद्-आचार (सदाचार ) ही कहलायँगी । भगवदर्थ कर्म करनेवालोसे एक बड़ी मूल यह होती है कि ने अमंकि दो विभाग कर लेते हैं। (१) संमार भोर शरीरके लिये किये जानेवाले कर्म अपने लिये और (२) पूजा-पाठ, जप-ध्यान, सत्सद्भादि सात्त्विक कर्म श्रीभगवान्के लिये मानते हैं; जब कि होना यह चाहिये कि-जैसे पतित्रता घरका काम शरीरकी किया, पूजा-पाठादि सब कुछ पतिके लिये छी करती है, वैसे ही साधकको भी सब कुछ केवळ मगवदर्य ही करना चाहिये। यगवदर्थ हुगमनापूर्वक कर्म करनेके हिये पाँच वार्ते—( पद्मामृत ) सर्देव याद रखनी चाहिये--(१) मै भगवान्का हूँ, (२) भगवान्के वर ( दरवार ) में रहता हूँ, ( ३ ) भगवान्दे घरका काम फरता हैं, ( ४ ) यगवान्ता दिया हुना प्रसाद पाता हुँ कीर ( ५ ) भगवान्के जमीं ( परिवार ) की सेवा करता 👸 । इस प्रकार शाविबहित कर्भ करनेपर सदाचार खतः पुष्ट होगा । श्रीमऱ्गवद्गीतामें श्रीभगवान् आरा देते हैं—

यत्करोपि यदश्चासि यज्जुहोपि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मद्र्पणम्॥ (९।२७)

'हे अर्जुन! त्र जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर।' यहाँ यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त 'यत्करोषि' और 'यहश्वासि'—ये दो कियाएँ और आयी हैं। तारपर्य यह है कि यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त हम जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्म करते हैं और शरीर-निर्वाहके लिये खाना, पीना, सोना आदि जो भी कियाएँ करते हैं, वे सब श्रीभगवान्-के अर्पण करनेसे 'सत्' हो जाती हैं। साधारण-से-साधारण खामाविक-ज्यावहारिक कर्म भी यदि श्रीभगवान्-के लिये किया जाय तो वह भी 'सत्' (आचार) हो जाता है। श्रीभगवान् कहते हैं—

स्वदार्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ (गीता १८ । ४६ )

'अपने खामाविक कमोंके द्वारा उस परमात्माकी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।' जैसे—एक व्यक्ति प्राणियोकी साधारण सेवा केवळ मगवान्के ळिये ही करता है और दूसरा व्यक्ति केवळ मगवान्के ळिये ही जप करता है। यथपि खरूपसे दो प्रकारकी छोटी-बड़ी कियाएँ दीखती हैं, परंत दोनों

(साथकों) का उद्देश्य परमात्मा होनेसे वस्तुतः उनमें किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है; क्योक्ति परमात्मा सर्वत्र समानरूपसे परिपूर्ण हैं—वे जैसे जप-क्रियामें हैं, वंसे ही साधारण सेवा-क्रियामें भी हैं।

भगवान् 'सत्' खरूप हैं । अतः उनसे जिस
किसीका भी सम्बन्ध होगा, वह सव कुछ 'सत्' हो
जायगा। जिस प्रकार अग्निसे सम्बन्ध होनेपर लोहा,
लकड़ी, ईट, पत्थर, कोयला—ये सभी एक-से चमकने
लगते हैं, वैसे ही भगवान्के लिये (भगवत्प्राप्तिके
उद्देश्यसे) किये गये छोटे-बड़े सब-के-सब कर्म 'सत्'
हो जाते हैं, अर्थात् सदाचार बन जाते हैं। इसके
विपरीत—परमात्माके सम्मुख हुए बिना किसी भी
व्यक्तिके लिये अपनी शक्ति-सामर्थ्यके बलपर सदाचारका
पालन कर पाना कठिन है; क्योंकि केवल गुणों और
आचरणोका आश्रय रखनेपर प्रलोभन अथवा आपत्तिकालमें पतन (कदाचार) होनेकी आशङ्का रहती है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें सदाचार-सूत्रे यही वतल्या गया है कि यदि मनुष्यका लक्ष्य (उद्देश्य) केवल सत् (परमात्मा) हो जाय, तो उसके समस्त कर्म भी 'सत्' 'आचार' (अर्थात् सदाचार) खरूप ही हो जायँगे। अतएव सत्खरूप एवं सर्वत्र परिपूर्ण सचिदानन्दवन परमात्माकी और ही अपनी वृत्ति एखनी चाहिये, फिर सद्गुण, सदाचार खतः प्रकट होने लगेंगे।

१—यद्यपि गीता सर्वशास्त्रमयी है और उन्नें वर्डण बदानारकी ही घर्ना है, फिर भी श्रीभगवान्ने क्रपाकर हतने छोटसे प्रन्यमें अनेक प्रकारसे कई खादोंपर छदापारी पूबपके कहणीं हा विभिन्न हपों में वर्णन किया है, जिनमें निम्निलिखित खल प्रमुख हैं—(१) दूसरे अभ्यावके ५५ में इलोक्खें ७१ में इलोक्खि स्थित स्थल प्रमुख हैं—(१) दूसरे अभ्यावके ५६ में इलोक्खि ७१ में इलोक्खि ११ में इलोक्खें उपायकों वर्णन, (१) चेंदहमें अभ्यायके १२ में इलोक्खें १५ में इलोक्खें व्याप्यक वर्णन, (१) चेंदहमें अभ्यायके १२ में इलोक्खें तिसरे इलोक्खें गुणातीय वदानारिके लक्षण-आन्यण और प्राप्तिके उपायका वर्णन और (१) चेंदहमें अभ्यायके पहले इलोक्से तीसरे इलोक्खें देवी (भगजनको ) सम्पत्तिकप सदानारका वर्णन। ये प्रकरण सदानारकी ही विभिन्न इष्टिकोणोंसे व्याख्या करते हैं।

# सदाचारकी आधार-शिला

( लेखक-गोरक्षनाथपीठाधिपति अहेय महान्त शीअवद्यनाथजी महाराज )

योग जीवनके प्रक्रियात्मक दर्शन ( प्रेक्टिकल फिलासफी )की आचार-संहिता है, चाहे वह अधाक्त्योग हो या पडड़ । महर्षि पतञ्जलि एवं भगवान् गोरक्षनाथ प्रभृति सभी योगाचार्योने योगके प्रक्रियात्मक खरूपका ही अपनी-अपनी-पृथक् शैली द्वारा प्रतिपादन वित्या है। जीवनके सत्प्रयोगका पर्याय सदाचार है तथा सदाचारकी आधार-शिला है—सत्समागम तथा सिंहचार। इन दोनोक्ते अभावमे सदाचार निष्प्रयोजन एवं निष्प्राण हो जाता है । वस्तुतः सदाचार आत्म-साक्षात्कारके प्रमुख ळक्य मोक्षकी प्राप्तिका सुगम प्रशस्त राजपथ है । इसीके कैंग्रेय योगके यम-नियमोंके पालन और अभ्याससे अग्त-संस्कार किया जाता है । यम-नियम-सम्पन्न सदाचार क्षात्म-संरकारका सुष्ठ एवं सुगम उपाय है । इसके द्वारा शरीर, मन और प्राणोंकी शुद्धि होती है। फिर योगद्वारा चित्तको समाधिमे संस्थित कर तथा अन्तःकरणको शुद्ध अथवा पवित्रकर मोक्षपदमें रमण सम्भव हो जाता है। महर्पि गौतमका सूत्र है-

तद्र्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्म-विध्युपायैः। (न्यायदर्शन ४।२।४६)

सदाचारके पूर्ण अनुष्ठानकी सम्पन्नता हो जानेसे मोक्ष अथवा कैवल्यपद सहज ही प्राप्त हो जाता है। मोक्षमें न विरति है, न झुरति; वहाँ न भोग है, न जरा-मृत्यु, छोर न रोग ही। वहाँ वाणी तो क्या, वाणीके मूळ तस्य ॐक्तारतकका भी प्रवेश नहीं है। भगवान् गोरक्षनायने कहा है—

निरित त सुरित जोगं न भोगं जरा-मरण नहीं तहीं दोगं। मोरख बोले एकंकारं निह तहें बाचाओं अकार्य। (गोरखगनी सबदी ११०) सदाचारकी पूर्णता सत्-समागम (सत्सक्क ) तथा सिंद्रचारमें सिनिहित हैं । बाखोंक परिशीलन और खाध्यायसे विदित हो जाता है कि असत्में सात्की स्वीकृतिसे मुक्त होना ही स्वतक्क हैं । असत्की सन्त नहीं है, पर उसमें व्यागोदित हाकर हम वंध जाते हैं । सदाचारके द्वारा इस वन्धनसे छुटकारा ही सत्-राक्षका परम फल हे । सत्में परिवर्तन नहीं होता, किंतु असद परिवर्तनशील तो है ही, नथर भी हैं । सकारके वैपयिद्य मुखोंके भोग-खादरो उत्पन्न वन्धनसे छुटकारा सत्सक्ष्में ही हो पाता है । जो उस बन्धनसे छुटकारा सत्सक्ष्में ही हो पाता है । जो उस बन्धनसे मुक्त हे, व्ही सदाचारी है, सत्यधमका बनी अपना पात्रन करनेत्राल है । इस बन्धन-निवृत्तिका एकमात्र उपाय ( छल एवं आसिक्तरहित ) परवरात्रय है, जो सत्सक्ष एवं सिंद्रचारसे प्राप्त होता है—

तत् परं पुरुषायातेर्गुणवेत्रण्यम्॥ (योगदर्गन २ । १६)

पुरुषके ज्ञानसे, सत्यके साक्षात्मारसे श्यवा सदाचारसे प्रकृतिके गुणोमें तृष्णाका सर्वथा अमाद ही परम वैराग्य है। यह सदाचारका मूळ धर्म है। सत्सनागम हमें प्रेरणा देता है कि, अनात्म, असत् पदाचोंका चिन्तन मोहग्य है—दुःग्वका कारण है। इसका पिरपागकर मुक्तिके कारण आत्मानन्दखरूपका चिन्तन करना ही सत्य जीवन है, सदाचार है। असत्में सत्के धनुसंधानसे, आत्मविवेककी दृष्टिसे अनात्मज्ञान मृगतृष्णाके समान सदा अहस्य और ओइळ होता जायगा। सत्के प्रकाशमें असत्का अन्धकार ठहर नहीं सकता, सदाचारके राज्यमें अधर्म और पापके छिये, अनाचार और दुराचारके राज्यमें अधर्म और पापके छिये, अनाचार और दुराचारके छिये अवकाश ही नहीं रहता।

निःसंदेह न तो ससत्का अस्तित्व है और न सत्का प्रमाव ही है—

नासतो विद्यते भाषो नाभाषो विद्यते सनः। (गीता २। १६)

सत्सप्नकी महिमा अपार-जिचन्य है। यह सदाचार-4ी आधारशिलाओंमें शीर्पस्थानीय है। सत्सङ्गवी ही धरह सदाचारतय जीवनके लिये सिंहचारका भी क्साधारण महत्त्व है। गोगसाधना ही नहीं, किसी भी क्षरहरे धर्नपालन सदाचार और अभ्यासके पथपर सिंहचारकी पद-नदपर महती आवश्यकता है। विचार-हीनता मधवा विचारश्रन्यताके स्तरपर मनुप्यका सदाचार-परायण होना दुर्छभे और दुप्कर ही नहीं, नितान्त घराभव भी है । सहिचार आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी दिशामें प्रकाशका प्रतीक है। इस प्रकाशनें यात्रा वही कर पाता है, जो सदाचारी होता है। योगसाधनाके नामपर विचार्तीनता अथवा अविवेकसे सिद्धि-प्राप्तिके मार्गमें भ्रम उत्पद्म होना स्वाभाविक है। सदान्तारका पक्ष लिये निना मन गोगसाधनामें सफलता नहीं पा सकता है। सदाचार मन और हृदयकी गुचिताका साधन हे- जैसा कि कहा जा जुका है।

आजका विखमानव गानसिक तनावसे पीटित होकर हिमालयकी और आशान्वित दृष्टिरो देख रहा है। वह सदाचारकी ज्योत्स्नासे आत्मतृप्तिके लिये आकुल झोर उद्दिग्न है। अपरोक्षानुमृति अथवा सत्यके साक्षात्कारके लिये सदाचारके पथपर चलनेका उपाय सद्विचार है। सद्विचार और सत्सद्ग दोनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, दोनों एक-दूसरेके पूरक रूपमें सदाचार-पाल्नमें महत्त्वकी भूमिका निभाते हैं। आचरित सदाचार खत:-सिद्ध प्रकाशसे प्रकाशित परमपदकी प्राप्तिका एकगात्र सुगम उपाय है। इसीसे खसंवेध धानुं होता है।

भगवान् गोरक्षनाथका कथन किंद्र परमपद्यिति ख्लंब्द्यमत्यन्तभास्तिजालकमप्रस् । (चिडिचिद्यान्तप्रति ५ । २ )

सद्विचारके प्रकाशमें प्राणी मनकी प्रतिकृत्वता और धनुक्वामें हर्णित और क्षुच्य हुए विना ही खुद्धापटमें सदाचारके ही सहारे खस्थ रहता है। निर्मल किंद्धिश्रीर सदाचारसे युक्त प्राणी सत्त्व, रज और तमीगुणसे विवर्जित, पाप-पुण्यसे परे परम सिहिको प्राप्त कर लेता है। सत्सङ्ग और सिहचारसे उपोह्रित सदाचार जीवनको अवदात बना देता है। दोनोंका प्रणिकाञ्चन-योग हमें पापसे दूर रहना, सदा पुण्य सचय करते रहना, साधु-सज्जन पुरुपोंके व्यवहारको अपनाना सिखाकर कल्याणकारी जीवनमें रहनेका अभ्यासी वना देता है। यही जीवन सदाचारकी आधारशिला होकर आदर्श बन जाता है।

# अङ्कृत सदाचरण—सहज-ग्राहिता

एक व्यक्ति पारनी नामके संत थे। जब वे नगरमें जाने, तो वालक उन्हें पत्थर मारते। वे उनसे कारते—'आई! छोटे-छोटे पत्थर मारो; क्योंकि यदि पढ़े पत्थरसे मेरी टांगोंसे विशेष रुधिर निकला तो में ईश्वरकी अर्थना ( नमाज )के समय खड़ा न हो सकूँगा।' × × ×

मिल दीनार नाम हे एक दूसरे संत थे। उनसे एक स्त्रीने कहा—'तुम कपटी हो।' तब वे पोले— 'मेरा नाम पढ़ी था। पर इस नगरके छोगोंको इसका पता नहीं था। अब तुमने इसे प्रसिद्ध कर दिया। इसके लिये तुम्हें धन्यपाद!

# सदाचारकं सूक

(पूच्य शीटोंगरेपी महाराष ) धन्त-समय खुधारना हो तो प्रतिक्रण दुधारो। र्जावनके अन्तिस स्वासतक सत्कर्म करते रहो। ष्टिको पेली गुणमयी यनाओं, जिससे किसीके दोय दीव्हें दी नहीं। तन और मन दोनींको सदैव सत्कर्ममें मवृत्त रखो । क्षेपपर प्रेमले विजय प्राप्त की जा सकती है। खंसार्यं दुसरेको मत एलायो, रलानेवालेको सर्व रोना परता 🐫 जिसका खभाव अत्यधिक खुन्दर दोता है, वह अगवानको प्यारा होता है। ट्रसरेका अपमान करनेवाला स्वयं यपनी जातिका अपमान करता है। अधिक कुछ न पन सके तो उदास बैंडे दुएको हँसाओ। शरीरको नीरोग रखनेके छिपे कम जालो। मनको नीरोग रखनेके लिये गम खान्यो। अतिशय सादा जीवन व्यतीत करो। जिसका जीवन सादा है, वही अच्छा साध है। *पुसरे*को ठगनेवाला खयं ठगा जाता है। किसीका अपमान मत करो, मान-शन सबको प्रिय है। लात्त्विक आहारके विना सहनशक्ति नहीं आती। निन्दा और निद्रापर विजय प्राप्त करके ही भजन किया जा सकता है। तुम्हारी कोई निन्दा करे तो तुम शान्तिसे सहद करो। फैशन और व्यसनके पीछे समय और सम्पत्ति नप्ट मन करो। लेवा करनेवालेपर संत और भगवानुकी छुपा परसती है। अहाँ नीति, वहाँ नारायण, अहाँ परोपकार—वहाँ प्रसु-कृपा है। काम करते समय भगवान्को मत भूलो। किसीका आशीर्वाद प्राप्त करो तो हानि नहीं। परंतु किसीका अन्तःकरण दुःखितकर शाप तो मत लेना। ( प्रेपक-श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

# सदाचार-मानवका सहज धर्म

( शेजक-स्वामी श्रीसनातनदेवजी महाराज )

सदाचार मानवका स्वाभाविक धर्म है । संसारमें जितने भी जीव हैं, उनमें धर्माधर्मका विवेक कैवल मनुष्यमें ही है । मानवको भगवान्की यही सबसे बड़ी देन है । इसी विवेकके कारण प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसारमें अविकृत मस्तिष्कका ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जिसमें यह विवेक न हो, किंतु विवेकका आदर करनेवाले बहुत कम मनुष्य मिलते हैं। विवेकका भादर करना ही साधन है और इसका आदर न करना ही असाधन है। ये साधन और असाधन मनुष्यमें ही पाये जाते हैं । मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, वे न साधक हैं न असाधक । अन्य प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके भधीन हैं और उसके अनुसार उन्हें जो करना चाहिये वही करते हैं । खाधीनतापूर्वक अच्छा या बुरा समझकर कुछ भी करने या न करनेकी उनमें योग्यता नहीं है । इसलिये उनकी भोग-योनियाँ कही जाती हैं । मनुष्य-योनि कर्म-योनि कही जाती है।

पशुओमें अपने-परायेकी बुद्धि भी नहीं होती। उन्हें भूख हो और चारा मिल जाय तो वे अपनेको उसे खानेसे रोक नहीं सकते और पेट भर जानेपर चारा रहते हुए भी उसे नहीं खाते। मनुष्यको भूख हो और सामने भोजन भी हो, किंतु उसपर अपना अधिकार न हो अथवा उसे उपवास करना हो, तो वह उसे नहीं खायगा तथा यदि उसपर अधिकार हो और उपवास करना न हो तो आसक्तिवश भूखसे अधिक भी खा सकता है। इस प्रकार विवेकका आदर और अनादर करनेमें मनुष्य खतन्त्र है। इस खातन्त्र्यके कारण ही उसका हास या विकास होता है। यदि वह विवेकका आदर करता है तो पुण्यका भागी होकर

विकसित होता है और यदि उसका आदर नहीं करता तो पंपका भागी होकर हासको प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णतया विवेकका आदर करे तो निर्मम और निष्काम होकर पूर्णकाम हो सकता है तथा अपने एकमात्र सच्चे सम्बन्धी प्रभुमें आत्मीय भाव स्थापित कर उनका मधुमय प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि देहासक्तिके कारण वह विवेकका अनादर करता रहा तो नरकगामी भी हो सकता है। एक ओर विवेकका आदर करनेवाला व्यक्ति यदि देवदुर्लभ गविका अधिकारी हो सकता है तो दूसरी ओर विवेकका अनादर करनेवाला पशुसे भी गयी-वीती गतिको प्राप्त हो सकता है।

यह कितने भ्रम और दुःखकी बात है कि प्रमुक्ती इतनी उदारता होनेपर भी आजका मनुष्य निरन्तर अधोगतिकी ओर जा रहा है ! उसे विवेकका आदर अस्त्राभाविक और अत्यन्त कठिन जान पड़ता है और विवेक-विरुद्ध कार्य करना उसे अपना स्वभाव-सा दिखायी देता है । किसी भी नगर या गाँवमें जाइये, वहाँ आपको हजारों और लाखों रुपये चन्देमें मिल सकते हैं, कोई उत्सव या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो तो अनेक सहयोगी मिळ सकते हैं, परंतु ऐसे कितने आदमी मिलेगे जो आजन्म असत्य न बोलनेकी प्रतिज्ञा कर उसे निभा सके ! मनुष्य धन दे सकते हैं और परिश्रम भी कर सकते है तथा यदि किसी प्रकारका यश या पुरस्कार मिन्ठनेकी सम्भावना हो तो बड़ी-से-बड़ी आपत्ति और प्राण-संकटका भी सामना कर सकते हैं, परंतु सत्य या ईमानदारीके लिये प्रतिज्ञाबद्ध होना उन्हें असम्भव-सा जान पड़ता है। यह कैसी विडम्बना है !

अत्र देखना यह है कि क्या विवेकका आदर करना कोई कठिन वात है ! यदि थोड़ा भी विचार करें तो

माछ्म होगा कि कठिनता तो विवेक-विरुद्ध चळनेमें है। यदि मनुष्य न करनेयोग्य काम न करे तो कर्तत्र्य- निष्ठ तो वह है ही। न करनेके ळिये किसी गणि या बळकी आवश्यकता नहीं होती और न करनेसे बढ़कर कोई भी करना नहीं हो सकता। यदि हम बाहर- भीतर सर्वथा निष्क्रिय हो जायें तो हम अपनेमें ही स्थित हो जायेंगे और अपनेमें स्थित होकर हम उसे पा ळेंगे, जो सबका सब कुळ है। अब हम कुळ ऐसी बातोंका उल्लेख करते हैं जिनसे यह निश्चय होता है कि मनुष्यके ळियें! अकर्तव्य (कटाचार) की अपेक्षा कर्तव्य (सदाचार) ही सुगम और स्वामाविक है।

१—मनुष्य सर्वदा सदाचारनिष्ठ रह सकता है, किंतु उससे किसी भी कदाचार या पापका आचरण सर्वदा नहीं हो सकता। जैसे—सत्य सदा बोला जा सकता है, किंतु असत्य सर्वदा नहीं बोला जा सकता। इसी प्रकार अहिंसा, अस्तिय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह आदि सभी कर्तव्योंका आचरण सर्वदा हो सकता है, किंतु इनके विपरीत हिंसा आदिका आचरण सर्वदा नहीं हो सकता। अतः सदाचार सनातन है और कदाचार आगन्तुक।

२-पुण्यका आचरण सभीके प्रति हो सकता है; किंतु पापका आचरण सबके प्रति नहीं हो सकता। अन: पुण्य (कर्तव्य) विभु है और पाप (अकर्तव्य) अल्प।

३—कर्तव्यनिष्ठ निर्भय होता है, उसे अपना आचरण छिपानेकी आवश्यकता नहीं होती; किंतु अकर्तव्य कर्तव्यक्ती ओट लेकर किया जाता है। मनुष्य अपनेको सचा दिखलाते हुए ही झूठ बोलता है, ईमानदारी दिखाते हुए ही वेईमानी करता है और विश्वासपात्रता दिखाते हुए ही विश्वासघात करता है। अतः कर्तव्यनिष्ठा खतन्त्र है और अकर्तव्य परतन्त्र।

४-कर्तव्यपालनमें क्रिया और बनावट नहीं होती, जब कि अकर्तव्यमें क्रिया और कृत्रिमता होती है। चोरी करनेके लिये कुछ करना पहता है और हिंसा आदिंगें भी ऐसा ही समझना चाहिये। चोरी न करने, ब्रह्मचर्य रखने और अहिंसामें न कोई क्रिया है और न बनावट। अतः पुण्य कर्म खामाविक है और अवर्म क्रिया। पुण्यकी परम्परा है, अवर्म अर्जित है।

५—आचारनिष्टाके लिये किसी साधन या सामग्री-की आवस्यकता नहीं होती, जब कि अनाचारके लिये अन्य साधन या सामग्रीकी आवस्यकता होती है। चोरी करनेके लिये कोई सामान चाहिये, व्यभिचारके लिये कोई अन्य श्री या पुरुष होना चाहिये तथा हिंसा करनेके लिये कोई जीव होना चाहिये। परंतु अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अहिंसाके लिये किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्तिकी अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार धर्मनिष्टा खाश्रित है और अधर्म पराश्रित।

इन सत्र वार्तोपर विचार करनेसे सिद्ध होता 🕏 कि मनुष्यका सहज धर्म कर्त्तव्य अर्यात् सटाचार ही है । अकर्त्तव्य या दुराचार तो उसने खार्य और आसक्तिके कारण खयं ही खड़ा कर निया है। यह अपने पैरोंमें खयं ही डाली हुई वेड़ी है। परंतु आज उससे इसका इतना मोह हो गया है कि उससे छुटकारा पाना उसे असम्भव जान पड़ता है—किंतु यह है उसकी भ्रान्ति ही। जरा सोचिये तो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्या बडे-से-बडे कए या प्रलोभन होनेपर भी झूठ बोल सकता है या एक निरामियभोजी प्राण-संकट उपिथत होनेपर भी क्या मांस भक्षण कर सकता है! और एक अहिंसक क्या अत्यन्त विपरीत परिस्थितिमें भी किसीका गला काट सकता है ! साथ ही कोई झूठा व्यक्ति सर्वदा झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी मांस-भोजी सर्वदा मांस खाकर रहना पसंद नहीं करता और कोई भी हिंसक सत्रका गला काटना स्वीकार नहीं

कर सकता । इस प्रकार सोविये तो सही कि कठिनना सदाचारके त्यागनेमें है या दुराचारसे बचनेमे ?

फिर भी कारण क्या है कि आजका मनुष्य दुराचार-में ही अधिक प्रवृत्त होता है ! यह केवल उसकी स्वार्थपरता और भ्रान्ति ही है। वह किसी-न-किसी सुखके लोग या दु:खके भयके कारण ही अकर्तव्यमें प्रवृत्त होता है । किंतु क्या ऐसा करनेसे वह दुःखसे वच सकता है अथवा सुख़को वनाये रख सकता है ! संसारमे अवतक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके जीवनमें केवल सुख या केवल दु:ख ही रहा हो। सभीको न्यूनाविकरूपमें समय-समयपर सुख और दु:ख दोनोका अनुभव करना ही पड़ा है । जिस प्रकार दिन और रात्रिके आवरणमें ही कालकी गति छिपी हुई है तथा अन्यकार और प्रकाशके द्वारा ही आकाशका खरूप आवृत है, उसी प्रकार प्राणीका जीवन सुख-दःखके भोगोसे ही व्याप्त है । परंतु खरूपतः जिस प्रकार काल दिन-रातसे तथा आकाग अन्वकार और प्रकाशसे असङ्ग है, उसी प्रकार यह जीव भी सुख-दु:खसे असङ्ग है । अतः जीवनमे सुग्व-दु:खकी प्रतीति होती है तो होने दीजिये । उस प्रतीतिकी आप निवृत्ति नहीं कर सकते । किंत वास्तवमें आप उससे असड़ हैं । उससे सङ्घ खीकार करनेके कारण ही आप सव प्रकारके अनर्थोंसे वंब जाते हैं । लौकिक दिखे यदि उनका आना-जाना अनिवार्य ही है तो उनसे डरना या वॅंधना क्यों ! उन्हें आने-जाने दीजिये और आप उनसे असङ्ग रहकर अपने खरूपमे स्थित रहिये। फिर तो आपका खभाव ही होगा सदाचार । वह तो अव भी आपका स्वभाव ही है, केवल भ्रान्तिसे ही आपने उससे विमुख होकर अपने जीवनको अनेक आपत्तियोसे प्रस्त वना लिया है। आप चाहे तो इसी क्षण अपनी दिशा परिवर्तित करके अपने वास्तविक

सदाचारमयी ज्ञान-दृष्टि रू सदीम रहामार अनुराधाण प्राचीन कालमें सिंहलद्वीपके अनुराधापुर नगरसे वाहर एक टील था, उसे चैत्यपर्वत कहा जाता था। उसपर महातिष्य नामके एक वौद्ध भिक्ष रहा करते थे। वे एक दिन भिक्षा माँगने नगरकी ओर जा रहे थे। मार्गमें एक युवती स्त्री मिली। वह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने पिताके घर भागी जा रही थी। उस स्त्रीका आचरण संदिग्ध था। भिक्षुको देखकर उन्हें अपनी ओर आकर्पित करनेके छिये वह हँसने लगी। 🗸

भिक्ष महातिप्य वरावर चिन्तन करते रहते थे कि मनुष्य-शरीर हड्डी-मांसका पिजड़ा है। उस स्त्रीके हुँसनेपर भिक्षको दिण्ट उसके दाँनींपर गयी। स्त्रीके सौन्दर्यकी ओर उनकी चित्तवृत्ति नहीं गयी, मात्र यह भाव उनके मनमें आया कि यह एक हड्डियोंका पिजड़ा जा रहा है।

स्त्री आगे चेली गयी। थोड़ी दूर जानेपर नगरकी ओरसे आता एक पुरुप मिला। वह उस स्त्रीका पति था। अपनी पत्नीको वह दूँढ्ने निकला था। उसने भिक्षुसे पूछा-'महाराज ! इस मार्गसे गहने पहने हुए किसी सुन्दरी युवती स्त्रीको जाते हुए आपने देखा है ?'

भिक्ष वोले-'इधरसे कोई पुरुप गया या स्त्री, इस वातपर तो मेरा ध्यान नहीं गयाः किंतु इतना मुझे पता है कि इस मार्गसे अभी एक अस्थिपअर गया है।'(भिक्षुकी यह दृष्टि ज्ञान-भूमिकी सदाचारमयी दृष्टि है।)

# आचार, विचार और संस्कार

( लेखक —श्रीवनरंगवलीजी ब्रहाचारी )

खस्थ सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीन करनेके लिये सदाचार और सिंद्रचार—ये दोनो ही रथक हिचक्रकी मॉित अत्यावश्यक तथा परम उपयोगी हैं। विचार और आचारकी समरसता एवं एकरूपतासे ही मानव-जीवनके अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति होती है। सिंद्रचारोको सदाचारमे परिणत करके ही सुदृढ व्यक्तित्वक्षा निर्माण और राष्ट्रका सर्वाङ्गीण कल्याण किया जा सकता है। इसीलिये हमारा यह पुरातन सत्य सनातन धर्म, सिंद्रचार और सदाचार दोनोसे सम्पुटित होकर ज्ञान और कर्मकी समानरूपसे शिक्षा देता है। भारतीय प्राचीन गुरुकुल-शिक्षापद्धतिकी यह विशेषता रही है कि गुरुजन शिष्योको अपने उन्हीं विचारोको अपनानेकी सीख देते थे, जो सदाचारकी कसौंटीपर कसे जा चुके थे, दृसरेकी नहीं—

'यान्यसाकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।' (तेचिरीयोपनिषद् शीक्षावही)

यही उनकी सीख थी।

सद्गुरुका 'आचार्य'नाम भी सर्त्रथा अन्वर्थक था। महर्पि आपस्तम्बने अपने धर्मसूत्रमे आचार्यका यह लक्षण बतलाया है कि शिष्यगण जिसके चरित्रसे प्रभावित होकर अपने धर्मका, सदाचारका संचय करें—उस चरित्रवान् विद्वान्को 'आचार्य' कहा जाता है—

यसाद् धर्मान् आचिनोति स आचार्यः । 🛪

(१।१।१४)

महर्षि याज्ञबन्क्यने शिष्योंको शौच और सदाचारकी अनिवार्य शिक्षा देना आचार्यका मुख्य कर्तव्य वत्रकाया है—
उपनीय गुरः शिएयं महाव्याहतिपूर्वकम् ।
वेदमध्यापयेदनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥
(याद्यरस्यस्थि १ । १५ )

महाभारतमें कहा गया है कि मनुष्यको सबसे अधिक ध्यान अपने आचरणपर रखना चाहिये। वित्त तो आता है और चला भी जाता है। वित्त कीण हो जानेपर भी वृत्त अर्थात् आचरण यदि ठीक हो तो मनुष्यकी कोई हानि नहीं होनी। परंतु वृत्तसे हीन हो जानेपर तो उसका सर्वनाश ही हो जाता है—
वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च।

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तंमिति च याति च । अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तनस्तु हृतो हृतः ॥ (शानिपर्य)

देखा गया है कि विपुल सम्पत्तिके खामी और अनेक वेद-वेदाङ्गका ज्ञाता होनेगर भी सदाचार-रहित होनेके कारण रावण राक्षस वन गया और सुयोधन दुर्योधन बन गया। सदाचारके त्यागसे कंसको कसाई कहा गया और दक्षको दम्भी कहा गया। सदाचार-युक्त खल्पज्ञानसे ही विभीपण राक्षस होते हुए भी राम-दास बन गया और शवरी में भिल्नीसे बन गयी भामिनी। दासी-पुत्र नारद अगले जन्ममें देविष बन गये और सदाचार-की ओर लोटते ही बाल्मीकि व्याथसे बन्दनीय आदिकवि बन गये। सदाचार-समन्वित तप एवं पुरुपार्थके द्वारा ही बृहस्पति देवगुरुके पदपर प्रतिष्ठित हुए और पवनपुत्र

<sup>#</sup> अन्यत्र भी कहा गया है—
स्वयमाचरते यस्तु आचारे स्थापयत्यि । आचिनोति च शास्त्रार्थानाचार्यस्तेन चोच्यते ॥
(लिङ्गपुराण २ । २० । २० )

<sup>†</sup> वस्तुतः रावण, विभीषण आदिकी माता राक्षसी थी, इसीलिये य राक्षस थे । Ethnology तथा अमरकोश-के अनुसार राक्षसयोनि देवयोनिके ही अन्तर्गत है। 'रक्षो गुह्मकः सिद्धो भृतोऽमी देवयोनयः।' वाल्मी॰ उत्तर॰ ४। १३ मे जलकी रक्षा करनेके कारण ही प्रजापतिने इन्हें राक्षस कहा था। कालान्तरमे यह देवयोनि नहीं रही।

<sup>‡</sup> वाल्मीकीयरामायण (३।७३।२६)के अनुसार शतर खामीके समान श्रवरी न्यक्तिवाचक नाम था, बाति नहीं—'अमणा शबरी नाम काकुत्स्य विरवीदिनी।

रामदूत बनाये गये । इसी प्रकार कुबेर धनाध्यक्ष और यमराज धर्मराज बने । दूसरी ओर सदाचारका उपहास-परिहास करनेके कारण ही इद्रासन-जैसा सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न आसन प्राप्त करके भी ययातिका पतन हुआ और सहस्र-भुजाधारी अर्जुनको द्विभुज परशुरामसे पराजित होना पड़ा । यह सब क्यो ! इन सबका कारण यही है कि 'धर्म'के (जो सबका धारक और उद्धारक माना जाता है उसके ) मूलमे स्थित सदाचारकी इनके द्वारा उपेक्षा और अबहेलना की गयी थी । जैसे पर्वतसे नदियाँ निकलती हैं और सूर्यसे प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार सदाचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति कही गयी है—'आचारप्रभवो धर्मः ।' इसीलिये महाराज मनु सदाचारको सावधानीपूर्वक दहतासे पालन करनेका निर्देश करते हैं—

धर्ममूळं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः। (मतु॰ ४। ४५)

आचार, विचार और संस्कारका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमे संस्कारोपर बहुत बल दिया गया है। उनकी विभिन्न संख्या धर्मशास्त्रोमें मिलती है। गौतमधर्मसूत्रमे अड़तालीस संस्कार बतलाये गये हैं और सुमन्तुने पन्चीस संस्कार वतलाये हैं। परंतु भगवान् व्यासने अपनी स्मृतिमे इस युगके उपयोगी मुख्य सोलह संस्कारोका ही वर्णन किया है। ये ही अधिक प्रसिद्ध तथा व्यवहार्य हैं।

संस्कारोसे आचार-विचारमे शुद्धता और सुदृढता आती है । सस्कार तीन प्रकारके होते हैं— (१) मठापनयन, (२) अतिशयाधान और (३) न्यूनाङ्गपूरक । ससारमे दो प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं, प्राकृत और संस्कृत । जिन्हे प्रकृतिने उत्पन्न किया है, वे प्राकृत कहे जाते हैं; किंतु वही प्राकृत पदार्थ ळोकोपयोगी बनाने-हेतु संस्कारित किये जानेपर संस्कृत बन जाते हैं और उनकी सत्ता, महत्ता तथा उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरणके लिये अनाजको लीजिये। प्रकृति जिस दशामे अनाजको उत्पन्न करती है, वह उसी दशामे हमारे लिये उपयोगी नहीं हो सकता । यदि हम उसे उसी दशामें खाने लगें तो हमारे दॉत ही छिन-भिन्न हो जाय और हमारे उदरकी जठराग्नि भी उसे पचा न सके । रुचि और खादकी तो बात ही जाने दीजिये, शरीर-पोपण भी ठीक प्रकारसे नहीं हो सकेगा। इसीलिये अनुपयुक्त वस्तुएँ---भूसी, तुप आदि निकालनेके लिये जो सस्कार करना पड़ता है, उसे 'मलापनयन' संस्कार कहते हैं। उस दोपरहित अनाजमे कुछ विशेषताएँ लानेके लिये कुटाई-पिसाई, घृत, जल-मिश्रण और अग्नि-पाकद्वारा किये गये संस्कारको 'अतिशयाधान' कहते हैं। इस प्रकार अनाजके भोज्य पदार्थ बन जानेपर दाल, शाक, घृत आदि वस्तुऍ अलगसे लाकर मिलाकर उसके हीन अङ्गोकी पूर्ति की जाती है, जिससे वह अन रुचिकर स्वादिष्ट और पौष्टिक वन सके । इस तृतीय संस्कारको 'न्यूनाङ्ग२र्ति' कहते हैं । इसी प्रकार वस्नादिके अन्यान्य उदाहरण भी प्रस्तृत किये जा सकते है।

जव बिना संस्कार किये हुए प्राकृतिक पदार्थतक उपयोगी नहीं बन पाते, तब फिर मनुष्यके संस्कारोंकी मिहमाको कैसे नकारा जा सकता है ! बृहदारण्यक उपनिषद्में एक प्रसङ्ग आया है कि यदि कोई अपने पुत्रको पण्डित बनाना चाहे तो अमुक प्रकारका संस्कार करे और यदि बीर बनाना चाहे तो अमुक प्रकारका संस्कार करे और यदि बीर बनाना चाहे तो अमुक प्रकारका संस्कार करे हिं सम्प्रादे । इससे स्पष्ट है कि मनुष्यके आचार-विचारमे उपयुक्त गुण टाकर उन्हें समाजोपयोगी बना देना ही संस्कारोका प्रमुख- उद्देश रहा है। संस्कारोकी समुचित व्यवस्था और सम्पन्नतासे ही आचार-विचारमे दढता और पूर्णता आती है और दढ आचार-विचारवाटा व्यक्ति ही अम्युदय तथा निःश्रेयस—उभय प्रकारकी उपलब्धि कर मानव-जीवनके परम टक्स्यकी प्राप्ति कर सकनेमे सक्षम और समर्थ वन पाता है ।

# सदाचार-विवेचन

( लेखक—डॉ॰ श्रीविद्याधरजी धस्माना, ए.म्॰ ए॰, ए.म्॰ ओ॰ एल्॰, पी-एन्॰ टी॰ )

च्युत्पत्ति, परिभाषा और स्त्ररूप

आड् उपसर्ग पूर्वक 'चर्' घातुसे तथा श्रेष्ठके पर्याय-वाचक 'सद्' शन्त्रके पूर्वसंयोगसे सदाचार शन्द्रकी निष्पत्ति होती है । वैयाकरणोंने 'चर्' घातु (भ्वादि ५५२)का मुख्यतः प्रयोग गति और मक्षण अर्थमें ही किया है; किंतु घातुओंके अनेक अर्थ होते हैं; \* इसिटिये 'चर्' घातु कर्म करनेमें भी प्रयुक्त होता है । बैदिक ऋषिने कर्म और आचारमें अमेद देखते हुए कहा—

यथाकारी यथाचारी तथा भवति। (बृह्दा० उ०४ । ४ । ५ )

जैसा करनेवाला व्यक्ति, जैसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है। अपने शारीरक्तभाष्यमें आचार्य शंकरने कर्म और आचारको समानार्यक मानते हुए लिखा है—

चरणमनुष्टानंकर्मेत्यनर्थान्तरम् । (ब्रह्मस्० ३।१।११)

'चरण, अनुष्टान और कर्म—ये पर्यायवाचक शब्द हैं'। मूल मूत्रकार बाटरि आचार्यने आचरणके अन्तर्गत पुण्य और पाप दोनो ही प्रकारके कर्म बतलाये हैं—

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वाद्िः। (व्रह्मस्०३।१।११)

मनुने सटाचारसे मनुष्यको उत्तम आयु, अमीप्सित संतान और पुष्कल धन प्राप्त होने तथा शारीरिक अमङ्गलके मिटानेकी बात कही है—

आचाराल्छभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। आचाराद् धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्॥ (४।१५६)

और, उन्होंने ब्रह्मावर्त देशके निवासियोंके परम्पराप्राप्त आचारको ही सटाचारका खरूप वतलाया है । तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागनः। वर्णानां सान्तराळानां स नदाचार उच्यते॥ (२।१८)

'उस (ब्रह्मावर्त) देशमे सवर्णासे लेकर संकीर्ण जातितकके लोगोका जो परम्परामे प्राप्त आचार है, वही सदाचार कहलाता है। विष्णुपुराणमें और्वने राजा सगरसे कहा था—

साधवः शीणदोपास्तु सच्छव्दः साधुवाचकः। तेपामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते॥ (३।११।३)

'सत् शब्द साबुका वाचक है, साभु छोग टोप-रहित होते हैं, इसलिये उनका आचरण ही सदाचार कहा जाता है।' इसके तृतीय अंशके ग्यारहवें और वारहवें अध्यायोमें विस्तारसे गृहस्थादिके लिये जिन कर्तव्यक्तमें।-का वर्णन किया गया है, उनको सदाचारकी संज्ञा दी गयी है। शंकराचार्यने शील और सदाचारमें अमेद वतलाते हुए लिखा है—

चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम् ।† (ब्रह्मस्०३।१।९ पर शांकरभाष्य)

महर्षि हारीतने अपनी स्मृतिमें तेरह प्रकारके शीलका उल्लेख किया है। वे आजकी महर्षिवपु या वृद्धहारीतस्मृतिमें नहीं मिलनेपर भी कुल्हक्तमङ्की मन्वर्थ-मुक्तावली २। ६ में उपलब्ध हैं। वे हैं—

आस्तिकता, देव-पितृभक्ति, सज्जनता, किसीको कष्ट न देना, ईर्ष्या न करना, कोमळता, कूर व्यवहार न करना, सबसे मैत्री करना, प्रिय बोळना, कृतज्ञ होना, शरण देना, दया और चित्तकी शान्ति।

<sup>\*</sup> १० । २१०का चर् धातु समय अर्थमे भी पठित है । पर यहाँ 'कर्माचरण' अर्थ अभीष्ट है । † शारीरकशांकरभाष्यके अनुसार चरण, चारित्र, आचार और शील पर्यायवाचक शब्द हैं ।

महाभारतमें सदाचारको धर्मका रूप माना गया है। वेदोक्तः परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापरः। शिष्टाचारश्च शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम्॥
(वनपर्व २०७। ८२)

वेदों ने वर्णित प्रथम, धर्मशास्त्रमें वर्णित द्वितीय और सजनोंके सदाचारमें तृतीय—ये धर्मके तीन स्वरूप हैं। कर्ण और अर्जुनके युद्धके अवसरपर कर्णका रथ जब कीचड़में धँस गया तो उसने क्षत्रिय-धर्मके सम्बन्धसे अर्जुनको कुछ देर रुकनेको कहा, तब भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंके साथ उसके द्वारा पहले किये गये अत्याचारोंका स्मरण दिलाते हुए उसे बहुत कुछ खरीखोटी सुनायी। उसी प्रसङ्गमे उन्होंने सदाचारके लिये धर्म शब्दका प्रयोग किया—

क ते धर्मस्तदा गतः। (म० भा० क० प० ९१।३।६)

'तब तेरा धर्म अर्थात् सदाचार कहाँ चला गया था।' वस्तुतः यहाँ 'सदाचार' समुदाचारके अर्थमे प्रयुक्त है। तस्य धर्म्यम् (इस पाणिनि ४। ४। ४७) सूत्रके स्पष्टीकरणमें 'काशिका'-वृत्तिमें धर्म्यका अर्थ न्यायोचित एवं 'आचारयुक्त' किया गया है\* और आचार तथा धर्मको अभिन्न माना गया है। इस विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचारका क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। जिस प्रकार चुद्बुद, तरंग और झाग जलके ही रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार शुभ कर्म, पुण्य, शील और धर्म सभी सदाचारके ही विभिन्न रूप हैं।

#### उद्गम स्रोत--

शास्त्रकारोंने वेद, पुराण, स्मृति, संतोंके आचार तथा शुद्ध मनको सदाचारके स्रोत बतलाये है। आचार्य शंकरने मनके विषयमें लिखा है— तीनों कालोंकी वस्तुओंको प्रहण करनेवाला मन एक है, किंतु उसकी वृत्तियाँ अनेक हैं। वृत्तिके मेदसे वह भिन्न नामोसे कहा जाता है—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, मनके ही रूपान्तर हैं। वैदिक ऋषिने कहा है—

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिर-धृतिर्हीर्धोर्भीरित्येतत् सर्वे मन एव।

( बृहदा० उ० १ । ५ । ३ )

'काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लञ्जा, बुद्धि, भय—ये सब मनके ही आवर्त हैं।' श्रद्धांके साथ जब अलोकिक प्रेम परिपक्व होता है तो वही मित्तरसमें परिणत हो जाता है। हदयकी उसी रसमयी स्थितिमें इन्द्रियाँ सात्तिक विषयोंने प्रवृत्त होकर सदाचारको जन्म देती हैं। उसी द्रवित हदयके वातावरणमें समस्त देवी प्रकृति जागरूक हो जाती है और आसुरी वृत्तियोंका उन्मूलन हो जाता है। वास्तवमें मित्त और सदाचार एक दूसरेपर आश्रित हैं। धर्मराजके अनुसार जो सदाचारी है, वही मक्त बन सकता है और जो मक्त है, वही सदाचारी हो सकता है—

अग्रुभमतिरसत्प्रचृत्तिसक्तः सततमनायकुशोळसङ्गमत्तः ।

अनुदिनकृतपापवन्धयुक्तः

पुरुषपशुर्न हि वासुदेवभक्तः॥

(विष्णुपुराण ३ । ७ । ३१ )

'जो दुर्बुद्धि व्यक्ति निरन्तर असत्कर्मोंमें प्रवृत्त रहता है, दुश्चरित्र व्यक्तियोका साथ करता एवं मत्त रहता है, वह पुरुष-पशु प्रतिदिन बन्धनोंमें बँधता ही जाता है, और भगवान् वासुदेवका भक्त नहीं हो पाता । यदि भक्ति और सदाचार-को एक ही पदार्थके दो पहलू कहें तो वह अधिक संगत होगा । हृदयस्थित भाव या भक्तिका ही बाह्यकर्मात्मकरूप सदाचार है । चाहे किसी भी सम्प्रदायका मनुष्य हो,

<sup>\*</sup> धर्म्ये न्याय्याचारयुक्तमित्यर्थः । ( काश्चिका वृत्ति )।

किंतु उसके सदाचारी होनेमें आस्तिकता नितान्स आवश्यक है । ईश्वरकी सत्ता और जगत्पर उसके नियन्त्रणका विश्वास करनेवालोंके द्वारा अनुष्ठित कार्य ही सदाचार है । भिक्तिके सम्बन्धमें यह अवश्य बोद्धन्य है कि जहाँ वह बाह्य रूपमें कर्मको शुद्ध और पूत करके सदाचारमें ढालती है, वहीं वह आन्तरिक रूपमें ज्ञानमें परिणत होकर ब्रह्मके साक्षात्कारमें सावन सिद्ध होती है—

वासुदेवे अगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं द्यानं यद्व्रह्मदर्शनम्॥ (श्रीमद्रागवत ३।३२।२३)

'भगवान् वासुदेवकी भक्तिसे वैराग्य और उससे ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानका विकास होता है।' सदाचारकी आवश्यकता—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाण्नुयात्॥ (कटोप०१।२।२४)

'प्राणी जवतक दुराचारसे निवृत्त नहीं होता, इन्द्रिय-दमन नहीं करता और उसका चित्त शान्त नहीं होता, तवतक वह केवल बहाजानसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर सकता।' तात्पर्य यह कि गृहस्थसे लेकर संन्यासीतकके

लिये सदाचारका अनुष्ठान करना परमावश्यक है। अमृत-पानेके लिये जब देवता और दानवोंने सामृहिक प्रयास किया तो उसके परिणाममें समुद्र-मन्थन सम्पन हुआ। सुना जाता है कि देवताओंकी अपेक्षा दानव अधिक वली एवं उद्योगी थे, फिर भी वे अमृत-पान इसलिये न कर सके कि उन्हें भगवान्का आश्रय नहीं था (श्रीमद्रा० ८। ९। २८)। इस पौराणिक उपाख्यानको आजका बुद्धिवादी मानव भले ही हँसीमें टाल दे, किंतु इसके अन्तर्निहित इस शाश्वत सत्यका साक्षात्कार किया जा सकता है कि भक्ति या सदाचारके विना कोई भी अमृत-पान नहीं कर सकता तथा वह अपने द्वारा किये गये परिश्रमका फल भी नहीं प्राप्त कर सकता।

सदाचारके सोपानपर चढकर मानव दानवतापर अधिकार प्राप्त कर सकता है। यदि मानव आचारको तृण मानकर स्वच्छन्द कर्म करता है तो उसके वे कर्म पाशिवकचर्यासे मिन्न नहीं हैं। उसके बाह्य व्यवहारमें हस्तीके दन्तसे प्रदर्शनके दम्भ, बुद्धिमें शृगाल-सा प्रवञ्चनात्मक चातुर्य और भाषणमें सर्पकी-सी दो जिह्नाओंके व्यापार भले ही विद्यमान हों, पर अन्तर्हदयमें निर्मलता और सची श्रद्धा आदि सदाचारके वीज वर्तमान नहीं हैं और वह सच्चे अर्थमें मानव या मनुष्य नहीं हैं। वस्तुतः सदाचारका अनुष्ठान मानवके अन्तर्हदयसे अत्यावश्यक है।

# इन्द्रियसंयम--मनका सदाचार

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम्। पौरुपेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय॥ (योगवासिष्ठ)

'मनोमय रथपर चढ़कार विपयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण वीचमें ही पतनके गर्त्तमें गिरनेवाली हैं, अतः प्रवल पुरुपार्थद्वारा इन्हें शीव्र अपने वशमें करके मनको समतामें ले जाइये।'



# सदाचारका वास्तविक स्वरूप और उसका प्रतिदान

( लेखक---प० श्रीदीनानाथजी अर्मा, सारखत, विद्यावाचस्पति, विद्यावागीम, विद्यानिधि )

वर्मके लक्षणोको वतलाते हुण सर्वमान्य (भागवीय) भनुसंहिता भें कहा गया है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राद्दः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्॥ (२।१२)

'नेट, वर्मशास्त्र, सटाचार और वैंकल्पिक विपयोमे अपनी आत्माकी प्रियता- - ये चार धर्मके साक्षात लक्षण हैं।

यहाँ मनुजीने वर्मके चार प्रकारके लक्षण बतलाये हैं। इनमें पहला है—वेट, दूसरी है स्मृति, तीसरा है मटाचार और चतुर्थ वह है—जो अपने आत्माको प्रिय है। किंतु आत्माको प्रिय तो निपिद्ध वस्तुएँ भी हो मकती है, अत यहाँ इसका वास्तविक तात्पर्य कुछ और है। बात यह है कि वर्ममें कभी-कभी कई विकल्प भी हुआ करते हैं, जैसे—स्मृतियोमे कहा गया है कि बाह्मणका यज्ञोपवीत जन्मसे ८वें वर्पमें भी किया जा सकता है और गर्भसे ८वें वर्प भी—गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽच्ये बाह्मणक्योपनायनम्। (याज्ञवल्क्य १।२।१४)। मनुके 'आत्मिप्रय'का तात्पर्य इन, दो वैकल्पिक धर्मोंमें जो आत्माको प्रिय हो, उसीके अनुसरण करनेसे हैं, सर्वथा मनकी मौजसे नहीं—'स्वस्य च प्रियमात्मनः'का पही रहस्य है। इसे याज्ञवल्क्यस्मृतिकी 'मिताक्षरा' आदि व्याख्याओंमे विस्तारसे देखा जा सकता है।\*

वर्मके साक्षात् लक्षणोमे वेद एव स्मृतिके बाद तृतीय म्यान 'सदाचार'को दिया गया है। 'सदाचार' की दो प्रकारकी व्युत्पत्तियाँ हैं— (१) 'सताम् आचार: सदाचार (सत्पुरुपोका आचार) तथा (२) 'सत् (अ०) आचार: (अन्छा आचार) सदाचार: ।' अन्छे आचारसे

भी श्रुति-स्मृतिसे अविरुद्ध आचार ही इष्ट है। भट्ट कुमारिट आदिके अनुसार सत्पुरुपोके जिस-किसी भी आचारके / 'सदाचार' होनेपर भी शास्त्रविरुद्ध होनेकी दशामें बह्द अनुसरणीय नहीं माना जाता। इसीटिये सत्पुरुप युधिष्टिर-द्वारा आचरित धूत श्रुति-स्मृतिविरुद्ध होनेसे आचरणीय नहीं माना गया। सदाचारको मनुस्मृति आदिमें 'आचार' शब्दसे भी कहा गया है। इस आचारका गौरव मनुस्मृति-के निम्न स्टोकोमे भी देखिये—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च । तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ (१।१०८)

यहाँपर श्रुति तथा स्मृतिसे समर्शित होनेपर ही आचारको अनुसरणीय कहा गया । यदि यहाँ श्रुत्युक्तः स्मार्न पच च'न कहा जाता तो पाण्डव सत्पुरुप थे, अत एक स्नीसे पाँचोंका विवाह भी सबके लिये अनुसरणीय हो जाता, पर ऐसा नहीं किया जाता । अव विलोमतासे भी आचारकी प्रशंसा देखिये -

आचाराद् विच्युतो विष्रो न वेदफलमइनुते। आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत्॥ (१।१०९)

यहाँ कहा गया है कि 'आचारसे पतित ब्राह्मण वेदके फलको प्राप्त नहीं होता ।' क्या रावण वेदका विद्वान् न था । अवश्य था, परंतु उसने आचारकी अवहेलना कर दी थी। अतः उसका कहीं भी आदर नहीं रहा । किसी भी सत्समाजमे उसका नाम प्रशसासे नहीं लिया जाता। इसलिये कोई भी पुरुप अपने लडकेका नामतक 'रावण' नहीं रखना चाहता । आचारसे युक्त

म्बस्य चात्मन प्रिय, वैकल्पिके विगये, यथा— भाभीष्टमेऽष्टमे वाब्दे । ( याज्ञ १ । १७की मिताक्षरा )

पुरुपकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। उसको वेदके समप्र फलकी प्राप्ति कही गयी है। उपसंहारमे मनुजी इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

पवमाचारतो दृष्ट्रा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्॥ (१।११०)

यहाँपर आचारको मुनिलोगोद्वारा सब तपस्याओका मूल बताया गया है । तपस्याकी महिमा शास्त्रोंम इस प्रकार आयी है-

यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम्। सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्॥ (मनु०११। २३८, विष्णुस्मृति ९५। १७, विष्णुधर्मो० महापु० ३ । २६६।३०, महा०१३।१२०।७)।

भाव यह है कि जिस प्रह्दोपसे सृचित आपितको पार नहीं किया जा सकता, तपस्या उसे तार सकती है। जिस पदार्थका मिलना सर्वथा दुर्लभ है, तपस्या उसे भी सुलभ करा सकती है। जिस सुमेर-पर्वतपर दु:ग्वसे जाया जा सकता है, तपस्या वहाँ सुग्वसे पहुँचा सकती है और जिसका आचरण करना वडा कितन है, तपस्या उसे सुकर वना देती है; परंतु तपस्याका अतिक्रमण कभी नहीं किया जा सकता। माथ ही ऐसी तपस्या भी आचारसे ही प्राप्त होती है। यि आचारहीनना हो जाय तो वह तपस्या भी विश्वस्त हो जानी है। यह सुप्रसिद्ध है कि शाप भी तपस्यामे दिया जा सकता है, पर वही तपस्या एक निरपराधको शाप देनेपर ध्वस्त हो जाती है। इस प्रकार निरपराधिको शाप-दान भी एक प्रकारसे सदाचारका अतिक्रमण है। अतः किसीको शाप देना उचित नहीं है। पुराणोंमें इमपर पर्याप्त मीमांसा है।

रावण वडा विद्वान् था, पर उसने सटाचारका परित्याग कर टिया था, अतः वह असटाचारी माना गया; और अन्तमे उसकी वडी दुर्दशापूर्ण मृत्यु हुई। इसी प्रकार कस, शिशुपाल, दुर्योधन, हिरण्यकशिपु आदिको देखिये—सभी इसी आचारहीनताके उदाहरण हैं। वे किस दुर्दशासे प्रम्त नहीं हुए र तभी तो यह कथन प्रसिद्ध है कि पडड्रोमहित अधीत वेद भी आचारहीनको पवित्र नहीं करते और वे मृत्युकालमें उन्हें उसी प्रकार छोड देते हैं, जैसे पग्व निकल आनेपर पक्षी वोंमलेको छोड देते हैं....

आचारहीनं न पुनित वटा यद्यण्यश्रीताः सह पडिभिरहेः। छन्दांस्यनं सृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इच जातपक्षाः॥

(वसिष्ठधर्मसूत्र ६ । ३, महामा० ५ । ३५, ४५, ४३, ५, आपस्तम्बधर्मसूत्र, देवीमा० ११ । २ । १, बृहद्योगियाजवरक्य ८ । ७१ आदि )

अग्रेजीम भी एक प्राचीन कहावत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है- - When your wealth is lost, nothing is lost, when your health is lost, something is lost, but when your character is lost, your everything is lost

(यदि तुम्हारा वन नए हो गया है तो समझो कि तुम्हारा कुछ भी नए नहीं हुआ। यदि तुम्हारा खारूय नए हुआ है तो समझो कि तुम्हारा कुछ नए हुआ है. पर यदि तुम्हारा आचार नए हो गया है तो समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ नए हो गया। ) यह ठीक भी है; क्योंकि आचारहीनका कोई विश्वास नहीं करता। उसे तो कोई अपने साथ भी नहीं बैठाना चाहता, बल्कि उसे समाजसे भी दूर रक्या जाता है। यहाँतक कि उसकी खतन्त्रताका भी हरण करके उसे कारागारमे डाल दिया जाता है। चोर. डाकृ, उचक्के बुरे क्यो समझे जाते हैं र—इसीलिये कि उन्होंने आचारकी अबहेलना कर रखी है।

सत्य आचार है, पर अमत्य कडाचार है। सत्यसे बहुत लाभ होते हैं और असत्यसे अपार हानियाँ होती हैं। सभ्या एक श्रेष्ट आचार है, जिसके लिये श्रीमनुजीने कहा है—

# ऋण्यो न्दीर्घसंध्यत्वाद् दीर्घमायुरवाप्नुयुः। प्रज्ञां यदाश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ (मनु०४।९४)

'ऋषिगण दीर्घकालतक सध्याका अनुष्ठान करते थे, इसीसे उनकी आयु लम्बी होती थी। सध्यासे बुद्धि प्राप्त होती है, यश मिलता है, कीर्ति प्राप्त होती है और ब्रह्मनेज भी प्राप्त होता है।' इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कटाचारसे आयु घटती है, सम्मान नहीं मिलता, अनादर होता है और ऐसे पुरुष घृणाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। चोर. जार, डाकू आदि क्यो बुरी दृष्टिसे देखे जाते हैं। कारण यही हैं -सटाचारका परित्याग।

जब अर्जुन महादेवजीसे 'पाशुपत'-अस्त प्राप्त कर इन्द्रलोकमें आये, तब इन्द्रने अर्जुनके आगमनके उपलक्ष्यमें उर्वशी अप्सराका नृत्य कराया। उर्वशी अर्जुनपर मुग्ध हो गयी। रातमे अर्जुन जिस समय अपने कमरेमे अकेले थे, उसी समय उर्वशीने अर्जुनका द्वार खटंखटाया। अर्जुनके यह पूछनेपर कि 'त् कौन है, क्या नाहती है ए—उसने उत्तर दिया कि 'मै उर्वशी हूँ।' पर अर्जुन कदाचारी नहीं, सदाचारी थे; अत. उन्होंने उसे इन्द्रकी पत्नी ओर अपनी माता मानकर उसका 'बंसा अनुरोध खीकार नहीं किया! इस प्रकार उर्वशी केंप गयी और वापस चली गयी। फलत सदाचारकी विजय हुई। अर्जुनके सदाचारकी पूरी परीक्षा हो गयी। महाकवि कालिटासने ठीक ही कहा है—

#### विकारहती सति विकिथन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। ( कुमारसम्भव १ । ५९ )

ांबक्रांतिक कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्त विकारग्रन्त नहीं होते. बान्तवमें वे ही बीर हैं।' यही है— सदाचार। कहते हैं। शिवाजीपर एकवार एक मुसलमान-स्त्री मोहित हो गयी थी। पर शिवाजी सटाचारी थे, उन्होंने उसको किसी तरह टाल दिया। क्यों ! वही कारण यहाँ भी था—उत्कृष्ट कोटिका सटाचार। शिवाजी सच्चे अर्थमे 'धीर' बीर थे। इस प्रकारके बहुत-से उटाहरण इतिहासोके पृष्टोमे भरे पडे है, जिनमे सटाचारी पुरुषोने सटाचारवतकी रक्षा 'असिवारा-व्रत'की भाँति सम्पन्न कर हमारे लिये आटर्श उपस्थित कर टिये हैं। सदाचार धर्मका एक विशेष अङ्ग है। मनुजीने दिजातियो-के लिये धर्मके ये सामान्य लक्षण वतलाये हैं—

#### धृतिः क्षमा दमो ऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ (६।९२)

'धीरज, सहनशक्ति, शम, चोरीसे दूर रहना, पित्रता, इन्द्रियोका मयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, कोध न करना—ये वर्मके दस सामान्य लक्षण है।' सदाचार इन्हीं धर्मोका अङ्ग हुआ करता है। (आचरणमे आ जानेपर ये ही सदाचार हो जाते है।)

जो इस ससारमे सुप्रसिद्ध एव सुखी हैं. उनकी प्रसिद्ध एव सुखका कारण सटाचार ही हैं। जो पुरुष ससारमें वदनाम (कलिक्कत ) एव अन्तर्हद्यसे दृखी हैं, उसका मूल कारण है—कटाचार या अनाचार। सदाचार अनुष्ठेय है और कदाचार वर्जनीय। यहाँ थोडे शब्दोमें सटाचारके खरूप तथा उसके परिणामपर प्रकाश डाला गया है। वस्तुत: अलग-अलग वेट-पुराण, वर्मशास्त्रादिमें सदाचारके इतने अधिक प्रसङ्ग एवं प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिनकी सूची भी वहुत लम्बी होगी. पर आजके लोग उथर ध्यान ही नहीं देते, यही व्यष्टि एव समिष्टिके क्लेशोका कारण टीखता है। भगवान हमें सद्बुद्धि दें, जिससे हम सटाचारका अनुसरणकर अतीतका गौरव प्राप्त करें, यही उनके चरणोमें प्रार्थना है।

### मदाचारका महत्त्व

( लेखक --याजिकसम्राट् प० श्रीवेणीरामजी शर्मा, मीइ, वटाचार्य

पहाभारतके अनुसार 'सदाचार ही धर्मका रूप हैं और मत भी वे ही कहे गये हैं, जो चरित्रवान् हैं। इस प्रकार साधुओका चरित्र ही मदाचारका लक्षण हैं?—

आचारलक्षणो धर्मः सन्तश्चारित्रलक्षणाः । साधूनां च ्यथावृत्तमेनदाचारलक्षणम् ॥ (महाभाग्न अनुशासनपर्व १०४ । ९ )

अनाचारस्तु मालिन्यमत्याचारस्तु मूर्खेना । विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्षणम् ॥ (बोधमार )

'अनाचारमे मनुष्यक चित्तमे मिल्निता होती है और षावश्यकतामे अविक आचार करना मुर्खता ( या दम्भ ) कहा गया है। अन. विचारपूर्वक जो आचार किया जाता है, वही सदाचार कहलाता है। वहिंदू-जाति और हिंद-अममे सदाचारका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। मदाचार ही हिंदू-जानि और हिंदू-धर्मका जीवन है। मटाचारकं विना उसकी रक्षा मर्वथा असम्भव है। आजकी विकट परिस्थितिमें भी हिंदू-धर्म और हिंदू-जातिके जीवित और रक्षित रहनेका एकमात्र कारण यही है कि हिंदू-जातिके सभी कार्य सदाचारपरक और धर्म-परक होते हैं । हिंदू-धर्ममें वालकोको मदाचारकी शिक्षा देनेकी प्रथा अनादिकालसे प्रचलित है। माता-पिताक इारा छोटी अवस्थासे ही वालककी शिक्षा घरमें प्रारम्भ हो जाती है और जब वह गुरुकुलमें प्रवेश करता है तो उसे वहाँ गुरु-( आचार्य-)के द्वारा सदाचारकी शिक्षा मिलती है। गुरुकुलमे रहते हुए ब्रह्मचर्यावस्थामें ही वालकको गुरुके द्वारा—'आचार्यवान् पुरुषो वट (छान्दोग्योपनिपद् ६ । १४ । २ ) इत्यादि की मदाचारपरक अनेकानेक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं। इनसे नसचारी वालका जीवन 'अथ'से 'इति' तक कर्तव्यशील एव आनन्द्रमय और परिपूर्ण वन जाता है। पश्चात्

वह माता-पिता और गुम्हपदिए मटाचार-शिक्षणके बल्पर अपना इहलोक और परलोक——दोनो मुख्य सुन्दर और सुदृद्ध बना पाता है।

सदाचारका क्षेत्र बहुत विस्तृत ह. जसे- मृथेदियमे पूर्व प्रातः प्रयोव, स्नान, सप्या, तर्पण, बल्विक्टेंब, वेद-खाध्याय, देवदर्शन, तीर्थणत्रा, ईश्वर-भिक्त, मान् पितृसेवा, गुरुमेवा, अतिथिसेवा, गोमेवा, गरोपकार, सत्यभापण, मञ्चर-भापण, मिन-भापण और आश्रमधर्म पालन आदि मदाचारके ही अन्तर्गत कहे गये हैं। अत मनुष्यको इस क्षेत्रके अन्तर्गत कहे गये हैं। अत मनुष्यको इस क्षेत्रके अन्तर्गत समन्त सदाचार्गका यथानियम, यथाविद्य और यथार्शाक्त पालन करना चाहिये। जो मनुष्य मदाचारके समस्त नियमोका पालन और रक्षण करता है, उसे जीवनमे कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती और न उसपर कभी किमी प्रकारकी आपत्ति ही आती है । गजिंच मनुका कथन है-

मङ्गलाचारयुक्ताना निन्यं च प्रयतात्मनाम्। जपतां जुढतां चेच विनिपाता न विद्यते॥

'जो मनुष्य माङ्गलिक आचरणसे युक्त रहते हैं, जो जिल्य अपनेको सर्यामत रखते हैं और जो जिल्य एवं हवनमें प्रवृत्त रहते हैं—उनका पतन नहीं होता।' मानव-जीवनमें सदाचारकी विशेष आवश्यकता है। प्राचीन कालके ऋषि, महर्षि, साचु, महात्मा, तपस्त्री, विद्यान्, लेखक और धर्मोपदेशक आदिका सम्मान उनकी सदाचारशीलतापर ही विशेष निर्भर था। आज भी इस हासके युगमें जिन लोगोका सदाचार सुन्दर होता है, उन्हींकी सर्वत्र प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है। अत मनुष्यको सर्वदा सदाचारके पालन और रक्षणपर विशेष

ध्यान देना चाहिये । सदाचारकं पालनसे मनुष्यमं जील, सीजन्य, मंतीप, सद्भाव, विनय, परीपकार, दया, नम्रता और धार्मिकता आदि सद्गुणोका समावेश होता है। भगत्रान् मन् और महर्पि वसिष्टने-'आचारः परमो धर्मः' कहकर इसके रक्षण और पालनपर विशेष बल दिया है । महर्पि विसप्रका तो यहाँतक कहना है कि साङ्गोपाड वेटाय्ययन कर लेनेपर भी जो दिज मदाचारहीन है, उसे वेदाध्ययनका फल प्राप्त नहीं हो मकता और उसकी रक्षा वेट नहीं करते। आचरणके विना नेटादिकं जानका भी क्या उपयोग हुआ। इसीलिये कियारहित जान भार कहा गया है । (वसिष्टस्पृति ६ | ३ ) स्पष्ट है कि मदाचारके विना वेदन विद्वानको वेदोदित ज्ञान भी त्याग देता है, जिससे वह वेदाध्ययनके वास्तविक फलसे सर्वटा विश्वत रहता है। मनुस्पृति (१।१०९) भी कहती है कि--- 'आचारसे रहित ब्राह्मण वेदके फलको प्राप्त नहीं करना और आचारवान बाह्मण वेटके सम्पूर्ण फलको प्राप्त करता है।' शास्त्रोमें मदाचारहीन मनुष्यके सम्बन्धमें कहा गया है कि उसके समस्त कार्य विफल होते हैं। अतः मनुष्यको मर्वात्मना अमदाच्रणका त्याग करना चाहिये। 🗸

भगवान् मनुने मनुष्यकी असामियक मृत्युके विशेष कारणोंका उल्लेख करते हुए 'आचारस्य च वर्जनात्' (मनुस्मृति ५ । ४) कहकर सदाचारके त्यागको भी मृत्युका एक प्रधान कारण वतलाया है, क्योंकि इससे ओज, तेज और बुद्धिका हास होने लगता है और बीरे-धीरे उसकी आयु क्षीण होती जाती है। इसलिये आयु आदिकी वृद्धिके लिये सदाचारी वनना आवश्यक है। प्राचीन समयमे मनुष्य सदाचारको ही अपना परम यन और धर्म समझते थे। वे सदाचारके वलपर ही अपना और ससारका कल्याण करते थे। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने तपस्यांके मृलभृत सटाचारको ही अपना परम ध्येष और इष्ट स्त्रीकार कर उसे अपनाया या — 'सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्।' (मनुस्मृति १।११०)

हमारे प्राचीन वर्माचायोंने केवल दूसरोके लिये ही सटाचारका उपदेश नहीं दिया है. किंतु खय भी उन्होंने सटाचारका पालन करके मानवमात्रके कल्याणार्थ अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है। हमारे वर्मप्रन्थोंमें सटाचारकी प्रशंसा और दुराचारकी निन्दा की गयी है। महाभारतमें कहा गया है—

आचाराह्नभते ह्यायुराचाराह्नभते श्रियम्। आचारात् कीर्तिमामोति पुरुषः प्रत्य त्रेह च॥ दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दने महत्। त्रसन्ति यसाद् भूतानि तथा परिभवन्ति च॥ तसात् कुर्यादिहाचारं यदीच्छेद् भृतिमातमनः। अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्॥ (अनुशासन०१०४।६-८)

प्राय. यही बात मनुस्पृति (४। १,५६-५८)में भी कही गयी है, जिसका भाव है कि 'मनुष्य आचारमें आयुकी और लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है। आचारसे परलोकमें तथा इम लोकमें कीर्ति फैलती है। दुराचारी मनुष्य इस लोकमें दीर्वायु को प्राप्त नहीं कर सकता । दुराचारीमें सब लोग इरने हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। अत जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है. उसे इस लोकमें सदाचारका पालन करना चाहिये। यदि कोई पापी मनुष्य भी मदाचारका पालन करता है, तो उसके समम्त अञ्चभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं।

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः। श्रद्धधानोऽनस्यश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ (महा० अतुशासन० ४०४। ७४)

'समस्त लक्षणोसे हीन होता हुआ भी जो सटाचारी और श्रद्धालु है और जो दूसरोपर टोपारोपण नहीं करता, वह सौ वर्षीतक जीवित रहता है।'

| ı |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

ये कामकोधलोभानां वीतरागा न गोचरे। सदाचारस्थितास्तेपामनुभावैर्धृता मही॥

गीतामें भगवान्ने स्टाचार और दुराचारको देवी सम्पदा और आसरी मम्पदाके नामसे अभिहित किया है। श्रीभगवानुक कथनानुमार जो रागद्देपसे रहित अपनी आत्मामें ही रमण करते हैं, सुख-दु:खादि दुन्द्रोसे पीडिन या आनन्दित नहीं होते, वे ही महात्मा है। वे मुझे अजन्मा और अविनाशी जानकर देवी प्रकृतिको प्रहण करके अनन्य-भावसे मेरा भजन करते हैं। वे महात्माराण मनुष्य-का शरीर धारण करनेके कारण भ्रममें नहीं पड़ते कि राम और कृष्ण आदि भी सावारण मनुष्यकी तरह जन्म लेनेवाले और मरनेवाले हैं । मुडाचारी मनुष्योंका लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इन दैवी सम्पदावाले मनुष्योंके शरीरमें एक तरहका तेज होता है, जिससे दूराचारी मनुष्य उसको देखते ही सहम जाते हैं, उनपर आक्रमण करनेका साहस नहीं होता। सटाचारी मनुष्यमें धृति अर्थात् धेर्य रहता है, वह बिना सोचे-बिचारे सहसा किसी कामको नहीं कर बैठता। उसमें क्षमा रहती है, अपराध करनेपर भी दण्ड देनेका भाव नहीं होता । उसमें शौच अर्थात् अभ्यन्तर और बाह्य दोनो तरहकी शुद्धि रहती है। किसीको कप्ट देनेका भाव न होना, सबको सुख पहुँचाने-का विचार होना. स्नानाटिसे अन्त करणकी और

शरीरकी शुद्धि होती है। ये दोनो तरहकी शुद्धि सदाचारीमें होनी है। पॉचवॉं गुण मडाचारीका है-अड़ोह अर्थात् किमीसे शत्रुताका भाव न रखना, साथ ही मैत्रीका भाव रखना । सदाचारीमें अभिमान भी नहीं होता । सदाचारी मनुष्य अपनी जाति, धन, विद्या आदिके कारण विसी-से अपनेको वडा नहीं समझना तथा मबसे सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रखता। इसके विपरीत दम्भ करना-किसी प्रकार दूसरेसे धन ठग लेना और सम्मान कराना, दर्प करना अर्थात् अपनी त्रिद्या, धन और गुण आदि-के द्वारा दूसरेको अपमानित करना, अभिमान करना अर्थात् अपनी जाति, विद्या, घन और वलका दृरुपयोग करना, क्रोव करना अर्थात् तुच्छ वातोपर आगववूछा होकर अपशब्द क्कना और प्रहार कर वैठना, पारुष्य अर्थात् कठोरता---निर्वयतासे किमीको पीटना और अज्ञानवरा किसी वातको ठीकसे न ममझना अर्थात् सत्यको असत्य, भलेको बुरा, छोटेको वडा और बहेको छोटा, पवित्रको अपवित्र, अपवित्रको पवित्र ममझना-यह आसुरी सम्पदा है।

इन बुरे कमों या अमदाचरणसे प्राणी नरकमें जाते है, अत भक्तिमृत्रक सदाचारका आचरण मानवजीवन सर्व की चरितार्थताके लिये पाम आवश्यक महितासीहर प्रमाद सर्व स्व है तिस्ति दें के टे-

### दुराचारका कुफल

मार्गमें एक घायल सर्प तड़फड़ा रहा था। सहस्रों चींटियाँ उससे चिपटी थीं। पाससे एक साधु-पुरुष शिष्यके साथ जा रहे थे। सर्पकी दयनीय दशा देखकर शिष्यने कहा—'कितना दुःखी है यह प्राणी!' गुरु बोले—('कर्मफल तो सबको भोगना ही पड़ता है।)

शिएय- 'इस सर्पने ऐसा क्या पाप किया कि सर्प-योनिम भी इसे यह कष्ट ?'

गुरु—'तुम्हें सारण नहीं कि कुछ वर्ष पूर्व इस सरोवरके किनारेसे इम लोग जा रहे थे तो तुमने पक महुएको मछली मारनेसे रोका था।'

शिएय- वह तो मेरे रोकनेपर मेरा ही उपहास करने लगा था !'

गुरु—'यह सर्प वही है। जिसने उन मछिलयोंको मारा था। आज उन्हें अपना वदला लेनेका अवसर मिला है। वे मछिलयाँ ही चींटियाँ होकर उत्पन्न हुई हैं। सर्प खकुन कर्मका कुफल भोग रहा है।'

# सदाचारका स्वरूप और महत्त्व

( ठेखक--गॅ० श्रीवंदप्रकाशजी शाम्बी, एम्० ए०, पी एच्० ठी०, टा० एस् मा० ।

मदाचारके वास्तविक रूपके परिज्ञानके लिये यद्यपि सनातनधर्मका सर्वाङ्गीण परिज्ञान परमावश्यक है, तथापि मामान्य जनके अववीधनार्थ कहा जा मकता है कि देवना ओर दानवोके मध्यमें अवस्थित मानवको देवत्वकी और अप्रसर करनेके उद्देश्यसे सनातनधर्ममें वर्णाश्रमके अनुसार विभक्त कर उनके जो आचार एवं क्तिव्य निर्दिष्ट हुए है वे ही मदाचार है । इनका अनुसरण कर मानव देवत्वकी ओर अग्रसर हो सकता है। अतः तस्ववेत्ता मनीपियोने इन्हें ही सुनातन वर्मका मुख्य स्वस्य प्रतिपादित किया है । सनातन वर्मके मुख्यान प्रन्थोंमें इन्हींकी महत्ताका प्रतिपादन एवं स्थापन हुआ है। सनातन-वर्मके प्रमुख इतिहास्-प्रत्थ महाभारतमे- 'आचारः प्रथमो धर्मः' ( १३ । १४९)से सदाचारको ही मानवका मुख्य धर्म माना गया है, जिसका जान बेट और स्मृतियोंके द्वारा होता है। द्विजोके लिये श्रुति तथा समृति दोनों दो नेत्रोक ममान निर्दिष्ट हैं। इनमेंसे एकसे हीनको काना कहा जाता है तथा दोनोंसे हीन-को अन्धा---

श्रुतिः स्मृतिश्च वित्राणां नयने हे प्रकीर्तिन । काणः स्यादेकहीनोऽपि हाभ्यामन्धः प्रकीर्तिनः॥ (अत्रिसहिता १ । ३५१-५२)

अव प्रश्न उठता है कि 'आचार'--- जिसे महाभारत परमधर्म अथवा प्रथमधर्म कहता है तथा स्पृतिकार जिसे जीवनका अनिवार्य अङ्ग मानते हैं, वस्तुत है क्या ! उसका खरूप, उसकी परिभाषा क्या है ! शास्त्रोके अनुशीटनसे इम सम्बन्धमें निम्न वचन उपलब्ध होते हैं--

सद्भिगचरितः पन्थाः सदाचारः प्रचक्षते। अर्थात् 'सज्जन त्र्यक्तियोद्वारा जिस मार्गका अनुसरण किया जाता है. उसे मटाचार कहते हैं।'

सज्जन किस गार्गका अनुसरण करते हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि जिस गार्गके अनुसरणाने दूसरे व्यक्तिया तथा ध्यय उनकी आत्माको आनन्दकी अनुभृति पृष्ट परिनोप प्राप्त होता है, वही सन्मार्ग अथवा सदाचारका सोपान है । दूसरे शब्दोंगें श्रुति-स्मृति-अनुमोदिन गार्ग, जो कत्याणका विवायक हो 'सदाचार' है और इसके विक्यीत असदाचय, इस् मंदर्भमें कहा गया है कि—

श्रुतिस्मृती ममेवाब यस्त उहान्य यति। आज्ञाच्छेदी मम हेपी महक्तेऽपि न वेण्णयः॥ (याध्यम्पति १ । १८९, पन्नदर्शा ६ । ५९ )

·वेद. यमञास्य मेर (श्रीमन्त्रामयणवे , अन्द्रास्वरूपः प्रवर्तित होनेवांट उनके विस्त असत्-कोटिमे परिगणित होते हैं और इसका अनुकत्ती 'असद्' कडलाता है। यह मेरी आजाको हिन्न सरनेवाच मेरा दोही है तथा नक्त होते हुए भी खेळाव' कहताने योग्य नहीं है।' इसके विपरीत सत्के खरूपका दिग्दर्शन कराने हुए गीतामें (१७। २६में ) सद्भाव, साधमाव तथा प्रशस्त कर्मके लिये मद् शब्दका प्रयोग दिखनाया गया है। जीवनमें सदाचारकी क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर देने हुए शाखनारोने कहा है कि ---ममस्त अधीत विद्याओंके वेटाटि प्रतिप्रापनार्थ सदाचार आवश्यक है

सर्वाः प्रजाः सदायननाः सन्प्रतिष्ठाः तस्यै किमायननम् ? चेदाः सर्वोद्गाणि सन्यमायननम् तस्यै नपो दमः कर्मेनि प्रतिष्ठा । (छान्दो ०६। ८।६)

स मदाचारके क्य-विधायक अह हैं-दान, तप और कर्म, जिनवा कभी त्याप न करना चाहिये यक्षो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेच तत्॥

शास्त्रोंमे दानादि धर्माचरण, सत्य, खाध्याय, देवर्रि-पितृपूजनको सदाचार माना गया है और 'अक्षेमा दीन्यः क्तषिमित् कृपस्व' (ऋग्वेद १० | ३४ | १३ ) से जुएका परित्यागकर कृपिके आधारपर जीवनयापनका परामर्श दिया गया है और 'न परस्त्रियमुपेयात्' ( तैत्तिरीय० १ | १ | ८ | ९ ) आदि द्वारा परस्रीसे सदा दूर रहनेको कहा गया है । इसी प्रकार 'मा हिंस्यात् पुरुपान् पशूं अर्थ ( अथर्व ० ६ । २ । २८ । ५ ) — निरपराध पुरुषो और पशुओंकी हिंसा न करो, 'मा गामनागामदितिं वधिए' ( ऋग्वेद ६। ८७। ४)---गाय निरपराध्र है, उपकारक है, उसकी हिंसा मत करो, 'न मांसमश्रीयात्' (तैत्तिरीय० १।१।९।७)—मांस भक्षण न करे; 'न सुरां पिवेत्' (तैत्तिरीय० १ | १ | ९ | ७ ) मद्यपान न करे और 'मा गृधः कस्य खिद्धनम्' (यजु० ४०।१) 'आदिसे पराये धनके प्रति लालच न करनेकी सदाचारमूलक कर्नव्यकी आज्ञा दी गयी है।

अनेक प्रकारके तप भी सदाचार ही है। बाह्य एवं अन्तर् इन्द्रियोंको बशमे रखना तप है। इसी प्रकार ध्रुपात्रको दान देना तप है। यज्ञ करना तप है। भूर्, भुवः और खर्—ये तीनो लोक ब्रह्ममय हैं—ऐसा समझकर सब जीवोका हित करे, यह सबसे बड़ा तप है। इतना ही नहीं, व्यक्तिको अपने पारिवारिक परिवेशमें भी कतिपय सदाशयपूर्ण व्यवहारोंका प्रतिपादन, अनुसरण, प्रतिपालन करना चाहिये, जिससे न केवल परिवारमें शान्ति और सौजन्य बना रहे, अपितु अनुवर्तियोंके लिये भी आदर्शका मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिये आचरणीय कर्तव्योका विधान इस प्रकार हुआ है—

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः। जाया पत्ये मधुमती वार्च वदतु ग्रन्तिवाम्॥ स० सं० ९मा भाता भातरं द्विक्षन् मा खसारमुत खसा । सम्यञ्चः सवता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ (अथर्व०३।३०।१-२)

'पुत्र पिताका आज्ञाकारी वने और वह मातासे श्रद्धाभक्तियुक्त व्यवहार करनेवाला हो। पत्नी पतिके लिये मधुर वाणीका प्रयोग करे तथा दम्पतिमे शान्ति, संतोप एवं प्रेम वना रहे। भाई-भाईमे, वहन-वहनमे तथा भाई-बहनमें भी परस्पर द्वेपरहित व्यवहार हो। सभी एक दूसरेके प्रति आदरभाव रखते हुए अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले हो और परस्पर कल्याणकारिणी मर्यादा-सम्पन्न वाणीका प्रयोग कर अपने जीवनको शान्तिधाम बनानेकी दिशामे अप्रसर हो।' सदाचारमे अहिंसा, दया, दान, साम, शान्ति आदिका विशेप महत्त्व है— अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचिमिन्द्रियनिग्रहः। दानं दया दमः शान्तिः सर्वेपां धर्मसाधनम्॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति०१।१२२)

'अहिंसा—मन, कर्म, वाणीसे किसी प्राणीको दुःख न देना, सत्य—सचा व्यवहार रखना, अस्तेय—दूसरोंकी वस्तुको न चुराना, न छीनना, शौच—तन-मनसे पवित्र रहना, इन्द्रियनिग्रह—इन्द्रियोको वशमे रखना, दान—सत्पात्रको सात्त्विक दान देना, दया—प्राणि-मात्रपर कृपाभाव रखना, दम—मनको वशमे रखना, शान्ति—सहनशील होना—ये नौ गुण सर्वसाधारणके लिये धर्म या सदाचारके साधन है।

सदाचारका सुन्दर विधान महाभारतके आश्वमेधिक-पर्वमें प्राप्त होता है, जहाँ वतलाया गया है कि दान, व्रत, व्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाच्ययन, इन्द्रिय-निप्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमलता, दूसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियो-का मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा; देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा; दया, पवित्रता, इन्द्रियोंको सदा वशमें रखना तथा शुभ कमोंका प्रचार करना सदाचार कहलाता है । इनके पालन करनेसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

### सदाचारकी शिक्षा कहाँसे, किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ?

इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके (७। ११-१४) सदाचारके उपदेश ध्यान देने योग्य हैं। ग्यारहवें स्वन्धमें भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रादाचारका पाठ प्रहण करना चाहता है, उसे चाहिये कि वह साध-पुरुषों, भक्त जनों आदिद्वारा सेवित तीथोंमें नियास करे तथा देव, असुर और मानवोमें होनेवाले भगवद्गक्तोंक चरित्रोंका अनुसरण करे—

्देशान् पुण्यानाश्रयेत महक्तैः साधिभः श्रितान् । ृदेवासुरमनुष्येषु मञ्जकाचरितानि च॥ (११।२९।१०)

'सदाचारी व्यक्तिका वर्तव्य है कि वह भक्ति आदि साधनोद्दारा विवेकसम्पन्न होकर सर्वत्र प्रभुके ही दर्शन करे'—

मामेव सर्वभृतेषु विद्यन्तरपावृतम्। ईक्षेतात्मनि चान्मानं यथा खममलाशयः॥ (११।२९।१२)

'समद्शित्व तभी सार्थक है, जब ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, ब्राह्मणभक्त, सूर्य, चिनगारी, अक्र्र (कोमल) तथा क्र्र (कटोर) खभाव सभीके प्रति सम ईश्वर-दृष्टि हो' और 'तभी व्यक्ति पण्डित कहलानेका अधिकारी भी बन सकता है। ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके। अक्रेर क्रिके चैच समद्यक् पण्डितो मतः॥ (११।२९।१४)

सबके प्रति ईश्वरीय भाव आ जानेपर साधकके चित्तसे स्पर्झा, ईर्प्या, निरस्कार अहंकार आदि दूर हो जाते हैं और वह तत्त्वतः सदाचारी या भागवत-संज्ञाका अधिकारी पात्र बन जाता है—( यद्यपि स्मार्तदृष्टिसे यह भाव कठिन लगता है।)

नंश्वभीष्णं मदावं पुंसी भावयतोऽचिगत्। स्पर्धास्त्रातिरस्काराः लाहंकारा वियन्ति हि॥ (११।२९।१५)

इस दशामें पहुंचते ही त्यक्ति हानि-राम, मान-अप्रयानकी भवनारो मुक्त हो जाता है। परंतु उपकी माथना तभी मार्थक होती है, जब बर अपना उपहाप होते देखकर तथा शारीस्कावाद्य आदिको भी मर्वण भुजाकर अख, चाण्डालादिको एक देशस्का रूप मानकर उन्हें पृथ्वीपर दण्डवत गिरकर नगरकार तक बरने लगता है— विख्डय समयमानान स्थान दशं बीदां च देखिकीम्। प्रणामेन् दण्डवद् भूमावाश्यचाण्डालगोखरम्॥

#### मदाचारकी आवस्यकता

( ११ | २९ | १६ )

जीवनमें मदाचारका मद्च्यपूर्ण स्थान है। इसके पालनसे व्यक्ति सन्य और मुसंस्थृत होना है और परिवार-समाजमें मुख्यवस्था एवं व्यक्ति प्रचार रहा है। परिवार-समाजमें मुख्यवस्था एवं व्यक्ति प्रचार रहा है। परिवार सामाजमें सदाचारका अत्यिक्त प्रचार रहा है। परिवार वह भूमि है, जहाँ श्रुतिसे जुके रक्षार्थ भगवान् भी अवतार लेते हैं और उसकी प्रतिष्टा करते हैं। अन्छे संस्कार और सद्आवरण ही श्रेष्ठ जीवनकी नींच होने हैं। हमें आजकी पनपती हुई विदेशी सम्यनामें भी अपने परम्परागन आचारको मुरक्षित रखते हुए अपने देशका मान बढ़ाना चाहिये। इसी प्रेरणा-हेतु विष्णुपुराणमें देशनाओका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है। जिसमें ने भारतमें जनम लेनेके दिये तरसते हुए कहते हैं कि भारतमें जनम लेनेके दिये तरसते हुए कहते हैं कि भारतमें जनम लेनेके धन्य हैं—

गायन्ति देवाः किल गीनकानि धन्यान्तु ते भारतभूमिभागे। खर्गापवर्गास्पद्देतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

इस उक्तिकी अन्वर्थकता तभी हो सकती है, जब हम सदाचरणको अपने जीवनमें पूरी तरह उतार लें।

# सदाचारके मौलिक सूत्र

( लेखक-आचार्य श्रीतुलसीजी )

'आचारः प्रथमोधर्मः'—इस उक्त वाक्यमें आचार शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ आचरणके अर्थमे है । इससे यह ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें भी सदाचारका ही घोतक है। इसलिये प्रस्तृत संदर्भमें श्रेष्ठ आचारको ही सदाचारके नामसे अभिहित किया गया है । वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सार्वभीम तत्त्व है। देश-कालकी सीमाएँ इसे न तो विभक्त कर सकती हैं और न इसकी मौलिकताको नकार सकती हैं। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सबके लिये है, उसी प्रकार सदाचारके मूलभूत तच्व मानवमात्रके लिये उपयोगी हैं। कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुल या परम्परागत आचारको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह ख-परका व्यामोह है। 'जो कुछ मै कर रहा हूँ, वही सदाचार है', इस धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुदृढ करनी चाहिये कि जो सत्-आचरण है, वह मेरे छिये करणीय है । सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है । वह किसी भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी खीकृति नहीं दे सकता। एक संस्कृत कविने नीतिनिष्ठ व्यक्तिके लक्षण वतलाते हुए बहुत ठीक लिखा है-

अभयं मृदुता सत्यमाजेवं करुणा धृतिः। अनासिकः स्वावलम्बः स्वशासनसिहण्णुता॥ कर्तव्यनिष्ठता व्यक्तिगतसंग्रहसंयमः। प्रामाणिकत्वं यस्मिन् स्युनीतिमानुच्यते हि सः॥

'जिस व्यक्तिमें अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, घैर्य, अनासक्ति, खावलम्बन, खशासन, सिहण्युता, कर्त्तव्यनिष्ठा, व्यक्तिगतसंग्रहका संयम और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान् कहलाता है।' अभय—जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी भूल ज्ञात होनेपर उसे खीकार करनेमें संकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थितिका सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभयका साधक है।

मृदुता—कोमलताका नाम मृदुता है । यह सामूहिक जीवनकी सफलताका सूत्र है । इसके द्वारा व्यक्तिके जीवनमे सरसता रहती है । मृदु खभावमें छोच होती है । इस खभाववाला व्यक्ति किसी भी वातावरणको अपने अनुकूल वना लेता है । बहुत वार कठोर अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे हो जाता है ।

सत्य—सत्यका अर्थ है यथार्थता । जो तथ्य जैसा है, उसे वैसा ही जानना, मानना, स्त्रीकार करना और निभाना सत्य है । सत्यकी साधना कठिन है, पर है आत्म-तोष देनेवाळी । सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने किसी भी स्त्रार्थकी सिद्धिमे असत्यका सहारा नहीं लेते । राजा हरिश्चन्द्र-जैसे सत्यक्रती व्यक्ति आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं ।

आर्जव—आर्जव सरलताका पर्यायवाची शब्द है। सरलता सदाचारकी आधारभूमि है। इसी उर्वरामें सदाचारका पौधा फूलता-फलता है। परंतु मायावी व्यक्ति कभी सदाचारी नहीं हो सकता।

करणा—करुणा सदाचारका मूल है । जिस व्यक्तिके अन्तःकरणमें करुणा नहीं होती, वह अहिंसाके सिद्धान्तको नहीं समझ सकता । अहिंसाके विना समताका विकास नहीं होता। समता या अहिंसा ही भ्यक्तिको आत्मोपम्यकी बुद्धि देती है । आत्मोपम्य-भावना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोकती है।

धृति—धृति बह तस्त्र है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचार-के प्रति आस्थाको दढ करती है। सामान्यतः व्यक्ति कोई भी अच्छा काम करता है और उसे शीन्न ही उसका सुफल नहीं मिलता तो वह दुराचारकी ओर प्रवृत्त हो जाता है। किंतु जिस व्यक्तिमें धैर्य होता है, वह परिणामके प्रति उदासीन रहता हुआ सिक्तियाका अनुष्ठान करता रहता है।

अनासक्ति—अनासक्तिमा अर्थ है—लगावका अभाव। मौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त करनेके लिये असदाचरण करनेमें संकोच नहीं करता। किंतु जिस व्यक्तिकी आसक्ति हट जाती है, वह असत्का चिन्तनतक भी नहीं करता।

खावलम्बन—परावलम्बी न्यक्ति अपनी शक्ति, सम्पदा या सत्ताके वलपर दूसरोंके श्रमका शोपण करता है। पर जिस व्यक्तिका खावलम्बनमें विश्वास होता है, वह किसीका शोपण नहीं कर सकता।

स्वशासन—अपनेपर अपना अनुशासन—शासन-तन्त्रकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वशासनका भाव विकसित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावसे संयत हो जाता है। फिर वह विलासी और प्रमादी जीवनसे मुड़कर सदाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है।

सिंख्णुता—सहनशीलता भी एक ऐसा ही तत्त्व है जो व्यक्तिको सदाचारके पालनमें सहयोग देता है। भसिहण्यु व्यक्ति सत् और असत्का विवेक करनेमें भी भूल कर देता है।

कर्त्तव्यनिष्ठा—कर्त्तव्यनिष्ठा सटाचारकी प्रेरिका शकि है । कर्त्तव्यनिष्ठ अपने कर्तव्यके प्रति सटा जागल्क और अकरणीय कर्मसे विरत रहता है । जब कभी उसके चरण प्रमादकी ओर बढ़ते हैं, तब कर्तव्यकी प्रेरणा उसे वापस मोड़ देती है और वह सत्संकल्प कर लेता है ।

व्यक्तिगत संग्रह-संयम—मनुष्यको असदाचारी बनानेवाळा सबसे बड़ा हेनु है—ज्यक्तिगत संग्रहका असंयम। असंयमके भावका कारण है—असीम आक्ताङ्काण, । आकाङ्काओंपर संयमके अंकुश ळगनेसे ही वे नियन्त्रित हो सकती हैं।

प्रामाणिकता—सदाचारकी फलश्रुति है—प्रामाणिकता। कौन व्यक्ति कितना सदाचारी है, यह उसके व्यवहारों से ज्ञात होता है। जिस व्यक्तिके जीवनमें प्रामाणिक संस्कार रहते हैं, वह किसीको धोखा नहीं दे सकता, किसीका अहित नहीं कर सकता तथा मानवीय मृल्योंकी अवदेखना नहीं कर सकता। ये तेरह मूत्र सदाचारके मौलिक सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत-सी वातें हैं, जो सदाचारमें अन्तर्निहित हो जाती है। किंतु ये वातें ऐसी हैं, जिनका आचरण न तो असम्भव है और न देश, धर्म, वर्ग आदिके नामपर इनका विभागीकरण हो सकता है। सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वजनीन तत्त्व ही हर व्यक्तिके लिये समान रूपसे आदर्श वन सकते हैं।

# संयम-सर्वजयी

इन्द्रियाँ ही मनुष्यकी घोर रात्रु हैं । आशा मिट जानेपर यह पृथ्वी ही खर्ग है । विपयोंमें प्रेमासिक ही वन्धन है । सदा संतुष्ट रहना ही सबसे वड़ा धन और मनको जय करनेत्राला ही सर्वजयी होता है ।

**₹** 

## सदाचारके मौलिक तत्व

( लेलक-आचार्य श्रीरेवानन्दजी गौड़ )

भाजके भौतिक युगमें बड़ा आदमी वही कहा जाता है, जो ऐश्वर्यशाली हो अर्थात् 'कर्नुमकर्तुमन्यथा कर्नुं समर्थ' हो। कुछ खार्यी चाटुकार अपनी कुल्सित कामना-प्रिंके लिये उनकी मिथ्या प्रशसा करके उन्हें फुसलाने रहते हैं। नीतिकार भर्नृहरि बडे रम्य शन्दोंमें कहते हैं—

यस्यास्ति वित्तं स तरः क्रुटीनः स पण्डिनः स श्रुतवान् गुणहः। स पव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति॥ (भर्तृहरिनीतिशः ३२, पुः सिं १६४)

इस प्रकार भौतिक जगत्में धनवान् सर्वेपिर है; परंतु आध्यात्मिक जगत्में ऐसे तथाकथित बड़े आदमीको आरण्यक पशुके समान कहा है। वस्तुतः मानवताका मापदण्ड धन नहीं, अपितु शील है—

(

येपां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भुवि भारभ्ता मनुष्यरूपेण सृगाश्चरन्ति॥ (नीतिश्च० १३, चाणक्यनीति, पुत्त० १३७)

मनुष्यमें शील ही प्रधान है, धनादि अन्य वस्तुएँ तो तुच्छ हैं, वे आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं; आज हैं कल नहीं, जो कल नहीं तो परसो आ भी सकती हैं, परंतु शील, सौजन्य आदि एक वार नष्ट हो गये तो उनके पुनः वापस आनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता—

हुत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो दृत्ततस्तु हतो हतः॥ (महाभा०५।३५)

अध्यात्म-जगत्में महापुरुपका अर्थ-अतिमानव दृष्ट-पुष्ट, लम्बा-चौड़ा, मोटा-तगड़ा नहीं, प्रत्युत मानवता- पोपक विशिष्ट गुणगण-सम्पन्न मानव है । मनुष्यमें यदि शील है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बड़ेकी मर्यादा है तो मनुष्यमें मनुष्यता है । इसी शीलके अभावमें मानव दानव हो जाता है । जिसने अपनी साख खो दी, सदाचारको ठात मार दी, यम-नियमके पालनमें स्वेच्छाचारिता वरती, वह मानव दानव वन गया । शीलके अभावमे दया, दान-दाक्षिण्य आदि गुणोंके होनेपर भी मनुष्यका जीवन व्यर्थ है । मनुष्य-जीवनकी सार्थकता तो शीलमें है—

शीलं प्रधानं पुरुपे तद्यस्येह प्रणश्यति। न तस्य जीवितेनार्थों न कुलेन धनेन च॥ (महाभा०५।३५)

सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें दैवी सम्पत्ति, अभय, सत्त्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है। लोकमङ्गलकी कामना, 'जीओ और जीने दो' की भावना और सह-अस्तित्वकी साधना शीलका खरूप है। भगवान् बुद्धका पश्चशील प्रसिद्ध है।

संसारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, सुरसाके मुखकी माँति जनसंख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। परंतु मानवताकी कसौटीपर खरे उतरने-वाले मानव कम हैं। सदाचारके प्रमुख आधार-स्तम्म गुणोकी चर्चा करना कुछ अप्रासिक्तिक न होगा। 'सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितम्'के अनुसार सत्यमें सब कुछ है। केवल बहा ही सत्य है—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'। भगवान् शिव कहते हैं—

उमा कहर्उँ में अनुभव अपना। सत हरिभजनु जगत सव सपना॥ (मानस ३ | ३८ | ३ )

जीवनमें यदि सत्यको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। सत्यका विवेचन सृक्षा और गहन है । वस्तुतः सत्यका खरूप गुग्र है । केनोपनिपद् कहती है—

### इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः।

'यदि इस मनुष्यजीवनमें परब्रह्मको जान लिया तव तो कुशल है, किंतु यदि इस जीवनके रहते-रहते नहीं जान पाये तो महान् विनाश है।'

शाण्डिल्योपनिपद्में सत्यकी व्याख्या कुछ ऐसी है— सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वभूतिहतं यथार्थमभिभापणम् ।

मनसा-वाचा-कर्मणा प्राणिमात्रकी हित-भावनासे यथार्थ और श्रेयस्कर आख्यान ही सत्य है। मनुष्य-जीवनमें शाब्दिक सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहार सत्य भी अपेक्षित है। शाब्दिक सत्यमें व्यावहारिकताकी एक-रूपताका होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृतिमें सत्यभापणको ही महत्त्व नहीं, उसमें एक सीढी और है, वह है—'सत्यं त्रूयात् प्रियं त्रूयात् प्रियं त्रूयात् पियं स्वय पिद्ध करनेकी क्षमता होती है। भयवश सत्यगोपनको वह पाप समझता है। वह सत्यकी धर्म तथा ईश्वरवत् उपासना करता है।

अहिंसा—सत्य एक सिद्धान्त है तो अहिंसा उसका व्यावहारिक रूप है, जो मानव-जीवनमें सर्वथा साध्य है। सदाचारी अहिंसाको मनसा-याचा-कर्मणा अपनाता है। शखसे किसीको मारना ही हिंसा नहीं, अपित किसीके अन्तःकरणको ठेस पहुँचाना, कदुवाणीहारा मर्मान्तक पीड़ा पहुँचाना, असहायके खत्वका अपहरण और सम्भावित व्यक्तिके प्रति 'तु' शब्दका प्रयोग भी हिंसा है। मनुष्य जब किसी मृतमें प्राण नहीं डाल सकता तो उसे किसी निरीह प्राणीके प्राणके अपहरणका क्या अधिकार है शिंहसक मनुष्यके लिये यह कितने कल्दकी

वात है कि वह अपने एक जीवनके लिये कितने जीवोंकी हत्या करता है ! यह कैसी आत्मविडम्बना है आजके मांसाहारी मनुष्यनागवारी 'जन्तु'की !

जिस साधकाने अहिंसाके खारूपको आरामात् किया, उसीने विश्वनिधुत्वकी भावनाको गुरक्षित रूवा, 'समोऽहं सर्वभूतेषु'को जीवित रखा । अहिंसामें महान् चमत्कार है। जहीं सच्चा अहिंमाका पुजारी रहता है वहाँ तो उसके प्रभावमे खूँगार हिंसक पशु भी अपनी हिंसक वृत्तिको छोड़ देते हैं। पारस्परिक कैंस्-भावको छोड़कर प्रेमभावसे रहते हैं। योग-वर्जन कहता है—

'अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिधें। चेरन्यागः। जैसे हाथीके पेरमें सबके पेर समा जाते हैं, वैसे ही अहिंसामें सभी प्रमुख गुण पाये जाते हैं—

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् । सर्वाण्येवाभिर्वायन्ते पदजातानि कोञ्जरे॥ पवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमपिर्धायते । (महा० गान्ति० २४५ । १८-९ )

थात्मीपम्यदृष्टि—मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका पालन-पोपण, रहन-सहन, परिवार तथा समाजमें हुआ है। अतः सभीके प्रति उसका शात्मीय भाव है। वह व्यक्तिकी नहीं, समिष्टिकी मङ्गळकामना करता है और सबमें वह भगवानुको देखता है—

'आत्मवत् सर्वभृतेषु यः पर्यति स पण्डितः।' 'सदाचारीकी आत्मीयता तथा मैत्री व्यापक और सार्वभौम है।

मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भृतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भृतानि समीक्षे॥

( शुक्रयजुः संहिता ३६ । १८ ) अर्थात् सभी प्राणी मुझे मित्र-दृष्टिसे देखें तथा मैं (भी) सभी प्राणियोंको मित्र-दृष्टिसे देखें । यही दृष्टि सदाचारकी आधारशिला है ।

## सदाचारकी महिमा

( लेखक-प॰ श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी॰ ए॰, बी॰ एल्॰, बी॰ एड्॰)

सत् (अव्यय) और आचारके योगसे सदाचार शब्द निष्पन्न होता है। (आड्+चर्+घन्=) 'आचार शब्दका अर्थ है—व्यवहार, चित्र । आचार व्यक्तिकी कसौटी है, उसकी पहचान है। आचारका स्नोत है—विचार, किंतु विचार सब समय लक्ष्यमे नहीं आता। इसलिये किसीका आचरण या आचार ही स्पष्ट कर देता है कि वह कैसा व्यक्ति है। आचार ही किसीको असुर बनाता है, किसीको देव, किसीको अधम, किसीको उत्तम।

भारतीय धर्ममें सदाचारको अत्यधिक महत्त्व प्राप्त है। यदि इसे नेक जीवनका, देवोपम जीवनका, धर्ममय जीवनका मूळाधार कहे तो अत्युक्ति न होगी । सदाचार शब्दके अर्थ कई प्रकारसे किये जा सकते हैं। यदि सत्का अर्थ 'अच्छा' लें तो सदाचारका अर्थ होगा-अन्छा आचार, अन्छा आचरण । इस अर्थमें यह कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचारका विपरीतार्थक होगा। यदि सत्का अर्थ 'सजन' हें तो सदाचारका अर्थ है—सज्जनोका आचार, सज्जनोंद्वारा किया जानेवाला व्यवहार । सत्का अर्थ 'सत्य' समझा जाय तो सदाचारका अर्थ है—सत्याचरण, सत्यपर आश्रित व्यवहार, विना छल-कपटका आचरण । पुनः यदि सत्का अर्थ 'सिचदानन्द ब्रह्म' हैं, तब सदाचारका अर्थ है— वह आचार जो सत्की, ब्रह्मकी प्राप्ति करा सके-वह आचार जो मोक्षप्रद हो, मोक्षदायक हो। इन मिन-भिन्न अथोमें या इनमेंसे अन्यतम अर्थमे सदाचार युगोंसे भारतवासियोंका उज्ज्वलतम प्रकाशस्तम्भ रहा है। यह इस भवसागर-पथमें सनातनधर्मियोंका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक रहा है। यों तो उचकोटिके व्यक्तियोके लिये चार मुख्य पथ-प्रदर्शक माने गये हैं---

'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः।'

किंतु जो श्रुति-स्मृतिको नहीं मानते और जिनका सम्यक् आत्मविकास भी नहीं हुआ है, वे भी सदाचारका लोहा मानते हैं, सदाचारके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सदाचारको जीवनपथ-प्रदर्शक, विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक सहर्प खीकार करते हैं। दूसरी दृष्टिसे देखा जाय तो श्रुति और स्मृति भी इसीलिये विशेष समादत हैं कि उनके द्वारा सदाचारका प्रतिपादन होता है, उनसे सदाचारकी प्रेरणा मिलती है।

सत्य-युगमें — जब प्रायः सभी व्यक्ति सदाचारी होते तथा कलियुगमें भी थे — जब अधिकांद्रा मनुप्योंकी प्रवृत्ति दुराचार, अत्याचार, कदाचार और भ्रष्टाचारकी ओर है — सदाचारने मनुप्योकी सब श्रेणियोको, जीवनकी प्रत्येक अवस्थाको, प्रत्येक वर्णको, प्रत्येक आश्रमको, प्रत्येक धर्मको, प्रत्येक सम्प्रदायको, मनुष्यके प्रत्येक कार्य-क्षेत्रको व्याप्त कर रखा है और सब देशोमें, सब राष्ट्रोमें इसे सर्वीपरि स्थान प्राप्त है — उच्च महत्त्व प्राप्त है ।

स्थूल ही नहीं, स्थूलतर दृष्टिसे देखनेपर भी संसार-में मनुष्योंकी स्थायी सुख-शान्ति-सम्पन्नताके लिये सदाचारके सिवा और सदाचारसे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। किसी मनीपीने ठीक ही कहा है कि 'संसारमें कोई भी व्यक्ति सबको सब समयके लिये घोखा नहीं दे सकता; अर्थात् सब मनुष्योंके साथ सदाके लिये किसीका कपट-व्यवहार नहीं चल सकता है; परंतु सब मनुष्य सब समय सबके साथ सदाचारका पालन आसानीसे कर सकते हैं।'

सदाचारमें इतना गुरुत्व है, वह स्वयमेव इतना बहुमूल्य है कि व्यभिचारी पित भी चाहता है कि उसकी पत्नी सदाचारिणी हो, भ्रष्टाचारी मालिक भी चाहता है कि उसका नौकर सदाचारी हो, अत्याचारी शासक भी चाहता है कि शासित सदाचारी हो, चोर भी चाहता है कि उसका साथी उसके प्रति सदाचारी हो, अपराधी भी चाहता है कि उसके न्याय-कर्ता सदाचारी हों, बन्दी भी चाहता है कि कारागारके पदाधिकारी सदाचारी हों। रपष्ट है कि सदाचारीके सङ्गकी कामना सब करते हैं, सदा करते हैं, जब कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी या अत्याचारीको कुछ लोग सिर्फ किसी कुत्सित खार्थकी सिद्धिके लिये यदा-कदा ही चाहते हैं।

जब सदाचार प्रकाशकी ओर अप्रसर कराता है, तब वह अमरत्वकी ओर ले चलता है, देवत्वके पथकी ओर आगे बढ़ता है, अम्युद्य और नि:श्रेयस प्रदान करता है, सुख-शान्ति-सम्पन्नता देता है, मोक्षका कारण होता है और भव-वन्ध्रनसे मुक्त कराता है। फिर मनुष्य सदाचारसे विमुख क्यो होता है, दुराचारकी ओर क्यो पग बढाता है ! वही सनातन प्रश्न सामने आ जाता है, जो कभी अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा था—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। (गीता ३।३६)

इस प्रश्नका उत्तर भी शाखत सत्य है। सटाचार चित्तकी विशुद्धताके विना सम्भव नहीं है। चित्त खभावत: बहुधा काम-क्रोधसे, संकीर्ण खार्थ और होमसे द्पित रहता है। वे ही मनुष्यके परम शत्रु हैं। वे चित्तकी निर्महता नष्ट कर देते हैं, ज्ञानपर काफी मोटा पर्टा डाल देते हैं, 'दिए लोभ चसमा चवनि, लघु पुनि बड़ो लखात' जिससे दृष्टि विकृत हो जाती है; माता वेरी, पिता शत्रु प्रतीत होने लगता है, अपना पराया वन जाता है, पाप धर्म मान्द्रम पड़ने लगते हैं; दु:खमें सुखका भ्रम होने लगता है, अतः इनपर काबू पाकर सदाचारका अवलम्बन नितान्त अपेक्षित है।

सदाचारसे सिर्फ सदाचारी न्यक्तिका ही कल्याण नहीं होता है, अपितु उसके परिवारका, प्रतिवेशका, गाँवका, समाजका, राष्ट्रका और मानवमात्रका कल्याण होता है। किसी राष्ट्रकी वास्तविक शक्ति उसके अणुवमों या सांघातिक अल्न-शस्त्रोमें नहीं, सैन्यवलमें नहीं, विल्वा उसके सदाचारी नागरिकोंमें सिनिष्टित है। शिक्षाका असली महत्त्व व्यक्तिको साक्षर वनानमें नहीं, उसे सदाचारी वनानेमें है; क्योंकि सदाचारिवहीन साक्षरता मनुष्यको राक्षसता प्रदान करती है। देव और असुरमें यही असली अन्तर है कि सदाचार मानवको देव बनाता है और असदाचार अथवा दुगचार मानवको राक्षस बना देता है।

शिक्षा, जप, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग, तीर्थ, धर्म, संयम-नियम सबका एक ही लक्ष्य हं, एक ही उद्देश्य हे—मानवके चित्तको निर्मल रखना, मनुष्यको सदाचारी बनाना, मनुष्यको मर्त्यलोक्सरे ऊपर उठाकर सुरलोक अथवा वेंकुण्ठके पथपर आगे बढाना । भारत सदाचारके इस अवर्णनीय गीरवको अच्छी तरह जानता था । इमल्यि युग-युगसे सत्की, सन्यकी उपासना करता आ रहा है, सत्को ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति समझता है, सत्यको ही नारायण समझता है, उसकी उपासना और ध्यानको, उसके साथ एकाकार होनेको जीवनकी सार्थकता समझता है । सदियों बाद आज भी इस नव खतन्त्र भारतका विजय-उद्घीप है—'सन्यमेच जयते', (मुण्डकोप०) 'यतो धर्मस्ततो जवः'में भी उसी तथ्यको दूसरेश ब्दोमें दुहराया गया है । सत्य सदाचारका मृल है ।

कोई भी दृढ संकल्पके बल्पर सदाचारी बन सकता है; क्योंकि सदाचारी बननेके लिये एम्० ए०, आचार्य होना जरूरी नहीं है। इसके लिये न राजा या करोड़पति होना जरूरी है, न सेनापित या राष्ट्रपति होना जरूरी है, न रूपवान् या बलवान् होना जरूरी है; जरूरत है— सिर्फ निर्मल चित्त, विमल बुद्धिके होनेकी, देवी सम्पदाको अपनानेकी और त्यागमय अनासक्त जीवनकी दृष्टिकी। अतः आइये, हम सब प्रतिदिन शुद्ध-शान्त चित्तसे सदाचरणका, सदाचारका संकल्प करें और निर्मल चित्त, विमल बुद्धि अथवा देवी सम्पदाकी प्राप्तिके लिये भगवत्प्रार्थनापूर्वक हृत्यसे प्रयत्न करें।

## सदाचार-मीमांसा

( लेखक-पं ० भीरामकृष्णची द्विवेदी, 'वेदान्ती' )

मनन-शील मनुष्यका कर्तन्य है कि दह परम प्रुरुषार्थ मोक्षकी ओर धामसर हो। उसकी विशेषता पश्चलसे इसी दिशाकी ओर चलना है। यही उसका एक प्रकारसे जागरण है। इसीका उपदेश उपनिषदें हेती हैं—'उन्हिछत, जामन, प्राप्य वराशियोधत।' (कठ० १।३।१४) यह मनुष्यत्वका जागरण सहसा भी सन्पन्न हो सकता है और कम-विकाससे भी सन्भव है।

मनुष्यत्वकी रक्षा, दिव्यत्वकी जागृति और पशुत्वकी निषृत्तिके लिये एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी जावस्यकता है, जो केवल मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंकी परिधिमें ही सीमित न हो, प्रत्युत ज्ञानके विश्ववयापी आलोकसे देदीप्यमान हो और जिसमें पद-पदपर दिल्यमावकी जाँकी एवं उसकी ओर अप्रसर होनेके प्रत्यक्ष निदर्शन प्राप्त होते हो । यही सदाचारका वह दिल्य राजपथ है जिसपर चलते रहनेसे (मुण्डकोपनिषद् ३ । १ । ५; २ । ४ के अनुसार ) यह आत्मा सुपृष्ट चरित्र, मनोवल एव आत्मवलके सहारे सत्य, ब्रह्मचर्य, तप तथा सम्याज्ञानसे प्राप्त हो जाता है ।

जीवके अस्तित्वमे भौतिक स्थूल शरीर प्रथम है, और आचारका साक्षां सम्बन्ध स्थूल शरीरके साथ ही है । इसीके पवित्र होनेसे सूक्ष्म शरीर आदिका आध्यात्मिक पवित्रता-साधन होता है, इसलिये आचारको शालोंमें प्रथम धर्म कहा है । बिना आचारवान् हुए कोई भी आत्मोन्नति फलवती नहीं होती । इसके लिये वेदों तथा स्मृतियोंमें सम्यक् प्रकारसे कहें हुए अपने कर्मोंमें धर्ममूलक सदाचारका सर्वदा निरालस होकर पालन करना चाहिये । धर्ममूलक सदाचार किसीकी स्थितिका विरोधी नहीं होता, अपितु उन्नायक होता

है । शावने इसकी महिणका दर्भन एकेल प्रकारसे किया है—

धर्मोऽस्य सूलान्यसयः प्रकाणने विचानि शाखाच्छादनानि कामाः। यद्यांसि पुष्पणि फलं च द्रग्य-यसौ सदाचारतस्महीयान्॥ (वामनुताण)

'सदाचारक्पी महान् एक्षका मूळ धर्म है । काण्ड (तना ) जायु है, शान्ता धन है, पत्र कामना है, पुष्प यश है और फल पुण्य है । इस प्रकार यह कल्पतरु महामहीयान है।

स्वेन्टाचारकी निरद्धश प्रशृत्ति जन वदने जगती है, तन मनुष्योंमें देवभाव विकसित नहीं हो पाता, ऐसे कोत पशुभावके दास होकर मनुष्य-जन्मको नष्ट कर देते हैं। सदाचारके अनुशासनसे मनुष्यकी अनर्गल नियमित होती है, अतः वह यथेच्छ आहार-विहार करनेमें प्रवृत्त नहीं होता । नियमितरूपसे सब कार्य धर्मानुकूल करते रहनेसे आप-ही-आप संयमका अभ्यास हो जाता है और मनुष्यमें देवभाव उत्पन्न होकर जीवन सफल हो जाता है। वह भगवान्की ओर स्वयं बढता चला जाता है, उसका जीवन शतदरू—(कमन्ट-) की तरह विकसित होकर भगवचरणारिवन्दोमे समर्पित होता है और उसका धर्ममय यशःसौरम दिग्दिगन्तको आमोदित करता है । इसीसे धर्मको सदाचारका मूळ कहा गया है। सदाचाररूपी वृक्षका काण्ड (पेड़ी) आयु है, अर्थात् सदाचारके पालनसे आयुवृद्धि होती है । आयुको बढ़ानेवाले जितने उपाय हैं, उनमें संयम मुख्य है । सन इन्द्रियो और मनोवृत्तियोंके संयम करनेसे आयु बढ़ती है । सदाचार जीवनयात्रा-की सब प्रकारकी अनर्गळताओंका निषेध कर तपस्या

धीर रंबन्दर रपदेश रात्ता हुमा मह्नुकर्ता घाष्ट्र-इहिमें प्रश्चमता काता है। मुन्ते मत्त्चारी परनारं दीर्लेष्ठ, शनाह्न होते हैं।

हाबाबारतर्रको भारत धर्म है । एक्बा यह प्रकारते वन-संप्रद्धि धनुसूछ है । साधारणस्य धन-प्यथाको तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं; यथा--धनका धर्जन, संरक्षण और संवर्द्धन । सदाधार-पालको शरीर, बुद्धि, चिन्त छीर खभावमें पनीपार्जनके सभी गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे धनोपार्जन सुल्म हो जाना है । सदाचारसे शरीर सुद्ध और कार्यभाम, बुद्धिपट्ट, अनोवचित्त, स्थिर उत्साहसम्पन्न एवं उसका खभाव विश्वासयोग्य तथा छोकप्रीतिवार होता है, जिससे धन-धर्गादिका उपार्जन करना अत्यना सुद्धम हो जाता है। भोगे छाके संयम तहा विद्यासिताके दमनसे और शबाडम्बरको कम करनेसे धनका संरक्षण होता है। इस प्रकार सदाचार-पालन धनांदि सरक्षणके भी अनुकृत है । गितन्यियता, परिणामदर्शिता, सागाजिक सुन्यवस्था आदिके द्वारा धन-धर्म-सुखका संवर्धन होता है।सदाचार-पालनसे ये सभी गुण आते हैं, अतः धन-मुल-संवर्धनके लिये भी सदाचार-पांतन आवश्यक है।

सडाचारतस्के पत्ते कामनाएँ हैं । कामनाओका साधारण खरूप यह है कि जैसे अग्निमें घृत छोड़नेसे वह भभक उटती है, वैसे ही भोगोके द्वारा कामनाएँ भी क्लबनी होती जाती हैं । इस प्रकार अनर्भटभावसे विपय-वासनाओंकी बृद्धिके द्वारा संसारमें जीव वड़ा दुःख पाता है । कामनाओंक संयमसे ही मनुष्य कामनाजनित यथार्थ छुख़ींका अनुभव कर सकता है । सदाचार-पाटनसे कामनाओंका संयम होकर उनका निरद्भुश भाव घटता है । इसीसे शास्त्रमें कामनाओंको सदाचारतस्का पत्र कहा गया है ।

सदाचारवृक्षका पुष्प यश है, अर्थात् सदाचार-परायण व्यक्ति संसारमें यशस्त्री होता है । संसारमें

पत्रता, वीका, पिकाल, यवविद्या, संग लादि सुनित के पत्र प्राप्त नेता है। किये में एवं सुन होते हैं, ये खुद्ध के क्षेत्रान्त क्ष्मिन क्षमिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्षमिन क्षमिन क्षमिन क्षमिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्षमिन क्षमिन

जाचारमूर्लं धृतिशार्णात्सः माजस्थापतः तद्काहत्यम् । आचारपर्णानि हि तदिये। आचारपुरपाणि क्रेगोधनानि॥ साचारहसम्य फलं हि गाउन

स्तसाथ युजाउनसम् मुक्तिः। तसादननतं फलदं तु तन्य-

याचारमेदात्रय रानपुर्वत्॥ (तृहत्पुराशस्मृति ६।३८७-७८)

'नेट-साय, स्मृति तथा पुगणादिका जान आचार-दृक्षका मूल है। उन गायोमे बिहित कर्म ही इसकी साखाएँ है। उनमें प्रवृत्ति ही आचारके पत्ते हैं। यश एवं धन आचारके पुष्प हैं। म्बर्ग इस आचार-वृक्षका कथित फल है। उस खर्गरूप फल्पे अति मीठे रस्तवाली 'मुक्ति' है। इसलिये अनन्त फल देनेवाले इस आचार-वृक्षका अवस्य सेवन करना चाहिये।'

शार्कोर्मे सदाचारके साथ परग्परारूपसे परमतत्त्व ब्रह्मका सम्बन्ध दिखाया गया है । इससे प्रमाणित होता है कि सदाचारपरायण होनेसे जीव ब्रह्मझानके पथपर खाभाविकरूपसे अप्रसर हो सकता है। सदाचारपाळनके प्रभावसे मनुष्यका ज्ञानपथ आप ही परिष्कृत हो जाता है।

संस्कृतिका मूल शालोमें सदाचार ही वतलाया गया है। प्रकृति, प्रवृत्ति, गुण और कर्म-मेदसे संस्कृतियोकी सृष्टि हुई है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंके विभिन्न सदाचार होते हैं। अपनी-अपनी संस्कृतिके अनुसार सदाचारपाळन करनेसे उसकी रक्षा होती है । सांस्कृतिक जीवनका मेरुदण्ड सदाचार ही है। सदाचारपालन किये विना कोई राष्ट्र अपने नातीय जीवनको अक्षुण्ण और कमोन्नत नहीं रख सकता । अतः अपने राष्ट्रगत, संस्कृतिगत भावोंकी रक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है; क्योंकि जिस प्रकार जन्त:प्रकृतिका परिणाम बहि:प्रकृतिषर होता है, उसी ग्रकार बाह्य आचारोंसे अन्तः प्रकृतिका गठन होता है। यदि हम अपने आचारोंको छोड़कर दूसरोंके <u>पाचारोंको प्रहण करेंगे तो फिर संसारसे हमारा</u> धारितव ही उठ जायगा या हम जिस संस्कृतिके छोगोंके णाचारोंको प्रहण करेंगे, उसीमें मिल जायँगे या एक नयी संस्कृतिका निर्माण कर बेठेंगे। लम्बे कालतककी पराधीनतामें भी हमने अपनी संस्कृतिके आधार थाचारको सँभान रखा। इसीसे खातन्त्र्यका उदय हुआ।

सर्व-साधारण प्रायः अदूरदर्शी होते हैं, अतः काल्माहात्म्यसे किली समय किसी सरकृतिके चमक जान्पर उसीका अनुकरण करने लगते हैं। परंतु ऐसा अन्धानुकरण राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक जीवनको नष्ट कर देता है। मनुष्यकी प्रवृत्ति नवीनताकी ओर अधिक आकृष्ट होती है। अपनी उत्तम वस्तु भी अति परिचित होनेके कारण दूसरोकी नवीन वरतुके सामने फीकी लगती है। ऐसी अवस्थामें विचारवान् मनुष्योंको सोचना चाहिये कि जो सनातन है, वही अनन्त वालतक एरेगा। दथी-पर्ध नगकीकी परपुर्प निरंद उत्पन्न होत्तर

विळीन होती रहती हैं, उनपर प्रेम करनेसे लाभ ही क्या है ! अतः यदि हमें अपनी राष्ट्रियताको वनाये रखना है तो अपने देश, संस्कृति एवं वर्णाश्रमके सदाचारोंके पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

'आचारः शास्त्रमूलकः'के अनुसार आचारका मूल शास्त्र है । आर्यसंस्कृतिके सदाचारशास्त्रोमे स्थिर किये हुए होनेसे आर्य-सदाचारोका मूल शास्त्र ही हैं । 'वेदवाक्यं शास्त्रमूलम्'—'अर्थात् शास्त्रोंके मूल वेदवाक्य हैं ।' हम सर्वोक्ता विश्वास है कि वेद अपौरूषेय हैं । जीवके कल्याणार्थ श्रीभगवान् ने वेदोंको प्रकट किया है । भारतीय सनातनधर्मके जितने शास्त्र हैं, वे सब वेदानुयायी हैं । त्रिकालदर्शी महर्पियोंने अपनी अभान्त बुद्धिकी सहायतासे वेदमत-प्रतिपादनार्थ नाना ( धर्म- )—शास्त्रोंकी रचना की है ।

वर्नमान निवन्धका विषय आर्य-सदाचार है । प्रात:काल्से लेकर रात्रिको सोनेक समयतक किस-किस प्रकार शारीरिक चेष्टाओंके करनेसे शरीरकी यथार्थ उन्नत और उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, यह नित्यका सदाचार है । मनुके अनुसार ब्रह्मावर्त देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा अवान्तर जातियोंका परम्परागत कमवद जो आचार है, वही 'सदाचार' कहलाता है ( मनु० २ । १८)। इस सदाचारका वर्ण एवं जाति-धर्मसे वहुत निकट सम्बन्ध है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य, रूद्ध तथा अवान्तर जातियोंको अपने-अपने वर्ण और जातिके धर्म-कर्मका पालन अवश्य करना चाहिये। जो अपने वर्ण या जातिके कर्मोका त्याग कर अन्य वर्ण या जातिकं धर्मोंको अङ्गीकार करता है, वह अपना ही नहीं, त्ररन् समस्त देश और प्रजाका अहित करनेवाला होता है । इसलिये राग-द्वेपके अधीन होकर अथवा थाळस्य, प्रमाद, मोह और थजान आदिके कारण भी सवर्ग तथा भवान्तर जातियोंको श्राना-एपना सदाचार-

स्त्पी धर्म-कर्म त्याग कर देना और पराया धर्म प्रहण करना ठीक नहीं । अत्रिस्मृति (१८) के अनुसार अपने धर्ममें स्थित होकर श्रृद्ध भी खर्ग प्राप्त करता है— 'आत्मीये संस्थितो धर्म श्रृद्धोऽपि स्वर्गमश्नुते।' अतः अपने-अपने वर्ण, संस्कृति और कुलपरम्परागत कर्मोंका आचरण कर प्रत्येक मनुष्यको सदाचारकी रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि भीतरी और वाहरी सफलता, शाश्वत सुख तथा स्थायी शान्ति सुख्यतः सदाचारपर ही निर्भर है। महर्षि विसष्ठके धनुसार 'आचारसे हीन मनुष्यको साङ्गोपाङ्म वेद और इनके छः अङ्ग भी दौन-सा सुख प्रदान कर सकते हैं! भला अवेको सुन्दर ही करेंसे दीखेगी।'

आचारहीनस्य तु घ्राह्मणस्य चेदाः षडङ्गास्त्विष्ठिलाः सयज्ञाः। कां प्रीतिमुत्पाद्यितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः॥ (वसिप्रधर्मशास्त्र ६।४)

यस्तुतः आचारका फळ धर्म है, और धर्मसे सम्पितिकी प्राप्ति होती है । आचार दुष्ट लक्षणोंका नाश करता है । मनु (१।१५०) के अनुसार दुराचारी मनुष्य लोकमें निन्दित, सदा दुःखभागी, रोगी और अल्पायु होता है, इसिलये जो अनिन्ध कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना चाहिये । जो दोषयुक्त निपिद्ध कर्म हैं, उनका भूलकर भी आचरण नहीं करना चाहिये ।

# सदाचारः परो धर्मः

( लेखक—खामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज, आदिवदरी )

'सदाचार' शब्दकी व्याख्या करनेमें वैदिक महर्पियोंने अपना समस्त जीवन ही अर्पित कर दिया तथा हजारों वर्षके चिन्तन एवं अनुभवोके आधारपर उन्होंने सदाचार-के जिन मूळ तत्त्वोंका अन्वेपण किया, उन निम्नाङ्कितका पाळन कर आज भी मानव पूज्य वन सकता है।

तृष्णाका त्याग—मानवतापर आज जो धना अँवेरा छाता जा रहा है, उसके समस्त कारणोके मूलमे मानवकी असीम तृष्णा है। कलकता-जैसी महानगरीमें मैने हर व्यक्तिको दौड़ने देखा। वह पानारुढ़ है तो भी दौड़ रहा है और पैठल है तो भी दौड़ रहा है। आखिर कहाँ जाना चाहता है मानव! अहंकी तृष्टिके प्रसारका परिसीमन न होनेमे सदाचार विकलाङ्ग होता जा रहा है। स्वेताश्वतर ऋषिने ठीक ही कहा है कि 'मानव आकाशको भले ही चमडेकी भाँति लपेट कर रख दे, किंतु जमने अन्तःस्य प्रकाशगय सत्ताको जाने विना उसके दुंखोना रहत ह तोगा'—

यदा चर्मवदाकारां वेष्टियण्यन्ति मानवाः। तदा देवमविकाय दुःखस्यान्तो भविण्यति॥ ( व्वेताश्वतरोप० ६ । २० )

तृष्णाकी चिरकाङ्क्षापर अड्डरा न लगाया जाय तो वह मानवीय गुणोंको निगल जाती है । जीवन अनियन्त्रित हो जाता है और इन्हीं अनियन्त्रित मस्तिष्कों-की भीड़ पाश्चात्य युवापीढीकी समस्या दन गयी है । तृष्णा-पित्यागके इसी अपिर्मही सदाचारतत्त्वने कलिङ्गविजेताको तथागतके चरणोमें तलवार रखकर प्रियदर्शी वना दिया । अमरवेलिकी मॉति तृष्णा निरन्तर खयं पछ्छवित होती रहती है और धीरे-धीरे अपने आश्रय-दातापर भी पूरी तरह छा जाती है । कुप्रवृत्तियोंका कोई भाग उससे अछूता नहीं रहता । तृष्णातुर मानव खयं ही देहामिमानी हो जाता है । मनकी आक्षाङ्क्षा विभिन्न प्रकारके विपयोके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपिनु वह चृत पड़नेसे अग्निके समान निरन्तर अविकाधिक वइती ही जाती है—'हचिषा छुण्णवत्येव भूय एद् भिवर्थरे ।' ( यनु० २ । ९१ ) ।

जो अपने पास है, उसकी कीमत न समझना और जो अपने पास नहीं है, उसकी कामना करना और इस तरह जीवनमें अभाव और असंतोप अनुभव करते रहना—यह है हमारा स्वभाव ! धर्मविमुख विलासपूर्ण जीवनवृत्ति और संसारको चलानेके लिये अधिक तृष्णाकी चेष्टा उच्चताके लक्षण नहीं कहे जा सकते । महर्षि अध्यक्तने ठीक ही कहा है—

यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र है। (अष्टावक्रगीता १० । ३)

'जहाँ तृष्णा है, वहीं संसारी नर दु:खी है।' किंतु 'जब आबे संतोष धन सब धन पूरि समान।' की पृष्टि करते हुए तुलसीटासजी भी संतोपके विना सुखकी कामनाको धरतीपर नौका-चालन-जैसो सूर्खता ही सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं—

कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोप विद्य । पक्ते कि जरु विद्यु नाव कोटि जतन पिच पिच मस्थि ॥ ( मानस, उत्तरकाण्ड ८९, दोहावली २७५ )

मनोनिग्रह—गुक्र यजुर्वेद (३४।१-६)में 'शिव-संकल्प' स्क्त है। इसके प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 'तन्मे मनः श्वित्रसंकल्पमस्तु'—आता है। 'मेरा मन कल्याणकारी ग्रुभ संकल्पोंबाला हो।'परंतु क्या हम अपने दस विचारोंको रतना नम्न बना पाये हैं कि मस्तिष्कके दुराग्रही हथीड़े उसे पीट-पीटकर विद्वत नहीं बना पायँगे! 'मन से बढ़ा न कोय' का अनर्थ लगाकर आज तो यहाँ परिस्थितियाँ ही ऐसी निर्मित की जा रही हैं, जिनसे हमारे मनके विकृतभावोंका निरन्तर पोपण होता रहे। चलचित्र, टेलिविजन, रेडियो और अञ्लील साहित्यकी प्रतिस्पर्धा मनके निग्रहको पीछे ढकेलनेमें जागरूक है। दूसरे शब्दोंमें इसे हम चारित्रिक पतन भी कह सकते हैं। 'विश्वकी तुल्नामें हमारा चित्र ऊँचा रहा है'—केवल इतने मात्रहीसे संतोप कर लेनेसे सदाचारका पोषण नहीं होगा, वरन् हमें अब अपनी नैतिक मुद्राका अधिक अवगूल्यन रोकना ही होगा। राष्ट्रोक चित्रोलिक्ती बात तो हम तब कर सकते हैं, जब हमारा व्यक्तिगत जीवन निखरे, हम खयं नैतिक हो जायं।

मनके निप्रहके विषयमें उपनिपर्दे चेतावनी देती हुई कहती हैं—'जिस प्रकार धेर्यपूर्वक कुशाके अप्रभागसे एक-एक बूँदद्वारा समुद्रको भी उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार खेदशून्य रह (खिन्नताका त्याग) कर ही मनका निप्रह किया जा सकता है'—

उत्सेक उद्धेर्यद्वत् कुशाश्रेणैकविन्दुना । मनसो निश्रहस्तद्वक्रवेदपरिलेदनः ॥ (माण्डूक्यकारिका ४१)

त्रमियोंने इसी प्रकारके संकल्पसे आत्माको दीक्षित किया और जीवनको यज्ञ बनाकर उस सत्यको उपलब्ध किया जो त्रक्षाण्डको धारण करनेवाला मध्य बिन्दु है। महाराजा धृतराष्ट्रकी उद्दिग्रता शान्त करते हुए बिदुर अपने नीतिपूर्ण प्रवचनोंद्वारा मनोनिग्रहको सर्वोपरि बताते हुए कहते हैं—'राजन् ! मनुष्पका शरीर रथ है, बुद्धि सारयी और इन्द्रियाँ इस रथके घोड़े हैं। इसको वशमें करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं धीर पुरुष काबूमे किये हुए घोड़ोंसे रथीकी भाँति सुखपूर्वक यात्रा करता है'—

रथः शरीरं पुरुपस्य राजशातमा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः।
तैरप्रमत्तः कुशळी सदस्वैर्षान्तैः सुखं याति रथीव धीरः॥
(विदुर्गीति ३४। ५९)

सदाचारकी भित्तिको अक्षुण्ण वनाये रखनेके छिये हमें मनोनिग्रहरूप इस नींवके पत्थरको यथावत् रखना होगा। विचार कीजिये, हमारा चारित्रिक धरातल कहाँ-तक धँस गया है! जीवनका कोई भी क्षेत्र अतिचारित्रिक उन्नितकी ओर अग्रसर होता प्रतीत नहीं होता। व्यापारमें मिलावट, कार्यालयोंमें भ्रंष्टाचार, सम्मानके प्रति अवहेलना, शिक्षासंस्थाओंमें उन्ब्रुह्मलता, मातृराजिका हास.

पारिवारिक कल्टह, राष्ट्रिय भावनाकी उप्रेक्षा, धार्मिक अनास्या आदि सभी ओर गिरावट आ गयी है ।

सत्य—जिन दिनों सत्य शब्दका प्रचार कम था, जन दिनों सत्य शब्दका व्यापक प्रभाव तथा प्रसार था; परंतु जनसे सत्य शब्द निशेष प्रचारित हुंआ, तबसे उसका मूल्य घटता जा रहा है। 'मैं सत्य बोलूँगा और सत्यके अतिरिक्त कुछ नहीं कलूँगा'—जैसी शपथ-प्रणालियाँ न्यायमन्दिरोकी केवल परम्पराभर रह गयी हैं। विश्वकी सनसे बड़ी सत्ता परमात्माकी शपथका सहारा लेकर बुद्धिवादी कहलानेवाले सभी दावेदारोके सामने 'सत्य' चुनौती वनकर खड़ा हो गयां है। इस सर्वन्यापक शब्दकी अपनी न्याल्या तो सुविधानुसार भले ही करें; परंतु अथववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत आजसे हजारों वर्ष पूर्व महर्षि शौनकके प्रस्तका आचार्यप्रवर अङ्गिराने प्रत्युक्तर देकर सत्य शब्दकी जो मिह्मा वतायी वह उपेक्य नहीं है। देखिये—

सत्यमेव जयित नामृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यृपयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्॥ ( मुण्डकोपनिषद् ३ । १ । ६ )

'सत्य ही विजयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं।
सत्यसे देवयानमार्गका विस्तार होता है जिसके द्वारा
आसकाम ऋषिगण उस पदको प्राप्त होते हैं, जहाँ
वह सत्यका परम निधान (कोप) वर्तमान है। रपष्ट
है कि मानव यदि अपने जीवनमें असफल होता
है या राष्ट्रोको पराजयका मुख देखना पड़ता है
तो इसकी जड़में अवस्य ही कहीं-न-कहीं सत्यका गला
घोटा गया है। शैव्याके शाँचलके नीचे छिपे उस
सत्यको प्रतिष्टित करनेहेतु हमें स्मशान-रक्षकके चक्षुओंको खोजकर देखना ही होगा। सच तो यह है कि
सदस दहसमेषकी हापेटा भी सत्यका गहरप हाष्टिक है।

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलयाधृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेदः विशिष्यते॥ (महा० आदि० १। ७४। १०३)

मन्त्र-त्राह्मणके उस दछकी भाँति हमे भी अपने संकल्पको दृढ करना होगा जो कहता है—'हे त्रतपित सूर्य! आजसे मै अनृत (असत्य)से सत्यकी ओर, अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका त्रत छे रहा हूँ। मैं उसे निभा सकूँ, उस मार्गपर आगे वढ़ सकूँ, इसकी सूचना आपको दे रहा हूँ। आप मुझे सहारा दें।'

अहिंसा—विश्वके समस्त धर्म हिंसाकी भत्सेना वारते हैं। गोखामी श्रीतुलसीदासजीने भी—'परम भर्म श्रुति बिदित अहिंसा' कहकर 'पर पीढा सम निर्दे शवसाई' का प्रतिपादन किया है।

प्रभुप्रदत्त इस सस्यश्यामळा घरतीको, जिसे प्राप्त करने-में इमने तनिक भी प्रयास नहीं किया है, कितनी बार रक्तरिक्षत बनाया। इमने तो जळ और वायु-जैसी प्राणदायी वस्तुओंको भी दूषित करनेमें कसर नहीं छोड़ा है। इन सबके पीछे हमारा क्या अभिप्राय है! विश्वके सभी कृर शासक खाळी हाथ ही तो गये। किंतु जैनसम्प्रदायकी दैनिक उपासनाविधि 'प्रतिक्रमण'के ध्रमायाचना अध्यायकी प्रार्थना कितनी उदात्त है— 'मे सभी जीवोंसे ध्रमाप्रार्थीं हूँ तथा अपनी ओरसे सभीको ध्रमाप्रदान (अभयदान) करना हूँ। पृथ्वीके समस्त जीवोंके प्रति मेरा मैत्रीभाव है'—

त्वामेमि सन्वे जीवा सन्वे जीवा खमन्तु मे। मिति मे सन्वे भूएषु वैरंगज्ज्ञंनकेणई॥ (प्रतिक्रमणसूत्र)

सफल और सुन्यवस्थित जीवन-हेतु अहिंसाधर्म अनिवार्य है । अहिंसामे वर्म, अर्थ-सव कुछ है---

पवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमपिधीयते । असृतः स नित्यं वसति यो हिंसां न प्रपद्यते ॥ (महाभारतः, मोहार्षा २४५ । १६) प्रतिशोध मी हिंताकी ही एक प्रसुद्ध छाद्य है। अपने पिताहारा मृत्युको सीप हिंथे गरे निकेतारी जब यम क्सबी छाडम निष्ठाके प्रतिदानखप अभीष्ट वर माँगनेको कहते हैं तो सबसे पह्छा वरदान बढ़ गरी माँगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्प (प्रतिशोधरहित) होकर प्रसन्नित्त मुझसे बातें करें और मुझे वहाँ जानेपर पहचान छैं। दोनों पक्षसे प्रतिशोधशमनका वरदान। कैसी भावना है!!

'क्षना बीरस्य भूपणम्' कहकर इसीळिये तो क्षमाकी महत्ता दर्शायी गयी है । वीरोंद्वारा क्षमादानके प्रसङ्गरे इमारे प्रन्य भरे पड़े हैं ।

हाविसी पुरुषी राजन् धर्मखोषिर तिछतः। प्रमुत्न क्षमया गुको दिष्द्रश्च प्रदानदान्॥ (विदुराजा०३५।६२)

शाजन् ! निर्धन होकर भी दानी और शक्तिशाणी होकर भी क्षमावान्—दोनों ही अपर्वाक्ते अधिकारी होते हैं। भर्यादापुरुपोत्तम राम खयं अहिंसाधर्मके विपयमें अपनी मा कौसल्यासे कहते हैं—'मा! अन्य उपायोंके अतिरिक्त अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे भी मेरी भक्ति सम्भव है।' (अध्यात्मरा० उ० ६८)

म्हायारतके वलपर्वमें ग्रुकाचारका एक अन्न है।
महायारतके वलपर्वमें ग्रुकाचार्य-देवधानी-संवादके
राप्तर्गत द्वीध न करनेदाले पुरुपको उससे भी नएान्
बताया है, जो अभान्त सौ वर्षतक यह करता रहे।
यो यजेद्यरिआन्तो मास्ति मास्ति दातं समाः।
न कुद्धखेद् यथ्य सर्वस्य तयोरकोधकोऽधिकः॥

क्रोध, छोम, अहंकार तथा कपटका परित्याग सदाचारी वननेके छिये आवश्यक मान्य शर्त है । अपने हृदयमें सदाचारी गुणोंके पूर्ण विकास-हेत्र खाष्याय भी एक ऐसा मार्ग है, जो सेतुका कार्य कर सकता है। अज्ञानने ह्युटकारा पाना और शानदी हारा जगल्के छक्तप सथा खयंको पहचानना भानवका केम्रतम छक्य है। इसी पुरुषार्थको गोंछ कहते हैं। जीवन-मृत्युसन्वन्धी द्विधाका सुल्शाव खोजकर मानवको अपनी मुक्ति अपने ही खंदर और ध्यने ही परिवेशमें खोजना सिखाकर वेदिक अधियोंने जो छपकार किया है, उससे अत्रुण तभी हुआ जा सकता है, जब हम उनके विचारोंको केंबल पढ़ भर न लें, वरन उनपर चिन्तुनकर चल्कों भी छुग जाय ।

### संतका सदावार

पर-निदा मिथ्या करि माने, सुने न कहे काह तें वात !
सुरी ठगें परसंसा अपनी, परकी सुनत सदा हरपात ॥
छोटन तें बिनस्रता सरते, करें पड़न को सुन्धि सत्कार ।
तिज सुख भूठ, देत सुख पर को होय परम सुख सहज उदार ॥
सहज दयालु रहे दीननपर, करें स्वान सों निश्चठ प्रेम ।
करें न किचित कपट निभावें, सुद्ध सरछता को नित नेम ॥
बाचा-काछ रखें नित यसमें, रहें परिग्रह-संग्रह-हीन ।
करें न रित जगके परपंचित, रहें सदा हरि-सुमिरन छीन ॥
निज-हित पर तें जैसो चाहे, करें सबिन सों सो व्यवहार ।
देखें सदा सवनिधें हरि कों, यहें संतको धर्माचार ॥





# प्राह्मारकी महिला

( देखाया--सामुनेपमें एक पश्चिक )

सत् वही है, जो निल है. निम्तर है । वो रासद्का, श्राच्यात ज्यान धाम-धाम प्राचित हिन्छ निष्य गोचर इस्त्रका परमाश्रव है, उसे ही परमान्मा करने हैं । वही आनन्दमय है, परम शान्तिएय, एर्वशिक्तमय हैं, परम शान्तिएय, एर्वशिक्तमय हैं, परम शान्तिएय, एर्वशिक्तमय हैं, परम शान्तिएय, एर्वशिक्तमय हैं, वह सत्-परमान्मा उत्पत्ति, विनाश तथा परिर्णनसे रित्त अल्व्ड अनन्त परम तस्त्र हैं । उस सत् परमान्भान्को ध्यान-ज्ञामों रखते हुए जो आचरण शनुष्यत्ररा धाचरित होता है, उसे ही श्रुति-रष्ट्रतिमें सदाचार पर्च अल्वेड शान्त्रकी प्रवृत्ति हैं । दुराचारीको धाविक सुक्ते पीछे भागते हुए अन्तमें अशान्ति ज्ञानिता हुःख भोगना पडता है । जस्त्राचारी निलामास सद्ध्य परमात्मासे विभुक्त रहका अनित्य देशनिक वस्तुओंक सम्भुन रहता है, इसील्यि वह मोदी, लोभी, अभिमानी, कामी आदि बना रहता है ।

सताचारको पूर्ण करना अपने-आप तथा जगत्के प्रति भी कल्याण करना है । सताचारके द्वारा ही आसुरी बृत्तियोंको दमन किया जाता है और शक्तिको नष्ट करनेवाले वेगोका शमन किया जाता है। सदाचारके सहारे ही कारशः कोथको क्षमासे तथा छोमको छटारतासे एवं मोहको विवेकसे, अभिमानको विनम्नतासे और अनित्यसुखके प्रभावको नित्य सद्शानसे पराजित किया जाता है। सदाचार ही मानव-जीवनमें छजति, सद्गति, परमगित, परमशान्ति प्राप्त करनेके छिये भूमिका है। सदाचारकी पूर्णतामें ही दिव्यताका अवतरण होता है और दुराचार पतनकी भूमिका है। सदाचार मनुष्यको शान्तिके सम्मुख करता है तो दुराचार मनुष्यको अशान्तिकी परिधिमें आबद्ध रखता है। मानव-समाजमें छाखों धनवान, बळवान व्यक्ति हैं।

शया गई भाषानीत निहान भी रे । गार्थी देशीत गर्धी साम्राज्य सम्बद्धी शुरूष शास्त्रीय वचना चार्ति हैं, पांचु स्वाह्माकी पूर्णवादेश विमा सम्बद्धा सन्दर्भ न पाना गरिन भी हैं।

द्या । । व िता द्रान्युष्ट चैत र र ज द्वार सी पज्के मनान 🐫 सदाचारते निना ही भनवन महुण मधसके समान बूटर्नेक शोषण दाला ६ । रहनदार-दीन पदाविदारी सचावान् वानवि समान निर्वर्देको स्यानेबाद्य होता है। सदाचारमें ४ पर धर्माला माराव-समानवर हिंगी होता है। सहानारी की के, ले भाषदश मुख्य होने गरी गाँउ वर्गार, बीव्या बीर पदापिताखारा क्रांगमध्यी मेगने तथा एटर है। जनतक मनुष्य 'नकी गुणा एक मानकी गुणा एवं मुलोपभोगकी तुष्णाको पूर्ण करनेत विवे द्राविकी भीति अधीर है, तबतक वह सदा नारका पालन नहीं कर णता । मुनासिक, बनामिक, सम्बन्धासिक, अनिकाग-सिता मनुष्यको दुराचारी बनाये रहती है । धर्मप्रेगी मनुष्य ही आसक्तियासे मुक्त हो पाता है। तानमे सुत-असत् तथा वित्र-अपृतका निरीक्षण करनेवाला विरक्त हो जाता है। आसक्त व्यक्तिके छिये मोह, मगता आहि दोनोंसे विरक्ति और अनासक्त व्यक्तिके लिये सदाचार-वतमें दढ रहना अनिवार्य है । कामी-कोधी-होभी व्यक्ति कितना ही विद्वान् क्यों न हो, किर भी वह पुलासिक के कारण सदाचारसे विचलित हो जाता है।

दया, क्षमा, उदारता, सिहण्णुता, विनम्रता, सरलता तथा सद्, आनन्द, धर्माधर्मका विवेक एवं निष्काम प्रेम आदि देवी सम्पदा सदाचारतामें नित्य सहायक है। देवी सम्पदाको बदानेके लिये प्रत्येक मनुष्य खतन्त्र और सांसारिक भूमि, भवन, धन वढ़ानेके लिये परतन्त्र है; किंतु कुसंस्कार एवं कुसङ्गके कारण देवी सम्पदा बढ़ानेका संकल्प हर एक मनुष्य नहीं करता। लोभी, अभिमानी, कामी, असज्जनकी संगतिसे उसे असदाचारकी ही प्रेरणा मिलती है। पापप्रस्त मनुष्य जो सदाचारका पालन खयं नहीं करता, वह भी अपने प्रति सदैव सदाचारका ही वर्ताव चाहता है। मानव-समाजमे जहाँतक परस्पर ईर्ष्मा, द्वेष, कलह,

कोध, निन्दा-घृणाके साथ हिंसात्मक व्यवहार चल रहा है, यह सब सदाचारके द्वारा समाप्त हो सकता है। मनुष्पको धन, बैभव, भूमि, भवन, ऐश्वर्य आदिके द्वारा जितनी भी सुखद सुविधाएँ सुलभ होती हैं, उन्हें दुराचारयुक्त प्रवृत्ति नष्ट-श्रष्ट कर देती है। परमात्मा ज्ञान, प्रेमरूप तथा सभी सद्गुणोंसे पर्पूिण है। उसके योगसे साधकको भी पूर्णता प्राप्त होती है। और, यह पूर्णनाप्राप्ति जीवनका परम लक्ष्य है। यही सदाचारकी सिद्धि है।

## वेदोक्त सदाचार

( लेखक—आचार्य श्रीउमाकान्तजी 'किप्यज', एम्० ए०, काव्यरत्न )

मनुष्यके चरम विकासका अजससीत धर्म ही है। श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, सत्-आचरण, प्राणिमात्रके साथ सदारायता एव कायिक, वाचिक,मानसिक शुद्धिको ही धर्मका मूल बताया गया है। भारतीय दार्शनिकोने बारंबार सभी जीवोंमे आत्मवत् दर्शनका उपदेश देकर दूसरोके कष्टो, व्यथाओ और दुःखोंको अपनी अनुभूति बनानेका उपदेश दिया और, 'आत्मवः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'—( श्रीविष्णुधर्मो ०३। २५३। ४४) का निदेश दिया। खयंके विपरीत कोई भी कार्य दूसरोके लिये भी न करे। दूसरे शब्दोमे यही 'सदाचार' है। इसके पालन करनेकी हमसे नैतिक अपेक्षा की जाती है। निदान, सत्य बोलना, चोरी न करना, माता-पिता एवं गुरुजनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करना, खदेश-प्रेम होना, दीन-दुःखियोपर दया करना, दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना आदि नियमोंके समूहसे 'सदाचार'का कलेवर निर्मित है।

'सदाचार' मानव-जीवनमें उस कीर्ति-स्तम्भकें समान है, जो मनुष्यको उसके जीवनकालमें तथा मृत्युके पश्चात् भी उसके यशाखी शरीरको अमर बनाये रखता है। विष्णुपुराणमें सदाचारकी परिभाषा बतलाते हुए महर्षि और्व कहते हैं 'सत्'\* शब्दका अर्थ साधु है और साधु वही है, जो दोषरहित हो। उस साधु (श्रेष्ठ) पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको 'सदाचार' कहते हैं। स्कन्दपुराणमें भी कहा गया है कि 'राग' और 'द्देप'से रहित उत्तम बुद्धिवाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं, उसीको धर्ममूलक 'सदाचार' कहते हैं। †

वस्तुतः 'सदाचार'के आदिस्रोत हमारे वेद ही है। अथर्ववेद (११।५।१९)में ऋपि कहते हैं कि परमपिता परमात्माने अपने पुत्र मनुष्यको आदेश दिया है कि वह परस्पर सहानुभूति, उदारता और निर्वेरता धारण-करें, जिस प्रकार गौ अपने तत्कालके उत्पन्न वछडेकी गर्भस्थ

(योगवासिष्ठ मु०६। २८)

<sup>ा</sup> साधवः क्षीण दोपास्तु सञ्छन्दः साधु वाचकः । तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ (३।११।३)

<sup>-। (</sup>क)---आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः।

<sup>(</sup> ख ) यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविद्यारवान् । स निर्याति नगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्चखादिव ॥

मळिनताको अपने मुखसे चाटकर उसे खस्थ और खच्छ वना देती है, उसी प्रकार मनुप्य भी एक दूसरेके कल्याणसाधनमें रत रहें । वहीं (१९ । १५ । ५ में ।) यह भी कहा गया है कि उचिशिखरारूढ़ राष्ट्रों एवं जातियों के मानवोंको उचित है कि वे वड़ोंका सम्मान करें, सोच-विचारकर कार्य करें, कार्यसिद्धिपर्यन्त अथक परिश्रम करनेवाले हों, अपने ल्क्सके प्रति दत्तचित्त हों, परस्पर वैर-विरोधका भाव न रखें, प्रेमपूर्वक भापण करें तथा सभी मानवोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सबके मन शुद्ध हों । ऋग्वेदमें कहा गया है कि सब मानव धर्म एवं नीतिसे संयुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिल्ति रहकर संघटित वर्ने । सब मिळकर अम्युदयकारक अच्छे सत्य-हित-प्रिय वाक्योंको ही बोळें तथा परस्पर सबके मन, सुख-दु:खा-दिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जानें (१०।१९१)। जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-वरुणादि देव धर्म एवं नीतिकी मर्यादाको जानते हुए अपने ही हविर्मागको अङ्गीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागको अङ्गीकार करें —अन्यायसे अन्यके भागको प्रहण न करें । इसी संदर्भमें वेट भगवान्का आदेश है कि पापकी कमाई छोड़ दो। पसीनेकी कमाईसे ही मनुष्य सुखी वनता है। पुण्यसे ही कमाया हुआ धन सुख देता है। (अयर्ब० ७। ११५।) 'वसुधैव कुटुम्यकम्'की भावना 'सदाचार'का प्रधान अङ्ग है । इसके अभावमें मानव-जीवन अधूरा-सा प्रतीत होता है । कहनेकी आवस्यकता नहीं कि जो सव मानर्वोको समान रूपसे देखता है, वही सच्चा मानव है। मनुष्यकी दृष्टि जव सर्वत्र समान हो जाती है, तव

उसके सारे राग-हेप, सारे क्षोभ, सारे विकार खयमेव द्र हो जाते हैं। इस स्थितिमें आकर उसका चरित्र अपने-आप उदार हो जाता है। उसके लिये फिर सारी दुनिया अपने कुटुम्बका रूप धारण कर लेती है। मनुष्य विस्वपरिवारका सदस्य बन जाता है। उसके लिये 'यह मेरा', 'बह तेरा'का भाव समाप्त हो जाता है तथा वह परस्रीको माताके तुल्य, परद्रव्यको मिद्टीके तुल्य एवं समस्त भूतोंको आत्मबद् ही समझने लगता है।\*

'ऋग्वेद्'के एक मन्त्रमें प्रमु परमेश्वर सत्र जीवोंकी समानता बतळाते हुए परस्पर मिळकर ही उन्नत होनेका आदर्श उपस्थित करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि जो अपनेको हीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही व्यतीत नहीं करते, वे ही सुदिन देखते हैं। इतना ही नहीं, वेद आगे कहते हैं—'प्रमु परमेश्वरके अमृत-पुत्रोंमें न कोई वड़ा है न छोटा और न मध्यम। इस प्रकास्त्री भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुळीन कहे जाते हैं। जो मात्रभूमिक सन्चे अथिमें पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं, उनका स्वागत है। (ऋक् ५। ५९६ और ५–६०,५।)

'तें तिरीयत्राह्मण' आदिमें भी इसी प्रकार मनुष्योंको वियम भावकी समाप्ति कर समभावका सदुपदेश दिया गया है । इसी प्रकार श्रीमद्भागकत आदिमें परोपकारकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहा गया है—'परोपकारी सञ्जन प्रायः प्रजाका दुःख टालनेके लिये खयं दुःख झेला करते हैं । परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके

 <sup>#</sup> मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मवत् सर्वभृतानि यः पश्यति स पश्यति ॥
 ( आपस्तम्बस्पृति १० । ११, हितोपदेश १ । १३, पञ्चतन्त्र ३ । ३९, पद्मपु० १ । १९ । ३५६, गरुडपु० १११ । १२ )

<sup>†</sup> ॐ समानी व आकृतिः समाना दृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥ (ऋक्संहिता १० । १९१ । ४, अथवं०६ । ६४ । ३, तै० ब्रा० २ । ४ । ४ । ५ )

हृदयमें विराजमान भगवान्की परम आराधना है । करनेवाले परोपकारके लिये आत्मबलिदान महापुरुषोंकी गौरव-गाथासे भारतका इतिहास देदीप्यमान है। नागोंकी प्राण-रक्षाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले जीमृतवाहन, कबृतरकी प्राण-रक्षाके लिये अपने शरीरका मांस देनेवाले राजा शिवि, याचकके लिये अपने शरीरका कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदारमना कर्ण, गो-रक्षाके लिये अपना शरीर समर्पित करनेवाले महाराज दिलीप, सुर-समुदायके हितार्थ अपनी अस्थियोंका दान करनेवाले महर्षि दधीचि और खयं भूखे रहकर ( भूखकी ब्वालासे तड्पते हुए भी ) भूखी आत्माओंको अन्न-जलका दान करनेवाले महाराज रन्तिदेव आदिके नाम क्या कभी मानवताके इतिहाससे मुलाये जा सकेंगे ! उन्होंने श्री-भगवान्द्वारा वर-याचनाकी अनुमति पानेपर भी यही माँगा कि मैं अष्टसिद्धियों, खर्ग-मोक्षादिकी कामना नहीं करता, मेरी तो यही कामना है कि मै समस्त प्राणियोंके अन्तः करणमें स्थित होकर उनका दुःख खयं भोगूँ।\* कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यही सदाचारका रहस्य है । सबके जीवनके साथ मिलकर ही हम अपने जीवनको परिपूर्ण कर सकते हैं। अपने विचारोंको संकृचित करके हम अपने 'स्व'का-अपने आत्माका ही हनन करते हैं, उसको अपेक्षाकृत क्षुद्र दीन-हीन वना देते हैं, जब कि वह खरूपसे अनन्त है। आत्माकी विशालताको सतत चरितार्थ करना ही सदाचारका अर्थ

है, और इसीसे नि:श्रेयसकी, पूर्णताकी, मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

हमारे ऋषि-मुनियोंने सदाचारी मनुष्यके लिये पालनीय सप्त मर्यादाओंका वार्रवार उपदेश दिया है। उनका सुन्दर नामकरण, वर्गीकरण एवं मानव-साच्य आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेदके एक मन्त्रमें कहा गया है कि 'हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मध-पान, जुआ, असत्य-भाषण तथा पाप-सहायक दुष्ट---इनका वर्जन ही सप्त-मर्यादा है | । 'इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है, यदि कोई एकके भी फंदेमें पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट-श्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे वचकर निकल जाता है, निःसंदेह वह आदर्श मानव बनकर रहताहै। (ऋकसं०१०।५।६।) इतना ही नहीं, मनुष्यको प्रवल्तम पापोंसे वचनेके लिये भी वहत ही सरस-मधर एवं साहित्यिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि दि मनुष्य ! तु साहसी वनकर गरुड़के समान धमंड, गीधके समान लोभ, चक्रवेके समान काम, श्वानके समान मत्सर, उद्धकके समान मोह और मेडियेके समान कोधको समझकर उन्हें मार भगा । İ

सम्प्रति, यह कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि हमारी वैदिक मान्यताएँ और आदर्श निःसंदेह मनुष्यको सदाचारी बनने तथा अपना गन्तव्य सुधारनेकी दिशामें बहुत ही सिक्रिय और महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती रही हैं। उनका पाळन करना प्रत्येक भारतीयका परम कर्तव्य है।

<sup>-----</sup>

<sup>🛊</sup> भीयद्भा०-८ । ७ । ४४, ६ । १० । ८, मानच ७ । ४०-१ । २, ३ । ३० । ४-१ । २७, वही ९ । २१ । १२ ।

<sup>†</sup> सत मर्योदाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद् म्यहुरो गात्। आयोई स्कम्भ उपमस्य नीले पथा विसर्गे वस्णेषु तस्थो। (ऋक्० १०।५।६)

<sup>‡</sup> उल्क्याहं श्रश्चल्क याद्यं निह श्रयातुम्त कोकयातुम्। सुपर्णयातुमृत ग्राप्यातुं, हपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र॥ (ऋक्० ७।१०४।२२)

# वेदोंमें सदाचार

( लेखक-स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह )

भ्रमृतस्य गोपा न दभाय सुक्रतु-स्त्रीपपवित्रा हद्यन्तराद्धे। विद्वान् त्स विश्वा भुवनाभि-पद्यत्यवाजुटान् विध्यति कर्ते अव्रतान्॥ (भ्रम्वेदसं०९।७३।८)

'( ऋतस्य गोपाः ) सत्य ( सदाचार )का रक्षक ( सकतुः ) सुकर्मा ( दभाय न ) दबनेके लिये नहीं हैं, ( सः हृदि अन्तः ) उसने हृद्यके भीतर ( जीषपवित्रा आदघे ) तीन पवित्रताओंको धारण किया है । ( स विद्वान् ) वह सर्वज्ञ प्रभु ( विश्वा भुवना अभिपश्यित ) सव लोकों—धामों—स्थानोंको देख रहा है । वह अवाजुष्टान् अवतान्—असेवनीय, असदाचारी अवतियोंको ( कर्ते अव विष्यति ) गर्तमें—गढेमें गिरा देता है ।'

अनृत दुराचार है, ऋत सत्य या सदाचार है। सत्य परम तत्त्व है । अनृत अथवा दुराचारका जो व्यवहार करते हैं, वे दस्य हैं । ऋत अथवा सदाचारका जो न्यवहार करते हैं, वे आर्य हैं। सत्य अथवा परम तत्त्वमें संस्थित होकर जो व्यवहार करते हैं, वे देव हैं। उपर्युक्त मन्त्रमें ऋत और ऋनाचारी, सदाचार और सदाचारी आर्यका सुन्दर विश्लेपण है । उपर्युक्त मन्त्रके अनुसार ऋत-सत्य-सदाचारका रक्षक किसीसे न दवता है, न डरता है और न किसीके आतङ्कसे आतङ्कित ही होता है। सदाचारकी रक्षा करनेवाला, सदाचारके पथपर चलनेवाला सदा अदब्ध और अदम्य रहता है। कोई उसे कितना भी दवाये, कितना भी सताये, कितना भी छकाये, कितना भी आर्ताद्भत करे, उसकी परेशानीपर सर्वे नहीं पड़र्ता । वह तो वड़े-से-वडे कप्टोंको भी सहजतया सर् लेता है । वह वडी-से-वडी आपत्तियोंको पुणहारकी भाँति सहार लेता है । वहे-से-बड़े संकट **उसे** विचन्द्रित नहीं कर पाते । सहयोगका, साधन और

अर्थका अभाव उसे पीछे नहीं हटा सकता । प्रलोभन उसे विमुग्ध नहीं कर सकते । कनक और कामिनी उसके ईमानको डिगा नहीं सकते । वैर-विरोधके सामने वह दढ़ताके साथ डटा रहता है। ईर्ष्या-हेष उसका स्पर्श नहीं करते और विकार उसे विकृत नहीं कर पाते। भोग-विलास, विषय-वासना, दु:ख-विषाद उसे निढाल (शिथिल) नहीं करते। वह तो हर अवस्थामें अचल और निर्द्दन्द्व रहता है। अदब्धता-अदम्यता ऋताचारका लक्षण है। कभी किसीसे किसी भी प्रकार न दबना सदाचारिताका चिह्न है । ऋताचारी धुशील और शालीन तो होता ही है, पर दब्बू नहीं होता। सदाचारी विनम्र और लचकीला होता है, पर साहसी और निर्भीक होता है। ऋताचारके अभिमानी, सदाचारके खाभिमानी एक क्षणको भी यह न भूळें कि सदाचारकी रक्षा करनेवाला दबाये नहीं दबता है। 'ऋतस्य गोपा न दभाय'—यह वैदिक सूक्ति कितनी सुन्दर और प्रेरणाप्रद है।

काल, समय, अवस्था, परिस्थिति, ऋतु, विधि और हालातकी क्या मजाल है कि सदाचारीको दबा सकें, दुर्घटनाओं और अनाचारियोंका क्या मजाल है कि सदाचारीका मुख मोड़ सकें। चाहे पर्वत उचट-उचट कर उससे टकरायें, चाहे ब्रह्माण्ड उसपर टूट पड़े, चाहे सारी सृष्टि उससे रूठ जाये, चाहे श्री, किंवा लक्ष्मी सदाके लिये उससे रूट हो जाय, चाहे विधि उसके विरुद्ध हो जाय, चाहे क्षिम जलाने लग जायँ, चाहे अपने-पराये सब उससे मुख मोड़कर चले जायँ, चाहे क्ष्मकारी सम्राट् उसका शत्रु वन जाय; पर सदाचार-का वनी नहीं दवेगा, कदापि नहीं दवेगा, नहीं ठिटकेगा, नहीं श्रिक्मकेगा, वह ऋतके पथसे अपना पग न हरायेगा।

ऋतके गोपाकी महिमा और सुनिये । ऋतका रक्षक मुकर्मा होता है। सदाचारी नि:संदेह मुकर्मा होता है । सदाचारी सदा सुकर्म ही करता है । सदाचार और सुकर्मका जोड़ा है। ये दोनों सदा एक दूसरेके साथ रहते हैं । जहाँ सदाचार होगा, वहाँ धुकर्म अवश्य होगा । धुकर्म वहीं होगा, जहाँ सदाचार होगा । सदाचारके साथ कुकर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है। कुकर्म तो दुराचारका वन्धु है। कुकर्म दुराचारका सहगामी है अथवा यों किहये- कुकर्म दुराचारकी छाया है और सकर्म सदाचारकी । सदाचारी प्राण त्याग देगा, किंतु सुकर्मका त्याग नहीं करेगा। सदाचारी सर्वनाशकी ज्वालामें जल जायगा, किंतु कुकर्मका आश्रय लेकर अपनी रक्षा कदापि नहीं करेगा । सदाचारिणी हँसते-हँसते चितामें जीवित जल जायेगी, किंतु अपावन कुकर्मको अपने जीवनका स्पर्शतक न करने देगी। सदा चारी अपने वाल-वचौंसहित भूखा मरना खीकार करेगा, पर कुकर्मसे पेट भरनेका खप्तमें भी विचार न करेगा । सदाचारी सानन्द मृत्युका आलिङ्गन कर लेगा, पर कुकर्मको निकट न आने देगा । सदाचारी पराजय स्त्रीकार करेगा, पर कुकर्मसे विजय-सम्पादन कदापि न करेगा । सदाचारिणी नंगे गात रहेगी, किंतु कुकर्मद्वारा अपने शरीरको भूपित कदापि न करेगी । इस छोटी-सी सुक्तिमें कितनी सुन्दर और कैसी दिव्य शिक्षा अन्तर्निहित है कि 'ऋतस्य गोपा-सुकतुः'-ऋतका रक्षक सकर्म ही करेगा!

ऋतका रक्षक न दवेगा, न कुकर्म करेगा; क्योंकि उसने हृदयके भीतर तीनों पिवत्रताओको धारण कर लिया है । हृदयमें धारणीय तीन पिवत्रताएँ हैं—आत्माकी पिवत्रता, चिक्तकी पिवत्रता, मनकी पिवत्रता । कुकर्म कोई तब करता है, जब उसके मन-चित्त और आत्मामें मिलनता होती है । कोई किसीसे तभी दबता है, जब वह कुकर्म करता है । मनुष्य सकर्म कव करता है !—जब उसका मन-चित्त और आत्मा निर्मल होना है । मनुष्य अदम्य और निर्भय कव रहता है !— जब वह सुकर्म-ही-सुकर्म करता है । कुकर्मी दवता है । कुकर्मीको दवना पड़ता है । सुकर्मी किसीसे क्यों दवेगा ! जब मानव अपने मन, चित्त और आत्मासे नितान्त पित्र हो जाता है, तब उसके विचार भी निर्मल हो जाते हैं । विचारोंके निर्मल हो जानेपर वह सदा सुकर्म ही करता है । सुकर्मसे अदम्यता और निर्मयताकी स्थापना होती है ।

अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता-इन तीनोंके संयोग-का ही नाम ऋत अथवा सदाचार है । सदाचारके तीन आधार हैं, अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता। सदाचारीके तीन लक्षण हैं, सदाचारी अदम्य होगा, सुकर्मी होगा, पवित्र होगा। पवित्रता, सुकर्म और अदम्यता सदाचारके अनिवार्य और सुसंगत अङ्ग हैं। यदि किसीमें इन तीनों अङ्गोमेंसे किसी एक अक्का भी अभाव है तो समझ लेना चाहिये कि वह सदाचारी नहीं है। ऋतका रक्षक, सदाचारका प्रहरी समझता है कि वह सर्वज़ प्रभु समस्त भुवनोंको, अखिल लोकोंको, अखिल लोकोमें सकल धामों और स्थानों-को सर्वत: देख रहा है । किसी भी लोक और स्थानमें जव उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्की दृष्टि उसे देख रही है, तव वह कहीं किसीसे क्यो दवने और डरने लगेगा ! वह सदाचारका पुतला लावारिश तथा अनाय नहीं है, फिर वह अदम्य क्यों न हो । फिर उसे किसी प्रकारका भय या किसी प्रकारकी राङ्का हो ही कैसे सकती है ! ऋत-का प्रेमी जब यह विश्वास रखता है कि वह सर्वदा उसके मनके संकल्प और उसके मस्तिष्कके विचारतकको जान लेता है तो उस सर्वज्ञकी सुदृष्टिमें वह किसी कुकर्मका विचारतक नहीं कर सकता। जब वह उस सर्वज्ञकी सर्वव्यापिनी सर्वजतामें निष्ठा रखता है तो उसके हृदयमें और उसके जीवनमें अपवित्रता कैसे ठहर सकती है !

ईश्वरकी सर्वव्याप्ति और सर्वज्ञताकी भावना ही सदाचारका उद्गम है। जिस मनुष्यको इस वातमें विश्वास नहीं है कि वह न्यायकारी प्रभु सर्वव्यापक और सर्वज है तथा वह अन्तर्यामी रूपसे सबको देख रहा है, वह मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता। जिसे उस सर्वज्ञके न्याय-नियममें विश्वास है, वही सदाचारी होगा। सदाचारके पुजारीको विश्वास होता है कि सची, स्थायी और शाश्वत विजय सदाचारकी ही होती है। वह सदाचार-सम्बन्धी सारे व्रतोंको धारण किये रहता है तथा सर्वदा अदम्यताका व्रत लिये रहता है। वह जानता है कि अदम्यताके विना सदाचारके व्रतका पालन नहीं हो सकता । सदाचारकी रक्षामें पदे-पदे आपदाओंका साम्मुख्य करना होगा । इस कारण उसने संमारसागरमें अदम्यताके साथ जुझनेका वत ले लिया है। उसने सदा सकर्म करनेका व्रत धारण कर लिया है; क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने भूलकर भी कभी कोई क्रकर्म किया तो उसके सदाचारको बद्दा लग जायगा।

उसने पवित्रताका त्रत लिया है; क्योंकि वह जानता है कि पवित्रताके विना सदाचारके साथ एक क्षण भी न निभ सकेगी। वह जानता है कि अपवित्रताका जरा-सा भी स्पर्श उसके सदाचारके भव्य-भवनको क्षण-भरमें धड़ाम्से ढाह देगा। इसीसे उसने त्रत ल्या है कि वह अपने हृदयको, मनको, चित्तको सदा पवित्र रखेगा। उसने त्रत लिया है कि वह अपने विचार, वचन, व्यवहारको निरन्तर विद्युद्ध रखेगा। उसने त्रत कर लिया है कि वह अपनी दृष्टि, श्रुति, संस्पर्शको नितान्त शुद्ध रखेगा।

सदाचारकी रक्षा सर्वोपिर और सर्वातिशय किन साधना है। जो इस साधनाको अपने जीवनकी साध बना लेता है, जो इस साधनामें संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह सत्यको प्राप्त करता है, सत्यस्वरूपमें संस्थित होकर विश्वमें सत्य और सदाचारकी ज्योति जगमगाता है और शरीर त्यागनेपर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है।

# अथर्ववेदमें सदाचार

( लंखक—डॉ॰ श्रीवासुदैवकृष्णजी चतुर्वेदी, डी॰ लिट्॰ )

भारतीय संस्कृति विश्ववन्दनीया है। यह प्रत्येक भारतीयके गौरवकी वात है कि वह उस संस्कृतिका अविभाज्य अङ्ग माना जाता है, जिसे विश्वसंस्कृतियोंका मुकुटमणि कहा जाता है। इस संस्कृतिकी अनुपम विशेषताओं एक विशेषता सदाचार भी है। साधारणतः सदाचार दो शब्दोंसे बना है—सद्-आचार— 'सदाचार'। किंतु सदाचारका 'अच्छा व्यवहार' मात्र इतना अर्थ मनीपियोंको संतोषप्रद नहीं रहा; फळतः वेद-व्यासजीने विष्णुपुराणमें इसकी व्याख्या इस प्रकार की—

> साधवः क्षीणदोपास्तु सच्छव्दः साधुवाचकः। तेपामाचरणं यतु स सदाचार उच्यते॥ (३।११।३)

'दोपरहित साधुका वाचक है—सत् शब्द और उनका

आचरण है 'सदाचार' ।' कामाचारमें सदाचार भाग जाता है--जैसे--

सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सदु भागा॥ ( मानस १।८३।४)

किसी देशकी उनित वहाँके सदाचारसे जानी जाती है। समिष्ट और व्यष्टि दोनोंमें सदाचारकी महत्ता है। सदाचारी व्यक्ति विद्वान् हो तो महान् है। पर वह विद्वान् न भी हो, किंतु सदाचारी हो तो भी वह सम्मान्य होता है। सदाचार केवल लोककी वस्तुमात्र है, ऐसी वात नहीं, अपितु यह वेदवर्णित महिमामण्डित है—

जिङ्खाया अमे मधु मे जिङ्कामुके नश्ककम्। (अथवेदेद १।२४।२)

इसमें प्रार्थना की गयी है कि मेरी जिद्धामें मधुरता हो और जिद्धाके मूळमें अर्थात् मानसमें मधुर रसका संनिवेश हो। विचार करके देखा जाय तो यह सुस्पष्ट है कि सदाचारीकी जिह्नामें माधुर्य रहता है और वह मनसे भी मधुर होता है। जिह्नाह्नारा ही संसारमें संधि-विग्रह होते रहे हैं। जिह्नाकी मधुरतापर करोंको भी करता त्यागकर साधुओंका मार्ग प्रहण करना पड़ा है। जो आर्य है, वह यही कामना करता है कि में वाणीसे, मनसे मधुर वन् । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपनेको सर्वप्रिय वनानेका प्रयत्न करे। घरमें आना या जाना, वार्तालाप करना या नेत्रोंद्वारा किसीको देखना—सत्र कुछ मधुर हो। देखनेमें कुछ लोग मधुर हो सकते हैं; पर उनका वार्तालाप या अवलोकन मधुर नहीं होता। गृहस्थ व्यक्तिको रिक्षा देते हुए वेदभगवान्का कथन है कि वह पत्नीको ऐसी प्रेमभरी दृष्टिसे देखे कि वह प्रेमकी मधुरताके वश हो खन्नमें भी किसी परपुरुपकी कामना न करे—

परि त्वा परितत्नुनेश्चणागामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ (अथर्व०१।३४।५)

'हम परस्पर एक दूसरेके प्रति एक हृदय, एकचित्त तथा द्वेषरहित होकर रहें। एक दूसरेके प्रति ऐसा प्रेम करें, जैसे गाय बछड़ेसे प्रेम करती है। हम तुम्हे ईखसे घरते हैं, इससे तुम्हारा व्यवहार मधुर एवं द्वेपरहित हो। पुत्रको चाहिये कि वह सर्वदा पिताकी आज्ञाको माने। \* पित-पत्नी परस्पर शान्तिदायक वचनोका प्रयोग करें। श्राता श्रातासे द्वेष न करें। बहनें भी बहनोंसे स्नेह करें तथा परस्पर कल्याण और सुखदायी वचनोंका प्रयोग करें । समस्त प्रजा भी आपसमें मनोहर वचनोंको व्यवहारमें लायें। 'उक्त एक कथनको भी आज व्यवहारमें लाया जाय तो देशकी अनेक समस्याओंका न केवल समाधानमात्र ही हो जाय, अपितु उनकी उत्पत्तिका स्रोत भी नष्ट हो जाय—वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदक्षः। (अथर्व०१।३४।३।)

(इस ऋचाको ऋग्वेदमें १०।२४।६में मी खल्पान्तरसे देखा जा सकता है।)

#### पापका परित्याग

वेद भगवान्का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य संकल्प करें कि मै कभी दूसरोकों कप्ट देनेवाले कार्य न करूँ। वह पापोंसे मुक्ति-हेतु ईश्वरकी उपासना भी करें—

> ब्यूहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा (अथर्व०३।३१।११)

पापका अर्थ मानसिक बुराइयाँ हैं। अतः मनसे शुद्ध रहना बहुत बड़ा खारूयवर्धक-(सदाचार-) प्रयोग है। वि शकः पापकृत्यया' (अथर्ब०३।३१।२।) शक परमातमा पापोंसे दूर रखे।

वेदभगवान्का कथन है कि सदाचारी पुरुषोंको सर्वदा सहृदय होना चाहिये। सदाचारके कितपय उपदेश इस प्रकार हैं—(१) मिलकर एकचित्त होकर परस्पर प्रेमसे रहो। (२) किसीसे हेप न करो, किसीका अहितचिन्तन न करो। (३) जल, अन, वन्धन समान भावमें हो। (४) द्रव्यमें सवका समान भाग करो। (५) एक-जैसा भोजन करो। (६) सायंकाल-प्रातःकाल निर्मल-चित्त वनो। (७) ईश्वरसे प्रार्थना करो, वह पापकी ओर न जाने दे। (८) उद्योग करो, प्राणवान् बनो। मृत्युके ग्रास मत वनो और (९) रोगोंको संयमसे दूर करो अथवा ओपधियोकी सहायता लो—।

उदायुपा समायुपोदोपधीनां रसेन (अयर्व०३।३१।१०

(१०) सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त करो।

'उदस्थामासृता वयम्' (अ०३।३१।११।)

(११) गृहस्थाश्रम-यज्ञ अन्य यज्ञोसे महान् यज्ञ है,

इसका सावधानीसे प्रयोग करो—

'एष यज्ञानां विततो वहिष्ठो' (अ०४।३४।५।)

(१२)दान करो, आनन्दमें रहो, सद्-आचरण करो।

इस प्रकार सदाचारकी शिक्षाओंसे वेद कल्याणका मार्ग
दिखला रहे हैं।

<sup>\*</sup> अनुष्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवद्ध संमनाः । जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ ( अथर्व ३ । २० । २ ) † मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा । (वही ३ । २० । ३ ।)

## उपनिषदों में सदाचार

( लेखक--श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, एम्० ए०, शास्त्री, एम्० ओ० एल्०)

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार सदाचारका 'सत्' शब्द ब्रह्म, सद्भाव, साधुमाव, प्रशस्त कर्म, यज्ञ, तप एवं दानका वाचक है। इनकी सिद्धि अथवा प्राप्तिके लिये किया गया दर्म भी 'सत्' शब्द द्वारा उक्त या अभिव्यक्त होता है। (१७। २३—२७।) इस प्रकार सद् ब्रह्मकी प्राप्तिके उद्देश्यसे स्थूल एवं सूक्ष्मश्रारार, इन्द्रिया, वागी, मन, हृदय एवं बुद्धिद्वारा की गयी प्रत्येक भली चेष्ठा एवं भाव सदाचार हैं। शास्त्रोमें ब्रह्मको 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इनमे 'सत्' शब्द ब्रह्मके सत्यमे प्रतिष्ठित खरूपका निर्देशक है। इस शुद्ध सत्तावान्, ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये ही वेद शास्त्रोका ज्ञान, तप एवं ब्रह्मचर्यादि सदाचारका पालन किया जाता है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपांसि सर्वाणि च यद् वद्नित ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति
तत्ते पदं संब्रहेण ब्रदीम्योमित्येतत् ॥
(कठोप०१।२।१५)

उपनिषदोंका कहना है कि जो दुश्चरित्र हैं, जिनका मन अशान्त और विक्षिप्त है, वे प्रज्ञान द्वारा भी ब्रह्मको नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगोंको बार-बार इस संसारमे आना पड़ता है—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाण्नुयात्॥ (कठ०१।२।२४,१।३।७ आदि)

खद्दारीरे खयं उद्योतिः स्वरूपं पारमार्थिकम् । क्षीणदोषाः प्रपञ्चन्ति नेतरे माययावृताः॥ (पाशुपतोपनिषद्, उ० का० ३३)

शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित स्टाचरण एवं भगवन्वरणोक्ती पूजा तथा भक्ति पवित्र करनेवाली हैं और सभी प्रकारके पापोंका नाश करनेवाली है— चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरित दुण्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम ॥ (महानारायणोप० १।५१, तैतिरीय० व्रा० ३।१२।३।)

सामान्यरूपसे 'पातञ्जलयोगसूत्र'में प्रोक्त पाँच यम एवं पाँच नियमोमे सभी प्रकारके सदाचारका अन्तर्भाव हो जाता है, फिर भी अविक स्पष्टता एवं मुमुक्षके लिये पालनीय त्रतोंकी निश्चितताके लिये शाण्डिल्यादि सपनिपदोमें इनकी संख्या दस-दस वतायी गयी है। इनके अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, द्या, सरलता, क्षमा, धृति, मिताहार और शुचिता-ये दस यम हैं तथा तप, संतोप, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, शास्त्रीय सिद्धान्तका श्रवण, लजा, मित, जप एवं व्रत-ये दस नियम। ( शाण्डिल्योपनि० १ । २ । ) 'मण्डल-ब्राह्मणोपनिपद् (२।१।३)के अनुसार शीतोण्णाहार-निद्रापर विजय, सर्वदा शान्ति, निश्चलता तथा विषये-न्द्रियनिप्रह—ये यम हैं तथा गुरुभक्ति, सत्यमार्गानुरक्ति, सुखागतवस्तु ( ब्रह्म )का अनुभव एवं उस अनुभवसे प्राप्त तुष्टि, निःसङ्गता, एकान्तवास, मनोनिवृत्ति, कर्मफलकी अभिलापाका न होना तथा वैराग्य-ये नियम हैं। (१।१।४।) 'त्रिशिखनाह्मणोपनिषद्' (२८, २९)मे देहेन्द्रियोंमें वैराग्यको 'यम' तथा परतत्त्वमे अनुरागको 'नियम' वताया है।

सदाचारके रूपमें पालनीय धर्मोंका वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था, जाति, लिङ्ग आदि मेदसे बहुत प्रकारसे विस्तार हो सकता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी सदाचरण सत्यमूलक है। सत्यनिष्ठा, सत्यव्रत एवं सत्याचरणके अभावमे सभी व्रत, कर्म एवं आचरण निष्मल हो जाते हैं। 'बृहदारण्यकोपनिषद्'के अनुसार 'सत्य' ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है। इस सत्यधर्मसे बहुकार अन्य कुछ नहीं है.—

ं सत्यश्ह्येव ब्रह्म । 🔭 · (81.818) ्धर्मात् परतरं नास्ति यो वै धर्मः सत्यं वै तत्। (१1४1१४)

जैसे भूमिमें गड़ी या दवी हुई निविका ज्ञान उक्त भू-प्रदेशके जपर घूमने-फिरनेवाले व्यक्तिको नहीं होता, इसी प्रकार नित्य सुषुत-दशामें ब्रह्मके समीप जानेवाली प्रजाको भी अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे वास करने-वाले ब्रह्मका ज्ञान असत्यसे आच्छादित होनेके कारण नहीं होता---

प्वमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गचछन्त्ये-तं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्युढाः॥ ( छान्दोग्योप० ८।३।२)

केनोपनिषद्-(४ | ८ )का कहना है कि सत्य ब्रह्मविद्याका आयतन (गृह्) है । सत्यमें ब्रह्मविद्या निवास करती है । मुण्डकोपनिषद्-(३।१।६) के अनुसार सदा सत्यकी ही जय होती है, झूठकी नहीं । देवयानका विस्तार सत्यके द्वारा ही हुआ है---

सत्यमेव जयित नानृतं सत्येन पन्थाविततो देवयानः॥ 'सत्य जीवनका मूल है, जीवनवृक्षको संवर्धित करनेवाला रस है। जो झूठ बोलता है, उसका जीवन समूल शुष्क हो जाता है'---

समूळो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ॥ (प्रश्नोप०६।१)

ब्रह्मलोक उन्हींको प्राप्त होता है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है तथा जो तप एवं ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपेण पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं । सत्यधर्मका साक्षात्कार करनेके लिये प्रत्येक वस्तुमें निहित निर्भान्त शुद्ध सत्यको जानने एवं पानेके लिये बाहरसे आपाततः रमणीय एवं हितकर दिखायी देनेवाले पदार्थ-रूपोंके प्रति आसक्ति तथा लोभका परित्याग अपरिहार्य है। रूपकी चकाचौंधसे रमणीयता एवं लोभ-तृष्णाके आच्छादनको दूर किये विना सत्यका दर्शन कैसे हो सकता है ! ( ईशोप० १५ । ) सत्यमें वायु, सूर्यादि देवता प्रतिष्ठित हैं। सत्यमें ही वाणीकी प्रतिष्ठा है। सत्य मोक्षका परमसाधन है---

सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितं, तसात सत्यं ( महानारायणोप० ७९ । १। ) परमं वदन्ति ॥

सत्यके अतिरिक्त तप, ब्रह्मचर्य (दम), ईश्वरार्पित कर्म, सम्यग्ज्ञान, श्रद्धा एवं नित्योपासना (ध्यान ) भी मुमुक्षुके द्वारा अनुष्ठानके योग्य प्रमुख सदाचार-त्रत हैं।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि (केनोप०४।८) सत्यमायतनम् ॥ परा, विद्या भी सत्य, तप, वेदान्तज्ञान, ब्रह्मचर्यादिसे ही प्राप्त होती है---

एवं रूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च। ब्रह्मचर्यादिभिधेर्मैर्लभ्या वेदान्तवर्त्मना ॥ (पाशुपतोप० उ० का० ३२)

छान्दोग्योपनिषद्-(३।१७।४)में तप, दान, आर्जव, अहिंसा एवं सत्य वचनको आत्मयज्ञकी दक्षिणा बताया गया है । इस उपनिषद्के अनुसार धर्मरूपी बृक्षके तीन मुख्य स्कन्ध हैं। प्रथम स्कन्ध है—यज्ञ, अध्ययन एवं दान । द्वितीय स्कन्ध है-तप और ततीय स्वत्य है—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य । तपके सम्बन्धमें महानारायणोपनिषद्में एक स्थान (७८।२) पर अनशनको ( उपवास अथवा धर्मानुष्ठानके छिये काय-क्लेशके सहनेको ) तथा अन्यत्र बुद्धि एवं चित्तकी निर्मलता तथा संयमादिको भी तप कहा गया है । मुण्डकोपनिषद् (१।१।९) **'यस्य** शानमयं तपः' कहकर सर्वदा चैतन्यभावसे युक्त रहने एवं सत्यज्ञानमें स्थितिको 'तप' स्वीकार करती है। महानारायणोपनिषद् परमात्म-ज्ञानके प्रति उपकारक आकर्षणसे सत्यका मुख आच्छादित हो जाता है। इस होनेके कारण ऋत, सत्य, वेदज्ञान, प्रशान्तविचता,

शम, दम, दान, तप एवं ब्रह्मोपासनाको तपरूपमें स्रीकार करती है—

त्रमृतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यहं तपो भूर्युवः सुवर्वहोतदुपास्वैतत्तपः (१०।१)

तैत्तरीय उपनिपद्में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ ऋषि अपनी अभिरुचि, संस्कार एवं अनुभवके आधारपर केवल एक ही गुणको तपरूपमे अपनाकर उसी गुणका जीवनमें सतत अभ्यास करनेपर वल देते हैं; यथा सत्यवादी 'राथीतर' सत्यको ही तप मानते हैं, तपोनिष्ठ पौरुशिष्टि 'तप' पर ही वल देते हैं, मोद्गल्पनाक स्वाध्याय-प्रवचनको ही तप मानते हैं। परंतु तैत्तरीय उपनिपद् (९। १)के प्रवक्ताका मत यह है कि ऋत, सत्य, तप, दम, शम, यज्ञ एवं अग्निहोत्र, अतिथि-सेवा, मानवकल्याणके कर्म, संतान-पालन, वंशकी रक्षा एवं वृद्धि आदि सभी तपः-कर्मोंको करते हुए स्वाध्याय तथा प्रवचनका नित्य एवं नियमित अभ्यास करना चाहिये।

तैत्तिरीय उपनिपद्-(१।११)में स्नातक शिप्यको उपदेश देते हुए कहा गया है—'सत्य बोल। धर्मका आचरण कर। खाव्यायसे प्रमाद न कर। आचार्यके लिये अभीष्ट धन ळाकर (उनकी आज्ञासे श्लीपरिग्रह कर और) संतान परम्पराका छेदन न कर। सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्ममे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्ममे प्रमाद नहीं करना चाहिये। कुशल (धर्म, लोक एवं मोक्षके लिये उपयोगी) शुभकर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिये। ऐश्वर्य देनेवाले माङ्गलिक कर्मो एवं सम्पदा-संग्रहसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। देवकार्य और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। द मात्रदेव (माता ही जिसकी देवता है, ऐसा वने अर्थात् मातामें देवता-बुद्धि रखकर उसकी पूजा, सत्कार एवं सेवा करे), पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, अतिथिदेव

हो । जो अनिन्य कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना चाहिये—दूसरोंका नहीं । हमारे (हम गुरुजनोंके) जो ग्रुम आचरण हैं, तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये—दूसरे प्रकारके कर्मोंकी नहीं ।

जो कोई ( आचार्याद धर्मोसे युक्त होनेकें कारण) हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राज्ञण हैं, उनका आसनादि दानके द्वारा तुझे आश्वासन (श्रमापहरण) करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक (दान) देना चाहिये, श्रश्रद्धापूर्वक दान भूलकर भी नहीं देना चाहिये। अपने ऐश्वर्यके अनुसार ( समाजमें अपनी शोभा, प्रतिष्ठाके लिये इप्टापूर्त कमेंकि लिये भी) दान देना चाहिये। (इच्छा न होनेपर भी आग्रह एवं दवावपूर्वक माँगे जानेवाले दानमें अपनी मर्यादाकी रक्षा-हेतु) लजापूर्वक देना चाहिये। (राजा, राजकर्मचारी आदिको) भय मानते हुए देना चाहिये। संविद्—( मैत्री आदिको कार्यके निमित्तसे एवं वचनपूर्ति) के लिये देना चाहिये।

यदि तुझे कर्म या आचारके नियमों कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ विचारशील, सावधान, कर्ममें नियुक्त, निष्पक्षपाती, अनुभवी, स्वतन्त्रचेता, मृदु, सरलमित धर्माभिलापी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करें वैसा ही तु भी कर । यह आदेश—विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है, यह अनुशासन है, इसी प्रकार व्यक्तिको अपने जीवनको अनुशासित करना चाहिये तथा इन सब बातोको भलीभाँति जानकर एवं इन्हें जीवनके आचरणमें लाकर आत्मसाक्षात्कारके लिये उपासनामें लग जाना चाहिये। सदाचारके ये ही मूलमन्त्र हैं। इनको जीवनमें उतारना ही सिद्धि है।

उपासनाके द्वारा पापका अपनोदन, अन्तःकरणकी शुद्धि एवं ब्रह्मकी प्राप्ति—ये तीनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मनुष्य दिवारात्रिमें, जाप्रत्-खप्न-सुप्रप्तिकी दशाओंमें देवगण, पितृगण, मनुष्य, अन्य प्राणियों तथा खयं अपने प्रति भी अनेक पाप-कर्म करता है । उसे अहिंनिश कृतपापका नाश करनेकी तथा अपनेको अधिकाधिक पवित्र बनानेकी आवश्यकता है । साधक सायं एवं प्रातःकी संध्योपासना तथा गायत्री-जपके द्वारा दिवारात्रिकृत पापोंसे मुक्त हो जाता है—

यद्क्षा कुरुते पापं तद्क्षात् प्रतिमुच्यते । यद्गात्रियात्कुरुते पापं तद्रात्रियात्प्रतिमुच्यते । ( महानारायणोप० ३४ । २ )

संघ्योपासनाके अतिरिक्त मन्त्रविहित कर्म यह,
नित्य एवं नैमित्तिक अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार एवं
वैइवदेव यज्ञका नित्य अनुष्ठान भी अत्यन्तावरयक
है। ये पश्चमहायज्ञ नित्य अनुष्ठान करनेपर पुण्यके
जनक तो नहीं होते हैं, परंतु न करनेपर सात पीढ़ियोंका नाश कर देते हैं। अतिथिको वैश्वानर अग्निका
रूप बताया गया है तथा उसे अर्घ्य-पाद्य देकर सन्तुष्ट
करनेका संकेत दिया गया है। (कठोप०१।१।७।)
किसी भी गृहस्थके घरमें ब्राह्मण अतिथिका विना
भोजन किये रहना अत्यन्त अमङ्गळकारी है तथा उसकी
आशा-अभिलाषा, इष्टापूर्तके पुण्यक्तम एवं पुत्र, पशु आदि
सभीका नाश करनेवाल है—

आशाप्रतिक्षे संगतश्स्नुतां च इग्रापूर्ते पुत्रपश्र्श्य सर्वीन् । एतद् वृङ्के पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानइनन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ (कठोप०१।१।८)

उपनिषद्ने यह भी संकेत दिया है कि मनुष्यकी प्रकृतिमें जिस दोपकी प्रधानता हो उसे दूर करनेके छिये अपनेमें उक्त दोषके विपरीत प्रकृतिके गुणको बढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये । कामिल्साप्रधान व्यक्तिको दम (संयम) का, क्रूर प्रकृतिवालेको 'दया-' का एवं धनलोलुप व्यक्तिको 'दान' देनेका अभ्यास

करना चाहिये। इन तीनों प्रकारके व्यक्ति क्रमशः देव, असुर एवं मानवजातिकी प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वात वृहदारण्यकोपनिषद्के पद्भम अध्यायके खिलकाण्डमें वर्णित प्रजापितद्वारा अपने पुत्रों—देव, असुर, मानवोंको केवल एकाक्षर 'द' के द्वारा उपदेश देनेकी लघु कथामें स्पष्ट रूपके प्रतिपादित की गयी है। वस्तुतः दुर्गुणोंमें काम, क्रोध एवं लोभ सबसे अधिक प्रवल हैं। अतएव श्रीमद्भगवद्गीता (१६।२१)में इन्हें नरकके तीन द्वार बताकर इन तीनोंको परित्याग देनेका उपदेश दिया गया है। ये सदाचारके भी शतु हैं।

सदाचार एवं कदाचार व्यक्तिगत भी होता है एवं सामाजिक भी। व्यक्ति खतन्त्र ईकाई नहीं है, वह कर्म-रज्जुद्वारा अपनी वंशपरम्परा तथा समुदायमें कैये हुआ है। अतएव वह वंश तथा समुदायमें किये गये पाप-पुण्यमें सहभागी होता है तथा अपने सुकर्म एवं दुष्कर्मसे अपनी अगली-पिछली पीढ़ीको तथा अपने समाजिको भी प्रभावित करता है। अतएव शाखोंमें पापी, अपराधी व्यक्तियोकी संगति करनेका तथा उनका अस प्रहण करनेका निषेध मिलता है। व्यक्ति, कुल एवं समाजिपर पड़नेवाले अनिष्टकर प्रभावके तारतम्यके अनुसार इन दोषोंकी महापातक एवं लघुपातकके रूपमें गणना की गयी है। महानारायणोपनिषद्के अनुसार खर्णकी चोरी, ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्नीसे व्यभिचार महापाप हैं तथा इन पातक कर्म करनेवालोके साथ व्यवहार करनेवाला भी महापातकी है—

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तल्पायसन् ब्रह्महाश्चेते पतन्ति चत्वारःपञ्चमश्चाचरश्स्तैरिति। (५।१०।९)

इसी उपनिषद्के एक अन्य स्थल (१।६८) में शास्त्रविरुद्ध कार्य, ब्रह्मचर्यव्रतका भंग, चौर कर्म एवं भ्रुणहत्याको तथा अन्यत्र (६५।२) गौकी चोरी, चोरके अन्नका प्रहण, एकोहिए श्राहमें भोजन-प्रहणको गम्भीर पाप माना गया है।

सत्युग, त्रेता आदिमें समाज सदाचारकी दृष्टिसे अत्यन्त उन्नत था। राजा प्रजाहितकी दृष्टिसे राज्यकी व्यवस्था इस प्रकारसे करते थे कि प्रजा स्ववर्णाश्रमधर्मका निष्टासे पाळन करनेवाळी एवं विद्या तथा सदाचारसे सम्पन्न होती थी। केक्सय देशके राजा अश्वपति वैश्वानर-विद्याके ज्ञाता थे। इस विद्याको सीखनेके ळिये आये हुए ऋषियोंको उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा था कि मेरे राज्यमें एक भी चोर, मद्यप, कृपण, अविद्वान्, अनाहिताग्नि ( यज्ञ-होम न करनेवाळा ) एवं व्यभिचारी पुरुप या छी नहीं है—

न में स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपः। नानाहिताझिनीयज्या न स्वैरीस्वैरिणीकुतः॥ ( छान्दो० ५।११।५)

आजके युगमें ऐसे विद्या, धर्म एवं सदाचारसे सम्पन्न राज्यकी कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है। किंतु, सटाचारसम्पन्न भारत एक दिन इसी कारण 'भा-रत' था। उपनिपर्दे कर्मफलमें विश्वास करती हैं तथा यह गानती हैं कि मनुष्य गुभाचरणके हाराशीष्र ही उत्तम योनिमें तथा कुत्सित आचरणके हारा निन्दित योनिमें जन्म प्रहण करता है। मनुष्यकी ऊर्ष्वंगति या अधोगति उसके ही सुकृत एवं दुण्कृतपर निर्भर है। ( छान्दो० ५ । १० । १७ ।) महानारायणोपनिपद्का कहना है कि जैसे पुण्यत वृक्षकी सुगन्थका दूरसे ही पता लग जाता है, इसी प्रकार पुण्यकर्मका भी दूरसे ही उसकी सत्कीर्तिकी गन्धहारा जान हो जाता है—

यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूरादवगन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद् गन्धो वाति ।

करुणामय भगवान् ऐसी कृपा करें कि यह सम्पूर्ण पृथ्वी अपनी मानव-प्रजाके सदाचार एवं सुकर्मकी पुण्यगन्धसे सदेव सुवासित होती रहे।

# सत्कर्मपर भी गर्व नहीं—साधुताकी कसौटी

देवराज इन्द्र अपनी देवसभामें श्रेणिक नामके राजाके साधु-स्वभावकी प्रशंसा कर रहे थे। उस प्रशंसाको सुनकर एक देवताके मनमें राजाकी परीक्षा छेनेकी इच्छा हुई। देवता पृथ्वीपर आये और राजा घाहरसे घूमकर, जिस मार्गसे नगरमें आ रहे थे, उस मार्गमें साधुका वेश यनाकर एक तालावपर वैठकर मछली मार्गका अभिनय करने छगे।

राजा उधरसे निकले तो साधुको यह विपरीत आचरण करते देखकर बोले—'अरे! आप यह क्या अपकर्म कर रहे हैं ?' साधुने कहा—'राजन्! में धर्म-अधर्मकी वात नहीं जानता। मछलो मारकर उन्हें वेचूँगा और प्राप्त धनसे जाड़ोंके लिये एक कम्यल खरीदूँगा।' आप कोई जन्म-मरणके चक्रमें भटकनेवाले प्राणियोंमेंसे ही जान पढ़ते हैं—यह कहकर राजा अपने मार्गसे चले गये।

देवता खर्ग लीट आये। पूछनेपर उन्होंने देवराजसे कहा—'सचमुच वह राजा साधु है। समत्वमें उसकी बुद्धि स्थिर है। पापी, असदाचारकी निंदा करना तथा उनसे घृणा करना भी उसने छोड़ दिया है; इसका अर्थ ही है कि उसे अपने सत्कर्मपर गर्व नहीं है।'

क्रियाहीनं कुसाधुं च दृष्टा चित्ते न यश्रलेत्। तेपां दृढं तु सम्यक्तवं धर्मे श्रेणिकभूपवत्॥

## उपनिषदों में सदाचार-सूत्र

( लेखक-श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी महाराज तर्कशिरोमणि )

'उपनिपद् केवल आत्ममूलक परलोक शाख ही नहीं हैं' प्रत्युत इनमें निर्दिष्ट सदाचारोंके पालनसे हम ऐह-लौकिक जीवनमें भी—अपने व्यक्तिगत जीवन, कुटुम्ब-जीवन, समाज-जीवन एवं राष्ट्रजीवनमें भी महान् उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। औपनिपद शिक्षासूत्रके नियन्त्रणमें रहता हुआ मानव अधिकार-योग्यतानुसार अपने लक्ष्यमें पहुँच सकता है। उसके लिये उपनिषदोंमें सदाचार-सम्बन्धी आदेश इस प्रकार दिये गये हैं—

(१) मातृदेवो भव-माताके भक्त (२) पितृदेवो भव-पिताके भक्त (३) आचार्यदेवो भव-आचार्यके भक्त वनो । ( ४ ) यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितन्यानि नो इतराणि—सवके सद्गुणोंका ही ग्रहण करो । दुर्गुणोंका नहीं। (५) अतिथिदेवो भव—अतिथियोंका सत्कार करो। (६) वृद्धसेवया विधानम् वृद्धोंकी सेवासे दिव्य ज्ञान होता है। (७) सत्यं वद—सदा सत्य भाषण करो। (८) धर्म चर-धर्मका आचरण करो । ( ९ ) मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि—किसीकी हिंसा मत करो, अर्थात् किसीको कष्ट न दो । (१०) देवकार्याच प्रमदितन्यम् --देवकार्यको कभी विस्मृत मत करो । (११) मा गृधः कस्य खिद् धनम्-किसीकी सम्पत्तिपर नीयत मत विगाड़ो। (१२) कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः कार्य करते हुए सौ वर्पोतक जीवित रहनेकी इच्छा रखो ।

(१३) स्वाध्यायानमा प्रमदः—स्वाध्यायसे प्रमाद न करो । (१४) भूत्ये न प्रमदितव्यम्—सम्पत्तिका दुरुपयोग न करो। (१५) नैषा तर्केण मतिरापनेया— कुतर्कद्वारा वेद-पुराणोंका खण्डन मत करो।

(१६) असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्— जो ईश्वरको नहीं जानता-मानता, वह नष्ट हो जाता है । (१७) अस्तीत्येवोपलब्धन्यः—ईश्वर सदा सर्वत्र है, ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये। (१८) ऋतून् न निन्द्यात् तद्वतम्— किसी भी ऋतुकी निन्दा न करे, यह वत है। (१९) ब्राह्मणान्न निन्द्यात् तद् व्रतम्-ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे, यह व्रत है। (२०) अन्नं न निन्दात् तद् वतम् अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, यह वत है। (२१) स्त्रीणां भूपणं लज्जा-स्रियोंकी शोभा लजा है। (२२) विप्राणां भूषणं वेदः-- त्राह्मणोंका भूपण ( सौन्दर्य ) वेद है । ( २३ ) सर्वस्य भूषणं धर्मः—सवका धर्म है। (२४) सुखस्य मूलं धर्मः सुखका मूल धर्म है। (२५) धर्मस्य मूलमर्थः —यज्ञ, दान, इष्ट, आपूर्त आदि धर्मका मूल धन है। (२६) इन्द्रिय-जयस्य मूळं विनयः इन्द्रियोंकी जयका मूल त्रिनय है। (२७) विनयस्य मूलं वृद्धसेवा-विनयका मूल वृद्धोंकी सेवा है। (२८) विद्या पुनः सर्वमित्याह गुरुः— विद्या ही सब कुछ है, ऐसा देवाचार्य वृहस्पतिका मत है।

## सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये

श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी (दूसरॉका अहित करनेवाले) प्राणियोंके पापकर्मीका प्रतिसरण नहीं करते—अर्थात् वदलेमें उनके साथ वैसा वर्ताव नहीं करते । वे उत्तम सदाचारसे विभूषित होते हैं । सदाचार ही सत्पुरुषोंका भूपण हैं; अतः ऐसे उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये।
—भगवती सीता (वाल्मीकि॰ रा॰ ६। ११३ । ४३)

# ब्राह्मण एवं आरण्यक-प्रन्थ और सदाचार

(लेलक-साहित्यरत्र पं०श्रीगुरुरामप्यारेजी अग्निहोत्री, एम्० ए०)

#### त्राहाण-ग्रन्थ

आपस्तम्ब आदिके 'मन्त्रवाह्मणयोर्वेदनामधेयम्' ( आपस्तम्बश्रौतमृत्र २४ । १ । ३१, सत्यापाढश्रौत० १ । १। ७, जु० य० प्रा० प्र० १। २ आदिके ) इस सिद्धान्तानुसार वेदोंके मन्त्र और ब्राह्मण -ये दो विभाग हैं। वस्तुतः ब्राह्मणप्रन्थ यज्ञ और कर्मकाण्डके आधार-स्तम्भ हैं। किसी भी धर्मकी विशेषता कर्मकाण्डका क्रियात्मक रूप ही होता है। मन्त्र और ब्राह्मण एक दूसरेके पूरक होते हैं---'मन्त्रब्राह्मणात्मकोवेदः'के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण मिलकार वेढ होते हैं । ब्राह्मण-प्रन्थोमें विधि, अर्थवाद और उपनिपद्—ये तीन खण्ड होते हैं। विधिभागमें कर्मका विधानात्मक विपय है, जब कि अर्थवादमें प्ररोचनात्मक और उपनिपद्में तत्त्वाभिव्यक्तिका प्रकरण प्रतिपादित किया गया है । ब्राह्मण-प्रनथ संस्कृति और सदाचारके मूळतत्त्व माने गये हैं । मन्त्र और ब्राह्मण-प्रन्थोंकी अलग-अलग ११३० अनुवृत्तियोंका पता चलता है, जिनमें आज मन्त्रानुवृत्तिकी केवल ११ संहिताएँ और ब्राह्मण-प्रन्थोंके १८ अनुग्रन्थ ही उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थोमें सदाचार और संस्कृतिके भी अनिकै क्षिपयु हैं । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें मुख्यतः यज्ञकर्मकी महत्ताका प्रतिपादन हुआ है। 'यज्ञो वै श्रेष्टतमं कर्म' ( इातपथन्ना० १। ७। १।५) के अनुसार यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है और यही सदाचार है। जो कुछ संसारमे कर्म हो रहा है, उसका उत्तमांश यज्ञ ही है। यज्ञसे मानव-कल्याण होता है—पाप्मानं होप हिन्त यो यजते ( पह्दिश्रात्रा० ३।१।३)

> सर्वसात् पापमनो निर्मुच्यते य पवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ( शतपथन्ना० २ । २ । ३ । ६ ) सर्वो वै पापकृत्यां सर्वो व्रह्महत्यामपसृजन्ति

योऽश्वमेधेन यजते ( शतपथव्रा० १३ । ५ । ४ । १ )

'यज्ञ करनेवाला पापका विनाश करता है, अग्निहोत्र यज्ञ करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह पाप और ब्रह्महत्यासे भी मुक्त हो जाता है। 'पाप' अर्थात् बुरे कर्म न करना ही सदाचार है—

अमेध्यो वै पुरुषो यद्नृतं चद्ति ( शतपथत्रा० ३ । १ । ३ । १८ )

झूठ बोलनेवालको अपवित्र कहा गया है । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें सत्य-भाषणपर वड़ा जोर दिया गया है । सत्य बोलना, सत्य संकल्पमें लीन रहना, सत्य-कर्म करना ब्राह्मण-प्रन्थोंके उद्देश्य हैं—

पतद्वाचिरिछदं यदनृतम् । (ताण्ड्यत्रा० ८ । ६ । १३) असत्य भाषण करनेवालेका तेज नष्ट हो जाता है । सत्यवादको अजेय माना गया है । द्वेप करनेवाला भी पापी माना गया है । चोरी करना, हत्या करना, डाका डालना आदि-आदि दुष्कर्मोकी श्रेणीमें गिनाये गये हैं और अभिमानको पतनका द्वार कहा गया है—

तसान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुखं यद्तिमानः। ( शतपथत्रा० ५ । १ । १ । १ )

त्राह्मणप्रन्थ मानव-जीवनके लिये वड़े ही उपादेय हैं। सदाचारके जो उपदेश इन प्रन्थोंमें संगृहीत हैं, वे संसारके अन्य प्रन्थोंमें सर्वथा अप्राप्य हैं। वस्तुतः त्राह्मण-प्रन्थ भारतीय संस्कृतिके आधार और ज्ञानके अथाह सागर हैं। सदाचार-सम्बन्धी सूक्ष्म-से-सूक्षम विचारोंका प्रतिपादन ब्राह्मण-प्रन्थोंमें किया गया है।

#### आरण्यक-ग्रन्थ

ब्राह्मण-प्रन्थोंकी ही भाँति आरण्यकोंकी भी मान्यता है। ब्राह्मण और आरण्यक-प्रन्थोंका अन्योन्य-सम्बन्ध दोनों एक दूसरेके पूरक हैं।





बौधायनधर्मसूत्र-(३।७)में आरण्यक-प्रन्थोंको ब्राह्मण-प्रन्थ भी कहा गया है। उदाहरणार्थ काण्य माध्यंदिन शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिपद्। इसमें उपनिपद्, आरण्यक तथा ब्राह्मण तीनों सम्मिलित हैं। आरण्यक-प्रन्योमें रहस्यानुभृतिका विशेष प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये इन्हें रहस्य-प्रन्थोकी भी संज्ञा दी जाती है। वानप्रस्थावस्थामें घोर निर्जन जंगलोंमें नित्रास करनेवाले ऋषि-मुनियोंने जिसका गुरुओंसे अय्ययन किया था और अय्यात्मज्ञानका संग्रह जिन प्रन्थोंमें किया, वे ही आरण्यक-प्रन्थ हैं। मुख्यत: वनमें पढ़ाये जाने योग्य होनेसे उनका नाम आरण्यक हुआ—'आरण्य प्रव पाठ्यत्वादारण्यकमितीयते।' जिस प्रकार गृहस्थ-जीवनके कार्योका विश्लेपण ब्राह्मण-ग्रन्थोमें है, उसी प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमवासियोंके लिये यज्ञ, महाव्रत, सत्र आदिका सूक्ष्म विश्लेपण भी है।

इन प्रन्थोमें वर्णाश्रमका भी पूर्ण विकास स्पष्ट हुआ है।
यज्ञानुभृतिकी दार्शनिक व्याख्या आरण्यकोंमें पायी जाती
है। आरण्यकोंमें सकाम कर्मके साथ ही कर्मफलके प्रति
श्रद्धाके भावका अभाव है। खर्गक्षय होनेके कारण सत्,
चित्, आनन्दका मूल स्रोत कर्म-साधनामें नहीं है, विक्कि
ज्ञान-मार्ग ही उसका एकमात्र साधन माना गया है।
आरण्यकोंमें अङ्कारित होकर ज्ञानकर्मका सर्वोच्च सिद्धान्त
उपनिषदोंमे पल्लवित और पुष्पित हुआ है, जो
सदाचारका आधारभूत तत्त्व है।

सदाचारका जो रहस्यात्मक विश्लेषण आरण्यकोंमें मिलता है, वह सर्वथा मौलिक और चिन्तनीय है । ब्राह्मणप्रन्थोंकी तरह आरण्यकोंकी भी संख्या १,१३० ही आनुमानित है, किंतु वर्तमान समयमें थोडेसे ही आरण्यक प्रन्थ प्राप्त हैं, जिनमे ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यक तथा कृष्ण-यजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक अधिक प्रसिद्ध हैं। बृहदारण्यकोप-निपद्में संन्याससम्बन्धी सदाचारका महत्त्वपूर्ण वर्णन है— प्तमेव विदित्वा मुनिर्भवति । पतमेव प्रवाजिनो लोकमिन्छन्तः प्रवजनित । पतद्ध सम वै तत्पूर्वे

विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते । किं प्रजया करिष्यामे येपां नोऽयमात्मायं लोकः । (४।४।२२)

'आत्माको जान लेनेपर सायक मुक्त हो जाता है । ब्रह्मलोककी कामना करनेवाले संन्यास-मार्गपर आते हैं । प्राचीन विद्वान् प्रजाकी इच्छा नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा और लोक ही उन्हें इप्र हैं । सदाचारकी इससे बढ़कर दूसरी कोई युक्ति नहीं है । यह आत्म-संयमका सुन्दर संकेत है, यद्यपि आजका मानव सदाचारकी इन अलैकिक अनुभूतियोंसे नितान्त अनभिज्ञ हो गया है ।

इस तरह ब्राह्मण और आरण्यक-प्रन्थोमें सदाचारका चूडान्त विकास हुआ है। लौकिकतासे परे जो आचरण होता है, वही सदाचार है। यह सदाचार आत्म-कल्याण-का एक प्रशस्त मार्ग है, जिसका अनुगमन करनेपर मानव लौकिकतासे त्राण पा जाता है। सदाचारके अलौकिक सूत्रोसे वेदका भण्डार भरा हुआ है। 'आचार्य देवो भव, मात्रदेवो भव, पित्रदेवो भव' आदि सदाचारकी सूक्तियोके सिवा ध्यानावस्थित होकर ऋषियोने जिन मूक्तोका विन्यास किया है, वे आदर्श ही नहीं, चिन्तनीय एवं अनुकरणीय हैं और ये ही हैं—नासदीयमूक्त, दानमूक्त, श्रद्धासूक्त आदि सम्याचरणके मूल स्तम्भ । पुरुपसूक्त इन सबसे महत्त्वपूर्ण है।

ऋग्वेदमे—'उत देव उत हितं देवा उन्नमथा पुनः' (१०।१३७।१) 'देवो! मुझ पतितको उठाओ,' 'पनो मा निमाम' (१०।१२८।४) मै पापोंसे लिस न हूँ। क्योंकि 'ऋतस्य पन्था न तर्रात दुण्कृतः' (९।७३।६) दुण्कर्मा व्यक्ति सत्यका पथ पार नहीं कर सकते। अतः 'स्वस्ति पन्थामनुचेरम' (५।५१।१५) हम कल्याणकारी पथके पथिक हों हत्यादि।

यजुर्वेदमें — ऋतस्य पंथा प्रेत (७।४५)-सत्यके पथपर चलो, 'इद्महमनृतात् सत्यमुपैमि (१।५) में असत्यसे वचकर सत्यका अनुगामी वनूँ। 'मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे' (वाजस० ३६। १८) हमसव आपसमें मित्रकी दृष्टिसे देखें, इत्यादि सदाचारकी अमूल्य मूक्तियाँ हमें सदाचारकी दिशाकी प्रेरणा दे रही हैं।

अथर्ववेदमें—'मा जीवेभ्यः प्रमदः' (८ । १। ७) प्राणियोंकी उपेक्षा मत करो। 'शतहस्तात् समाहर सहस्रोभ्यश्च संकिर'—सैंकड़ो हाथोंसे धन इक्द्वा करो और हजारों हाथोंसे वॉटो, 'सर्वमेंच शमस्तु नः' (१९।९।१४) हमारे लिये सभी कल्याणकारी हों, इत्यादि सृक्तियोमें भी सदाचारके उपदेश दीप्तमान् हो रहे हैं।

सदाचारके विषयमें ये महत्त्वपूर्ण मन्त्र हैं । वेदोंके अध्ययन-मनन और चिन्तनसे स्पष्ट है कि सदाचार ही अनादिकालसे मानवजीवनका महत्त्वपूर्ण त्रत रहा है । सदाचारसे ही किसी भी जाति या देशकी संस्कृतिका निर्माण होता है । सदाचारके अभावमें संस्कृतिका कोई स्थायित्व नहीं होता । संमारमें एकमात्र भारतीय संस्कृति-की ही अक्षुण्यता रही है; क्योंकि यह सदाचारनिष्ट है।

त्राह्मण और आरण्यक वेटोंक अभिन्न अझ हैं। यही कारण है कि इन प्रन्थोंमें जिन शास्त्रत सदाचारके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया है, वे आज भी मौळिक और अनुकरणीय माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति सदाचारके इन्हीं अपूर्व सिद्धान्तोंसे गृहीत और संदर्भित है।

# ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा

( लेखक—डा॰ श्रीइन्द्रदेविरहिंची आर्य, एम्॰ ए॰ एल्-एल्॰ बी॰, साहित्यरतन, आर॰ एम्॰ पी॰ )

ब्राह्मणग्रन्थोमें सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्रोत हैं. ऐतरेयब्राह्मणका हरिश्वन्द्रोपाख्यान वैदिक साहित्यका अमूल्य रत्न है । इसमें इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, उसका टेक (Refrain) है—'चरैंचेति' 'चरैंचेति'— चलते रहो, बढ़ते रहो, इस उपाख्यानके अनुसार सैंकड़ो क्षियोके रहते हुए भी राजा हरिश्रन्दके कोई संतान न थी । उन्होने पर्वत और नारद इन दो ऋपियोसे इसका उपाय पूछा । देवर्षि नारदने उन्हे वरुणदेवकी आराधना-की सकाह दी। राजाने वरुणकी आराधना की और पुत्र-प्राप्तिपर उससे उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की । इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुणने हरिश्चन्द्रको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया तो उन्होने उत्तर दिया--जवतक शिशुके दाँत नहीं उत्पन्न होते, वह शिशु अमेध्य रहता है, अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा। ( ऐतरेय० ७ । ३३ ।१-२ )

वरुगने बच्चेक दाँत निकारनेगर जब उन्हें पुनः समरण दिलाया, तब हरिश्वन्द्रने कहा—'अभी तो इसके द्वाके ही दाँत निकारों हैं, यह अभी निरा बचा ही हैं। दूधके दाँत गिरकर नये दाँत आ जाने दीजिये, तब यज करहँगा। फिर दाँत निकारनेगर वरुणने कहा—'अब तो बालकके स्थायी दाँत भी निकार आये; अब तो यज्ञ करो।' इसपर हरिश्वन्द्रने कहा—'यह क्षित्रियनुरुगोत्पन बालक है। क्षित्रिय जवतक करच धारण नहीं करता, तबतक किसी यज्ञीय कार्यके लिये उपयुक्त नहीं होता। बस, इसे कवच-शल धारण करनेके योग्य हो जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँग।' वरुणने उत्तर दिया—'बहुत ठीक।' इस प्रकार रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोका हो गया और शलकाच भी धारण करने लगा। तब वरुणने फिर टोका। हरिश्वन्द्रने कहा—'अच्छी बात है। आप कल

पधारें । सब यज्ञीय व्यवस्था हो जायेगी । ( ऐतरेय ० ( ७ । ३३ । १४ )

हरिश्चन्द्रने रोहितको बुळाकर कहा-तुम वरुण-देवकी कृपासे मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिये मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूँगा । किंतु रोहितने यह वात खीकार नहीं की और अपना धनुप-त्राण लेकर वनमें चळा गया । अव वरुणदेवकी शक्तियोंने हिस्थिन्द्रको पकड़ा और वे जलोदर रोगसे प्रस्त हो गये । पिताकी ष्याधिका समाचार जब रोहितने अरण्यमें सुना, तब वह नगरकी ओर चळ पड़ा । पर बीच मार्गमें ही इन्द्र परुषका वेप धारण कर उसके समक्ष प्रकट हर और प्रतिवर्ष उसे एक-एक श्लोकद्वारा उपदेश देते रहे। यह उपदेश पाँच वर्षोमें पूरा हुआ और तवतक रोहित शरण्यमें ही वासकर उनके उपदेशका लाभ उठाता रहा। इन्द्रके पाँच स्ळोकोंका वह उपदेश-गीत इस प्रकार है-श्रीरस्तीति रोहित ग्रश्नम। नानाश्रान्ताय पापो नृपद्वरो जन इन्द्र इचरतः सखा चरैवेति ॥ ( ऐतरेय ब्रा० ७ । ३३ । १५ । १ )

शिहित ! हमने विद्वानोसे सुना है कि श्रमसे यक्तकर चूर हुए विना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त नहीं होती । बैंटे-ठाले पुरुपको पाप धर दवाता है । इन्द्र उसीका मित्र है, जो वरावर चलता रहता है— धक्तकर, निराश होकर बैठ नहीं जाता । इसलिये चलते रहो ।'

षुष्पिण्यो चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलप्रहिः। होरेऽस्य सर्वे पाप्मानः अमेण प्रपथे हताश्चरैवेति ॥ २॥

'जो व्यक्ति चलता रहता है, उसकी षिडिलियाँ (जाँचे) कुछ देती हैं (अन्योंद्वारा सेवा होनी है)। उसका आत्मा मृद्धिगत होकर आरोग्यादि फलका भागी होता है और धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थोमें सतत चलनेवालेके अपराध और पाप थककर सो जाते हैं। अतः चलते ही रहो।

यास्ते भग यासीनस्पोर्जिस्तप्टति तिष्टतः। रोते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति ॥३॥

'वैठनेवालेकी किस्मत वैठ जाती है, उठनेवालेकी उठती, सोनेवालेकी सो जाती और चलनेवालेका माग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है। अतः चलते ही रहो।'

किं शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चर्श्यरेवेति।थाः

'सोनेवाला पुरुप मानो किलयुगमें रहता है, बँगड़ाई लेनेवाला व्यक्ति द्वापरमें पहुँच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेतामे आ जाता है तथा आशा और उत्साहसे भरपूर होकर अपने निश्चित मार्गपर चलनेवालेके सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है। अतः चलते ही रहो।'

चरन् वै मधु विन्दति चरन् खादुमुदुम्बरम्। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैयेति॥ (ऐत०७।३३।१५।५)

'उठकर कमर कसकर चल पड़नेवाले पुरुपको ही मधु मिलता है। निरन्तर चलता हुआ ही खाढिष्ट फलोंका आनन्द प्राप्त करता है; मूर्यदेवको देखो जो सतत चलते रहते हैं, क्षणभर भी आलस्य नहीं करते। इसलिये जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक मार्गके पियकको चाहिये कि बाधाओसे संघर्ष करता हुआ चलता ही रहे, आगे बढता ही रहे।

इस सुन्दर उपदेशमे रोहितको इन्द्रने वरावर चलते रहनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हे किसी ब्रह्मवेत्तासे प्राप्त हुई थी। गीतका मूल उद्देश्य आत्माका उद्वोधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या निःश्रेयस— दोनोंकी उन्नतिके पथिकको बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिये; क्योंकि चलते रहनेका ही नाम जीवन है। ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंटा हो जाता है। बहते हुए शरनेके जलमे ताजगी और जिन्दगी

यह मन्त्र खल्पान्तरसे मनुस्मृति ( ९ । ३०२ )में भी प्राप्त होता है ।

रहती है, प्रवादशीळ पवनमें प्राणींका मंडार रहता है। कोटिश: वपींसे अनन्त आकाशमें निरन्तर चलते हुए तुर्यदेवपर दृष्टि डालिये, वह असंख्य लोक-लोकान्तरींका अमण करता हुआ हमारे द्वारपर आकर हमें निरन्तर उपदेश हे रहा है। वेट भगवान् कहते ईं—- 'खिस्त प्रथामनुनारेम खूर्याचन्द्रमसाविव' अर्थात् कल्याणमार्गपर चलते रहो, चलते रहो—जैसे सूर्य और चन्द्र सदा चलते रहते हैं। ऐतरेय भी कह रहा है—'चरे वेति, चरेवेति।' आत्मा उनका ही वरण करता है जो अपने मार्गमे आगे कदम उठाते वहते जाते हैं। भगवान् उनका कल्याण निश्चित रूपसे ख्र्यं करते हैं।

अन्तमे रोहितको वनमें ही अजीगर्त मुनि अपने तीन पुत्रोके साथ भूग्वसे संतप्त दृष्टिगोचर हुए। रोहितने उनके एक पुत्र शुनःरोपको उन्हें सो गायें देकर पहार्के निये मोट हे लिया । इस्टिन्द्रका यह आरम्भ हुआ । उसके यहाँमें विस्वातित्र होता. जगदिन अध्यर्थः विसप्र तमा और अयान्य उद्गाना वने । गुनःशेपने विस्तागित्रके निर्देशसे 'करण मृतम् अभित्यदिण' प्रजाणित, नानित, सविना और इत्यादि गन्त्रमे वरुण आहि देवोंकी स्तृति और प्रानित की । रसमे वह समस्त वन्धनोंमे गुना हो गया । वरुणंडवने भी संत्रष्ट होकर राजा धरिश्वन्छयो गेगसे मुक्ति प्रधान की । इस प्रकार त्चके, उपदेशने देशें की स्तृति, शर्षना और उपासना तथा यज्ञजी संज्ञुलामे रोहिनका जीवन भी सफल और आनन्दसे परिपूर्ण हो गया । निदान-ऐतरेय ब्रावणका निष्कर्ष यह है कि सहाचारके मार्गण 'चर विति-चर विति' सदा चलते (हना चाहिये ! सदाचारका शांभव महेन हैं।

# श्वति-स्यृति-पुराणींमें यदाचार-हरि

( लेखक—डॉ॰ श्रीसर्वोनन्दजी पाठक, एम्॰ ए॰, पी एच्॰ डी॰ ( র্য ), डी॰ হিছ্॰ )

मनुका आदेश है कि वेट तथा स्पृति-वाकायमें प्रतिपादित अपने विहित कर्मोमें धर्ममुळक सदाचारका निरालस्यभावसे पालन करना चाहिये । इस सदाचारके पालनसे ऐहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याणकी प्राप्ति होती है । उनका यह आदेश त्रिश्वके अशेप सम्प्रदायोमें किसी-न-किसी रूपमे अनुसृत होता है। विश्वमे कोई भी ऐसा आस्तिक सम्प्रदाय नहीं है जिसमे सदाचारको अनुपादेय माना जाता हो--चाहे वह सम्प्रदाय जैन हो, बौद्ध हो, सिक्ख हो, पारसी हो, ईसाई हो या मुस्लिम आदि जो भी हो । सदाचारकी आदर्शस्त्रपसे प्रायः सर्वत्र अधिमान्यता है । वह नीति या प्रवृत्ति जो जीवाव्याके तमसुसे ज्योतिकी ओर या मृत्युसे अमृतकी ओर और संसारसे ब्रह्मकी ओर गगन करनेम मूक प्रेरक हो, सदाचार है । पडड़ नेड, अभेप स्मृतियाँ, पुराण, जैन सृत्राह, नीट त्रिपिटक, श्येरता, गुरुप्रस्थ साहेब, बाइबिल एवं कुरान-शरीप आदि विक्षण समन्त आस्तिक बाज्यय निष्कृष्ट आदर्शस्यपे सदाचारकी ही शिक्षा देते हैं और निद्वपरीन बदाचार या द्रग्नारकी परियाच्य बनळाते हैं। क्या भारतीय या अन्य, सभी सम्प्रदाय अन्तःकरणसे असदाचारकी उपेका करते हैं।

अपरा एवं परा दोनो विद्याओद्वारा भी सदाचरणका ही निर्देश है । अपरा विद्या निर्गुण परम्नत्त्वके साथ-साथ यज्ञानुष्टान आदि विहित कर्मकल्टापोंके द्वारा सगुण परमेश्वर या स्वर्गादि पुण्यलोकोकी प्राप्तिमे सहायिका है और परा विद्या—उपनिपद्, गीता आदि—निर्गुण, निरञ्जन, अक्षर-नत्त्वके साच संयोग करा देती है । धर्म और सदाचार—दोनो एक दूसरेके पर्यायंवाचक शब्द

हैं। धर्म सदाचार है और सदाचार धर्म है; दोनों परस्परमें अभिनार्थक हैं। मनुके अनुसार धर्मके चार लक्षण हैं। उनमें सदाचार अन्यतम है। सदाचारके पालनसे श्रौत-स्मार्त-धर्मका पालन स्वयमेव हो जाता है और श्रुति, स्मृति आदि सच्छास्त्रोंमे निष्णात होनेपर भी यदि मनुष्य व्यवहारत: सदाचारी नहीं हुआ तो अज ही है। विश्वके धर्मोंका मूल उद्गम वेद ही है। वेदके ही सिद्धान्तोका प्रतिपादन प्रकारान्तरसे सर्वत्र हुआ है। जो सिद्धान्त वेदमे विहित हैं, वे ही विश्वके दूसरे साहित्योंमें भी है और जो वेदमे नहीं हैं, वे किसी भी साहित्यमें नहीं हैं। समस्त धर्म वेदमुलक हैं।

वेद और सद्चार—एकान्त जितेन्द्रिय एवं मनोजयी ऋषि-मुनियों अशितगोचर होने के कारण वेद 'श्रुति' शब्दसे अभिहित होता है। 'विद् ज्ञाने'—धातुसे निष्यत्र होने के कारण वेद खयं भी ज्ञानका पर्यायी है। वेद ज्ञान है और ज्ञान वेद है। एक ही तत्त्वके दो रूप हैं। पुन: वेदोक्त सिद्धान्तों के स्मरणके कारण धर्मशास्त्रका नाम स्मृति है। आत्महितेषी पुरुपोक्ते लिये स्मार्त आदेश सदा स्मरणीय हैं। ये दोनो शास्त्रपतिकृत्व तर्कके योग्य नहीं हैं, क्यों कि इन श्रुति-स्मृतियों से ही धर्मकी प्रादुर्भूति हुई है। इस शास्त्रद्वयमें कहीं भी अधर्मकी विधेयता खनुमोदित नहीं हुई है। अधर्म ही असदाचार है।

वैदिक साहित्यमे पराविद्यासम्बन्धी सिद्धान्तका मी यत्र-तत्र दर्शन होता है। ताण्डयत्राह्मण (४।४।३) के अनुसार वाक्रूप एकाक्षर अर्थात् रान्द-मद्धा ही सृष्टिमें सर्वप्रथम प्रकट हुआ। यह वाग्देवी 'ऋतसर्व' की प्रथमजा है। यह वाक्र् वेदो—अनन्त ज्ञान-विज्ञानकी माता और अमृतकी नामि है। वहाँ प्रार्थना की गयी है कि यह प्रसन्न होती हुई हमारे वाग्-यज्ञ अर्थात्

यज्ञवेदीपर पधारे और इसे निर्विव्न सफल करनेके लिये हमारी वन्दना सुने—'देवी खुहवा मेऽरतु।' (नैत्तिरीय ब्राह्म २ ८ । ८ )

सदाचार और दीर्घायुष्य—सदाचारके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है, अभिलिपत संतान (पुत्र-पौत्रादि) को प्राप्त करता है, अक्षय धन-सम्पत्ति पाता है । सदा-चरण सभी अनिष्ठ लक्षणोको नष्ट कर देता है । यदि मनुष्य वर्ण, विद्या, विभवादि समस्त सल्लक्षणोसे रहित होकर भी सदाचारगुणसे सम्पन्न है तो वह शास्त्रोके अनुसार सौ वर्षोकी आयु प्राप्त करता है । (मनु ४ । १५६, १५८ ) किंतु तिद्वपरीत अर्थात् दुराचारी मनुष्य वर्ण, विद्या, विभव, सौन्दर्यादि सुलक्षणोसे सम्पन्न होनेपर भी समाजमे निन्दाका पात्र बनता है । वह विविध दु:खभागी, रोगप्रस्त एव अल्पायु हो जाता है ।\*

जो सदाचारशील मनुष्य चौबीस, चौबालीस अथवा अड़तालीस वर्गोतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए यज्ञादि-का अनुष्ठान करते हैं, वे नीरोग रहते हुए सौ वर्य-पर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक होते हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अवीन होती है। महिदास (या महीधर) नामक एक ब्रह्मोपासक ज्ञानी हो गये है, जो कई सो वर्गोतक जीवित रहे। अतः जो चिरजीवी होना चाहते हैं, उन्हे ब्रह्मज्ञानरूप उपासना करनी चाहिये। दीर्घायुष्य सदाचारका अन्यतम फल है।

पुराण और सदाचार—सदाचारोक आचरण करनेसे इहलोक और परलोक—दोनो जगह पतनका सामना नहीं करना पड़ता। सदाचारी पुरुष दोनों लोकोमे विजयी होते हैं। पुराणके अनुसार 'सत्' शब्दका अर्घ साधु है कीर साधु वही है, जो दोषरिहत हो। उस साधु पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको सदाचार कहते है। सदाचारी बुद्धिमान् पुरुषको खस्थ चित्तसे बाह्ममुहूर्तमे जगकर अपने धर्म तथा धर्माविरोधी अर्थका

क्ष दुराचारो हि पुरुपो होके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥

<sup>(</sup> गन्व ४ । १५७)

चिन्तन करना चाहिये तथा जिसमें धर्म और अर्थकी क्षिति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके छिये धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना चाहिये। धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोक्षा त्याग कर देना चाहिये। ऐसे धर्मका भी आचरण नहीं करना चाहिये, जो उत्तरकालमं दुःखमय अथवा समाजविरुद्ध सिद्ध हो। नित्य कर्मोके सम्पादनके लिये नदी, तडाग, पर्वतीय झरनोमें अथवा कुएँसे जल खींचकर उसके पासकी भूमिपर स्नान करना चाहिये।

तर्पणरूप सदाचार—स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋपिगण और पितृगणका तर्पण भी अवस्य करना चाहिये । तर्पणकालमें देव ऋषि प्रजापति तथा पितृगण और पितामहोकी तृप्तिके लिये तीन-तीन वार जल छोड़ना चाहिये । इसी प्रकार प्रिपतामहोको संतुष्टकर मातामह ( नाना ) और उनके पिता प्रमातामह (परनाना) तथा उनके पिता ( ऋद्र प्रमातामह )को भी सावधानतापूर्वक पितृतीर्थसे जल्दान करना चाहिये । इसके साथ ही माता, मातामही, प्रमातामही, गुरु, गुरुपत्नी, मामा, मित्र, राजा और इच्छानुसार अभिलपित अन्य सम्बन्धीके लिये भी जलदान कारना चाहिये । तटनु देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यका, सिद्ध, कूप्माण्ड, पृञ्ज, पृक्षी, जलचर, खलचर, वायुभक्षक आदि—सभी प्रकारके जीवोंको तृप्त करना चाहिये । नरकोमें यातना मोगनेवाले प्राणियोंको, वन्धु एवं अवन्धुओंको, जन्मान्तरके वन्युओंको और धुधा-तृष्णासे व्याकुळ जीवोंको तिछोदक देकर तृप्त करना चाहिये। तर्पण सद्भावका सदाचरण है।

खितिथि-सत्कार—गृहस्थके ढिये अतिथि-पूजनका भी आदेश है। यदि कोई अतिथि घरमें आ जाय और उसका आतिथ्य खागन न किया जाय तो वह अतिथि पाप देका और नदाचरित पुण्य लेकर लीट जाता है। उस आग्न सतिथिकों साधारण पुरुपमात्र न समझना चाहिये; क्योंकि धाता, प्रजापित, इन्द्र, अग्नि, वसुगण और अर्थमा—ये समस्त देवगण अतिथिमें प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यको सदा अतिथि-पृजाके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जो पुरुप अतिथिको भोजन करागे विना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। गृहस्थाश्रमके पुरुपके लिये दोनो समय संध्यावन्दन तथा अग्निहोत्रादिकर्मके साथ नित्यप्रति देवता, गो, ब्राह्मण, निद्यण, वयोग्रद्ध पुरुप तथा आचार्यकी प्जाको करना अनिवार्य है। इसी प्रकार विष्णुपुराणमं आम्युदियक आदि अनुष्टेय विविध श्राद्धोका. विविध विधि-विधानोंके साथ साङ्गोपाङ्ग विवेचन हुआ है। श्राद्धकर्ममें विहित-अग्निहित वस्तुओंके साथ पात्रापात्रका भी पूर्ण विचार है। उन्हें उनी प्रकार आचरित करना चाहिये। श्राद्ध श्रद्धाका सदाचार है।

वर्णधर्म—चातुर्वर्ण्यकी सृष्टिके पश्चात् उन वर्णिके लिये विहित कर्माका विधान किया गया है; यथा-ब्राह्मणका कर्तव्य है कि वह दान, यजन और खाव्याय करे तथा वृत्तिके क्रिये थन्योसे यज्ञानुष्टान कराये, पढ़ाये और न्यायानुसार प्रतिप्राही वने । क्षत्रियको उचित है कि वह त्राक्षणोको यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान और सच्छास्रोंका अध्ययन करे । शस्त्र-धारण हौर पृथ्वीका पालन उसका उत्तम कर्त्तव्यकर्म है । लोकपितामह ब्रह्माने वैश्यके लिये पशुपालन, वाणिज्य और कृपि-ये तीन कर्म आजीविकाके रूपमें वतराये । अध्ययन, यज्ञ और दान आदि कर्म भी उस (वैस्य)-के छिये विष्टित हैं। शूद्रके कर्तव्यमें द्विजातियों की प्रयोजनसिद्धिमें यथोचित सहयोगरूप कर्म विवेय कहा गपा है । उसीसे शूद्र अपना पाळन-पोषण करे अथवा वस्तुओंके क्रय-विक्रय तथा शिल्प कमेंसे निर्वाह करे एवं गासणोंकी रक्षा करे । वर्णवमोंकी उपादेयतामें कहा गया है कि इनके स्मरणमात्रसे भी मनुष्य अपने पापपुद्धसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकारके शास्त्र-विहित वर्ण-वर्म सदाचारके ही रूप हैं, जिनका यथोचित पालन होना चाहिन ।

## मनुस्भृतिका सदाचार-दर्शन

( लेखक--श्रीअन्पकुमारजी एम्० ए० )

राजर्षि मनुस्मृत भृगुप्रोक्त 'मनुसंहिता' प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विश्व-विधि-साहित्यकी अमूल्य निधि है । इसमे सभी वर्णाश्रमोके प्रत्येक क्षेत्रसे सम्बद्ध विधि-निपेधोंका वर्णन मिलता है । अतः इसमें सदाचारका वर्णन होना खाभाविक है। 'सदाचार' शब्दका सीधा-सादा अर्थ है---'अच्छा आचरण' । सदाचारी व्यक्ति देवता या संत कहळाता है और इसके विपरीत दुराचारी व्यक्ति दुष्ट या 'दानव'की संज्ञा पाता है। सदाचारी सुकर्मी और दूराचारी कुकर्मी कहलाता है। मनस्मृतिमे सर्वत्र सदाचारकी ही वाते हैं। ध्यानसे देखा जाय तो इसके दूसरे अध्यायमें ब्रह्मचारीके सदाचार, इसे ५ अध्यायोमे गृहस्थके, ६ अध्यायमे वानप्रस्थ एवं संन्यासीके, ७-८ अ०में राजाके तथा ५ एवं ९,१० अ०में क्रियो तथा विप्रकीर्ण, वर्ग-जाति आदिके सदाचार निर्दिष्ट हैं। यहाँ उनका अत्यन्त संक्षेपमें ही उल्लेख किया जा रहा है।

व्रह्मचारी या विद्यार्थीका सदाचार इह्मारम्भेऽवसाने च पादौव्राह्मौ गुरोः सदा। संहत्य हस्तावध्येयंस हि व्रह्माअलिः स्पृतः॥ (२।७१)

'शिष्यको चाहिये कि वह वेदपाठके पूर्व तथा पश्चात् भी नित्य श्रद्धा-भक्तियुक्त चित्तसे गुरुके चरणोंका सादर स्पर्श कर प्रणाम करे और तत्पश्चात् दोनों हाथोंको जोड़कर धान्ययन करे । इसीका नाम प्रद्धाराज्ञि है ।' ज्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपलंश्रद्धणं ग्रुपोः । स्वयेत स्वयःस्प्रष्टक्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ (वही २। ७२)

'नित्य ही व्यस्त हाथोंसे गुरुके चरणोको रपर्श करे । इस प्रकार वाये हाथसे गुरुके वाये पैर तथा दाहिने हाथसे दाहिने पैरका स्पर्श करे ।' प्रतिश्रवणसम्भापे शयानो न समाचरेत्। नासीनो न च भुञ्जानो नातिष्ठन पराङ्मुखः॥ (वही २ । १९५)

'लेटे हुए, बैटे हुए, भोजन करते हुए अथवा गुरुकी ओर पीठ किये हुए खड़े-वैटे गुरुकी आज्ञाका सुनना या वार्तालाप करना ब्रह्मचारीके योग्य नहीं।'

#### गुरुका सदाचार

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्। वाक् चैव मधुरा रलक्ष्णाप्रयोज्या धर्मामेच्छता॥ (वहो २ । १५९)

शिष्यों हितके हेनु किया हुआ अनुशासन सर्वथा हिंसाशून्य होना चाहिये। धार्मिक गुरुओका धर्म है कि शिष्योंसे प्रेमपूर्वक कोमल वचन बोले। गुरुका यह कर्तव्य है कि वह नित्य निरालस्य होकर सगुदिन समयपर शिष्यको पढ़नेकी आज्ञा प्रदान करे और पाठकी समाप्तिपर 'अलम्'—'अव बस करो' इस प्रकार कहकर पढ़ाना स्थिति करे। (मनु २। ७३)

#### ब्राह्मणके लिये सदाचार

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन। सजिह्यामराञं शुद्धां जीवेद् ब्राह्मण जीविकाम्॥ (वही ४।११)

'ब्राह्मणका कर्तव्य है कि वह अपनी जीविकाके हेतु कोकहत्त-(मिथ्या, किंतु प्रिय भाषण-)सा कुत्सित कार्य कदापि न करे । अपनी मिथ्या बड़ाई, दम्भ (घमण्ड) सथा कपट-व्यवहार (सूद खाने)को परित्यागकर वह सात्त्विक एवं छुद्ध धृत्ति (धाजीविका) धारणकर ही अपना जीवननिर्वाह करे । ब्राह्मणको चाहिये कि वह नृत्य या गायनकी जीविकासे तथा शास्त-विरुद्ध (अनधिकारीको यज्ञ कराने आदिके) कर्मसे सम्पत्ति संचय न करे । इसी प्रकार किसी पापीसे भी धंन लेकर कदापि संप्रह नहीं करे। चाहे अपने पास धन हो अथवा न भी हो। ( मनु० १ । १५ )

स्त्रियोंके सदाचार और फल नास्ति छीणां पृथग् यज्ञोन व्रतंनाप्युपोपणम्। पति ग्रुश्चपते येन तेन स्वर्गे महीयते॥ (मनु०५।१५५)

'धर्मशास्त्रमें सियोके हेतु न तो पृथक् कोई यज्ञ निर्दिष्ट है, न व्रत और न उपवास ही विहित है । उनको तो केवल अपने पितदेवकी शुश्रूपा (सेवा) से ही इन मयका फल अर्थात् स्वर्ग प्राप्त हो जाता है।' 'जो सती नारी अपने पितदेवके प्रतिकृल मन, वचन तया कर्मसे भी कभी आचरण नहीं करती, वह पित-लोकमे जाकर पुनः अपने उसी पितको प्राप्त करती है और इस लोकमे पितवता कहलाकर लोगोंमें पूजनीय होती है।' (मनु० '१। १६५।)

सबके लिये सामान्य सदाचार नारंतुदः स्यादानोंऽपि न परद्रोहकर्मधीः। ययास्योद्विजनेबाचानास्रोक्यांतासुदीरयेत् ॥ (वही०२।१६१)

, 'मनुप्यका कर्तव्य है कि दुःखी अवस्थामे भी वह यथासम्भव किसीको मर्मभेटी कड़वी वाणीसे उसका हृदय न दुखाये. किसीको मर्मभेटी कड़वी वाणीसे उसका हृदय न दुखाये. किसीको अकारण देप-भाव न रक्खे तथा उद्देजक वात कहकर किसीका मन उद्दिग्न न करे।' साथ ही वह 'ऋित्वक्, पुरोहित, आचार्य, मातुल (मामा), अतिथि, मृत्य (दास), वाल, वृद्ध, रुग्ण, वैद्य, दामाद, सम्बन्धी तथा माताके कुलके लोगोंके साथ, माता, पिता, भगिनी, बहू, भ्राता, पुत्र, पुत्री, स्त्री एवं दास-दासियोके सङ्ग भी कभी किसी प्रकारका कलह न उपस्थित होने दे।' (मनु० ४। १७९-८०।)

#### राजाका सदाचार

झात्रणान् पर्युपासीत पातस्त्थाय पार्थिवः। त्रेविचबुद्धान् विदुपस्तिष्ठेन् तेपां च शासने॥ - (वही०७।३७) 'राजाका कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन प्रातः काल उटकार तीनों वेदोंके ज्ञाता, नीतिशास्त्रविशास्त्र विद्वान् ब्राह्मणोंके पास जाकर परामर्श करे एवं उनकी आजाके अनुकूल राज्यका शासन कार्य किया करे ।' 'विनय तथा शील्युक्त भी वह राजा 'सर्वटा द्विजश्रेष्टोसे विनय एवं शील्की शिक्षा प्रहण किया करे; क्योंकि जो राजा विनयशील होता है, वह कभी नाशको नहीं प्राप्त होता ।' (मनु० ७ । ३९)

यहाँ विस्तार-भयके कारण संक्षेपमें कुछ थोड़ेसे सदाचारका वर्णन किया गया है। अतः यह भ्रम न उत्पन्न होना चाहिये कि इन वर्णनोंसे स्मृत्युक्त सम्पूर्ण सदाचारके वर्णनकी इतिश्री हो गयी। इसके छिये तो वस्तुतः मनु तथा आजकी प्राप्त प्रायः एक सौ स्मृतियों तथा इसपर आधृत सभी संकड़ों निवन्ध प्रन्थोका भी आलोकन-पर्यवेक्षण अवश्य करना चाहिये; क्योंकि इन सभीका प्रमुख वर्ण्य विषय सदाचार ही है।

#### सदाचारका महत्त्व

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् नियद्धं स्वेषु कर्मपु । धर्ममूळं निषेवेन सदाचारमतन्द्रितः॥ (वही०४।१५५)

'वेद तथा स्मृतिकथित जो सदाचार है, जो अपने निजके कर्ममे भली-भाँति निव्द है तथा जो धर्मकी जड़ है, उस सदाचारका सदैव निरालस होकर प्रतिपालन करना चाहिये।' क्योंकि, सदाचारमे तत्पर रहनेसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, सदाचारसे ही सकल मनोरथ सफल होते हैं, स्दाचारसे ही अतुल सम्पत्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार कुलक्क्षणोंसे उत्पन्न हुए अरिष्ठको भी सदाचार नष्ट कर देता है।' अतः सर्वात्मना सदाचारके पालनका प्रयत्न करना चाहिये। ( वही ४। १५६)

## यनुस्त्रतिप्रतिपादित सदाचार

( लेखक--आचार्य प० श्रीविश्वम्भरजी द्विवेदी )

श्रुतिस्मृती ममैदाहो यक्त उल्लब्ब्य वर्तते । आहाच्छेदी मस द्वेपी मङ्गकोऽपि न वैष्णवः ॥

'वाधूळस्मृति' (१। ४१५)के—'श्रुति और स्मृति खयं मेरी ही आज्ञाएँ हैं, इनका उछद्वन करनेवाला न तो मेरा भक्त ही है और नवैण्णव कहळाने योग्य है'— इस भगवद्वचनके अनुसार श्रुतिस्मृतिको साक्षात् भगवद्वचन ही कहा गया है। मनुकी प्रशंसा करती हुई साक्षात् श्रुति भी कहती है—

यहै मनुरवदत् तद् भेपजम्। (तैतिरीय छ॰)

यह सर्वथा वेदमूलक किं वा वेदानुगामिनी स्मृति है। यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः। स्र सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वशानमयो हि सः॥ (मनु०२।७)

चृह्स्पतिने तो यहाँतक कहा है कि 'मनुस्पृतिके विपरीत कमीदिका प्रतिपादन करनेवाली स्पृति श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि वेदार्थके अनुसार रचित होनेके कारण मनुस्पृतिकी ही प्रधानता है।'

मनुस्मृतिविरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । देदार्थोपनिवद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ॥

मनुस्मृतिकी इस प्रकार महत्ता एवं प्रामाणिकताको जान लेनेके बाद उसमें प्रतिपादित शाश्वत सदानारकी प्रामाणिकता एवं उपयोगिताके विषयमें हमें लेशमात्र भी संशय नहीं रह जाता । मनुस्मृतिका सदानार असंदिग्ध रूपसे मानव-जीवनको क्रमशः उसके स्वभावानुरूप स्तरोपर ले जाते हुए अन्तमे मोक्षपदमें पहुँचा देता है, जो हमारे जीवनका अन्तिम लक्ष्य है ।

#### सदाचारका लक्षण

मनुके अनुसार राग और द्वेपसे रहित जिस मार्गपर धार्मिक श्रेष्ट विद्वान् एकमत होकर चलते हों, वही सदाचार है। श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्निवद्धं स्वेपु कर्मस् । धर्मभूलं निपेवेत सदाचारमनन्द्रितः॥ (४।१५५)

### शदाचार और व्यवहार

हमारे लोक-जीवनका अनुभव हमें वताता है कि व्यवहारके प्रत्येक पगपर सदाचार और शिष्टाचारकी आवश्यकता है। जहाँ हमने व्यवहारमें सदाचारका ही सहारा ढीला किया अथवा उसे छोड़ दिया, तत्काल वहीं पतन हो गया! सामाजिक जीवनकी सफलता खतरेमें पड़ जाती है। यहाँतक कि उच्चकोटिके विद्वान् अथवा प्रचुर धनसे सम्पन्न व्यक्तिको भी सदाचार-विहीन व्यवहारके लिये समाज क्षमादान नहीं देता। इस सदाचारके बिना सामाजिक व्यवस्था ही भग्न होने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्य लक्षणोंसे हीन होनेपर भी सदाचारी होता है, वह कल्याण प्राप्त कर लेता है। उदाहरणके लिये विद्वानोंके मतुमें प्रिय वचन बोलना, वाणीहारा सामाजिक शिष्टाचारका पालन, वाचिक सदाचार है। प्रिय वचन बोलनेमे कोई गरीवी भी नहीं आती; क्योंकि कुछ खर्च तो करना नहीं है—

प्रियवाष्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तन्यं वचने का दरिद्रता॥ (चाणक्यनीति १६। १७)

इसपर भी यदि कोई व्यक्ति खभावत: दुरिभमानी होनेसे ' अथवा प्रिय वचनको सब जगह चाटुकारी अथवा चापछ्सी-का नाम देकर उसे ठुकरा देता है और सदा सबसे कठोर वचन ही बोळता है तो इस अशिष्टाचार अथवा वाचिक दुराचारका समाजमे उसे कठोर दण्ड भी भुगतना पडता है ।

सामाजिक अव्यवस्था एव सामाजिक दुर्व्यवस्थासे बचनेके लिये ही भगवान् मनुने न केवर्ल सम्पूर्ण मानव- जीवनका अपित उसके समग्र व्यवहारका भी देश, काल, व्यवस्था, गुण, कर्म तथा परिस्थितिके अनुसार वर्गीकरण कर दिया है और प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक स्तरके लोगों-के लिये नैतिक अनुशासनसे नियन्त्रित आचारकी व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार सत्य-भाषण, हितकर-भाषण, गुरुजनोंका आदर, परिवारके प्रति व्यवहार, पड़ोसके प्रति न्यवहार, सर्वसाधारणके प्रति न्यवहार, वालकौ एवं नारियोंके प्रति व्यवहार इत्यादि-ऐसे अनेक व्यवहार हैं, जिनके लिये हमारे वाचिक, मानसिक और शारीरिक सदाचारकी आवश्यकता है; क्योंकि इसी सदाचारकी शुगिकापर हमारे सभी सामाजिक सम्बन्ध ध्यर हैं । समाज सम्बन्धोंका जाल है । अतः उस जालके ताने-वानेकी रक्षाके लिये हमें अपने प्रत्येक व्यवहारको सटाचारके करघेसे सँभाले रखना होगाः भन्यथा वह सम्बन्धोंके जालसे बना समाज विखरकर छिन-भिन हो जायगा । वेद, तदनुसारिणी स्मृति, व्रह्मण्यता आदि तेरह प्रकारके शीछ, राग-द्वेष-रून्यता, महात्माओंका आचरण और अपने मनकी प्रसन्ता-ये सब धर्मके मूल हैं।

राजिप मनु साक्षात्-धर्मका प्रमाण वेद मानकर 'काल'को उसका निर्देशक मानते हैं । आशय यह है कि वेडोंकी अपौरुवेयता एवं धर्मका प्रमापक होना और धर्मका वेदमूलक होकर सदाचारका आधार वनना—ये दोनों कालतत्त्व सापेक्ष हैं । अर्थात् इन दोनोंका साक्षी कालतत्त्व ही है । इसलिये राजिप मनुने कहा है कि सत्ययुगमें धर्म चतुष्पाद (चार पैरोंवाला) था अतः अधर्मके द्वारा कोई भी विद्या या धन आदिकी प्राप्ति नहीं करता था—सभी धर्माचरणरत थे ।

चतुष्पात् सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान् प्रति वर्तते॥ (मनु०१।८१) अन्य युर्गोर्मे सत्ययुगके विपरीत परिस्थितियोंका भाविर्माव होनेपर धर्मके पूर्वोक्त पादों (चरणों) का हास भी होता गया। यथा—

इतरेण्यागमाद् धर्मः पावरास्त्ववरोपितः । चौरिकानृतमायाभिधर्मश्चापैति पादराः॥ (वही १ । ८२)

मनुके अनुसार कालतत्त्वके इस साक्यका मूल रहस्य यही है कि यद्यपि धर्मका नारा तो कभी नहीं होता, किंतु भिन-भिन्न युगोंके अनुसार उसमें हास और विकास अवश्य होते रहते हैं । साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि धर्म जिस-जिस स्थान, काल अथवा वस्तुको छोड़कर हटता जाता है, उन सबमें अधर्म अपना अधिकार करता चलता है। थाज हम युगधर्मके नामपर जो वार्मिक हास देखते हैं, उसका संकेत भगवान् मनुकी कल्पनामें आजसे राताब्दियों पूर्व ही विद्यमान था।

युगके धनुसार धर्मके हास-विकासको मानते हुए भी मनु, 'आचार' पर अत्यधिक वळ देते हैं। उनका मत है कि धर्मकी गति यद्यपि अति तीव, गन्भीर तथा अखण्ड होती है, मानव साधारणतया उसके साथ अनुपद चलनेमें असमर्थ-सा रहता है, तथापि वह यदि अपने वर्ण और आश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारका पाळन करे, तो धर्मके तथोक्त हास और विकाससे उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। इसलिये वे आत्मवान्के लिये आचारको धर्मसे भी अधिक परम धर्म मानते हैं । (१।१०८) आत्मवान् शब्दका अर्थ जितेन्द्रिय है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, ऐसा आचार-भ्रष्ट द्विज वेदके फल्से विच्चतं रह जाता है (१।१०९)। इस प्रकार आचारसे धर्मलाभ देखकर महर्षियोंने तपस्याके श्रेष्ठ मूल आचारका ग्रहण किया है ( १ | ११० ) । वैसे धर्म या आचारमे विप्रतिपत्ति प्रतीत होनेपर श्रुति ही शरण है। (२।१३)

### सदाचार तथा अर्थ और काम

मासणके ळिये निर्देष्ट धृति, धी, विद्या आदि धर्मके दस अङ्गोंमें शौचका भी एक स्थान है। (मनु० ६। ९२ के) शौचसे तात्पर्य ईमानदारी अथवा भावनामूळक शुद्धतासे है। इस शुचिता (ईमानदारी) की आवस्यकता सामान्यतः जीवनके प्रत्येक पगपर ही है, परंतु अर्थ और काम (विपयभोग) के संदर्भमें इसका सर्वाधिक महत्त्व है। शुचिताके विना अर्थ और काम सदाचारके अङ्ग नहीं वन सकते। यही कारण है कि भगवान् मनु सव प्रकारकी शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (अर्थशौच) को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्। योऽर्थे ग्रुचिर्हि सग्रुचिर्न मृद्वारिग्रुचिः ग्रुचिः॥ (मनु०५।१०६, विष्णुष० सू० २२।८९, याज्ञ०३।३२)

'सब शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि ( न्यायोपार्जित धनका होना ) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है । जो धनमें शुद्ध है, अर्थात् जिसने अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया है, वही पूर्ण शुद्ध है । जो केवल मिट्टी, जल आदिसे शुद्ध है, परंतु धनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात् अन्याय अथवा बेईमानीसे, जिसने किसीका धन ले लिया है वह शुद्ध नहीं है ।' इस प्रकार सदाचारसे अर्थका सम्बन्ध न केवल मनु, याज्ञवल्क्यादिने ही खीकार किया है, अपितु भगवान् व्यासने भी इसकी ओर संकेत किया है; क्योंकि अर्थ-शोच ही आगे चलकर अपरिप्रहका रूप ले लेता है—

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्। अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहॅति॥ (श्रीमद्रा०७।१४।८)

'जितनेसे अपना पेट भर जाये, बस उतनेपर ही अपना अधिकार है, इससे अधिकपर जो अपनेपनका' अभिमान करता है, वह चोर है, और वह दण्डके योग्य है ।' यह अपरिम्नहका आधार है। आजकल अर्थ-पुरुषार्थप्रधान इस युगमें अर्थके कारण जो वेकारी,

स० अं० १४---

मँहगाई और गरीबी आदि अनेक अनर्थ समाजको पीड़ित कर रहे हैं, उससे वचनेके लिये मन्यादि- प्रतिपादित अर्थ-शौचकी नितान्त आवश्यकता है । इससे श्रम और योग्यताके अनुकूछ समाजमें धनका समान वितरण होगा तथा अतिरिक्त पूँजी राष्ट्रिय योजनाओमें विनियुक्त होकर 'वहुजनहिताय' और 'वहुजनसुखाय'मे परिर्वतन हो सकती है । इन्द्रियजयके अभ्यासके लिये मनुने अत्यन्त सावधानीसे सदाचारपाळनका उपदेश किया है—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोपमृच्छत्यसंशयम्। संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति॥ (मनु०२।९३)

वे यहाँतक कहते हैं कि हमे इस कामसम्बन्धी सदाचारके पालनके लिये कभी माँ-वहन अथवा प्रत्रीके साथ भी एकान्तमें नहीं रहना चाहिये; क्योंकि यह इन्द्रियोंका समूह कभी-कभी विद्वान् (समझदार)को भी आकृष्ट कर लेता है।

मात्रा खस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्। यळवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्पति॥ (२।२१५)

महाभारतकारने भी धर्मके प्रवृत्ति-लक्षण और निवृत्ति-लक्षण दो मेद कहकर प्रवृत्ति-लक्षण धर्मके अन्तर्गत अर्थार्जन, अर्थविभाजन तथा अर्थके विनियोगमें एक अत्यन्त हितकर प्रेरणा दी है और अन्तमें यह भी कहा है कि अर्थ और कामको धर्मानुकृल बनाकर ही उनका सेवन करना हितकर है। यदि अर्थ और काम क्रमशः लोभ और मोहके अनुगामी हो तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिये। जो विद्वान् सर्वदा और सर्वथा निश्चयात्मक रूपसे अर्थ और कामको वर्मानुकृल ही बनाकर खीकार करते है, केवल उन्होंसे अर्थ और कामसे सम्बन्धन ग्रुद्धता एवं सदाचारके सम्बन्धमें पूछना चाहिये और वे लोग जो परामर्श दें, उसीका आचरण करना चाहिये और वे लोग जो परामर्श दें, उसीका आचरण करना चाहिये। लोकिक जीवनके व्यवहारमे अर्थ और काम प्रत्यक्ष

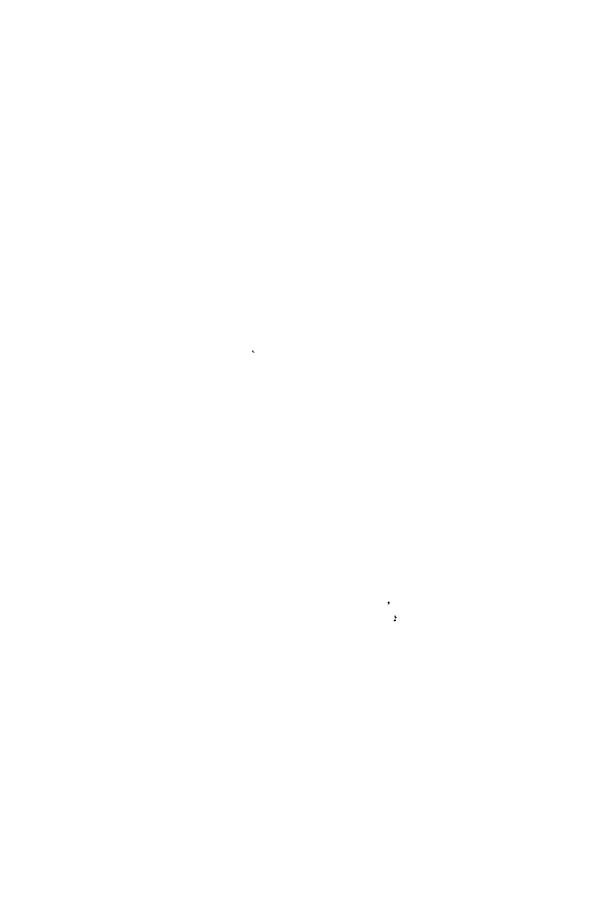



गुरुसेवा—ये मोक्षसाधक श्रेष्ठ छः कर्म हैं, तथापि इन शुभ कर्मों (सदाचारो) में भी मानवके लिये एक सर्वाधिक श्रेयस्कर कर्म है, जिसके लिये ही समग्र सदाचार अथवा शुभकर्म किये जाते हैं। वह सर्वाधिक श्रेयस्कर कर्म है—ब्रह्मज्ञानमूलक मोक्ष'—

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानिमिन्द्रियाणां च संयमः। श्रिह्सा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम्॥ सर्वेपामपि चैतेपां शुभानामिह कर्मणाम्। किचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति॥ सर्वेपामपि चैतेपामात्मज्ञानं परं स्मृतम्। तद्ध्यप्रयं सर्वेविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥ (मनु०१२।८३-८५) इस प्रकार सम्पूर्ण वेदोक्त एवं स्मृत्युक्त सदाचार मोक्षरूप साध्य (फल)की प्राप्तिका साधन ही कहा जाना चाहिये । सदाचारके द्वारा हमें अपने मन, वाणी और शरीरपर कोई ऐसा विवेकपूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये, जिससे कि हम सामाजिक जीवनमें घुलमिलकर भी त्रिदण्डी (संन्यासी)के समान राग-हेपसे शून्य रहते हुए सर्वभूत-हितैपी तथा सर्व-हितकारी वन सर्के । सदाचारका सर्वोक्तम फल यही है कि समाजके सभी लोग सुखी, खस्थ एवं कल्याणदर्शी वन सके—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि परयन्तुमा कश्चिद् दुःखमाग् भवेत्॥

## श्रीराम-कथामें सदाचार-दर्शन

( ले॰—श्रीविन्देश्वरीप्रसादजी सिंह, एम्॰ ए॰ )

'सदाचार एवं सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुपोंकी कसौटी है । श्रेष्ठ पुरुप जो वर्ताव या व्यवहार करते हैं, वही सदाचार कहा जाता है। (महाभा० १०४ | ९ |) वसिष्ठस्मृति (१ | ४)में सदाचारको परमधर्म कहा गया है । वाल्मीकि रामायणका श्रीगणेश श्रेष्ठ पुरुपकी जिज्ञासासे हुआ है। उसके आदि, मध्य और अन्तमें 'तप' शब्द भरा है । तपस्ती श्रेष्ठ पुरुप होते हैं, अतः वाल्मीकिरामायण खतः सदाचार-शास्त्र हो जाता है । मर्यादापुरुपोत्तम श्रीराम सदाचारकी साक्षात् मूर्ति हैं। वे धर्मके विग्रह हैं—'रामो विग्रहवान् धर्मः।' उनका अनुसरण तथा अनुकरण करनेवाले सभी तपस्वी तथा सदाचारकी मृति है । रामायणरचियता स्वयं वाल्मीक वर्षीतक तपस्या कर जब ज्ञान-तपसे पवित्र हो गये, तब बन्हे सप्तर्पियोंने वल्मीकसे निकाला और उनका वाल्मीकि नाम-करण किया। महर्पि वाल्मीकिने मुनिपुंगव नारटसे इस समयके गुणवान्, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता,

आदि गुणयुक्त एक या अनेक पुरुषोक्षी जिज्ञासा की थी। इसपर नारदजीने उन्हें एक श्रीराममें ही सभी गुणोंको वताते हुए उनकी जिज्ञासा शान्त की और संक्षेपमें उनका चरित्र भी कह दिया। वादमें महर्पि वाल्मीकि स्नानार्थ तमसा-नटपर गये, जहाँ क्रौज्र-मध्न तथा क्रौज्रीके क्रन्दनसे शोकार्त एवं अप्रसन्त होकर निषादको यह शाप दिया—
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

काममोहितम् ॥

(बाल्मी०१।२।१५) उनके मुँहसे सहसा निकले इस श्लोकपर चिन्नामन महर्पिको स्त्रयं प्रभु ब्रह्माजीने राम-कथा रचनेका आदेश दिया।ब्रह्माजीके चले जानेपर महर्पिने योग-बलसे ध्यान-द्वारा उक्त चरित्रका अन्वेपण किया तथा अपने एवम् उनके परिवारके सारे इतिवृत्त तथा चेप्राओको यथावत जान

यत्क्रीञ्चमिथुनादेकमवधीः

लिया । तव उन्होंने श्रीरामचरित्रकी रचना चौबीस हजार रलोकों एवं छः काण्डोमें की तथा उत्तरकाण्ड और भविष्य-वर्णन कर कुश और लक्को कण्ठस्थ कराया ।

यद श्लोक चम्प्रामायण १। ६, उत्तरगमचिर०२। ५ आदिमें भी प्राप्त होता है।

रामायणमे मुख्यतः राग-चंत्रिही है। पर इसके बल्काण्ट-में संक्षेपमे सभी इक्षादुवंशी राजाओकी चर्चा तथा इतिहास ्मी हे । इसमें वर्म, अर्थ और कामका वर्णन किया गया है। वैबलत मनुसे लेकार दशरयतक जितने राजा हुए, सर्व तपस्त्री तथा सदाचार-परायण थे । मदाचार इस वंशपरम्पराक्षी विशेषता रही है। यह एक व्यक्ति या प्रकार पीढ़ियोकी उपलब्बि नहीं है । पुत्रकी कामनासे राजाने अस्वमंघ तथा पुत्रेष्टियङ सम्पादन यत ज्योतिष्टोग, आयुष्टोम, अग्निजित् और विस्त्रजित् यज भी सम्पन किया शौर शीता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ऋष्टिजोको प्रन्तुर दक्षिणा दी ि समीने संतुष्ट होकर राजाको किर आज्ञीर्बाट दिया । अन्तमे ऋष्यश्रद्धाने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया । कल्प-मूत्रोक्त-विधिमे अग्निमें आहृतिया पर्दा । ब्रह्माजी तथा सभी देवनागण भाग लेने आये । भगवान् श्रीविष्यु भी वहाँ पचारे और देवनाओकी प्रार्थनापर उन्होंने आस्त्रासन दिया कि वे नरावतार लेकर रावण-वध आदि करेंगे। अग्निदेवने भगवान्की आज्ञासे राजा दशरयको पायस दिया । पायसका वितरण राजाने धर्मानुसार तीनों रानियोमें किया । यजके पूरे एक वर्ष वाद राजाके चार अनुपम पुत्र-रत्न उत्पन्न हुए । इस तरह 'धर्मो चिरचस्य जगतः प्रतिष्ठा'का वचन सर्वविव आचरित हुआ।

The second secon

श्रीरामादि-जन्मोत्सवके अवसरपर विविध दान दिये गये। सटाचारमें संस्कारोका पालन भी संनिहित है। अनः राजाने पुत्रोंके जातसंस्कार आदि सव कर्म कराये। चारों भाई महर्पि वसिष्ठकी शिक्षा-दीक्षामें वेदिवद्; वीर, सव लोगोंक कल्याणमें तत्पर, ज्ञानसम्पन्न और सभी गुणोंसे युक्त हुए। महाराज दशरथको अव उनके विवाहकी चिन्ता हुई। उन्हीं दिनो महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र अयोध्या प्यारे। राजाने यथोचित स्वागत एवं पूजाके बाद उनसे कहा—'मुने! आप कार्य वतार्ये, में सब कुछ कर्ह्मां', पर श्रीरामकी मांग करते ही राजा मुकर गये। इसपर

अब विधामित्रके साथ श्रीरांग और स्वमण जनक पुर पहुँचे । गुरुने महाराज जनकरे श्रीरामको धनुर दिन्तनेको कम । श्रीरामने हुँमी-र्ने में ही उसे तोप ढाटा । तदनन्तर महाराज दंशस्य हो बुक्यया गर्मा और वे वारातके साथ आये । गोत्रोचार्स् त नार्गे भाडमैंका विवाद सम्पन्न हुआ । राजा ददारयने गोदान आदिकी विधि सम्पन की । गङा जनकरे भगवती मीताको बुला-कर देवता, अग्नि तथा रागके सम्मुख वैदाया और करण-'हे रचुनाथ! मेरी पुत्री सीता आजसे आपकी सहवर्षिणी वन रही है। आयं अपने हायसे इसका हाय पकड़कर इसे अपनाइये । यह पनित्रना कत्या द्यायाची भौति सदा आपका अनुसरण करेगी। बहुत दिनोंतक जनकपुर रहवंतर वारात अयोध्या लीटी । उस प्रकार छुन्डसे गरह वर्प बीत गये । अत्र महाराज दशायने रामकी छोक-प्रियताका व्यानकर उनके अभिवेककी त्यारी की । पर सरखतीकी प्ररणासे मन्या और बादमें केंक्यीने बाधादी। जब उसने रामसे कहा कि 'सत्य ही धर्मका मूल है। तुम अत्र ऐसा करो कि कुपिन होकर राजा नुम्हारे लिये सत्यको न त्यामें ।' तत्र श्रीरामने कहा—'देवि ! आप ऐसा न कहें। में महाराजकी आज्ञासे अग्निमें कूद सकता हूं और तीक्ष्ण विपका भी पान कर सकता हूँ।

सत्यनिष्ठ रामने अपनी इस प्रतिज्ञाको जिस प्रसंचताके साथ सहज्ञभावसे पूर्ण किया, वह विश्वके इतिहासमें अद्वितीय है। इस प्रसङ्गों रामका सदाचार त्यागमें निविष्ट है।

· विङ्वधर्म या भानवधर्मके नामसे प्रख्यात धर्मके दस या तीस लक्षणोमें सत्यके सविधि पालनसे राजा दशरथके परिवारमें अनेक सामान्य घर्म, विशेष, विशेषतर, विशेषतम धर्मोका उदय हुआ । खयं राजा दशरयने अपने प्राण देकार 'रामप्रेम'को सिद्ध कर दिया । लक्ष्मणजीका विशेष धर्म, भरतजीका विशेषतर एवं शत्रुक्नजीका विशेषतम धर्म भद्धतः आंदर्शपूर्ण रहा । इस प्रकार एक महा दुःखद घटना इन सदाचारियोंके कृत्योंसे प्रातःस्मरणीय वन गयी। श्रीरामका चनगमन समस्त विश्वके सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी हो गया । ननिहालसे लौटकर भरत रामको मनाने चित्रकूट चल पड़े । भरत-रामका वाल्मीकीय रामायणका संवाद विश्व-साहित्यमें अद्वितीय है । श्रीरामने पिताकी बात रखी-और विवश होकर भरत अयोध्या छौटे तथा चरणपादुकाको सिंहासनपर स्थापितकर उन्होंने नन्दि-प्राममें मुनिवत लिया। इयर श्रीरामने लक्षण और सीताके साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। श्रीजानकीजी-को बिदाई देती हुई अनसूयाजीने पातिव्रत-धर्मका जो प्रवचन किया, भगवती सीता उसके परमादर्शखरूप ही थीं। पति चाहे जैसा हो, फिर भी सदाचारिणी और पतित्रता स्त्रियोंका वही देवता होता है ।

भगवान् रामका दर्शनकर महर्षि शरमङ्ग ब्रह्मलोक चले गये, तब उस् आश्रमके सब ऋषि एकत्र होकर श्रीरामके पास आये। ये सब निष्णात सदाचारी एवं तपस्ती थे। योगवल्से सबने अपना-अपना मन एकाग्र कर लिया था। वें धर्मज रामसे बोले—'हम आप शरणागतवल्सलकी शरणमें आये हैं। हे राम! आप निशाचरोंके हाथों मारे जाते हुए हम ऋषियोंकी रक्षा कीजिये।' श्रीरामने कहा—'हे महानुमाव! आप प्रार्थना नहीं, हमें आज्ञा दीजिये। इसी कार्यसे मै यहाँ

आयां हूँ ।' सदानारी राम अपने सदाचारी अनुन तथा सदाचारिणी पत्नीके साथ दण्डक वनको पवित्र करते हुए तथा . मुनियोंको शारवासन देते इहुए . पृद्धवटीमें . निर्वास करने लगे । दुराचारिणी शूर्पणखाको जो दण्ड मिलना चाहिये वह लक्ष्मणजीके हाथों मिला। क्काका रावण राक्षस जातिका था। वह पुलस्यके पुत्र विश्रवाका बेटा था, पर जाति-विचारसे विश्रवा भी विप्र नहीं थे। वे साधु और तपसी थे। कैंकसी राक्षसीने दारुण वेळामें उनसे पुत्र और पुत्री प्राप्त की यी । विश्रवांके वचनसे ही वह क्रूरंकर्मा राक्षस हुए । वामनपुराणमें परदाराकी अभिलाषा, पराये धनके लिये लोलुपता राक्षसोंका खाभाविक कर्म कहा गया है, जो सदाचारके विपरीत धर्म हैं। रावणने सीता-हरण कर श्रीरामको शोकमान कर दिया, पर विक्षुच्य होनेपर भी दोनों रघुवंशियोंने सुध्या-वृन्दन आदि नित्यकर्ममें कभी अन्तर न आने दिया, न जटायुक्ते प्रति तिलाञ्चलि आदि पितृकार्य करनेमें शिथलता की । श्रीरामके प्रलाप एवं विलापसे उनके पत्नीप्रेमकी अधिकता ही प्रतीत होती है । ऋष्यमूकके पथ्पर हनुमान्जी श्रीरामसे आ मिले। संत ही संतको पहचानते हैं। श्रीरामने हनुमान्जीके विपयमे लक्ष्मण्से कहा

नृतं व्याकरणं कृत्स्नमनेन वहुधा श्रुतम्। यहु व्याहरतानेन न किचिदपश्चित्तम्॥ एवं गुणगणेर्युका यस्य स्युः कार्यसाधकाः। तस्य सिद्धयन्ति सर्वेऽर्था दृतवाक्यप्रचोदिताः॥ (वा० रा० किष्कि० ३। २९,३५)

हतुमान्जीके प्रयत्तसे सुग्रीव तथा श्रीराम शहूट मैत्री-बन्धनमें बँध गये । 'प्रमीते त्रायते यत् तिमन्नम्'— जो दुःखोंसे वचाये, वह मित्र होता है । श्रीरामने पहले सुग्रीवका दुःख दूर किया । उन्होंने वालीको छिपकर मार् दिया । कलके रङ्ग सुग्रीवने किष्किन्धाके राज्यके साथ अपनी पनीको भी प्राप्त किया । मित्रके लिये श्रीरामने वालीकी फटकार भी सहन कीं। पर वालीने जब कहा कि 'छिपकर मारना ठीक हो तो मुझे उत्तर दीजिये।' तब श्रीराम बोले—'वालिन्! धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक अवसर-को समझे त्रिना वचोंकी तरह तुम मेरी निन्दा कर रहे हो । बुद्धिमान् आचार्योसे शङ्का-समाधान किये विना वानरोंके खभाववश तम मुझे उपदेश क्यों देना चाहते हो ! xx हमलोग पिताकी आज्ञासे अपने धर्मका पालन करते हुए धर्मविरुद्ध कार्य करनेवालोको विधिवत् दण्ड देते हैं। तुमने धर्मका अतिक्रमण किया है । तुम कामको पुरुषार्य समझते हो और राजधर्मानुसार नहीं चलते । धर्ममार्गपर चलनेवालोके लिये वड़ा भाई, पिता और विद्यादाता गुरु-ये तीनों पिता-सदश होते हैं । छोटे भाई, पुत्र और शिष्य पुत्रके समान होते हैं। हे वानर ! सज्जनोंद्वारा परिज्ञात एवं पालित धर्म सूक्म होता है। तुमने धर्मको त्यागकर सुग्रीवकी भार्याको रख लिया है, इसलिये मैने तुम्हे मारा है।

अपना धर्मद्रोह समझकर वाली रामका शरणागत वना । वानरोंमें आदर्श ब्रह्मचारी हनुमान्जी हैं । सीतान्वेषणके क्रममें गोपदवत् समुदको लाँघ गये। रास्तेमें सुरसा, मैनाक तथा लङ्किनीसे यथोचित व्यवहार करते घर-घर सीताजीकी खोज करने लगे । रावणके भरे-पूरे रनिवासमे धुसकर एक-एक नारीका निरीक्षण किया । मन्दोदरीको भी देखा । मधुशालामे भी सीताकी खोज की, पर सीता उन्हें नहीं मिली; तब ज्ञानी हनुमान्जीके हृदयमें विविध विचार उत्पन्न हुए । उन्हें धर्मका भय दराने लगा । उन्होंने विचार किया कि किसीके अन्तः पुरमें जाकर इस तरह शयन करती हुई श्रियोंको देखना पाप है। इससे मेरा सब धर्म नष्ट हो जायगा । फिर उन्होंने विचार किया कि मन और मेरी दृष्टि परायी स्त्रीपर नहीं जा सकती । मैने तो परायी स्त्रीसे प्रेम करनेवाले इस रावणको ही देखा है। इस प्रकार परम वुद्धिमान् हनुमान्के हदयमें कर्म-अकर्मका निश्चय उत्पन्न हो गया। उन्होने देखा कि 'यहाँ आकर गुप्त रीतिसे मेंने रावणकी सभी युवती हियोंका निरीक्षण किया, पर मेरे मनमें कामवासना उत्पन्न न हुई। मन ही इन्द्रियोंका खामी है। बढ़ी धर्म और अबर्म करता है। पर मेरा मन मेरे बदामें है। सीका पता लगानेके लिये हियोंमें ही खोजा जाता है। शिद्युमुल्म सदाचार ही नहीं, विपरीत खितियोंमें ज्ञानपूर्वक सधनेवाले सदाचारके उदाहरणोंका संप्रहालय वाल्मीकिरामायण है।

भगवती सीताके ऐसे समयके भी सदाचारके उद्गार द्रष्टव्य हैं। अशोकवनमें संतप्त सीता विचयती हुई कहती है—'रावणके इतने कटोर वचनोंको सुनकर भी में पा.पनी जीवित हूं । रावण मुझ मारेगः-इस ग्लानिसे मै आत्महत्या कर छूँ तो भी मुझे पाप न छनेगा lxx में रावणके द्वारा मार डाली जाऊँगी । में पतिवता हूँ । मै नियमके साथ रहती है । अतः क्यों न अपनी चोटीसे ही गला बाँधकर यमपुर चल हूँ ! तभी उन्हे सहसा अपने तथा खुवंशकी मर्यादाका स्मरण हो आया । यही आत्ममर्यादा सच्चित्रताका असली साधन है । उन्हीं सीताने हनुमान्जीकी पीठपर वैठकर अविलम्ब पतिदर्शनके प्रश्नपर कहा—'हे हतुमन् ! म पतित्रता हूँ अतएव रामचन्द्रको छोड़कर में किसी अन्य पुरुपका शरीर अपनी इच्छासे नहीं छू सकती । हरणके समय मुझे रावणके दारीरका जो स्पर्श करना पड़ा था, वह इच्छाके विरुद्ध था। और असहाय होनेके कारण ही वैसा हो गया। श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ आकर राक्षसों-सहित रावणको मारना और ले जाना ही उचित होगा। आदर्श पतिव्रता तो स्वेन्छासे किसीका स्पर्श भी नहीं करती, इसीसे सती नारीके अवीन भगवान विष्णु भी रहते हैं। पातित्रत सदाचारकी सीमा है। जौहर वत उसीकी देन थी । सीनाका मनचाहा हुआ । राम-रावण-युद्ध 'न भूतो न भविष्यति' ही था । पर उस भौतिक युद्धसे भी अतिरोमाञ्चक आध्यात्मिक युद्धका सामना

सदाचारिणी सीताको करना पड़ा । श्रीरामचन्द्रके आज्ञानुसार हनुमान् अशोकवाटिकामे गये श्रीरामका संदेश सुनाते हुए कहा—'हे वैदेहि! महानुभाव श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ सकुशल हैं । विभीपणकी सहायता तथा लक्ष्मणकी नीति और वानरोंके बळसे उन्होंने बळवान् रावणका संहार किया है। वीर रामचन्द्रने कुशल पूछते हुए आपका अभिनन्दन किया है और कहा है कि आपके ही प्रभावसे यह विजय प्राप्त हुई है। तभी हुनुमान्ने चाहा कि उन राक्षसियोको मार डाव्हॅं, जिन्होने सीताजीको हराया, धमकाया और दुःख दिया था । पर भूमिजा सीता बोर्ली-'वानरेन्द्र ! इन परवश राक्षसियोंपर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। मै जानती हूँ कि भाग्यके अनुसार सभी फलोंको भोगना ही पड़ता है। मैने इन दासियोंका भी कोध सहन कर लिया है IXXX पराधीन रहनेवाले पापियोंके पापकी ओर धर्मात्मा ध्यान नहीं देते । वे उनके प्रति किये गये उपकारका बदला भी नहीं लेना चाहते। मर्यादाकी रक्षा करना ही सजनोंका भूषण है । इस कर्तव्य और क्षमानिष्ठापर हनुमान् बोले-हे गुणवति ! आप वस्तुतः रामचन्द्रकी अनुरूप ही धर्मपत्नी हैं। जब सीताजी एक उत्तम ओहारवाली सुन्दर पालकीपर श्रीरामके सामने लायी गयीं, तव उन्होंने कहा-'घर, वस्त, आकार, चहारदीवारी आदि स्त्रियोंके लिये परदा नहीं है । क्षियोंका सचा परदा तो उनका सचरित्र है ।' फलतः पालकीसे उतरकर सीता पैदल पतिके पास आयीं और 'आर्यपुत्र' कहकर प्रेमविह्नल हो गयी । अपने पतिका दर्शनकर उनका मुखमण्डल चमक उठा। करने, कुलमें कलङ्क न अनि देने और लोकनिन्दासे वचनेके लिये जीता है, तुम्हारे लिये नहीं।' उन्होंने उत्तर दिया | जिस हृदयपर मेरा अधिकार है, वह आज भी आपमें अनुरक्त है।'×× हे लक्ष्मण ! चिता बनाओ !

चिता ही इस रोगकी ओपधि हो सकती है! मेरे खामीने सशंक होकर मेरा त्याग कर दिया है।' सीता जलती चितामें कृद पड़ती हैं! सभी वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे । उसी समय सभी देवता भी वहाँ आ गये । उन्होंने श्रीरामका हाथ पकड़कर कहा-'आपने आगमें कृदती सीताकी उपेक्षा क्यों की ! आप आदि पुरुप हैं, सीता आप्रकी प्रकृति है। वहााजीने भी कहा-'सीताजी लक्सी हैं और आप विष्णु हैं।' अग्निदेवने सीताको गोदमें लेकर रामचन्द्रको दे दिया । वे बोले---'सीताकी अन्तरात्मा परम पवित्र है । आप उनको ग्रहण करें।' श्रीराम बोले--- 'यदि मैं विना इनकी परीक्षा लिये ही प्रहण कर लेता तो सब लोग यही कहते कि 'दशरथपुत्र रामचन्द्र संसारी व्यवहारोंसे अनिभज्ञ और कामाधीन हैं ।'xx सीता अपने तेजसे खयं रक्षित हैं। सीतापर दुष्टात्मा रावण कभी मनसे भी आक्रमण नहीं कर सकता था। जिस तरह प्रभा सूर्यकी है, उसी तरह सीता मेरी नित्य अर्द्धाङ्गिनी है । इसलिये रावणके घरमें रहनेपर भी इनको रावणके ऐश्वर्यका लोम नहीं हो सकता था । महादेवके साथ आये हुए श्रीदशरथजीने 💆 भी कहा-'बेटी सीते ! रामने तुम्हारी पवित्रता प्रकाशित करनेके लिये ही तुम्हारे त्यागकी वात की थी। लक्ष्मण-को भी अपनी सेवाके लिये उन्होने प्रशंसा की। श्रीरामने इस अवसरपर उनसे जो वर माँगा, वह भरत और कैंकेयीके प्रति उनकी निक्छलताका धोतक है। श्रीराम बोले---'पिताजी!आपने कैंकेयीसे कहा था--'मैने तुमको तुम्हारे पुत्र भरतके साथ त्याग दिया है । आपका यह शाप उन्हें न लगे। अप्रतिम सदाचारका यह दिव्य दर्शन है।

पुष्पक विमानद्वारा लंकासे चलकर श्रीरामचन्द्र अयोध्या पहुँचे और भरतजीसे जा मिले। राजा रामका राज्याभिषेक हुआ। वाल्मीकीय रामायणका सुखान्तक माग समास हुआ। सीताके सदाचरणकी कसौटी उत्तरकाण्ड है। इसीसे वाल्मीकिने इसकी भी रचना की। स्थितप्रज्ञ राम- का कर्म-धर्म-कौशल पराकाष्टातक पहुँच चुका था, पर मीताजीके प्रति प्रेमकी अलौकिक धारामें वे भी अधीर होते देखे गये । लोकनायक श्रीरामने लोकोंको प्रसन रखनेके लिये सब कुछ किया, पुन: सीताका त्याग भी किया तथा उस त्यागजनित क्षोभको लोकसंप्रहद्वारा छिपाया, पर रसातलमें प्रवेश करती हुई सीताने प्रेमके उस फल्गुको अन्तमें झटका दे दिया । वे दु:खी हो नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे तथा देरतक रोकर बोले-पुजनीये! भगवति वसुंधरे ! मुझे सीताको लौटा दो, अन्यथा मै अपना कोध दिखाऊँगा । या तो तुम सीताको छौटा दो अथवा मेरे लिये भी अपनी गोदमें स्थान दो; क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग मै सीताके साथ ही रहेंगा। वहाने कहा-'सीता साकेतधाममें चली गयी हैं । वहीं उनसे आपकी भेंट होगी। पूरे ग्यारह हजार वर्षोतक 'रामराज्य' पृथ्वीपर रहा । दैवी-सम्पत्ति तथा सुखका क्या कहना । कुत्ते और उल्छतकको न्याय मिला । त्रिलोकमें रामराज्य-का यश छा गया । सदाचार उसका आधार था ।

सदाचारका प्रमाण धर्मशास्त्रादि हैं, न कि निरेतर्क। इनके पाँव नहीं होते, न ये निर्णय देते हैं। निदान, नारद-जैसे साधुद्वारा दिखाये युग-धर्मानुकूळ राजाका

काम ( अनिवकारी तपी शम्बूकका वधकर मासणपुत्रका जिलाना ) श्रीरामने किया । कर्मसे वर्ण नर्दी बनते, उनके खरूपका पोपण उससे होता है। वर्णानुकृट निःश्रेयसकी सिद्धि होती है। कालसे वार्ते करते सगय दुर्वासाके कोपसे राज्य तथा श्रीरामको बचानेके लिये अन्तमें भगवान् अपने पुत्रों तथा भनीजोंको राज्यपर अभिषिक्तकर सवन्ध् एवं सहायकगणींकं साथ उन्होंने सरय् नदीके गोप्रतारकवाटपर स्नानकर अपने नित्य सांतानिक या लोक या साकेतके लिये महाप्रस्थान किया । प्रथ्वीपर उनके अनुगामियोंमेंसे रह गये केवल पाँच-जाम्बवान, मयन्द, द्विविद, विभीपण तथा ह्नुमान् । अयोध्याके स्थायर-जङ्गम, मुक्म-स्थृल सन चले गये। वह सुनी पड़ गयी । कुळदेवता 'जगन्नाथकी सदा आराधना'का आदेश त्रिभीपणको देते गये तथा 'कथाप्रचारक'का कार्य श्रीहनुमान्जीने अपने सिर लिया । विभीपणकी शरणागति तण हनुमान्जीकी कयाप्रियता दोनों हम /कलिकालके जीवोंके उद्घारके लिये भगवक्त्रपा-प्रसाट है। प्राचेतस महर्षि वाल्मीकिने चौवीस अक्षरवाले गायत्री मन्त्रपर रामायणकी रचना की । इसकी कथामें सटाचारकी मुक्म व्याख्या है, जो प्राणियोंके कल्याणके लिये परम आदर्श है।

## आर्य-नारीकी आदर्श सदाचार-निष्ठा

अशोकवाटिकामें श्रीसीताजीको यहुत दुःखी देखकर महावीर हनुमान्जीने पर्वताकार शरीर धारण करके उनसे कहा—'माताजी! आपकी कृपासे में वन, पर्वत, मिन्दर, महल, चहारदीवारी और नगरद्वारसिहत इस सारी लद्धापुरीको रावणके समेत उठाकर ले जा सकता हूँ। आप कृपया मेरे साथ शीव चलकर राववेन्द्र श्रीरामका और लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये।'

इसके उत्तरमें सर्ताशिरोमणि श्रीजनकिशोरीजीने कहा—'महाकपे! मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती हूँ। परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती; क्योंिक मैं पितभक्तिकी दृष्टिसे एकमात्र आर्यपुत्र श्रीरामके सिवा अन्य किसी भी पुरुषके शरीरका स्पर्श स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकती। रावण मुझे हरकर लाया था, उस समय तो मैं निरुपाय थी। उसने वलपूर्वक ऐसा किया। उस समय में अनाथ, असमर्थ और विवश थी। अब तो श्रीराधवेन्द्र ही प्रधारकर रावणको मारकर मुझे शीध ले जाय, यही मेरी इच्छा है।'

( वाल्मीकीय रामायण )

## वाल्मीकीयरामायणमें श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा

( ले०--प० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास्त्राचार्य )

न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्त्पथे स्थितः। (वा॰ रा॰ अयो॰ ४४। २६)

अम्बा सुमित्राकी इस उक्तिसे सर्वथा सिद्ध है कि श्रीरामचन्द्रसे वहकर इस विश्वमे सत्यथानुगामी व्यक्ति नहीं है, अतः रामके द्वारा सेवित आचार सदाचार एवं सन्मार्ग है—'रामो विग्रह्वान धर्मः'(३।३९।१३) इस दृष्टिसे भगवान् रामचन्द्रद्वारा अनुमोदित, आश्रित सदाचार ही रामायणप्रतिपाद्य सदाचार है। यद्यपि रामायणमे अनेक स्थानोंपर सदाचारका निरूपण हुआ है, तथापि श्रीरामका आचार सब सदाचारोंका शिरोमणि, सन्मार्गोमे प्रधान, लौकिक व्यवहारोकी कसोटी तथा धर्म और मर्यादाका निष्कृष्ट पुटपाक है। रामकी तरह चरित्रवान्, मर्यादा-पालक व्यक्ति दुर्लभ है। यदि सभी मानव उनके कर्मोका अनुसरण करें तो यह मर्यलोक दिव्यलोक हो जाय। उनके आचरणके विपयमें वहा गया है—

स च नित्यं प्रशान्तातमा मृदुपूर्वं च भापते। उच्यमानोऽपि परुपं नोत्तरं प्रतिपद्यते॥ चुद्धिमान् मधुराभापी पूर्वभापी प्रियंवदः। वीर्यवान् न च वीर्येण महना स्वेन विस्मितः॥ (अयो०१।१०,१३)

'श्रीराम सर्वटा शान्तचित्त, पूर्व एवं मृदुतापूर्वक दूसरेके साथ बोळते थे। वे खखा बोळनेपर उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे। वे बुद्धिमान्, मधुर और प्रियवक्ता तथा बळवान् होने हुए भी निरमिमानी थे।'

मात-पित-भक्ति—पुत्रको माता-पिताकी सेत्रा तथा उनकी आज्ञाका पाटन करना भारतीय सदाचारका मुख्य अङ्ग है। त्राल्मीकीयरामायण भगवान् रामकी अनुपम मात-पित-भक्ति आदर्श उपस्थित करती है। यद्यपि माता- पिताकी उपयुक्त आज्ञा माननेत्राले भारतमें पहले भी थे और अत्र भी अनेक हो सकते हैं; किंतु विमाताकी अनुपयुक्त कठोर आज्ञा शिरोधार्य करनेत्राले तो राम ही थे। जब केंक्रेयीने वरदानके व्याजसे रामको बन जानेका आदेश दिया, तब रामने उपालम्भपूर्वक कहा— 'मा केंक्रेयी! निश्चय ही तुम मेरे सद्गुणोके प्रति संदेह करती हो; क्योंकि स्वयम अधिक समर्थ होती हुई भी इसे तुमने राजासे क्यों कहा ?' अत्र पिताके आज्ञा-पालनमें उनके उत्साहको देखिये। वे कहते हैं—

अहं हि चचनाद् राझः पतेयमपि पावके। भक्षयेयं विपं नीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे॥ (अयो०१८।२८)

'देवि! मेपिताकी आज्ञासे अग्नि और समुद्रमे कृद सकता हूँ तथा तीक्ष्ण विप भी पी सकता हूँ।' माता कौसल्या-हारा वन जानेसे रोकनेपर रामकी पिनृभक्तिका निदर्शन देखें। वे कहते हैं—'पिताकी आज्ञाके उद्धद्धन वरनेकी शक्ति मुझमे नहीं है, मे तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। में उनकी आज्ञासे वन जाना चाहता हूँ।' (अयो० २१।३०।) जहाँ पिताके प्रति भगवान् रामकी ऐसी अविचल भिक्त कि वे गाता कौसल्याका वचनतक नहीं मानते, वही माताकी आज्ञा न माननेका अन्तः करेश सदा उनके हदयको व्यथित करता रहा। रामकी ग्लानिभरित निम्नालिखित उक्ति ही इसे प्रमाणित कर रही है।

मा सा सीमन्तिनी काचिज्ञनयेत् पुत्रमीहराम् । मन्ये प्रीतिविदिाष्टा सा मत्तो छक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्र्यते चाक्यं द्युक पाद्मरेर्द्श ॥ (अयां० ५३ । २१-२२)

'ळक्षण ! में माताको अनन्त दुःख देता रहा हूँ । कोई भी नारी मेरे-जैसा पुत्र उत्पन्न न करे; हे ल्हमण ! मुझसे तो श्रेष्ट वह मैना है जो तोतेसे कहती है कि इनके शत्रुका पैर काट ले ।'

भ्रातरनेह—भाईके साथ कैसा व्यवहार किया जाय— इस विपयमे रामका चरित्र मानवमात्रके लिये सदासे आदर्श रहेगा । उन्होने सदा अपने भाइयोके प्रति अनुपम स्नेह, उनके सुख-सुविधा, उत्साह और अभिलापापृतिका ध्यान रखा । चित्रक्टमे भरतके आगमनके अवसरपर उनके उद्गार अगाध भ्रात्सनेहका परिचायक है । वे कहते हैं—'लक्ष्मण! में सत्य और आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम तथा पृथ्वी में तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ । में भाइयोंकी भोग्य सामग्री और उनके लिये राज्य चाहता हूँ । भरत, तुझे और शत्रुध्नको छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसमे आग लग जाय!' ( अयो० ९७ । ५, ६—८ । )

शरणागतोंको रक्षा—शरणमें आये हुए भयभीत पुरुपकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुपका कर्तव्य है। रावणके द्वारा अपमानित विभीपण कांदिशिक (निराश्रित ) अवस्थामे जब अशरण-शरण भगवान् रामकी शरणमे गये, तब वानरसेनापतियोंके मनमे अनेक प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए। केवल हनुमान्जीको छोड़कर सभीने विभिन्न प्रकारके मत व्यक्त किये। पर रामने वड़ी दृढताके साथ सब मन्त्रियो और सेनापतियोंके सामने शरणागतरक्षणरूपी धर्मको सर्वथा उचित एवं परिपालनीय वताया। यदि शत्रु भी शरणागत है तो वह धर्मात्मा व्यक्तिद्वारा रक्षणीय है—

आर्तो वा यदि वा दीनः परेपां शरणं गतः। अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना॥ (६।१८।२८)

'यदि शत्रु भी दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तो उसे मारना नहीं चाहिये । दु:खी अथवा अभिमानी कोई भी शत्रु अपने विपक्षीका शरणागत हो जाय तो धर्मज पुरुप अपने प्राणके समान उसकी रक्षा करे।

सरुदेव प्रयन्नाय नवासीति च याचते।
अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद् वतं मम॥
आनयेनं हरिश्रेष्ट द्त्तमस्याभयं मया।
विभीपणो वा सुत्रीव यदि वा रावणः म्वयम्॥
(य० का० १८ । ३३-३४)

'मेरा यह व्रत है कि जो एक वार भी मेरी शरणमें आकर यह कह दे कि 'में आपका हूँ', उसको में सब प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ । हे सुप्रीव ! वह विभीपण या रावण ही क्यों न हो, मैंने इसे अभयदान दे दिया; तुम इसे लाओ।' जयन्त काककी रक्षाका उटाहरण भी ऐसा ही है । शरणागतकी यह परम्परा भारतकर्मकी धरोहरके रूपमें आजनक चली आ रही है, जिसका साक्षी इतिहास है ।

सत्य-पालन—मानवके अम्युत्यानके लिये तथा सांसारिक व्यवहारको सुदृढ एवं सदाक्त करनेके लिये सत्य-पालन आवश्यक है। भगवान् रामने अपने वचन, आचार और प्रतिज्ञाका पालन सत्यतासे किया है। उनके सीताके प्रति वचन है—

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ॥ न तु प्रतिबां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः॥ (३।१०।१८-१९)

'सीते! मे तुम्हे छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मणको भी छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणोका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु ब्राह्मणोसे मैने जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे कभी नहीं छोड़ सकता।' वाल्मीकि इसी प्रकारका साक्ष्य दे रहे हैं—

दद्यान्न प्रतिगृहीयात् सन्यं बृयान्न चानृतम्। अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः॥ (५।३३।२५)

'राम प्राणोके लिये भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे टान देते ही थे, कभी लेते नहीं थे। खयं रामकी यह उक्ति है— अनुतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन।

भी पहले कभी न तो झ्ठ वोला हूँ और न आगे कभी झ्ठ वोल्रँगा।' वे कहते हैं—'देवि ! राम दो तरहकी वात नहीं वोल्रता, जो कुळ कह दिया, कह दिया। फिर वह उसके विरुद्ध नहीं करता।' (२।१८।३०) सदाचारका यह एक उदात्त उदाहरण है। जिस समय सुप्रीवसे मित्रता करके श्रीरामने प्रतिज्ञा की थी, उस समय भी कहा था कि—

तद् ब्रुह् वचनं देवि राह्यो यदिभकाङ्क्षितम्। करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विनाभिभापते॥

मै लोम, मोह और अज्ञानसे पिताकी सत्य मर्याटाको भङ्ग नहीं करूँगा। उन्होंने चित्रक्टमे भी भरतसे कहा था। ऋपियोंके समक्ष प्रतिज्ञा करके अब मैं जीतेजी इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सक्ँगा; क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा ही इष्ट है।

पिता-भक्ति—माता-पिताकी भक्तिका अनुपम आदर्श भगवान् रामने जो निभाया है, उसका निर्वाह करनेवाले कितपय व्यक्ति ही गणनामें मिलेंगे। पिताके प्रति उनकी भक्तिकी चर्चा हो चुकी है। अब विमाताके प्रति देखें। मातृ-भक्तिकी परम सीमा यहाँ प्रकट है—

न तेऽम्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। तामेवेक्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु॥ (३।१६।३७)

वे पन्नवटीमे केनेयीके प्रति लक्ष्मणके अनुदार वचन सुनकर कहते हैं—'लक्ष्मण ! तुम्हें मझली माँकी निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये । तुम इस्त्राकु-कुन्छ्येष्ट भरतजीकी ही चर्चा करों । सदाचारका यह कैसा अवदात रूप है !

रात्रता—मनुष्यका वृत्तज्ञ होना मानवताका परम उपादेय गुण है, जिसका प्रत्येक मानवमे होना आवश्यक है। जटायुके मरनेपर भगवान् रामका कृतज्ञतापूर्वक शोकोद्गार इस विपयमे उल्लेख्य है। — 'लक्ष्मण ! इस समय सीताहरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है। जिस प्रकारसे पूज्य पिता दशरय मेरे माननीय थे, वैसे ही ये पिक्षराज जटायु भी हैं। (३।६८। २५-२६।) इसी प्रकार हनुमान्जी-के प्रति रामकी कृतज्ञता तथा उदारतामयी उक्ति है— मदक्षे जीर्णतां यातु यत्त्रयोपकृतं कपे। नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्॥ (७।४०।२४)

'हनुमन् ! तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है, वह मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाय, मेरे लिये उसका प्रत्युपकार करनेका कोई कभी अवसर ही न आये; क्योंकि आपत्तिमें ही प्रत्युपकारकी अपेक्षा होती है।'

मित्रता—रामके चिरत्रमें मैत्रीकी पराकाष्टा देखी जाती है। विपन्न सुप्रीवके साथ मैत्री कर रामने उसका पूरा निर्वाह किया और उसे श्रेष्ठ मित्र माना तथा अन्तिम समय उन्हें अपने साथ भी रखा। (वा० रा० ७। १०८। २५) मैत्रीका निर्वाह सदाचारका अन्यतम अज्ञ है।

उदारता—क्रैकेयीसे वात करते हुए भगवान् राम कहते हैं—

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च। हृष्टो आत्रे खयं दद्यां भरताय प्रचोदिनः॥ (वा॰ रा॰ २।१६।७)

भी भरतके लिये राज्य, सीता, प्रिय प्राणों और सम्पूर्ण सम्पत्तियोको भी प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ।' रामकी ऐसी सदाचारमयी उदात्त भावना प्रत्येक अवसरपर देखनेको मिछती है। जहाँ देनेका प्रकरण आया है, वहाँ उनकी कहीं भी संकुचित दृत्ति नहीं देखी जाती।

अपकारकी विस्मृति—उपकारका स्मरण करना आवश्यक इसलिये है कि किसी प्रकारसे वह उसका प्रत्युपकार कर ऋणमुक्त हो, किंतु अपकारका स्मरण करना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्युपकार कोई सायु-जन-सम्मानित नहीं है । इसिल्ये राम अन्य परकृत सैंकडों अपकारोंका भी स्मरण नहीं करते थे, अपितु उसका विस्मरण करना ही श्रेयस्कर समझते थे—

कदाचिद्रुपकारेण छतेनेंकन तुष्यति। न सारत्यपकाराणां रातमप्यात्मवत्तया॥ (२।१।११)

सिहण्णुता—इसी प्रकार उनका वनवासी जीवन तथा सीता-त्यागादिकी घटनाएँ सिहण्णुताकी भी सीमारेखा वना देती हैं, जिन्हे पूर्ण रूपसे रामायणमे देखा जा सकता है ।

पति-पत्नी-सम्बन्ध (दाम्पत्य-भाव)—पति तथा पत्नीका अट्ट सम्बन्ध, निश्चल प्रेम, उदात्त भावना, हृदय-की विशालना, एकना, परस्पर विश्वासका अवदात-खरूप रामके चरित्रमें प्राप्त होता है। न केवल राम ही इस सम्बन्धमें आदर्श उदाहरण हैं, अपितु विदेहकुमारीका भी स्थान सर्वोच्च है। स्वयं सीताकी उक्ति रामके एक पत्नीव्रतके प्रमाणमें पर्याप्त हैं—

कुतोऽभिलपणं स्त्रीणां परेपां धर्मनाशनम्। तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभृत् ते कदाचन ॥ मनस्यपि तथा राम न चेतद् विद्यते कचित्। स्वदारिनरतद्येव नित्यमेव नृपात्मज॥ (३।९।५-६)

'राजन् ! पर-स्नीविपयक धर्मविरुद्ध अभिलापा आपको न है, न हुई थी और न भविष्यमे होगी। राजपुत्र ! आपके मनमें यह दोप कभी उदित नहीं हुआ। आप सदा अपनी धर्मपत्नीमे ही रत रहते हैं।' राक्षसियोंको फटकारती हुई सीता कहती हैं, मेरे पित दीन हों अथवा राज्यहीन, वे ही गेरे स्वामी तथा गुरु हैं, मैं उन्हींमे अनुरक्त हूँ— जैसे कि सुवर्चना मूर्यमें, राची शकमें, अरुंचनी विस्प्रमें, रोहिणी चन्द्रमें, लोपामुद्रा अगस्यमें, सुकत्या च्यवनमें, सावित्री सत्यवान्में, श्रीमती कपिन्द्रमें, मदयन्ती सौदासमें, केशिनी

सगरमें, दमयन्ती नलमें अनुरक्त है । ( यु॰ का॰ २४। ९ )
कित भ्राताका कर्तव्य—
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरंप नवानघ।
एप लोके सतां धर्मा यज्ज्यप्रवश्यां भवेत्॥
युमित्रा वनवासके अवसरपर लक्ष्मणसे कह
रही हैं—-श्रीराम संकटमें हों अथवा समृद्धिमें
हों, ये ही तुम्श्ररी गित हैं । हे निष्पाप !
संसारमें सत्पुरुगोंका यही धर्म है कि सर्वदा अपने

वडे भाईके अनुकृल रहे । (२।४०।६)

दयालुना—रामचन्द्र परम द्यालु थे, यह बात किसीसे लिपी नहीं है । वे भगवान् विण्णुके अवतार थे । अतः भगवताके कारण द्या-सागर और भक्त-वस्तर होना उनका खाभाविक धर्म है । किंतु मनुष्य वननेपर सांसारिकतामें भी उनकी दयालुता रावणके गुप्तचर या दृत शुकके प्रति द्रष्टव्य है— 'नाधातयत् नदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितम्' (६। २०। ३४)—, उनका विश्वप सुनकर रामने उसका वध नहीं होने दिया । उन्होंने वानरोंसे कहा कि 'इसे छोड़ दो, यह दृत होकर ही यहाँ आया था।'

मर्यादा—भगवान् रामचन्द्र मर्यादाका पूर्णरूपसे आजीवन पाळन करनेके कारण ही लोकमे मर्यादापुरुपोत्तम कहे जाते हैं। वे खयं मर्यादित रहते हुए दूसरेको भी मर्यादित देखना चाहते थे तथा मर्यादाका उल्लिखन करना व्यक्तिका वहुन वड़ा दोप एवं अपराध समझते थे। उन्होंने ऐसे ही व्यक्तियोंक ऊपर अख उठाये हैं, जो मर्यादाको लॉघकर समाजको दूपित कर रहे थे; जैसे वाली, रावण आदि राक्षस, शम्बूक, ताड़का आदि अमर्यादित व्यक्ति। भगवान् राम वेरको भी मरणान्ततक ही मर्यादित मानते थे, उसके उत्तरकालतक नहीं; इसलिये ऐसे अधम व्यक्तियोंको भी मरणोत्तर उत्तम गति दी जो दुर्लभ एवं दुष्प्राप्य थी। खयं रामका यह वचन द्रव्य हैं—

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्। कियतामस्य संहकारो ममाण्येय यथा तव॥ (६।१११।१०१)

रावण-वधके अनन्तर राम विभीषणसे कह रहं हैं कि 'मरणतक ही वैरमावकी सीमा है । वैरमाव सप्रयोजन होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं। प्रयोजनकी पूर्तिके साथ ही वैरमावकी समाप्ति हो जानी चाहिये। तुम इसका संस्कार करो, जैसा यह तुम्हारा आत्मीय है, वैसा ही मेरा भी है।'

मर्यादाकी रक्षा हो, इसिलये उन्होंने कौसल्याकी आज्ञा ( जिनका स्थान पितासे दशगुना बड़ा था—'पितुर्द्शगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते' ) न स्वीकार करके अपने पिताकी मर्यादा सुरक्षित की । वे पुरुपके एकपत्नीव्रतकी मर्यादाको परमावश्यक समझते थे। यही कारण है कि सीता-परित्यागके अनन्तर पुत्र-पत्नी-रहित होते हुए भी द्वितीय पत्नीको स्वीकार नहीं किया और सुत्रर्गमयी सीताकी प्रतिमासे अश्वमेत्र-यज्ञका अनुष्टान किया। मर्यादापालक रामके सम्पूर्ण जीवनक मर्यादित होनेक कारण ही उन्हें वालमीकिने महान् धर्मक रूपमे स्वीकार किया। रामकी यह उक्ति स्वयं उन्हें धर्मम्र्तिका स्वरूप प्रदान कर रही है—

नाहमर्थपरो देवि छोकमावस्तुमुत्सहे । विद्धि मामृपिभिस्तुल्यं विमछं धर्ममाश्रितम्॥ (२।१९।२०)

'देवि! में धनका उपासक होकर संसारमे नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास करो। मैने भी ऋषियोंकी भॉनि निर्मल धर्मका आश्रय ले रखा है।' प्रसङ्गवश कुछ सद्मचारके वचनोंको भी उद्भृत करना आवश्यक समझकर अव वाल्मीकिप्रतिपादित यहाँ वुछ श्वियोंके सदाचार-विपयकी वार्ते दी जा रही हैं— जिन स्त्रियोंको अपना पति—चाहे वह नागरिक, वनत्रासी, भला-बुरा या किसी भी प्रकारका क्यों न हो, पर प्रिय हो, उन लियोको अभ्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती है। दुष्ट खमाववाला, स्वेच्लाचारी, धनहीन भी पित उत्तम लियोंके लिये श्रेष्ठ देवता है। हे सीते! पितिसे बढ़कर स्त्रीका कोई हितकारी बन्धु नहीं है, इसे मै (अनस्या) विचारपूर्वक देख रही हूँ। असाध्वी, कामुकी स्त्रियोंको गुण और दोपोंका ज्ञान नहीं रहता। वे पितपर शासन करती हुई खच्छन्द विचरती है। (अयो० ११७। २३। २७।)

रामका कौसल्याके प्रति यह कथन भी सदाचारिणी सियोके लिये उपयोगी है—जो स्त्री गुण और जातिसे उत्तम होकर भी व्रत और उपवासमें (ही) आसक्त रहती है और पितसेवा नहीं करती, वह अधम गितको पाती है। सियाँ देवताओकी पूजा-वन्दनासे रहित होती हुई भी पितसेवासे उत्तम गिन प्राप्त करती हैं। पितकी सेवा तथा उनका प्रियकार्य करना ही सियोका वेदसम्मत धर्म है। (२। २४। २५–२८।)

सीताका रामके प्रति यह कथन भी सदाचारका उत्कृष्ट रूप है—'आर्य पुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू—ये अपने पुण्यका भीग करते हुए अपने-अपने भाग्यानुसार जीवन विताते हैं। केवल नारी ही अपने पितके भाग्यका अनुसरण करती है। क्षियोंके लिये इस लोक तथा परलोकमे एकमात्र पित ही आश्रय है, पिता-पुत्र आत्मा, माता और सखीजन सहायक नहीं हैं।' (अयो० २०। ४—६।) कौसल्याका सीताके प्रति उपवेश कुलीन नारियोके लिये भी आदर्श सदाचार है—

साध्वीनां तु स्थितानां तु शीछे सत्ये श्रुते स्थिते। स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते॥ (२।३९।२४) शील, सत्य, शास्त्र, मर्यादामे स्थित साध्वी स्त्रियोके एकमात्र पति ही परम पत्रित्र देव हैं।

वाल्मीकीयरामायणमे प्रतिपादित सदाचारके वर्णनके प्रकरणमें श्रीरामके आचरणको आदर्श माना गया है और उनके द्वारा किया गया आचार ही मुख्य अनुकरणीय सदाचार समझा जाता है। इसीलिये रामायणका महातात्पर्यार्थ 'रामवदेव वर्तितव्यं न कवित् रावणादिवत्' प्रसिद्ध है। श्रीरामका सदाचार सवके लिये अनुकरणीय है। इस प्रकार देखा जाय तो भगवान् रामके प्रत्येक कार्य जन्मसे यावत्स्थिति मर्याटासे पूर्ण रहा। अतः वाल्मीकीयरामायणका सदाचार भगवान् रामका आचार ही है जो मानवमात्रके लिये अनुकरणीय है।

## महाभारतमें सदाचार-विवेचन

( लेखक--श्रीगिरिधरजी योगेश्वर, एम्॰ ए॰ )

सभी शास्त्रोंमे मूर्द्धन्य पञ्चमवेद महाभारत सदाचार-सम्बन्धी उपदेशोंका अक्ष्य रत्नाकर है । इस सम्बन्धमें महर्पि कृष्णद्वेपायनका यह उदघोप कि---'जो कुछ महाभारतमे वर्णित है, वही अन्यत्र भी है, जो इसमे नहीं है, वह कहीं नहीं है'—अक्षरशः सत्य है । अठारह पर्वों, एक सो पर्वाध्यायों, एक हजार नौ सौ तेईस अध्यायों तथा एक लाख श्लोकोंवाले इस 'कार्ष्णवेद'में पदे-पंदे सदाचारके मधुर सुळळित अमृतोपदेश भरे पड़े हैं। महाभारतकी मुळक्या सदाचारी पाण्डवोंकी द्वराचारी कौरत्रोंपर विजयका दिग्दर्शन कराती है। मूलकथाके साथ-साथ<sup>ं</sup> अनेक अवान्तर कथाएँ भी सदाचारका महत्त्व दरसाती हैं । आदिपर्वके आरम्भमें आयोदघौम्यके शिप्यों— 'आरुणि,' 'उपमन्यु' और 'वेद' आदिकी कथाएँ आदर्श गुरुभक्तिके सुन्दर उदाहरण है। यपातिके खर्ग-पतनके समय अप्रकते उनसे प्रश्न किया कि--- 'राजन् ! मनुष्य सर्वश्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति कैसे कर सकता है ?' तो उन्होंने अपने उत्तरमें सदाचारका निरूपण् करते हुए कहा था, 'खर्गके सात द्वार हैं— दान, तप, शर्म, दर्म, लेजा, सर्रेलता और कर्रुणा। अभिमान तपको नष्ट कर देता है । अभयके चार साधन हैं—अग्निहोत्र, मोन, वेडाध्ययन और सम्मानित होनेपर सुख और अपमानित दुःग नहीं मानना चाहिये ।

वनपर्वमें पितव्रता स्त्री तथा कौशिक ब्राह्मणकी क्याके माध्यमसे मार्कण्डेय ऋषि पाण्डवोंको शियाचार-का उपदेश देते हुए कहते हैं—'शिष्ट पुरुप यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय और सत्यभापणका ही व्यवहार करते हैं।' सदाचारी मनुष्य वही है जो काम, क्रोध, लोम, दम्भ और उद्दण्डता आदि दुर्गुणोंको जीत लेता है। वेदका सार है—सत्य, सत्यका सार है—श्वाम और इन्द्रिय-संयमका सार है—श्वाम और इन्द्रिय-संयमका सार है—श्वाम। शिष्ट पुरुषोका विशेष गुण है। शिष्ट पुरुष अलोल्डप, विद्वान और नियम-पालक एवं धर्मपर चलनेत्राले होते हैं। नास्तिक, पापी तथा निर्देयी पुरुषोका सङ्ग छोड़ दो। अहिंसा और सत्य—ये ही जीवोका कल्याण करते हैं। न्याययुक्त कर्मोका आरम्भ, किसीसे दोह न करना और दान करना ही धर्म है—यही शिष्टाचार है।

महाभारतमें सडाचारका अत्युत्तम विवेचन शान्तिपर्व ओर अनुशासनपर्वमें हुआ है। शान्तिपर्वमें एक स्थान-पर युधिष्टिरकों शीलकी महत्ता वताते हुए महाराज भीष्मजीने उन्हें मन, वाणी और शरीरसे किसी भी प्राणीसे दोह न करना, सामर्थ्यानुसार टान देना, केवल वही कार्य करना जिससे सभी प्राणियोंका मङ्गल होता हो तथा जिसे करने समय आत्म-संकोचका अनुभव न होता हो—शीलका संक्षिप्त लक्षण वतलाया है। इसी प्रसङ्गमें इन्द्र और प्रह्लादकी कथाके प्रतीकरूपमे शील, धर्म, सत्य, सदाचार, वल और लक्ष्मीको शीलके ही आधारपर आश्रित वताया गया है——

धर्मः सत्यं तथा वृत्तं वलं चैव तथाप्यहम् । शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः॥ (महाभारत शान्ति० १२४। ६२)

युधिष्टिरके प्रति भीष्मपितामहजीने शिष्ट पुरुपोंके गुणोका प्रतिपादन इस प्रकार किया है—'शिष्ट पुरुप मांस-मक्षणसे दूर, प्रिय-अप्रियमे सम रहते है; इन्द्रिय-संयम तथा सत्य-पालनमे ही प्रीति रखते और दान देते ही हैं; दान लेनेकी चेटा नहीं करते। वे परोपकारी, दयाल, अतिथिसेवी, माता-पिताके सेवक और देवता तथा पितरोके पूजक होते हैं। उनमे काम, क्रोव, ममता, मोह, मत्सरता, भय, चपलता, लोभ, पिशुनता-का सदा अभाव होता है। वे लाभ-हानि, सुख-दु:ख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणको समान समझते है । वे उद्यमी, दृढपरिश्रमी, प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ मार्ग-पर ही चलनेवाले होते है। वे धन या यशकी इच्छासे नहीं, अपितु नि:स्वार्थभावसे धर्मका सेवन करते हैं, धर्मका बाह्य ढोग नहीं रचते । दूसरोके संकट दूर करनेके लिये वे अपना सर्वस्वतक छटा सकनेका साहस करते है।'

शान्तिपर्वमे मोक्षधर्मके दो सौ तैतालीसवें अध्यायमे मुख्य सदाचारका वर्णन है । इसमे कहा गया है कि सदाचारी पुरुप सूर्योदयसे घंटाभर पहले उठे, सूर्योदयके समय कभी न सोये । सडकपर, गौओंके मध्य और अन्नसे भरे हरे-भरे खेतोमे मल-मूत्रका त्याग नहीं करे । शौचके उपरान्त मनुष्पको कुल्ला करके नदी आदिमे स्नान, सध्या आर देवता-पितरोका श्रद्धाभावसे तर्पण करना चाहिये। प्रात:-सायंकी संध्या कर गायत्रीजप करे। भोजन करनेसे पहले दोनो हाथ-पैर और मुँह घो लेना चाहिये तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके भोजन करना चाहिये। परोसे भोजनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। रातको भीगे पैर न सोये। ब्राह्मणको विघसाशी तथा अमृतभोजी होना चाहिये—

चिघसाशी भवेदित्यं नित्यं चासृतभोजनः।\* (२४३।१५)

जो मिट्टीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और नख चत्राता है, उसकी आयु क्षीण होती है। अतिथिको कभी भूखा न रहने दे। न्यायसे जीविका अर्जित करें और माता-पिता आदि बड़ोकी आज्ञासे ही उसे खर्च करें। गुरुजनोंको आसन, मान, दान आदिसे सदैव प्रसन्त रखें। नगी छी, उदय, अस्त, मध्याह तथा प्रहणके समय सूर्यपर दृष्टिपात वर्जित है। परिचित मनुष्पसे भेट होनेपर वुशल-क्षेम पूछना चाहिये। सभी शुभकार्य दाहिने हाथसे करे। सूर्य और चन्द्रमाकी ओर मुँह करके कभी पेशाव न करे। स्रीके साथ एक आसनपर सोना और एक ही पात्रमें भोजन करना आयुको नष्ट करता है। अपनेसे बडोको कभी 'त्र' कहकर न पुकारे। शिष्ट लोगोका कथन है कि सभी प्राणियोका धर्म मानसिक है, अतः मनसे समस्त जीवोंके कल्याणका ही चिन्तन करना चाहिये।'

अनुशासनपर्वके ९७, ९९ तथा १०४वे अध्याय-मे सदाचारका अत्यन्त मार्मिक निरूपण हुआ है। अध्याय १०४मे आता है कि युधिष्ठिरने भीष्मिपतामह-से पूछा कि 'शास्त्रोमे मनुष्पकी आयु सौ वर्ग वतायी-गयी है; पर क्या कारण है कि वह पूरी आयु भोगने-से पहले ही मृत्युका प्रास वन जाता है?' तव भीष्मजीने जो कहा वह इस प्रकार है— 'युविष्ठिर! आयु, लक्ष्मी तथा इहलोक एवं परलोकमे

इसीके श्लोक १२-१३के अनुसार कुटुम्बरोप अन्नको 'विवस' तथा यनरोपको 'अमृत' कहा गया है ।

यश सदाचारसे ही मिलता है । जिस कूर, हिंसक प्राणीसे सभी जीव संत्रस्त एवं उद्धिग्न रहें, वह कभी कल्याणकामी वड़ी आय नहीं पाता । अतः मनुष्यको सदाचार-पालनमें ही तत्पर रहना चाहिये। पापी-से-पापी मनुष्य भी सदाचारका क्रमशः पालन करनेसे महात्मा बन सकता है । सत्प्रत्यों और साध प्ररुपोंका व्यवहार ही सदाचारका खरूप है । सदाचारी मनुष्यके नाम-श्रवणमात्रसे ही दूरस्थ प्राणी प्रेम करने लगते हैं । गुरु और शास्त्रकी अवहेलना करनेवाले, नास्तिक, अधार्मिक, दुराचारी व्यक्तिकी आयु लम्बी नहीं होती । शीलहीन, अमर्यादित और अपरवर्णकी क्षियोंसे संसर्ग करनेवाला मनुष्य मरनेपर नरकमे जाता है । सदाचारी श्रद्धालु और ईर्ष्णारहित पुरुप सौ वर्ष-तक जीता है। क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाले, परच्छिद्र और दोपदृष्टिसे हीन, कपटशून्य मनुष्य भी पूरी आयु भोगता है।

'प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमे निद्रा-त्याग करके धर्म और अर्थसम्बन्धी कार्योक्ता चिन्तन करे । फिर शौचसे निवृत्त होकर आचमन करके संध्योपासन करे । सायंकाळ भी इसी प्रकार शान्त और मौनमावसे संध्योपासन करना चाहिये । संध्योपासन जीवनको उदात्त और अवदात वनानेका श्रेष्ठ अनुष्ठान है । संध्योपासनसे द्विज दीर्घायु प्राप्त करता है और न करनेसे पतित हो जाता है । दीर्घसंध्याका तात्पर्य दीर्घसम्यतक गायत्रीके जपसे है । पर-श्री-गमनसे बढकर कोई पाप नहीं है । श्रियोके श्रारीरमे जितने रोमक्प होते हैं, उतने हजार वर्योतक व्यभिचारी लेमक्प होते हैं, उतने हजार वर्योतक व्यभिचारी लेमक्प होते हैं, उतने हजार वर्योतक व्यभिचारी लेमक्प होते हैं, उतने हजार वर्योतक वर्याभेचारी लेमक्प ग्राह्म रहता है । केशोंका श्रुक्तार, आँखोंमे अञ्चन तथा दन्त-मुख-प्रक्षालन आदि कर्म और देवपूजा दिनके पहेंले पहरमे ही करनी चाहिये । यदि मार्गमे ब्राह्मण, गाय, राजा, बूढा, गर्भिणी स्त्री, दुर्वल और वोझ उठाये मनुष्य मिले तो स्त्रयं किनारे हटकर

इन्हें मार्ग वे देना चाहिये। चलते समय ब्राह्मण, देवालयीं,
गुरुजनो और परिचित मनुष्योंको दाहिने छोड़े, अपरिचितके साथ अथवा अकेले कभी यात्रापर न जाय तथा
प्रात:-सायं, मध्याह और विशेषकर रातमें कभी चौराहोपर
खड़ा न रहे। दूसरोंके पहने वस्त्र और ज्तोंका उपयोग
न करे। किसीकी निन्दा, चुगळी और वदनामी न करे।
औरोको नीचा दिखानेका प्रयास कभी न करे।
कुल्हाड़ीसे कटा वृक्ष हरा हो जा सकता है, पर वचनवाणसे विधा मनुष्य कभी चेन नहीं पाता। अन्धे, काने,
कुरूप, निन्दित तथा अपढ आदिका उपहास कभी न
कीजिये। उद्दण्डता, कठोरता, द्वेपभाव, नास्तिकता,
वेदनिन्दा एवं देवताओंपर आक्षेपसे सदा बचे। ब्राह्मणोका अपमान कभी न करे और किसीसे व्यर्थ वैर्-विरोध
न वहाये।

'प्रतिदिन प्रातः शास्त्रविहित काष्ट्रकी दत्रअन ही उपयोग करे; पर विशेष पर्वपर उसे भी त्याग दे । मल-मूत्र उत्तरकी ओर मुख होकर त्यागे । उत्तर और पश्चिमकी ओर सिरहाना करके कभी न सोये, सोते समय सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशाकी ओर ही होना उचित है । अँघेरेमे पडी शय्यापर सोने-वैठनेसे पहले जाँच करना आवश्यक है । आसनको पैरसे खींचकर न बेठे। गुरुजनोंको प्रातः समय अवश्य प्रणाम करे, इससे दीर्घायु मिलती है । पलॅगपर हमेशा सीघे ही सोना चाहिये, तिरछा होकर नहीं । परशी-गमन तथा गर्भिणी-समागमसे सर्वथा बचे । मलिन दर्पणमें मुख देखना, फटे आसनपर वैठना, फ़टी हुई कॉसेकी थाली या फ़टे वर्तनमे भोजन करना, ज्हे हाथ मस्तक आदि अङ्गोका स्पर्श करना, उच्छिप्टरूपमे ही शयन कर लेना, घरके समीप ही मल-मूत्र त्यागना, गुरुसे विरोध ठानना, ब्राह्मण-क्षत्रिय-सर्पादिसे छेड़-छाड़ करना, खडे-खडे भोजन तथा पेशाव आदि करना, किसी दूसरेके साथ एक पात्रमे भोजन करना, • पतितोंवा दर्शन-स्पर्श वारना, दिनमे सोना तथा सायं-

काल नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना; अपवित्रावस्था तथा अनय्यायकालमे भी वेद पढना, जहाँ अपना आदर न होता हो वहाँ जाना और निन्टा एव चुगली आदि आयुनाशक अवगुण सर्वथा छोड दे। भोजन तो भींगे पाँव ही करे, पर भींगे पाँव शयन करना निपिद्ध है। पक्षियोकी हिंसा न करे। पुत्रोको अच्छी विद्या पढाये, कन्याको श्रेष्ठ कुलुमे विवाहे, मित्रको धर्म-कार्यमे प्रेरित करे तथा नौकर भी अच्छे कुलके ही रखे। बलिबैस्वदेवयज्ञोपरान्त देवता, ब्राह्मण, अतिथि, भत्य और वालकके भोजन कर लेनेपर ही खय भोजन करे । जिसे कत्तेने देख लिया हो. जो ललचायीआँखोका ळस्प वना हो, जो लॉघ दिया गया हो, जो उन्छिप्ट अथवा बासी हो और जिसे रजख़ला स्त्रीने पकाया हो-उस भोजनका परित्याग कर दे। अपने जनमनक्षत्रमे श्राद्ध कभी न करे, महात्माओकी निन्दा और उनके गुप्त कमेंकि प्रकटीकरणसे सदैव बचे । निवास उसी गृहमें करे, जो ब्राह्मणद्वारा वास्तुपूजनपूर्वक अच्छे कारीगरसे निर्मित हो । रातको नहाना और सत्त् खाना नहीं चाहिये । मांस-भक्षण एव मदिरापानसे बढकर कोई पाप नहीं है--इनका कभी भूलकर भी उपयोग न करे । स्त्रियोसे द्वेष न रखे । सुलक्षणा, सुन्दर, रूपवती, कुलीन एव गृह-कार्यदक्ष कन्याका ही पाणिग्रहण करे और नित्य अग्निहोत्र करे।

बूढे, मित्र, गरीव तथा वन्धुको अवस्य आश्रय दे। मङ्गलकारी पक्षी—जैसे तोता, मैना आदि पालना अच्छा है, पर उद्दीपक—गीध, जगली कवूतर तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि घरमे कभी आ जाय तो वास्तुज्ञान्ति करवाना

चाहिये। यज देखनेके अतिरिक्त विना बुळाये कहीं न जाय। भोजन करते समय आसनपर बैठना, मौन रहना, पित्रत्र वस्त्र वारण करनेके साथ-साथ उत्तरीय (चादर या गमछा) भी रखना आदि नियमोका पाळन करे। सैरके लिये, सडकोपर वृमनेके लिये और देवपूजाके लिये अलग-अलग वस्त्र रखे। पेशाव आदि क्रियाएँ घरसे दूर करे, दूर ही पैर वोये और दूरपर ही ज्ठन फेके। स्नानके बाद लाल रंगके पुष्प धारण करे तथा गीला चन्दन अपने ललाटपर लगाये। आश्रममेद और वर्ण-मेदके अनुसार सदाचार-पालनमे अन्तर तो है, पर उपर्युक्त शुभ कर्मोका अनुष्ठान सभीके लिये आवश्यक है।\*

गृहस्थको खदारनिरत दान्त, अनिन्दक और जितेन्द्रिय होना चाहिये। उसे अपने घरके लोगो तथा नौकरोसे शगडा नहीं करना चाहिये—

स्वदारनिरतो दान्तो ह्यनस्युर्जितेन्द्रियः।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥
(गान्ति॰ २४४। १४। १६)

इस प्रकार यहाँ गृहस्थके आचरणका वर्णन किया गया । वानप्रस्थियो तथा सन्यासियोके शास्त्रनिर्दिष्ट आचार वडे पित्रत्र हैं । वानप्रस्थी वर्णाके समय खुले आकाशके नीचे, हेमन्तमे जलमे और प्रीष्म ऋतुमें पञ्चाप्ति सेवन कर तप करते हैं । ससारी प्राय सारे प्रपञ्चसे अलग रहकार केवल भगवचिन्तन करते हैं । वे सभी इन्द्रोसे मुक्त होकर सर्वात्मभावपूर्वक केवल भगवदर्थ ही शुद्ध वर्मका अनुष्ठान करते हैं ।

<sup>#</sup> महाभारत १२ । २४३-४६ तथा मनु॰ ६ । ३८, ६ । ९७ (एप वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चनुर्विधः) के अनुसार गृहस्थ, वानप्रस्थ, धन्यासादिके आचार मुख्यतया ब्राह्मणके ही लिये हैं । मनु॰ ७८ अध्यायोंके आचार राजाके लिये हैं, तथापि जितना सम्भव हो, दूसरोंको भी इनका अनुवर्तन करना चाहिये।

## महात्मा विदुरकी सदाचार-शिक्षा

( लेखक--श्रीमिरिवरचरणजी अग्रवालः अवकागप्राप्त न्यायाधीम )

न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकृतं यदातमनः।

यह वाक्य विदुरनीति (७।७१)का है। इसका तात्पर्य है कि वह कार्य दूसरेके प्रति न किया जाय जो खय अपने प्रति किये जानेपर प्रतिकृल हो । खर्गीय राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्रप्रसाद जीने विदुर्क्टीस्थित महातमा विदुरकी प्रतिमाका अनावरण ( कार्तिक पूर्णिमा दिनाङ्क ३ नवम्बर सन् १९६०को ) करते हुए कहा या कि 'विश्वके इतिहासमे महात्मा त्रिदुर पहले सत थे, जिन्होने मानव-जातिको यह सूत्र दिया और जिसे महात्मा ईसाने लगभग ढाई हजार वर्ष उपरान्त दुहराया ।\* स्पष्ट है कि यह मूल मन्त्र बहुत प्राचीन कालमे मानव-जातिको सदाचारपर लानेके लिये दिया गया था । इस मन्त्रको अपनाते ही व्यावहारिक जीवनमें सदाचार आ जाता है । यह सूत्र सम्पूर्ण मानव-मात्रके लिये दिया गया था। सदाचारकी आवश्यकता प्रत्येक धर्म व मजहबमे होती है । यह ऐसा मन्त्र है कि यदि इसे सिद्धान्तरूपमे स्वीकार कर जीवनमें उतार लिया जाय तो लोक एव परलोक दोनो ही सँभल जायं । यह सरल तो इतना है कि इसमे किसी प्रकार-की विद्वत्ताकी आवश्यकता ही नहीं है। जब कभी कोई कार्य किया जाय, तब यह भाव आना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमे पिट अन्य व्यक्ति हमारे साथ पही व्यवहार करता तो हमको कैसा लगता ! उटाहरणार्थ हम नही चाहते कि कोई हमसे झठ बोले तो हमें भी दूसरोके प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिये। हम चाहते हैं कि कोई हमारी चोरी न करे, हमसे छल-कपट न करे तो हम भी किसीसे किसी प्रकारकी चोरी या इन्त्र-कपट न करे। हम यह भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे

साथ शिष्ट व्यवहार करें, प्रिय बोलें. हमे आदर हें। अतः हमें भी चाहिये कि दूसरोके प्रति हम भी ऐसा ही करें । कोई नहीं चाहता कि कोई उसके साथ बलका दुरुपयोग करे, चाहे वह बल शारीरिक हो, बौद्धिक या धन-पडका अथवा किसी परिस्थिति-विशेषका हो; अत हमारे लिये भी आवश्यक हो जाना है कि जो भी किसी प्रकारका वल हमको प्राप्त है, उसे अन्यके प्रति अन्यथा प्रयुक्त न करें । केवल इतनेसे ही हम बुराइयोसे बच जायॅगे और हममे सदाचार आ जायगा--- भले ही हम शिक्षित हों या नहीं, मनुरमृति या अन्य वर्मशास्त्र पढे हो या नहीं महात्माओके प्रवचन सुने हो या नहीं। सदाचारके नैतिकता आवश्यक है। किंतु प्रथमत. कहना पडता है कि पाश्चात्य छोगोकी तुल्नामें हम लोगोमे उसकी कानी है, जिसका मुख्य कारण उपर्युक्त मूल मन्त्रको मूल जाना ही है।

पह सूत्र व्यावहारिक जीवनमें केवल व्यक्तियोसे ही सम्बद्ध नहीं है, बिल्क सम्पूर्ण राष्ट्रों व सभी समाजों-पर भी लागू होता है। हम विपत्तिके समय समाजसे आशा करते हैं कि समाज हमारी महायता करे, अतः हम भी समाजके काम आये—यह भावना बनानी चाहिये। समाजसे हम आशा करते हैं कि कोई भी हमारी बहू-वेटीको कुर्दाष्ट्रसे न देखे तो हमको भी बही बात जीवनमें उतारनी चाहिये जिससे अपना ही नहीं, बिल्क समाजका भी कल्याण होगा। अतएव यह मूलमन्त्र मानवताके लिये हर परिस्थिति व हर कालमें व्यक्तिमें सदाचार लानेके लिये आवश्यक है। इसके लिये मानव-जाति महात्मा विदुरका आभारी है। इसीका प्रकाश भीष्मिपतामहका युत्रिष्टिको प्रकारान्तरसे दिया गया यह उपदेश है कि—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्।

<sup>\*</sup> Do not do unto others, as you wish others not to do unto you ( Holy Bible )

मन तथा तन परोपकारके लिये अर्पित होता है। उसकी समस्त विभूतियाँ परोपकारके लिये होती हैं। (८) कामैरहतधी—उसकी बुद्धि कामनाओसे धूमिल नहीं होती, क्योंकि वह कामवासनाओसे परे होता है। वह कभी विपयोका अनुचिन्तन नहीं करता और उनमे उसकी आसिक्त नहीं होती। अत काम, कोथ, लोभादि दुर्जय शत्रु उससे खय पराजित रहते हैं। वे उसके विवेकको उपहत नहीं कर पाते। (९) दान्त—उसकी चित्तवृत्तियाँ दिमत रहती है और इन्द्रियोके घोडे विपयोकी ओर नहीं दोडते, क्योंकि निरोधकी लगाम उनके मुँहमे लगी रहती है। वह सयमित, अनुशासित, आत्मिनगृहीत और आत्मवस्य होता है।

(१०) मृदु चह मृदु होता है। जैसे पुण, जल, नवनीत और कमलदण्ड खभावसे ही कोमल हैं, वैसे ही सदाचारीका खभाव कोमल होता है, परतु उसमें वज्रसे भी अधिक कठोरता भी रहती है। वह दूसरे दीन, दु:खी जनकी थोड़ी-सी पीडासे भी व्यथित हो जाता है, किंतु खय बड़ी-से-बड़ी आपत्तिको सह लेता है। उसका चित्त सरल होता है और पुण्यके समान सभीको

सुगन्धित करना उसका खाभाविक धर्म होता है। वह किसीसे परुप बचन नहीं बोलता । उसकी वाणीमे अमृत घुला होता हैं ।(११) श्रचि—वह पवित्र होता है। शरीरकी पवित्रताके साथ मन, वाणी और कर्मकी पवित्रता उसमें सदेंच रहती है। वह मनसे कभी बुरा नहीं सोचता. वाणीसे बुरा नहीं वोलता और शरीरसे कभी बुरा नहीं करता । वह सम्यक् आजीव, सम्यक्-कर्मान्त और सम्यक्-चरित्र होता है । सत्य और अहिंसाका पूर्णत परिपालन करनेके कारण उसका नाम तथा उसकी कथाएँ भी पवित्र होती है । (१२) अकिंचन--उसके पास कुछ भी नहीं होता । सग्रहकी वृत्ति भी उसमें नहीं होती । यदि थोडा-बहत होता भी है तो वह उसे भगवानुका-समाजका समझता है और सदेंव समाजके हितमें लगानेके लिये तत्पर रहता है। उसके हृदयमें सगृहीत वस्तुओंके प्रति अविकारकी भावना किंवा ममत्व नहीं होता ।

(१३) अनीह—वह अनीह होता है। प्राप्त विपयों के भोगकी स्पृहा उसमें नहीं होती और अप्राप्त विषयों की प्राप्तिकी भी वह लालसा नहीं करता। वह अकाम—कामनाओसे मुक्त और वासनाओसे अदूपित होता है।

बटउँ सत समान चित हित अनहित नहिं कोइ । अजलिंगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन कर दोइ ॥ ( मानस १ । ३ क ) --(अ) अद्भिगीत्राणि शुद्ध पन्ति मनः बत्येन शुद्ध चित । विद्यातपोभ्या भूतारमा बुद्धि वीनन शुद्ध चित ॥ (मनु० ५ । १०९)

उसकी यह निःएग्टा विषशता, अधमता अथवा कुण्याजनित नहीं होती । वह परम संतोपी होता है । उसके
लिये मो, गज, वाजि, रहा, धनका कोई मुन्य नहीं
होता । (१४) मित्रभुक्—वह जीवनके धारणधारनेके
लिये कुछ खाता है, कानेके लिये नहीं जीता। यह दिनमे
एक बार थोज ओर उत्तेजनाविदीन सास्त्रिक भोजन
करता है । वह पंष्टिक तथा स्थादिए पदायंका
आप्रहण और खादहीन पदार्थका खाग नहीं करता।
(१५) शान्तः—उसका चित्त विषयों में मदा उपरत्त
रहता है। जिस प्रकार समुद्रमें अनेक तरमें और
व्वार-भादे आते हैं, उम प्रकार उसके विन्तमागरमें
मत्त्रादि-गुणोंके प्रभन्ननसे विश्वद्वव्यता तथा उससे कामकोधादि वृत्तियाँ उत्यत्न नहीं होतीं। यह तुरीयावस्थामे
रहता है और सांसारिक उपद्रव उसे प्रभावित नहीं
करते। वह सदा जान्त-दान्त बना रहता है।

(१६)स्थिर:—वह स्थिर होता है। वह दु:खसे न तो घवराता है और न सुखसे प्रसन्न होता है। वह धीर, लोभामर्पहर्षभयत्यागी, स्थिरबुद्धि, गतन्यथ, योगी, पतात्मा, असमृढ और स्थितप्रज्ञ होता है। वह अपने निर्णयोमें अचल होता है। उसके निर्णय विवेक-

पूर्ण होते हैं। अनः यह यह जर नहीं बदलमें हैं। (१७) मण्डकणः—मान्यस्या यावस है कि वह मेग शरणासन होता है। अवसेत्रं शरणं ससं असम मंदरन मरन गुमारीर्फ, भाषके समन्त सामारिक सावन्त्रेकी भगवानके माथ ही स्थापित करता है और समुर्धा वर्म उन्हें समर्पित करता ते । (१८) मुनिः—वः मननभील होना है। उसकी समन क्रियाई चिन्नर और विवेदकी परिणविन्यमण ही होती हैं। उस्म प्रसुकी अभीम द्वार या अनन्तर्शातः, अनन्तर्ग्य अंग अन-वली राष्ट्रांका अनुभावन, मन्न, निम्बन, परि-यान्यत तथा परिशीतन करना उसका खमार होना है । (१९) अप्रमत्तः न्यः अप्रमनः सन्तः सावगतः जागरूक और अल्स्यर्गटन होता है। यह विगत-संदेह, भ्रान्तिमे रहित तथा सहायमे परे होता है । वह सपूर्ण निष्टाके साथ पूर्ण-समर्पणभावसे सम्हके निमित्त कर्तत्र्य-परायण होता है"।

२०-गभीरातमा—उसके स्वभावमें समुद्रकी अतत्व गहराई होती है। गोताग्वोर पैठकर ही मोती पा मकता है। जिस प्रकार समुद्र महानदियोंके जलको प्रहण करनेपर भी तदबन्धोको तोइकर बहुने नहीं लगता.

६-विन सतीप न काम नगाई। काम अछत गुन्द गर्पनेह नाई। ॥ राम भजन बिनु मिटर्रि कि कामा। यह विहीन तह ऋवहूँ कि ज्ञामा॥

<sup>(</sup>क) विहाय कामान यः सर्वोन् पुमाध्यनित निःस्दृहः । निर्मामो निरम्कारः सः शान्तिमधियस्छिति ॥ (गीता २ । ७१, साथ ही देखें स्लोब—क्र० ७० एव १६ । १२, १३, १४, १५ और १६ । )

७-गीता २ | ५४-५८ ( स्थितप्रगटर्शन ) नया गीता ५ | २० | ८-गीता १८ | ६२, १८ | ६६ |

९-कायेन वाचा मनमेन्ट्रियेवी बुद्धणात्मना वानुसनम्बभातात्। करोति यद्यत् सकल परमी नागयणायेति नमर्थयनत्॥

<sup>(</sup>श्रीमद्भा० १२ | २ । ३६ । )

१०-यतेन्द्रियमनांबुद्धिर्मुनिर्मोक्षयरायणः । विगतेन्छ।भवकोधो य सदा मूना एव सः ॥ (गीता ५ । २८ । ) तथा-या निज्ञा सर्वभृतानां तस्या जागति स्थमी । यस्या जागित सृतानि सा निज्ञा वन्यतो सुनैः ॥ (गीता २ । ६९ । )

११-मीता १८ । २६ ।

उसी प्रकार वह भी मर्यादाका पाठन करता है, शक्ति पाकर बौराने अथवा अन्योको पीडित करने नहीं लगता । अपने उदरमे अनेक विषेठे और भयानक जीवजन्तुओं-को प्रश्रय देनेपर भी अप्रभावित रहनेवाले समुद्रकी मॉति ही वह समाजमें विषाक्त एवं अशान्त वातावरण बनानेवाले तत्त्वोंको अपने हृदयमे पचा लेता है और निर्विकार रहता है। वह गुणोका सम्रह करता है। (२१) धृतिमान्—वह धैर्य धारण किये रहता है। वह न्यायपूर्ण तथा धर्मोचित मार्गसे कभी विचलित नहीं होता । प्रतिकृल परिस्थितियोमे भी वह नहीं घबराता और न उसका विवेक ही कभी नष्ट होता है। हिमालयके समान वह सदा अचल रहता है। दुःख पडनेपर वह खय उसे सहता है। न वह अपना मानसिक सतुलन खोता है और न दूसरोंको भी दुःखी होने या बनानेकी कल्पना या तपक्रम करता है।

( २२ ) अमानी—वह मान चाहनेवाळा अथवा मिध्या गर्व करनेवाला मानी या अभिमानी नहीं होता । यदि उसे मान मिळता है तो वह प्रसन्त एव गर्वित नहीं होता और यदि अपमान मिलता है तो वह दु:खी नहीं होता। " (२३) मानदः--वह दूसरोका सम्मान करता है। कभी किसीको अपमानित नहीं करता । उसके हृदयमें जीवमात्रके प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य और प्रेमका भाव होता है। वह सभीमें प्रभुक्ती मूर्तिका अवलोकन करता है । अतः समस्त जड-चेतन जगत्के प्रति वह पुज्य-

भाव रखता है और सम्मान करता है। ( २४ ) कल्प:-वह समर्थ होता है । प्रत्येक कार्यको आत्मविश्वास और पूर्ण योग्यताके साथ करता है । अक्षमता, अयोग्यता एवं शक्तिहीनता उसमे नहीं होती । वह पलायनवादी, निराज्ञावादी, कुण्ठा-प्रस्त और दिग्भ्रमित नहीं होता। (२५) मैत्रः—वह जीवमात्रके प्रति मैत्रीभाव रखता है. समताके धरातलपर औरोंके दु:खोंको वॉट लेता है और अपने सुख तथा साधनाके ग्रुभ परिणामोंको खय नहीं भोगता । उनमे वह सभीको समानभागी मानता हैं । उसका किसीसे वैर-विरोध नहीं होता ।<sup>15</sup> ·वसुधेव कुदुम्बकम्'के सिद्धान्तका वह पूर्णतः परिपालन करता है।

(२६) कारुणिकः—वह करुणापूर्ण करुणाका सागर और करुणाकर होता है । उसका हृदय इतना संवेदनशील होता है कि दूसरेकी अल्प-से-अल्प पीड़ा भी उसके हृदयमे करुणाकी स्रोतिखनी धारा प्रवाहित कर देती है । उसकी यह करुणा किसी जीवविशेप अथवा कारणविशेषकी अपेक्षा नहीं करती । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सभीको वरावर मिलता है, वैसे ही उसकी करुणा भी सभीको समानरूपसे मिलती है।

२७-कवि:-वह कवि होता है "। कवि ही नहीं, मनीषी-परिभू और खयम्भू भी होता है। उसे क्रान्तदर्शी कहा गया है । जीवनकलाकी नयी सृष्टि, भविष्यके लिये संदेश, समाजके लिये प्रेरणा, सत्य, शिव और सौन्दर्यकी उपासना व

१२ ( अ ) यृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साच्विकी ॥ (गीता १८।३३।)

<sup>(</sup>ब) साथ ही देखें वही १८। ३४ और ३५।

१३-सबहिं मानप्रद आप अमानी ॥ (मानस । )

मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (गीता ११ । ५५ ।) यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा । हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम् ॥

<sup>(</sup>वि०पु० ३,१८ । १३ ।,१८ ।)

१४ -अनुद्वेगकर वाक्य पत्य प्रियहित च यत् । स्वाध्यायाम्यसन चैव वाळायं तप उच्यते ॥ (गीता १७ । १५ । )

उसकी अभिन्यक्ति उसका धर्म है । समाजको उन्नतिके पथपर ले जाना, मार्गदर्शन देना और समग्र मानवताको नये आयाम-प्रदान करना उसका धर्म होता है । अन्यायक प्रति विद्रोहके स्तर निनादित कर प्रसुप्त मानवताको जाप्रत् करना उसका लक्ष्य है । वह जानवान्, विवेकी, कल्पनाशील, विचारका, भावुका, सहृदय और मर्मज्ञ होता है। एक शब्दमे वह विश्वजनीन होता है।

इस प्रकार श्रीमङ्गागवत आदि प्रन्थोमें एक ऐसे मदाचारयुक्त चरित्रका सर्वाङ्गीण म्हप प्रस्तृत किया गया है. जो अलैंकिक, दिव्य और अमाधारण आभासित होते

हुए भी अति मानवीय ( Superhuman ) काल्पनिक. मात्र आदर्जपरक तथा असम्भव नहीं है। तथा परिकल्पित चरित्र ( Hiphothetical character )की भी यह एक दार्शनिक परिकल्पना ( Hypothesis ) नहीं है । पह एक ऐसे चरित्रका रेग्वाङ्कन है, जिसका आधार भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और उन मूल्योको जीवनकी धरापर अवतारणा करनेवाले साधकोंकी वे समस्त आकाङ्काएँ हैं, जिनकी साधनाका वे आजीवन प्रयन्न कारते हैं और उनका जीवन इनके लिये ही समर्पित होता है । इन्हें आदर्श मानकर चलना हमारा कर्तव्य है ।

# उपपुराणोंमें सदाचारकी अवधारणा

( छेलक-डॉ॰ श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवर', एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न )

वेटार्थ-तत्त्वको जन-सामान्यके छिये वोधगम्य वनानेके उदेश्यसे पुराणोंकी रचना हुई। पुराणोंका मूल रूप वेदोंके समान ही अति प्राचीन है । उपपुराणोंकी संख्या सामान्यतया अठारह प्रसिद्ध है --- यद्यपि हमें सौके लगभग उपपुराणोक्ने नामोक्ने उल्लेख प्राप्त होते हैं। इनमें कालकमसे कुछ उपपुराण नष्ट हो गये हैं और कुछ अभीतक हस्तलिग्वित अवस्थामें पडे हुए हैं । पाश्चात्यो-की मान्यता है कि उपपुराणोकी रचना गुप्तकालमे हुई थी, किंतु मित्र मिश्रके अनुसार महर्षि पाजवस्क्य-को भी उपपुराणोकी जानकारी यी । ( त्रीरमित्रोदय, परिभापाप्रका ० १० १५।) कूर्मपुराणमें और स्कन्दपुराणकी मृतसंहितामें कहा गया है कि ऋषियोने त्र्यासजीसे अष्टादश पुराण धुननेके अनन्तर उपपुराणीका ख्यापन किया । मन्स्यपुराणमें उपपुराणोको पुराणोका ही अन्य-रूप या इन्हीं पुराणोसे उत्पन्न कहा गया हैं-

अप्रादशभ्यस्तु पृथक् पुराणं यत् प्रदिदयते। द्विजश्रेष्टाम्तरेनेभ्यो चिनिर्गनम् ॥

( मत्स्यपुरु ५३ । ६३ )

भतः कुछ उपपुराण तो पुराणोंके खिल (पूरक) भाग दीखते हैं; किंतु उनका कुछ-न-कुछ खतन्त्र खरूप भी है। मतों और सम्प्रदायों, आचार-उपपुराण स्थानीय न्यवहार तथा रीतियों और अन्य धार्मिक आवश्यक**ताओं** ( पूजा-विधि आदि )का वर्णन विस्तारसे करते हैं। वे धर्म, समाज, साहित्य और विज्ञानक विषयमें भी गहरी अन्तर्रिष्टि प्रदर्शित करते हैं। अन वे भारतीय समाजके सास्कृतिक इतिहासकी दृष्टिसे बहुत मुख्यवान् प्रन्थ हैं। प्राप्त उपपुराणोका पाट बहुत कुछ अपने मूल रूपमें ही सुरक्षित है। उपलब्ध पुराणोको हम छ: कोटियोंमें रख सकते हैं--(१) वैष्णत्र, (२) सौर, (३) शैव, (४) शाक्त, (५) गाणपत्य और (६) स्थलमाहात्म्यादि विविध । जिस कोटिके जो उपपुराण हैं. उनमें उसी सम्प्रदायके अनुसार ही योग-तप, त्रत, पूजा, तीर्थ-महिमा और देवताओंका निरूपण हुआ है । नरसिंह-पुराणमें नृसिंहकी अर्चना-विधि तथा महिमा वतायी गयी है । वैसे सभी उपपुराण मिक्त (हरिमिक्त और गुरुभक्ति), आचरणकी शुद्धि और यम-नियम-पालनपर वल देते हैं। दान-महिमा, कर्मफल, प्रायिश्वत और पुनर्जन्मकी मान्यता सभी उपपुराणोमें एक-सी है।

वैष्णव-उपपुराण-ये पाञ्चरात्र और भागवत मतोसे सम्बद्ध हैं । वैष्णव-उपपुराणोमे श्रीविष्णुधर्म, विष्णु-धर्मोत्तर, नारसिंह, वृहन्नारदीय और क्रियायोगसार—ये छ: उप-पुराण प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त भागव-उपपुराण, धर्मपुराण, पुरुषोत्तमपुराण, आदिपुराण और कल्किपुराण भी कई स्थानोंसे मुद्रित हो चुके हैं। 'क्रियायोगसार' और 'बृहनारदीय' पुराण में विष्णुभक्तिका विशेष निर्वचन हुआ है। बृहन्त्रारदीयमे भक्तिके दस सोपानों तथा विष्णुकी पञ्च शक्तियोंका सुन्दर निरूपण हुआ है । कुछ अध्याय गङ्गाकी महिमापर हैं । शिवकी भक्ति विष्णुभक्तिमे सहायक वतायी गयी है । क्रियायोगसारमे दास्यभक्तिपर विशेष वल दिया गया है और कियायोग अर्थात् कर्मद्वारा योगमे छ: कार्योका संनिवेश किया गया है--(१) गङ्गा, श्री लक्ष्मी और विष्णुकी आराधना, (२) ब्राह्मण-भक्ति, (३) अतिथि-सेवा, (४) दान, (५) एकादशी-त्रत और (६) धात्रीवृक्ष तथा तुलसीकी पूजा।

वैष्णव-उपपुराणोंका विवेच्य वैष्णव-दर्शन और तद्मुरूप वैष्णवचर्या है । वैष्णव-आचार, वैष्णव-कर्मकाण्ड, वैष्णव-पर्वोक्ते अनुप्रान और वैष्णव-तीर्थोकी महिमाका भी इन उपपुराणोंमे विस्तारसे वर्णन हुआ है । ये आचार-विचार जनताको इतने मान्य हुए कि हिंदुओंके लिये सामान्य आचारकी व्यवस्था देनेवाले स्मृतिकारों और प्रवन्ध-लेखकोने इनके उद्धरण प्रचुरतासे प्रहण किये हैं ।

सौर-उपपुराणों में सूर्य, साम्व और मविष्योत्तरपुराण उपलब्ध हैं। साम्बपुराण पूर्णतया सूर्याराधनसे सम्बद्ध है। इनमे योगाचार, शिष्टाचार, आचार-विचार, मन्त्र, दीक्षा, विविध दान और कर्मफल आदिका निरूपण है। प्राय: सभी महापुराणों में सूर्याराधन-सटाचारकी प्रचुर सागग्री है।

शौव-उपपुराणोंमें—शिवपुराण, सौर-पुराण, शिव-धर्म, शिवधर्मोत्तर, शिवरहस्य, एकाम्रपुराण, पराशर- पुराण, वासिष्ठ, लेग आदि प्रसिद्ध शेवउपपुराण हैं। इनमें शिव, लिङ्ग और एकाम्रपुराण मुद्रित है। शिवपुराण आगमिक शैव मतके अनुकूल है। 'एकाम्र-पुराण' मी आगमिक शैवोका है। 'सौर-पुराण' पागुपत-मतसे सम्बद्ध है। इसमे शिव-पार्वतीकी महिमा तथा अन्य मतोंकी अपेक्षा पागुपतमतकी उत्कृष्टता प्रतिपादित हुई है। 'शिव-धर्म' और 'शिवधर्मोत्तर' भी वेदनिष्ट पाग्रुपतोंसे सम्बद्ध हैं। इनमे शिव-उपासकोंके विभिन्न कर्तव्य, शिवज्ञान-प्राप्ति, शिवयोगका अभ्यास, शिवपर्व-पूजा, व्रत, उपवास, पापियोंको दण्ड और पुनर्जन्म आदिका निर्वचन है।

शाक्त-पुराणोंमें चार शाक्तपुराणोमें देवीपुराण, महाभागवतपुराण, देवीभागवतपुराण और काल्किापुराण महत्त्वके हैं और मुद्रित हैं। देवीपुराणमें आदिशक्ति भगवती विनध्यवासिनीके खरूप, अवतार, कार्य और आराधनपर प्रकाश डाला गया है। इसमे विविध शाक्तव्रतोपवास. आचार-विचार-व्यवहार और शैव, वैष्णव, ब्राह्म, गाणपत्य आदि सम्प्रदायोंका भी परिचय है । 'महाभागवत' भागवत महापुराणसे सर्वथा भिन्न है । इसमें परब्रह्मखरूपा कालीका सरूप-विवेचन, उनके विभिन्न रूपो, कार्यो, दस महाविद्याओं तथा आराधना-विधियोका वर्णन है । 'देवी-भागवत' उपप्राणको तो शाक्तजन महाप्राण भी मानते है । इसमे शाक्त विचारणाका निरूपण है । इसमें परब्रह्म और परमात्मखरूपा देवी मुवनेश्वरीकी धारणा है. जो सृष्टि-हेतु स्वयको पुरुप-प्रकृति-रूपोमे विभक्त कर लेती हैं और विभिन्न लक्ष्योंकी पूर्तिके लिये दुर्गा, गङ्गा आदि रूपोंमे प्रकट होती है । 'देवीभागवत' मक्ति-पर वल देता है और सर्वोच अवस्थामे जानको भक्ति ही मानता है। 'कालिकापुराण'मे विण्युकी योगनिदा, कालिकाके खरूप और आराधनाका विवेचन है। कालिका ही सती और पार्वतीरूप धारण कर शिवकी पत्नी बनती हैं। 'कालिकापुराण'में सामाजिक और धार्मिक महत्त्वकी अनेक बातें है।

गणेशसम्बन्धी दो ही उपपुराण उपलब्ध हैं—
सुद्गलपुराण और गणेशपुराण । मुद्गलपुराणमें गणपतिके नौ अवतारो और बत्तीस रूपोंका वर्णन है—जब कि
श्रीलक्ष्मण दर्शिकेन्द्रके 'शारदातिलक', गणेशके ५१ और
गणेशपुराणमें ५६ रूपोंका निरूपण है। दोनों गाणपत्यउपपुराणोमें भगवान् गणेशकी महिमा दिखायी गयी है।
भविष्योत्तर और बृहद्धर्मपुराणमें सर्वजनके लिये अनुष्ठेय
बत, पर्व, दान, आचार-व्यवहार आदिका निरूपण है।
विविध विद्यासम्बन्धी उपपुराणोमें 'नीलमत' (या नील)
उपपुराण मुद्रित हुआ है। यह कश्मीरके इतिहासके
स्रोतके रूपमें महत्त्वपूर्ण है। विविध उपपुराणोंमें बहुतसे
अप्रकाशित हैं और बहुतसे नष्ट हो चुके हैं।

पुराणो और उपपुराणोंमे सदाचारके लिये 'आचार' तथा 'वृत्त' शब्द व्यवहृत हुए हैं । सम्प्रदायोंमे 'आचार'का अर्थ 'सम्प्रदायनिष्ठा और तदनुरूप चर्या' होता है । 'आचार'का एक अर्थ विधि (कान्त) भी है । सत्कर्म ही सदाचार है । किंतु 'कर्म' अहुतदर्शनमे 'अविद्या'के क्षेत्रमें आता है, अतः भ्रान्ति न होने देनेके विचारसे 'कर्म'के स्थानपर 'आचार' या आचरण शब्दको प्रहण किया गया है । सदाचार क्रमेंन्द्रियोंका संयम और सन्मार्गीकरण है । ऐसा संयममय आचरण ही तप है । 'हाथ'का संयम दान, भगवरपूजन, गुरुजन-अभिवन्दन आदिमें; 'चरण'का संयम देवालय, तीर्थ आदिमें जानेमें; जननेन्द्रियका

संयम ब्रह्मचर्यमें और वागिन्दियका संयम 'सत्य-भापण'में है । वाणीका तप है । शास्त्रोमें 'वाड्मय-तप'की
महती महिमा गायी गयी है । सत्य परब्रह्मरूप है ।
सत्य ॐकार है । सत्य परम पद है । सत्य- परम धर्म
है । सत्य सर्वोपिर है । सत्य ही तप है । सत्य
अश्वमेवसे भी वड़ा यज्ञ, पुण्य, दान और सर्वलोकप्रीतिकर कार्य है । सत्यमें ही समस्त चराचर जगत्
प्रतिष्ठित है, सत्यसे ही स्तूर्य-चन्द्र-अग्नि-वायु-जल-पृथ्वी
आदिके समस्त कार्य चल रहे है । ऐसा सत्य 'सत्यं
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात् मूल शिवस्त है—

मूळीभूतं सदोकं च सत्यश्चानमनन्तकम्॥
(शि॰ पु॰ ६० सं॰ स॰ खं॰ ९। ४०)

यह सत्य जन वाणीमें व्यक्त होता है तो वह वाणी सुभाषित कहलाती है और जन वाणी सत्यसे रहित होती है तो काम-क्रोध-राग-द्रेषादिसे युक्त होकर दुर्भापित कही जाती है—

रागद्वेपानृतकोधकामतृष्णानुसारि यत्। वाक्यं निरयहेतुत्वात् नद् दुर्भापितमुच्यते॥ (शि०पु०वा०स०उ०ध०१२।२७)

सत्य जन कर्मने रूपमे प्रकट होता है, तन उस कर्मको सत्कर्म या सदाचार कहते हैं। सदाचार—जैसा कि हम अभी देखेंगे, त्रिविध होता है—सर्वजनकर्तव्य, सम्प्रदायाचार और शिष्टाचार। सर्वजनकर्तव्य सामान्य मानव-धर्म है। इनमें सर्वमैत्रीभाव, विश्व-वन्धुत्व, संतोष,

१. उपपुराणोंके रचनाकाल आदिकी जानकारीके लिये पठनीय है—श्री आर० सी० हाजराकृत 'स्टडीज इन द उपपुराणाज' भाग १-४ ।

२. उदाहरणार्थः, साम्बपुराणके सदाचारखण्डमे सामान्य सदाचरणके अतिरिक्त वैदिक होमः, सप्त तिथियो-पर वतः, न्यास-मुद्रा-मन्त्रद्वारा सूर्य-पूजाः, अभिचारः, कर्म-विपाक आदिका भी विवरण है ।

३. द्रष्टव्य—(क) विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३ । ८६ । १३९ (ख) याज्ञवत्क्यस्मृति—व्यवहाराध्याय, आचाराध्याय । ४. सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव परो यजः सत्यमेव परं श्रुतम् ॥ पालनं सर्ववेदाना सर्वतीर्थावगाहनम् । सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्यसंज्ञयम् ॥ अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम् । ल्ल्लाणि कतवश्चेव सत्यमेकं विज्ञिष्यते ॥ सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे लोकाश्च सचराचराः ॥ (ज्ञि० पृ० उ० सं० १२ । २३—३१)

दया, सिहण्यता, परनारीके प्रति मातभाव आदि विभिन्न वैयक्तिक गुणोंका संवर्धन तथा आसक्ति-हिंसादि दोपोसे निर्मुक्तिका समावेश होता है'। इनमे ग्रुभाग्रुभ कर्मोको भी सम्मिलित किया जाना है। सुर्ग दिलानेवाले कर्म ( यथा-अपने कर्तव्योका विविवत पालन, मांस-मदिराका त्याग, विविध दान आदि ) शुभ कार्य है और नरकामे ले जानेवाले कर्म ( निपिद्ध कर्म ) अग्रुभ कर्म है। होम, देवपूजन, पितृपूजन, अतिथि-गो-त्राह्मण-सेवा, शिष्टाचार, मधुर सम्भाषण और पुरुपकार-सम्पन्नता (अर्थात् अभय-धीर-साहसी होना ) आदि सदाचार हैं । अतिथि-सेवा न करनेसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं । सर्वप्रथम गुरुजन-अभिवादन तथा बृद्धादिकोका पालन आदि विहित कर्मोंके अन्तर्गत हैं और दूसरे-को दण्ड देनेकी इच्छा, कृद्ध होकर दूसरेपर आधात आदि निपिद्व कर्म है । वर्णाश्रमधर्मको भी प्रायः सामान्य-मानव-धर्म ही समझना चाहिये । उपपुराणोंमे वर्णो और आश्रमोंके कर्तन्योंका साङ्गोपाङ्ग विस्तृत निरूपण हुआ है। आरम्भमें पाञ्चरात्रसंहिताएँ वर्णाश्रम-धर्मको मान्य नहीं करती थीं, किंतु कालक्रममे वे वर्णाश्रम-धर्मके प्रभावमे आ गर्थी और तब पाञ्चरात्र-दर्शन-प्रेरित उप-पुराणोमे वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण होने लगाँ। विष्णु-धर्मोत्तरपुराणमें चतुर्वर्ण और मिश्रवर्णके सामान्य धर्म और आपद्मका भी विवेचन हैं। विष्णुवर्मपुराणके अनुसार वर्णाश्रम-धर्म मनुष्यकी चरम शक्तिकी पय-प्रगति हैं।

सम्प्रदायसम्बन्धी आचारोंमे शैव, बैष्णव और शाक्त धर्माचारोका निरूपण हुआ है। परम धर्मके चार पाद हैं—-चर्या, विद्या, क्रिया और योगें। दैनिक चर्या सदाचारमय होनी चाहिये। इप्टदेवके खरूपका बोध होना चाहिये, उनकी प्रसन्ताकी क्रियाओंमे—उपासना-विधियों और सदाचारमे रत रहना चाहिये तथा योगनिष्ठ होकर उनका ध्यान करना चाहिये। शिवधर्म

१—विष्णुधर्मपुराण अध्याय ३, ४, ५, ७, ८, १४, १५, २२, २५ और ७३ इनमे अ० २५ विशेषरूपसे द्रप्टन्य है।

२-विष्णुधर्मोत्तरपुराण अ० ११७-११८ ।

३-वहीं, अ० २८७ से २९५ ।

४—अतिथिं चावमन्यन्ते काले प्राप्ते ग्रहाश्रमे । तसात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते । स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छित ॥ ( शि० पु० उ० स० १० । ३२, ४८ )

५-(क) प्रातरुत्थाय पितरमाचार्यमभिवाद्येत् ॥

<sup>(</sup>ख) वृद्धो गतिरवसन्नो मित्राणि ग्रुकसारिकाः । पागवताः पुण्यञ्चता गेहे स्युस्तैलपायिकाः ॥ (साम्बपु० अ० ४४)

६–( क ) परिसान् दण्डेन न इच्छेत् । ( स्त ) कुद्धोऽपि न इन्यादन्यत्र भार्या-पुत्र-दास-दासी-शिण्य-भ्रातृभ्यः । ( साम्बपुराण अ० ४४ )

७-द्रष्टव्य-स्टडीज इन द उपपुराणाज, प्रथम भाग पृ० ११०।

८-विष्णुघर्मोत्तर, अ० ८३-८४।

९—विष्णुधर्मपुराण ११० । २३६-२३७ । 'विप्रश्च मुक्तिलाभेन युज्यते सिक्तयापरः ॥ १०—पाग्रुपतसूत्र ।

पाँच प्रकारके हैं—तप, कर्म, जप, ध्यान और जान । इसी प्रकार केशवको प्रसन्न करनेवाले कर्म हैं —तप, पूजा, मुक्ति-प्रयास, संगम-स्नान, सर्वदेव-सम्मान, सर्वधर्म-आदर, पाखरात्र भक्तोंका सत्कार और पश्चकाल भक्ति । योग, क्रियायोग और वृक्तिनिरोध आवश्यक हैं । देवीको प्रसन्न करनेवाले भी ऐसे ही कार्य हैं ।

भिक्तिपरक उपपुराणोमें भिक्तिको नित्य-विधेय कहा गया है। भिक्तिके लक्षण तथा उसकी महिमा बताने हुण कहा गया है कि भिक्ति ज्ञानका मुख्य हेतु है, अथवा भिक्त और ज्ञान अभिन्न हैं। भिक्तिहीन ज्ञान नरककारी हैं। भिक्ति भगवान्की प्राप्तिका सर्वप्रमुख सावन हैं। यहाँतक कि भिक्तिसे भगवान् भक्तके अधीन रहते हैं। (शि० पु० २।२।२३।१६) इस क्षणभङ्गुर, किंतु दुर्लभ मनुष्य-जीवनमें शिवपूजन (भगवदाराधन) ही सार है। (शि० पु० ६।२। २६) अतः हमें अपने समस्त (दानादि) कर्म भिक्तपूर्वक ही करने चाहिये। (वही २५। ५१-५२) अथवा समस्त कर्म भगवदर्पण कर देने चाहिये।

भक्तिविहीन कार्य निष्पळ और विपत्ति-संकुळ हो जाते हैं । अतः वेद-ब्राह्मणसम्मान, अहिंसाव्रत, विष्णुमें मनकी छीनता और विष्णुपूजन ( जो यज्ञों और दुष्कर तपोंकी अपेक्षा अधिक फळदायी है ।) इन भागवत आचारोक्षा पाळन करना सर्वथा अपेक्षित है । क्योंकि अभागवतको विष्णु-प्राप्ति नहीं हो सकती । आत्मज्ञान, निर्रात, हिंसा-विर्रात विश्व-साख्य, मंतोप, सत्य, धीरता, दयाछुता, परस्त्रीमं मातृभाव, रूपत्नीव्रत, खकर्मपाळन, गो-ब्राह्मण-सेवा आदि विष्णुभक्त-के छक्षण ही श्रुति-स्मृतिकथित भारतीय सदाचार हैं ।

इस प्रकारके आचरण सबके लिये हैं, यह लोकाचार है, भगवान्की प्रसन्नताके लिये ब्रनोपवास, सत्कर्म, सटाचार आदिका विधान करनेवाला पाञ्चरात्र लोकधर्म है। वह जनताका सदाचार हैं"। उत्तम लोकाचार या जन-सटाचारको हम शिष्टाचार भी कहते हैं। अतः उप-पुराणोंने शिष्टाचारमें लोकाचारको पर्याप्त महत्त्व दिया है, यहाँतक कि शिष्टाचार और सटाचारका निर्णय करनेमें भी 'लोकसंग्रह'का ध्यान सर्वाविक रखा गया

१—तपः कर्म जपो ध्यानं जानं चेति समासतः। ( भि० पु० सा० सं० उ० खं० ८। ३७)

२—विष्णुधर्मोत्तर, अ० ५८ । ३—वही, अ० ६१-६५ । ४—विष्णुधर्मपु० अ०१-२ । ५—देवीभागवत, नवम स्कन्ध । ६—वज्रसे मार्कण्डेय मुनि कहते **हैं** कि वैष्णव-तेज (विष्णुकी शक्ति )के विना ब्रह्मा और शिवका अस्तित्व भी नहीं रह सकता । विष्णु-तेजको भक्तिरहित मनुष्य जान और समझ नहीं सकता । (विष्णुधर्मपु० अ० १७)

७-भक्तो शाने न भेदां हिं तत्कर्तुः सर्वदा सुखम् । विशानं न भक्त्येव स्रति भक्तिविरोधिनः॥ ( হািবपु० २० सं० स्व ए३ । १६ )

८—केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नराः । निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च ॥ (वही ३५ । ३१ ) ९—केलोक्यं भक्तिस्वदशः पन्था नास्ति सुखावहः । चतुर्युगेपु देवेशि कलौ तु सुविशेपतः ॥ (वही २३ । ३८ ) श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मे मनसापि न ये नराः । समुल्लद्ध्य प्रवर्तन्ते ते भक्ता मम भामिनि ॥ त्रह्मस्पधरस्यास्यान्मम वेदा विनिःस्ताः । मन्वादिरूपिणक्ष्वेव समस्ताः स्मृतयः स्मृताः ॥ श्रुतिः स्मृतिर्ममेवाज्ञा तामुल्लद्ध्य यजेच्छुमे । सर्वस्वेनापि मां स नाम्नोत्याज्ञाविधातकृत् ॥ (वि० ध० पु० ३ । ५२ । १५७ — १५९ )

१०-कृतं शतसहस्रं हि रलोकानामिद्मुत्तमम् । लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्य यसाद् धर्मः प्रवर्तते ॥ प्रवृत्तो च पसादेतद् भविष्यति । यजुर्ऋक्सामभिर्जुष्टमथवीङ्गिरसैस्तथा ॥ लोकधर्ममनुत्तमम् ॥ महाभारत १२ । ३३५ । २९-३१ ।

हैं। लोक-संप्रह-दृष्टिसे किये हुए उत्तम न्यवहार ही शिष्टाचार है। गुरुजनो, वयोवृद्धों, ज्ञानवृद्धों और मक्तोंका हाथ जोड़कर अभिवादन करना तथा उनके दर्शनोसे स्वयंको कृतार्थ एव पवित्रीकृत मानना उपपुराणोंके अनुसार सर्वमान्य भारतीय शिष्टाचार है। विष्णुवर्मोत्तरपुराणमे भारतीय शिष्टाचारका विस्तृत निरूपण मिलता है।

'आचारहीनं न पुनित्वेदाः' 'चृत्ततस्तुहतोहतः' तथा 'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः' हमारे आचारके प्रमुख सूत्र है। आचारहीन व्यक्ति इस लोकमे निन्दित होता है और परलोकमें भी सुख नहीं पाता। सटाचारसे आयु-वृद्धि और आत्मग्रुद्धि होती है—'सदाचारो हि पुरुपः रातंवर्पाणि जीवतिः' 'शौचाचारः सदाचारः।' टपपुराणोके अनुसार आचार ही परम धर्म है। आचार परम धन, परम विद्या, परम गित है। अतः आचार-वान् होना चाहिये। (शि० पु० ६। २। १४। ५५—६) दृढ-व्रत और दृढ-चित्त आचारवान् निष्पाप व्यक्तिको कर्मोका अनन्त फल अर्थात् स्वर्गतक प्राप्त हो जाता है । आचारवान् सदा पवित्र, सुखी और

धन्य होता है। अपने खाचारका उल्लह्धन किये बिना जो व्यक्ति हरि-भक्ति-निरत रहता है, वह देव-दृष्ट विष्णुधामको जाता है। वेद-विहित वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाला हरिभक्त परमपट प्राप्त करता है।

आचारसे धर्मका उद्भव होता है। धर्मके स्वामी अच्युत हैं। शासनिर्दिष्ट खाचारमे निरत होकर जो व्यक्ति अच्युताराधन करता है, उसे हरि सब कुछ देते हैं। वेदान्त-पारंगत होकर भी जो व्यक्ति अपने आचारसे च्युत हो जाता है, उसे 'पतित' कहा जाता है; क्योंकि वह श्रोत-स्मार्त कर्मसे वाहर रहता है । समस्त पवित्र शासोंमे आचारका प्रथम स्थान है: क्योंकि आचारसे धर्म होता है, जिसके खामी अन्यत हैं। हरिकी आराधना खधर्मका उल्लङ्घन न करनेसे ही सम्भव है। जो व्यक्ति सदाचारका पालन नहीं करते. उन्हें धर्म और अर्थ कोई आनन्द प्रदान नहीं करते।" आचारसे धर्म प्राप्त होता है। आचारसे आनन्द प्राप्त होता है, आचारसे परम पद ( चरमगित, मोक्ष ) प्राप्त होता है । आचारसे क्या नहीं प्राप्त होता?" किंतु आचारका पूर्णतया पालन कभी-कभी दुष्कर भी हो जाता है, अतः

१-यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥ (नरसिंहपुराण १२।२४) श्रीमद्भगवद्गीता ३।२१)

२-अभिवाद्य यथा न्यायं मुनीश्नैव स धार्मिकः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तस्यौ तत्पुग्तो दमी॥ (नरसिंहपु०७। २६)

३—महर्षि भृगुसे राजा सहस्तानीकने कहा था— पावितोऽह मुनिश्रेष्ठ साम्प्रतं तत्र दर्शनात ॥ (वही १२ । ६ )

४-इष्टब्य--अध्याय २२७ से २३६ ।

५—यमीके वार-वार याचना करनेपर भी यम वहनसे समागमके लिये प्रस्तुत नहीं हुआ । उसके सदाचार-पालनकी दृढ़ताकी प्रशसा करते हुए नरसिंहपुराणकार कहते हें—

असकृत् प्रोच्यमानोऽपि तथा चैव दृढवतः। कृतवान् न यमः कार्ये तेन देवत्वमाप्तवान्।। नराणा दृढचित्तानाभेव पापमकुर्वताम्। अनन्त फलिमत्याहुस्तेषां स्वर्गफल भवेत्।। (१२।३५--३६)

६-आचारवान् सदा पूतः सदैवाचारवान् सुखी। आचारवान् सदा धन्यः सत्यं च नारद॥ (देवीभागवत ११। २४। ९८)

७-वृहन्तारदीयपुराण ४। २०-२१; ८-वही, ४। २२-२६; ९-वही, १४। २०:१०-२०९-२११; ११-वही, ४। २७ ।

मार्गमें, रोगमें और महा-आपत्कालमे आचार-पालनके सम्बन्धमें शाखोंने थोड़ी छूट भी दे दी हैं।

परंतु सब आचारोंका एक-सा महत्त्व नहीं है। वृद्धाचार अवश्य प्रहणीय है। प्रामाचारका प्रहण स्मृति-निर्देशोंके अनुरूप ही करना चाहिये। वेशाचारका प्रहण अपने-अपने देशके नियमों, रीति-रिवाजों आदिके अनुसार किया जाना चाहिये, अन्यन्या उस व्यक्तिको पतित कह दिया जाता है। आत्म-अनात्म-विवेश-बुद्धिसे किया हुआ योग-युक्त कर्म धर्म और अधर्म (पाप-पुण्य-भाव) से विमुक्त कर देता है। बेध कर्म (सदाचार) की यह कुशलता 'योग' है। स्वधर्म गुणरहित होनेपर

भी श्रेष्ठ पर-धर्मसे उत्तम है, परवर्म भयावह होता है। अग्रुभ कर्मसे दुःख और ग्रुभ कर्मसे सुन्य होता है, अतः संतजन मनसा-वाचा-वर्मणा ग्रुभ कार्य और सर्वप्राणिहित करते हैं। शास्त्रविधिहीन कर्म बदाचार कहलाता है। ऐसे कर्मोका यदि श्रेष्ठ फल मिले तो उसपर भयासुरका अधिकार हो जाता है। वेड-निषिद्ध, अग्रिशोव्रादि-विवर्जित, लग्पटता आदि कर्म दुराचार हैं। पाप, अभिचार और कृत्याप्रयोग कदाचार है। गो-नर-अब्बन्ध, मिद्रापान, भातृजाया-संतर्ग, राम्पत्ति हज्यना, गोत्रजासे विवाह, सिपण्डविवाह, उदा-विवाह आदि कदाचार हैं। ऐसे गहित वर्ण नहीं बरना चाहिये; क्योंकि इन असत्क्रमोंने तप श्रीण ो जाता है।



## असहाय प्राणियोंकी रक्षा—सदाचरणीय

बृद्धो ज्ञानिस्तथा मित्रं द्रिहो यो भवेदपि। ( कुरुनिः पण्डित इनि रक्ष्या निःखाः खदाक्तितः। ) गृहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च॥ ( अनुगा० १०४। ११२ )

'वूढे कुटुम्बी, दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि निर्धन हो तो उनकी अपनी सामर्थ्यके अनुसार रक्षा करनी चाहिये और उन्हें अपने घरपर ठहराना चाहिये, इससे धन और आयुक्ती वृद्धि होती है। しょうなくなくなくなくで

१—स्वग्रामे पूर्णमाचारं पथ्यर्थे मुनिसत्तमाः। आतुरे नियमो नान्ति महापदि तथैव च ॥ ( वृ० ना० पु० २५ । १६ )

२-'बृङाचारः परिवाहाः ।' ( वृ॰ ना॰ पु॰ २४ । ४५ ) । इसका कारण यह है कि कर्तव्य-निर्धाग्णके अति कठिन कार्यमें अनुभवी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही मार्ग दिखा सकते हैं, जैसा कि महाभारतमें करा गया है---'म-'ाउना येन गतः स पन्थाः ।' बृङका अर्थ 'महाजन' या आत पुरुप ही है ।

३-ग्रामाचारास्तथा ग्राह्माः त्मृतिमार्गाऽविगंधतः। (वृ० ना० पु० २२। ११)

४-विष्तराज गणेशने मयामुरको वरदान दिया है--ध्ववर्मविविहीनं त्वं कर्म सुद्ध्व जनेः उत्तम् ।

(सुद्रलपु०७।८।३२) ५-वेदभक्तिविहीनाश्च स्वाहास्वधाविविज्ञताः।पण्डिता अपि ते सर्वे दुराचारप्रवर्तकाः॥ लम्पटाः परदारेपु दुराचारपरायणाः॥ (देवीभागवत १२।९।६७)

६-विष्णुधर्मपुराण २५ वॉ अध्याय ।

७-ऊढायाः पुनरुद्धहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा । कलौ पञ्च न कुर्वात भ्रातृजायां कमण्डलम् ॥ यह रलोक 'स्मृतिचन्द्रिका' १ । २२१ के अनुसार आदि पुराणका है और परागरस्मृति १ । २ । ९१ की माधवाचार्यक रे टीकाके असुसार आद्यपुराणका है ।

८-शिवपुराण रु० सं० यु० खं० १० । ४२; ९-शि० पु० शतस्त्रसं० ४० । १३-१४ ।

#### श्रीमदेवीभागवत्तमें सदाचार

( ले॰—महामहोपाध्याय आचार्य हरिगंकर वेणीरामजी गास्त्री, कर्मकाण्ड-विद्यारद, विद्याभूपण, संस्कृतरत्न, विद्यालंकार)

वर्तमानयुगमें प्रायः सर्वत्र सादगी, शील, सदाचार, सद्गुण तथा नैतिक मूल्योंका दिन-प्रति-दिन हास होता जा रहा है । इसके विपरीत स्वेच्छाचार, दुराचार, अनाचार, दुर्गुण और अनैतिकताका वाहुल्य होता जा रहा है । ऐसे कठिन समयमें सदाचारका अध्ययन, आचरण तथा शिक्षणका विशेष महत्त्व हो गया है । सदाचार आजके जीवनकी सर्वाधिक और सामयिक आवश्यकता है, किंतु सदाचारका विपय गम्भीर तथा व्यापक है । यहाँ इस सम्बन्धमें केवल यथा-बुद्धि नीलकण्ठी टीकासहित देवीभागवतके कुल प्रसङ्ग उपस्थित करनेके प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उद्यास्तमयं यावद् द्विजः सत्कर्मछद् भवेत्। नित्यनैमित्तिकेर्युक्तः काम्येश्चान्येरगहिंतैः॥ (देवीभा०११।१।५-६)

देवीभागवतमे श्रीभगवान् नारायण नारद्जीसे कह रहे हैं कि नारदजी ! मै आपसे सदाचारकी विवि और उसका क्रम वतला रहा हूँ, जिसके आचरणमात्रसे देवी सदा प्रसन्न रहती हैं। प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य-इन द्विजातियोंका प्रतिदिन जो कुछ कर्तव्य होता है, उसे सदाचार कृत्य कहा जाता है। 'सुर्योडयसे लेकर सूर्यास्तपर्यन्त जो द्विजोंद्वारा नित्य-नैमित्तिक काम्य तथा अनिन्च कार्य हैं, उनका ही अनुष्टान करना चाहिये। 'कोई भी मनुष्य इस संसारमे क्षणभर भी कर्म किये विना नहीं रह सकता'-ऐसा सोचकर मनुष्यको न्यापार-रहित होना असम्भव देखकर कुकर्मका परित्याग कर सद्-व्यापार, सदाचार या सत्कर्मोका ही आश्रय लेना चाहिये---''निह कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृदिति व्यापाररहितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं न्यायेन विहाय सद्व्यापार पवाश्रयणीय इत्यर्थः ।' (दे० भा० ११ । १ । ५ की नीलकण्डी टी०)

परलोकमें पिता, माता, पुत्र, स्त्री और जानिवाले भी सहायता करनेके लिये समर्थ नहीं होते । वहाँ केवल एक धर्म ही सहायता करता है । यह धर्म ही आत्माका सहायक है, अतः धर्माचरण या सदाचारके द्वारा आत्म-कल्पाणकी साधना करनी चाहिये । थोड़ा-थोड़ा प्रतिदिनके साधनोसे धर्मका संग्रह करना चाहिये। इसकी सहायतासे मनुष्य दुःख और अज्ञानको दूर करता है—तस्माद् धर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छनेः। धर्मस्येच सहायार्चु तमस्तरित दुस्तरम्॥ (देवीभाग० ११। १। ७-८, मनुस्मृति ४।२३९-४०)

ननु पित्रादिर्भिलिलतहास्यविनोदेन कालः सुखेन गच्छित तदा तदिहाय किमिति धर्म आस्थेय इति चैनदत्राह आत्मैंबति । परलोके न पित्राद्यः सहाया भविष्यन्ति, किंतु धर्म एव । स चात्मनैव जायते इति आत्मैव खस्य सहायो नान्य इति स्वेनैव खस्य धर्माचरणेन कल्याणं कर्तव्यमिति भावस्त दुक्तम्-'आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मन'इति॥ (देवीभा० नी० टीका)

धर्मके भी अनेक मेट हैं। मुख्य धर्मका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। यह मुख्य धर्म वेद और स्मृतियोमें निरूपित है। इसमे भी सटाचारकी मुख्यता है। सटाचारके द्वारा मनुष्य आयु, संतान, अक्षय अन-धन और सुखको प्राप्त करता है। इससे लोक-परलोक दोनोमे सुखी होता है—

तत्र धर्मस्यानेकविधित्वेऽपि मुन्यस्पस्य तस्या-श्रयंजनापि निर्वाहाद्वद्दयं स विधेय इति दर्शयम् धर्मस्य मुख्यं रूपमाह । आचारः प्रथमो धर्म इति । मुख्यः स च शुन्युक्तः स्मृत्युक्तश्च मान्यो आत्मनः सदाचारे द्विजो नित्यं समायुक्तः स्यादित्यन्वयः ।

सदाचार श्रेष्ठ धर्म है, सटाचार श्रेष्ट कर्न है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है—ऐसा मनुने कहा है, अतः सदाचारका प्रयन्तपूर्वक पालन करे। अज्ञानान्धजनानां न्तु मोहितैभ्रोमितात्मनाम् । धर्मरूपो महादीपो मुक्तिमार्गप्रदर्शकः॥ (यही १२)

अत्रैव मनुवचनमर्थतः पटित । आचारात् प्राप्यत इति । तथा च मनुः 'आचारः परमो धर्मः' इत्यादि 'कर्मणो जायते जानं ज्ञानान्मोक्षमवाण्यते', इत्यन्तम् ॥

यह आचार सभी धर्मोमें अत्यन्त श्रेष्ट है। आचार श्रेष्ठ तप है, यही श्रेष्ट ज्ञान है और इस आचारसे ही सब प्रकारकी सिद्धि हो सवर्ता है। जो हिज उत्तम होकर आचाररहित है, वह पिततंक समान बहिष्कार करने पोग्य है। क्योंकि जैसा पितत होता है वैसा ही वह भी है। इसमें पराशरस्मृतिका भाव है—

यस्त्वाचारविहीनोऽत्र वर्तते द्विजसत्तम । स शुद्भवद् वहिष्कार्यो यथा शुद्भस्तथैव सः ॥१५॥

पराशरस्मृतिमर्थतः पठित । यस्त्वाचारिवहीन इति । तथा च पराशरः—'आचारः परमो धर्मः' इत्यादि 'सर्वधर्मवहिष्कार्यो यथा शूट्रस्तथैव सः' इत्यन्तम् ॥

यह सदाचार दो प्रकारका है—एक शास्त्रीय, दूसरा लौकिक । ये दोनों ही आचार पालन करने योग्य हैं, इनमें किई भी-कत्याणकामीके लिये छोड़ने लायक नहीं है । गाँवका धर्म, जातियालाकी धर्म, देशवासियोंका धर्म, उनके केमेंमे आया हुआ वर्म यह सब मनुप्यको पालन करना चाहिये । इनमेसे किसीका भी परित्याग नहीं करना चाहिये । दुराचारी पुरुपकी लोकमे अवस्य निन्दा होती है । वह आगे चलकर दुःख भी पाता है और उसके शरीरमे रोग व्याप्त हो जाते हैं । इसमे गौतम-स्मृतिके प्रमाणका भाव आता है—

> आचारो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो छे।किकस्तथा । उभाविष प्रकर्तन्यौ न त्याज्यो शुभिमच्छता ॥ प्रामधर्मा जातिधर्मा देशधर्माः कुळोद्भवाः । परिग्राह्या चृभिः सर्वे नैव ता ळह्वयेन्मुने ॥

हुराचारो हि पुमपो लोके भवित निन्दितः। दुःखभागी च सततं व्याधिना व्याप्त एव च ॥ (वही रहेक १६---१८)

तथा च गाँतमः-'यद्यपि स्थान् स्ययं ब्रह्म' उत्यादि तथापि ठाँकिकाचारं मनसापि न छह्नयदिति । परित्यजेदर्थकामां यो स्थानां धर्मवर्जितौ । धर्ममण्यसुखोदकं छोकविहिष्टमेव च ॥१९॥

ससारमे जो धन और कामना धर्मसे रहित हो तो उन दोनोंका परित्याग कर देना चाहिये। कोई धर्म भी यदि दु:खरूप परिणामबाटा तथा टोकबिट्टेयक दिखायी पड़े तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिये।

वहुन्वादिह शास्त्राणां निष्ययः स्यात् कथं सुने। कियत् प्रमाणं तद्गृहि धर्ममार्गविनिर्णयः॥२०॥

इस लोकमें शास्त्र अनेक हैं, किर धर्मका निर्णय कैसे किया जाय, नारट मुनिके ऐसा प्रश्न करनेपर नारायण भगवान्ने कहा—

श्रुतिस्तृती उमे नेत्रे पुराणं हृद्यं स्तृतम्।
पतत्त्रयोक्त प्रयस्याद् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित् ॥२१॥
विरोधो यत्र तु भवत् त्रयाणां च परस्परम्।
श्रुतिस्तत्र प्रमाणं स्याद् हृयोहें धे श्रुतिर्वरा ॥२२॥
श्रुतिहें धं भवेद् यत्र तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ।
स्मृतिहें धं तु यत्र स्याद् विषयः कल्यतां पृथक्॥२३॥

वेद और स्मृति ये दो नेत्र हैं और पुराण हृदय । अतः इन तीनोमे जो कहा गया है, वही धर्म है । जहाँ इन तीनोमे विरोध हो, वहाँ वेदको प्रमाण मानना चाहिये और शेप दोमें विरोध होनेपर स्मृतिको प्रमाण मानना चाहिये । जहाँ दो प्रकारक वेदके मत हों, वहाँ दोनोंका अनुष्ठान करना चाहिये । स्मृतियोमें परस्पर मेद या दुविधा उत्पन्न होनेपर विकल्पकी व्यवस्था करनी चाहिये ।

धर्ममार्गमें वेद ही सर्वथा प्रमाण है—जिनका उनसे विरोध न होता हो, वे ही प्रमाण हैं, दूसरे नहीं। 'बाह्मणस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धतसमुद्राधारण।दिप्रति-पादकतन्त्रस्य न प्रामाण्यं किंतु वेदाविरोध्यंशे एव प्रामाण्यम्।तथा च तन्त्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्ष-श्रुतिविरोधान्न प्रामाण्यमिति । न केवलं पुराणानि वेदमूलकानि किंतु तन्त्रमूलकान्यपि सन्ति । तथा च पुराणापेक्षया केवलवेदमूलकत्वात् स्मृतीनां प्रावल्यमुक्तमन्याहतमेव । तदुक्तं स्कान्दे स्त्र-संहितायाम्।यथा—'क्वचित्कदाचित्तन्त्रार्थकटाक्षेण मुनीश्वराः। सन्ति तानि पुराणानि सोंऽशो ग्राह्यो न वेदिकैः' इति । अतपव तन्त्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरोधान्न प्रामाण्यमिति भावः। तदुक्तं शिवेनैव महाकालसंहितादिषु। यथा—

वेदाविरोधी योंऽशस्तु सैव श्राह्यो द्विजोत्तमेः। अधिकारि वहुत्वाचाप्यनेकार्थः प्रकाइयते॥

अतः वेदोक्त सद्धर्म ही-जो सदाचार हैं वे ही, मनुष्यके द्वारा अनुष्ठेय हैं । प्रत्येक दिन मनुष्यको उठकर विचार करना चाहिये कि मैने कल क्या किया, आज क्या किया और कौन-सा धर्म-कर्म-दान दिया-दिलाया, कहा और आगे क्या करना चाहिये-

वेदोक्तमेव सद्धर्म तसात् कुर्यान्नरः सदा। उत्थायोत्थाय योद्धव्यं किं मयाद्य कृतं कृतम् ॥३२॥ दत्तं वा दापितं वापि वाष्येनापि च भाषितम्। उपपापेषु सर्वेषु पातकेषु महत्स्वपि॥३३॥

छः अङ्गोसहित वेद यदि किसीको ज्ञात हो, पर यदि वह वैसा आचरण न करता हो तो वेद उसे पिवत्र नहीं कर सकते । जैसे पक्षीके बच्चे पंख निकल जानेपर घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, वैसे सब वेद भी मरनेके समय उसका पित्याग कर देते हैं । मनुष्यको प्रातःकाल, सायंकालमें संध्याकी उपासना इत्यादि नित्यकमें अवश्य करने चाहिये । जो नित्य-नैमित्तिक काम्य और प्रायश्चित्य कर्मोंका विधिपूर्वक आचरण करता है, वह भोग तथा मोक्षरूप फलको अवृश्य प्राप्त करता है ।

नैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कर्म यथाविधि । आचरेन्मनुजः सोऽयं भुक्तिमुक्तिफलाप्तिभाक् ॥ आचारवान् सदा पूतो सदैवाचारवान् सुखी । आचारवान् सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद् ॥ (देवीभागः ११ । २४ । ९६, ९८ ।)

'सदाचार ही परमधर्म है। सदाचारका फल परम सुख और आनन्द है। सदाचारवान् मनुष्य सदा पित्र रहता है, सुखी रहता है, उसे धन मिलता है और वह धन्य-धन्य हो जाता है। ये सारी वार्ते सर्वथा सत्य हैं।'

सदाचारेण सिद्धयेच ऐहिकामुप्मिकं सुखम्। (देवीभाग०११।२४।१००।)

सदाचारसे इस छोक तथा परलोकके सारे सुख सिद्ध हो जाते हैं।

सदाचारी कौन ?

न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षं नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः । दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं स कथ्यते सत्पुरुपार्थशीलः ॥

—महात्मा विदुर

のなるなるなるなの

'जो अपने मुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता तथा दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सत्पुरुपार्थशीळ भर्थात् सदाचारी कहळाता है।'



# श्रीमद्भागवतमं सदाचार-वैद्याप्ट्य

(रेलक-भीत्वनवाद है गुप्त)

ब्युत्पत्ति और परिभागवे अनुसार सदाचारके दो अर्थ होते हैं—(१) माधुना और सदावरे युना कर्म या आचरण» और (२) साधुजनका आचरण—यनः वे दोपरहित होते हैं। ]

इन दोनों दृष्टियोंसे श्रीमङ्गागवनमें निर्णित सद्यागायका खरूप समीनीननावी चरमजोदिमें प्रतिष्ठित है। समृतियोंमें प्रतिपादित जीवनके साध्यक्ष सद्याचारमें श्रीमङ्गागवतमें निर्दिष्ट सद्याचारका अपना एक पृथक् वैशिष्ट्य है। इसमें सद्याचारको साध्य न मानकर उसे भक्तिके साधनके रूपमें मान्यता दी गयी है। दसे भागवतके प्रत्येक प्रसद्धमें देखा जा सकता है। क्रतिप्य निदर्शन उपनीत किये जा रहे हैं।

महापतित अजामिस्के प्रवर्तणमें महर्षि गृष्णर्रपायन इसका स्पष्टत्यसे उद्योग करते हैं कि—

न निष्ठतेरुदिनैर्द्रस्वादिभि-स्तथा विशुद्धयत्यववान् वनादिभिः । यथा १ ऐर्नामपदेरुदाहुनै-स्तदुत्तमदलोकगुणोपलम्भकम् ॥

(६।२।११।)

क्रिक्ट महावादी क्रिपेमोंने पापींक वहुतसे प्रायिश्वर्त—इंग्ल्ट, चान्द्रमुण आदि हत बनलाये हैं, परंतु उन प्रायिश्वर्तोसे पापीकी मुख्तः वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवानके नामोंसे, उनसे गुम्पित पदोंका उचारण करनेसे होती है; क्योंकि वे नाम पित्र-कीर्ति भगवानके गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं। इसी प्रकार उद्धवको उपदेश देते समय श्रीभगवान एकादश स्वत्वमें स्पष्टरूपसे कहते हैं कि संतोंके परम प्रियतम आत्मारूप में

अनन्य श्रा और मिन्से ही प्रशानि आया हैं। मुझे श्राम यहनेता एक ही यह उपन है—मेरी उपन्य भिता। यह उस लेगोंकों भी प्रतिष्ठ, उस्ति नो स्मेर मूल यह हैती है जो जन्मसे ही भारतार है। हमते विस्ते मूल जो मेरी भतिनों स्थान है. उनके चिनकों सुप क्रिंट दमसे पुता कि भवें मेरे तथा में मुझे मेरे विषय प्रति प्र

चर्णाश्रमवर्ता धर्म एव श्रान्तरत्वसमः। स एव मङ्गित्तुनो निःश्रेयस्करः परः॥ (१२।१८।४०।)

भक्तप्रया प्रहादका भी मन है जि. शारों को धर्म. जर्थ और काम—इन तीन पुरुतार्गे वर्ण हैं। आमित्राण, वर्णकार की स्वानिकार किया साधन—को सभी वेडेंकि प्रतिक्ष विषय हैं—यदि अपने परम हिनेती परम पुरुष भग्नात् श्रीहरिको आगानमर्पण वारनेमें सहापक हैं, तो सार्थका हैं, अन्यया ये सब-के-सब निर्णक हैं। ता वर्ष यह कि सदाचारकी सार्थकता भक्तिस्थनामें समाविष्ट है। भक्तप्रयर प्रहादने इस भागवत सदाचारकी हिसा देवपि नारदसे एवं देवपि नारदने भगवान् नारायणसे प्राप्त की थी। देवपि नारद धर्मराज युविष्टिरसे जिस तीस लक्षणोंसे युक्त सभी मनुष्योंके लिये (अनुष्टेय) परम धर्म सदाचारका उपदेश देते हैं, उसका पर्यवसान भगवजीतिमें ही बतजाते हैं—

🕇 णथवः श्वीणदोपास्त सन्छन्दः साधुवाचकः । तेपामाचरणं यतु सदाचारः स उन्यते ॥ (विष्णु पु॰ ३ । ११ । ३ )

ध न्युत्पत्तितः 'खदाचारंका विग्रह-वान्य (१) 'छन् चार्ची आचारः—खदाचारः' ( अच्छे आचार—छात्रता और खदावते युक्त आचार ) अथवा (२) 'खताम् आचारः—खदाचारः' होगाः, जिसका समर्थन इस स्लोकसे होता है—

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः। त्रिशलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति॥ (७।११।१२)

यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

श्रीमद्भागवतमें वे इस प्रकार वर्णित हैं---

'युधिष्ठिर! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरळता, सन्तोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों-की चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा होता है-ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन ( दान-बलिवैश्वदेव ), उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान श्रीकृष्मके नाम, गुण, लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सच्य और आत्मसमर्पण ।\*'

सदाचारके इन तीस ळक्षणोंका अनुष्ठान करनेवाले सिद्ध साधकोंकी तो वात ही क्या ! जिन्होंने इसके एक लक्षणका भी आश्रय लेकर अपने जीवनको धन्यतासे मण्डित कर लिया, ऐसे खनामधन्य अनेक महापुरुपोंका जीवनवृत्त श्रीमद्भागवतमे वर्णित होकर मानव-जातिके मनमें सृष्टिसे प्रलयकालतक भागवतधर्म और सदाचारका उद्बोधन करता रहेगा। किंतु इन चाहती, अपितु करुणाविगलित होकर कह उठती है-

भगवदवतारों एवं महापुरुपोंका एक-एक लक्षणके विकासके कममे उल्लेख करनेका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अभाव था, अपितु इन सभीमे भागवत-धर्म एवं सदाचारकी परिपूर्णताका केवल प्रसङ्गकी परिपूर्णताके उन्मेष हुआ था 1 लिये सदाचारके जिस अंग-विशेपका इन भगवदवतारों एवं भगवद्भक्तोमें विशेष प्रकाश हुआ था, उसके संदर्भमें उनका उल्लेख किया जा रहा है। अस्त ।

(१) सत्यके विषयमें दैत्यराज बलिका उदाहरण मनको वरवस आकृष्ट कर लेता है । वामन वटुकके रूपमे भगवान्द्वारा तीन पग भूमिके नामपर सर्वस्व प्रहणका 'छल' किये जानेपर भी विल सत्यसे पराड्मुख नहीं होते ! दैत्याचार्य श्रुकद्वारा वारंवार निपेध करने एवं शाप देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं डिगता एवं एक इसी सत्यके प्रतिपालनके फलखरूप भगवानको उनका द्वारपाल बनना पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठाकी प्रशंसा करते हुए खयं भगवान् वामनने उनको देव-दुर्लभ इन्द्रपद प्रदान किया---

गुरुणा भर्तिसतः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः। छुछैरक्तो मया धर्मो नायं त्यज्ञति सत्यवाक॥ स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । मे प्रापितः भूवितेन्द्रो सावर्णेरन्तरस्यायं मदाश्रयः॥ (21271301381)

(२) दयाके लिये द्रौपदीका उदाहरण अद्वितीय है। अपने पाँचों पुत्रोंकी सुप्तावस्थामे पशुवत् नृशंस हत्या करनेवाले द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको अर्जुनद्वारा पकड्कर लाये जानेपर भी वह उसे प्रतिशोधमें दण्डित करवाना नहीं

( श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-११ )

कत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । अहिं छा ब्रह्मचर्ये च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ।। संतोषः समदक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः। नृणां विपर्ययेहेसा मौनमात्मविमर्शनम् ॥ संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। सेवेज्यावनतिर्दास्यं सङ्यमात्मसमर्पणम् ॥

मा रोदीद्स्य जननी गीतमी पतिदेवता। यथाहं मृतवत्साऽऽर्ना रोदिम्यश्रमुखी मुद्दः॥ (१।७।४७)

'जैसे अपने वचोंके मर जानेसे में दुःग्बी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बारंबार आँस् निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें।

(३—५) तपस्याका चरम उत्कर्प हमें दिखलायी पड़ता है, ऋपिप्रवर नर-नारायणमें । शोंचके कटोरता-पूर्वक पालनमें राजसंन्यासी भरत एवं दक्षके शाप देने-पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेमें देविप नारदकी तितिक्षा अविस्मरणीय हैं। (६) यदुकुल-संहारके पश्चात् द्वारकासे लोटे हुए कृष्णविरहकातर अर्जुनसे धर्मराज युधिष्टिरके कथोपकथनमें उचित-अनुचितके विचारकी अपूर्व झलक दिखायी पड़ती है। (७) मनःसंयममें वालक ध्रुव आदर्श स्थानीय कहे जा सकते हैं। योगिजन जिसे एकाप्र करनेमें अपना समप्र जीवन समर्पित कर देते हैं, उसी मनको तीव्र भक्तियोगका आश्रय लेकर वालक ध्रुव पाँच वर्षोकी अवस्थामें ही वशी मृत करके उसकी सारी चञ्चलताको तिरोहित करके कृत्य अवस्थामें ले आते हैं—

सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्। ध्यापन् भगवतो रूपं न्यद्राक्षीत् किंचनापरम्॥ (४।८।७७)

(८) इन्द्रियसंयममें खयं योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको जीवनकी यह सत्यता कि "पत्न्यस्तु पोडशसहस्त्रमनङ्गवाणेर्यस्येन्द्रियाणिविमिश्रतुं करणेर्न विभ्न्यः" 'सोलह हजार पिलयाँ भी काम वाणोंका प्रहार करके उनकी इन्द्रियोंको क्षुच्य करनेमें समर्थ नहीं हो पायीं'—विश्वके इतिहासमें इन्द्रियसंयमका सर्वोत्कृप्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। (९-१२) अववृत भगवान् ऋपभदेवकी अहिंसा, वृद्ध होनेपर भी सदा पाँच वर्षके वालकके समान प्रतीत होनेवाले

उध्येरेता सनकादि त्रसपुत्रांका नंष्टिक त्रसचर्य, महर्षि द्वीचिका देवताओंक याचना करनेपर अपने प्राणों-तकका त्याग तथा "प्रमणा पटन् भागवनं दानः रानः" — "निरन्तर श्रीमद्रागवतका गान करते हुए व्यास-नन्दन शुक्तदेव तो स्वाप्यायकी मूर्ति ही कहे जा सकते हं। (१३) राजर्षि अम्बरीपकी सरक्ताकी प्रशंसा तो अकारण ही उनका अमझ्छ करनेको उचत महर्षि दुर्वासा भी श्रीभगवान्के सुदर्शनचक्रसे मुक्ति दिलानेपर स्वीकार करते हैं—

अहो अनन्तदासानां महत्त्वं द्रप्रमद्य मे। छतागसोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि समीहसे॥ (१।५।१४)

(१४) संतोपकी पराकाष्टा हमें दिख्लायी पड़ती है, कृष्णसंखा अकिञ्चन ब्रायण सुदामागें । फटी-पुरानी धोती, पादुकाविहीन चरण एवं दीन-हीन जीर्ण-शीर्ण शरीरवाले सुदामा भक्तवाञ्टाकल्पतर परमसंखा कृष्णसे भी कुछ माँगनेमें संकुचित हो उठते हैं और जैसे आये थे, वैसे ही खाली हाथों घरको लौट पड़ते हैं । किंतु मनमें भगवान्की प्रशंसा करते नहीं थकते कि धनसे मदोन्मत्त होकर कहीं में उनको भुला न वैठूँ, निश्चय ही यही सोचकर उन परम करुणामयने मुझे धोड़ा-सा भी धन नहीं दिया—

अथनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्तुच्चैर्न मां स्मरेत्। इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात्॥ (१०।८१।२०)

(१५) समदर्शा महात्माओं के सेवनका फल अद्भुत ही है। राजा रहूगणको महात्मा जडभरतके दो घड़ीके सत्सङ्गसे परमार्थतत्त्वकी प्राप्ति हो गयी। वे कहने लगे—'आपके चरणकमलों की रजका सेवन करने से जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावों को भगवान्की विशुद्ध भिक प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्संगसे ही सारा

कुतर्कमूलक ज्ञान नष्ट हो गया है।' (श्रीमंद्रा० ५। १३।२२।)(१६) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्तिकी शिक्षा विपयक्पमें आकण्ठनिमग्न राजा ययातिसे ली जा सकती है। यद्यपि उन्होंने बहुत वर्पोतक इन्द्रियोंसे विपयोका सुख भोगा था, तथापि जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना नीड छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमे सब कुछ छोड़ दिया था। (श्रीमङ्गा० ९।२०।२४।)

(१७) देवी भद्रकालीको तृप्त करनेके उद्देश्यसे तमोगुणी मदान्ध चौरगण महात्मा जड़भरतकी बलि देनेके लिये उद्यत होते हैं; किंतु उनके इस अभिमान-पूर्ण कृत्यका फल ठीक उलटा होता है एवं देवीकी प्रसन्नताके स्थानपर उन्हें प्राप्त होता है—उनका भीषण कोप । उन सबके भयंकर कुकर्मको देखकर देवी भद्रकालीके शरीरमें अति दु:सह ब्रह्मतेजसे दाह होने लगता है एवं वे मूर्तिको विदीर्ण करके उसमेसे निकल पड़ती हैं। वे कोधसे तड़ककर भीपण अद्वहास करती हैं और उल्लब्ध उस अभिमन्त्रित खड्गसे ही उन पापियोंके सिर उड़ा देती हैं। सच है कि अभिमानपूर्ण कृत्योका फल सदा विपरीत ही होता है। (१८-१९।) असदाचार-कर्म कल्याण नहीं दे सकता और सदाचार सदैव श्रेयःसाधक होता है।

राजा इन्द्रचुम्नकी जयकालमें ऋषिगणोंके आ जानेपर भी मीनव्रतमें परायणता तथा व्रह्मर्षि अवधूत दत्तात्रेयका आत्मचिन्तन मुक्तिमार्गके पथिकोंके लिये अनुकरणीय है। सदाचारमय जीवनका व्रत ऐसा ही होता है।

(२०) प्राणियोमें अन्न आदिके यथायोग्य विभाजनमें तो राजा रन्तिदेव अपना सानी नहीं रखते। सर्वस्व दान करके परिवारके साथ भूखे-प्यासे वैठे इन राजाको उनचासर्वे दिन थोड़ा-सा अन्न-जल प्राप्त हुआ। प्राणसंकटके ऐसे समय भी उन्होंने दूसरोंकी प्राणरक्षाके निमित्त उसका भी वितरण कर दिया एवं उसमे क्षुधार्त उन रन्तिदेवको जो आनन्दानुभूति होती है, वह प्राणींपर मृत्युका नहीं, अपितु अमृतका जयघोष वन जाती है; देखिये—

क्षुत्त्रद्श्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः। सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-र्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे॥ (९।२१।१३)

इस मुमूर्ष दीन-हीन प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह सब दूर हो गये। इसी सदाचारके प्रभावसे उनके सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। सदाचारकी उत्कृष्ट यह उदात्तता आचन्द्र-दिवाकर आदर्शरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी।

(१२) सभी भूत-प्राणियों में अपने आत्मा एवं इष्टदेवकी अनुभूतिके क्षेत्रमें ऋषभनन्दन योगीश्वर किवका उल्लेख करना समीचीन होगा। विदेहराज निमिकी यज्ञ-सभामें उनकी उक्ति बड़ी मननीय एवं अनुकरणीय है—

खं वायुमिनं सिललं महीं च ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो द्वमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ (११।२।४१)

'राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, प्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं । सभी रूपोंमे खयं भगवान् ही कीडा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या चेतन सभी प्राणियोंको अनन्य भगवद्भावसे प्रणाम करे।' 'सीय राममय सब जगजानी। करीं प्रनाम जोरि खग पानी॥'

इसीसे उपोद्वलित मानस-सूक्ति है।

(२२) इसी प्रकार भागवतशास्त्र 'परीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने" कहकर श्रवणरूप सदाचारद्वारा मुक्तिसाधनमें परीक्षित्के अनन्य अधिकारत्वकी ओर इङ्गित करता है। (२३-३४) भक्तराज प्रह्लादका दैत्य वालकोंके साथ मिलित होकर भगवन्नाम-संकीर्तन, देवपि नारदका ऐसा स्मरण कि "आहुत इव मे शीघं दर्शनं याति चेतिस" अर्थात् याद करते ही तत्काल मेरे चित्तमें उदित होकर वे ऐसे दर्शन दे जाते हैं, मानो किसीने बुलाया और आ गये—कीर्तन और स्मरण सदाचारके द्वारा सिद्धिकी ओर संकेत करते हैं।(२५-३०) "स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः" आदि शब्दोंद्वारा वर्णित साक्षात् वृहस्पतिके शिष्य उद्भवकी सेवा, व्रजवासियोंद्वारा गिरिराज गोवर्धनके रूपमें उन गिरिधारीकी पूजा, अकूरका भूमिमें छोट-लोटकर प्रणाम-नमस्कार, विदुरका दास्य, वालकोंका स्नेहपद्भित सत्य एवं परम अनुरागमयी श्रीगोपाइनाओका आत्मनिवेदन तो जगत्को इस शुक-शास्त्रका ही अमृत-द्रवसंयुक्त रसमय प्रसाद है। इन सवमें सदाचारका सुमधुर सम्भार संयोजित है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतमें प्रतिपादित सदाचार श्रुति-स्मृतियोंमें वर्णित सामान्य सदाचारके असमोर्ष्य आसनपर विराजमान होकार संसारके समस्त दीन-हीन पाप-ताप-समाकुळ नर-नारियोंको युगों-युगोंसे अपनी सुशीतळ द्यायमें आहान करता हुआ यह उदाम सन्देश दे रहा है कि—

> यदाःश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिष्ठु । श्रविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-गुणानुवादश्रवणादिभिर्द्धरः ॥ (१२।१२।५३)

वर्णाश्रमसम्बन्धी सदाचार, तपस्या और अध्ययन आदिक ित्ये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है, केवल यश अथवा टक्सीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्के गुण, लीला, नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी अविचल स्पृति प्रदान करते हैं, जो सदाचारकी उच्च भूमिमें पीयूर-वर्षी वनकर श्रेय: बुति वन जाते हैं । यही श्रीमद्भागवतका सदाचार-वैशिष्ट्य है, जो अनन्य साधारण है ।

# सेवक-सेव्यका कृतज्ञता-भाव

हतुमान् जीके द्वारा सीताजीका समाचार सुनकर भगवान् गद्गद् होकर कहने छगे—'हनुमान् ! देवता, मनुष्य, सुनि आदि शरीर-धारियोंमें कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है । वदलेमें मे तुम्हारा उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने आनेमें भी सकुचाता है । वत्स ! मैंने अच्छी तरह विचारकर देख छिया कि मे तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता । कृतज्ञताक आदर्श—श्रीराम धन्य !

हनुमान्ने कहा—'मेरे खामी! वंदरका वस, यही वड़ा पुरुपार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डाल्यर कृद जाता है। मै जो समुद्रको लाँघ गया और लंकापुरीको जला दिया तथा राक्षसोंका वध करके रावणकी वाटिकाको उजाड़ दिया—मेरे नाथ! इसमें मेरी कुछ भी वड़ाई नहीं है, यह सब तो है मेरे सर्वख! आप श्रीराघवेन्द्रका ही। अजित प्रताप! प्रभो! जिसपर आप प्रसन्त हों, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। आपके प्रभावसे और तो क्या, क्षुद्र रुई भी बड़वानलको जला सकती है। नाथ! मुझे तो आप कृपापूर्वक अपनी अतिम्रखदायिनी अनपायिनी भक्ति ही दीजिये। धन्य है यह निर्मिमानिता तथा कृपावरसल्या और सेव्य-सेवकका अनुपम कृतज्ञताभाव!!

#### आगम-ग्रन्थोंमें सदाचार

( लेखक—डॉ॰ श्रीकृपागंकरजी शुक्ल, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

वैसे आगम शब्द सामान्यतः सभी शास्त्रों एवं वैदिक तथा तान्त्रिक परम्पराओंका वाचक है \*। आगम शब्दका मुख्य अर्थ है—पार्वतीके प्रति शिवद्वारा वैष्णवमतका निरूपण। प्राचीन मनीषियोंका कथन है—

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रृतौ। मतं च वासुदेवस्य तसादागम उच्यते॥

'यह शिवजीके मुखसे निकला, पार्वतीजीके कानोंमें पड़ा और भगवान् वासुदेवका मत है, अतः इसे 'आगम' कहा जाता है।' 'कुलार्णव' (१७। ३४) के अनुसार सदाचारयुक्त परमात्मतत्त्वके निरूपक होने और दिव्यगति देनेके कारण ही इसके 'आगम' नामकी चरितार्थता है—

आचारकथनाद्दिव्यगतिप्राप्तिविधानतः । महात्मतत्त्वकथनाद्गगमः कथितः प्रिये॥

मीमांसकोंके अनुसार श्रुतियाँ आगम-निगमके मेदसे द्विचिध हैं (द्रष्टव्य मन्चर्यमुक्तावळी २ | १ ) । ऋपियोंने निगम अथवा वेदोंके साथ ही परम्परासे जिस ज्ञानराशिको उपलब्ध किया था, उसे आगम कहते हैं । यों तो आगमसे पाञ्चरात्र-वैखानसादि वैष्णवागम, शाक्तागम, सौर-गाणपत्यादि आगम तथा शैवागम आदि सभी निर्देश्य होते हैं, साथ ही इसके अन्तर्गत अधिकांश दर्शन-शाक्षोंका भी—जिनमें पड्दर्शन भी सम्मिलित हैं समावेश है (द्रष्टव्य—'सर्वदर्शनसंप्रह') । वास्तवमें आगम भी वेदोंके समान अनादि हैं और अथवंवेदमें इनका बाहुल्य होनेसे इन्हें निगमसे सर्वथा अलग भी करना शक्य नहीं है । इसीलिये आगम-निगमोंके अंशोको मन्त्र कहा जाता है । आचार्य-परम्परामें इस तन्त्रको भी (प्रायः) वेदवत् प्रमाण माना गया है ।

आगम-साहित्य विपुल है । इन प्रन्थोंमें सूदम विद्याओका अपार व्यापक तथा गम्भीर प्रसार है । विषयवस्तुकी दृष्टिसे आगमसंज्ञा उन प्रन्थोंको दी जाती है, जिनमें सृष्टि-प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरश्वरण, कर्मसाधन एवं ध्यानयोगकी व्याख्या की गयी हो। अगणित लोकाचारों, लोकमें पूजित देवियों तथा लोक-प्रचलित रहस्यमय अनुष्ठानोक्ता परिणतरूप आगम-प्रन्थोंमे देखनेको मिलता है। यह वास्त्रय देवी-शक्ति दिव्य चमत्कार और ऋषियोंके ज्ञान-विस्तारका शलावनीय चरम प्रयास है। यहाँ इनके आधारपर सदाचारकी दो-एक मुख्य वातें दी जा रही हैं। शिवोक्त 'कुलार्णवतन्त्र'में उस साधकको श्रेष्ट खीकार किया गया है, जिसकी जिहा परान्तसे दूपित नहीं, हाथ दूसरेकी वस्तुके प्रहण करनेसे कलिक्कत नहीं और मन परनारीके दर्शनसे क्षुब्ध नहीं होते हैं, ऐसा सात्त्विक साधक ही सिद्धि प्राप्त करता है, दूसरा नहीं—

जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। मनो दग्धं परस्त्रीभिः कथं सिद्धिर्वरानने॥ (कुलार्णव १५।८४)

अतः सिद्धि चाहनेंबालोको सदाचारके इन नियमोंका पालन सावधान होकर करना चिहये । सत्य धर्माचरणका उदान्त-खरूप 'महानिर्वाण'तन्त्रमें देखनेको मिलता है । सत्य-विहीन मानवकी साधना, उपासना व्यर्थ है । सत्यका आश्रय ही सुकृतोका आश्रय है—'सत्य मूल सब सुकृत सुहाप ।' ( मानस०२ । २७ । ६ ) सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले कर्म-सौन्दर्यके उपासकको सिद्धियाँ अनायास वरण कर लेती हैं । सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है । एतदर्थ अनित्य असुख दु:खालय जगत्में आये हुए मानवको सत्य-कल्पतरुका ही सयलन सतत सेवन करना चाहिये ।

<sup>#</sup> प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । ( योगदर्शन १ । ७ इत्यादि । )

सत्यहीनका जप-तप-आराधन उसी प्रकार व्यर्थ जाता है जिस प्रकार ऊसर भूमिमें वीजका वपने ।

आगमप्रन्थोंमें ही 'गुरुतत्त्र'का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन एवं माहात्म्य निरूपित है। गुरु-भक्तिसे क्या लाभ हे! गुरुका मुख्य कार्य क्या है!' शिष्यकी आत्माक साथ अभिन होकर शिष्यरूप चैतन्यकी योगभूमिको सम्पूर्णरूपसे एक विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा केसे शोधित करना होता है'—इत्यादि गुरुके प्रभावात्मक कार्य इनमें वर्णित हैं। इसके बाद ज्ञानदीक्षाद्वारा चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, कलाओं और क्रिया-शक्तियोंका शिष्यमें उद्घावन, अथवा यों कहें कि शिष्यके पाशों (वन्यनों)का नाश और शिवत्यका समायोजन—शिष्यमें जो मलिनता है, उसका प्रकालनकर उसे शिव-खरूपमें युक्त कर देना गुरुका मुख्य कार्य है।

दीक्षाके<sup>3</sup> सत्र कृत्य योग्य गुरुको ही करने पड़ते हैं। इसमें गुरुकी साधना एवं मन्त्रशक्ति ही प्रधान है। गुरु भावना-सिद्ध होते हैं। अतः क्षेत्र-विरोगों उन्हें भावनाका ही उपयोग करना पड़ता है। गुरुमुखसे सुना हुआ मन्त्र ही सिद्ध होता है। पुस्तकमें जियी विद्या मनुष्योंको सिद्धि प्रदान नहीं करती। तन्त्रशास्त्रमें विना गुरुके उपवेशके किसी प्रकारक कार्यका अधिकार नहीं हैं। गुरुदीश्वासे दीक्षित होकर ही शिष्यको गुरुकी परिचर्या एवं देवार्चनकी पात्रता प्राप्त होती है। आस्थावान शिष्य ही आशीर्वादात्मक गुरुरूप शिक्का वरदहस्त प्राप्त करता है। अतः—

'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।' तथा— मन्त्रे तीर्थे हिजे देवे देवते भेपजे गुरौ। याहशी भावना यस्य सिद्धिभवति नाहशी॥ (हरिवंशमा० ३। २०,पञ्चतं ०५।९८, कुलार्णव आदि) के अनुसार अपने परम-गुरुमें आस्था भी सदाचारका विशिष्ट कारण है।

सदाचारी जीवनका सुफल

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मट, मद्यपान आदि, कपट-छल, डाह, चुगलखोरी, अविवेक, विचार-शृन्यता, तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपलता, लोछपता, (भोगोके लिये) अत्यविक प्रयास, अक्रमण्यना, प्रमाद (कर्तव्य-कर्म न करना और अकर्तव्य करना), दूसरोंके साथ दोह करनेमें आगे रहना, आलस्य, दीर्वस्त्रता, परस्तीसे अनुचित सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी—इन दोपोसे वचा रहकर जो मानच अपना जीवन विताता है, वह पृथ्वी, देश तथा नगरका भूपण होता है। वही श्रीमान्, विद्वान्, कुलीन और मनुष्योमें सर्वोत्तम है; उसे नित्य ही सम्पूर्ण तीर्योमें स्नान करनेका फल मिन्नता है और आदर्श सदाचारका वह सच्चा अविकारी वन जाता है।

१. सत्यं धर्मे समाश्रित्य यत्कर्म कुरते नरः । तदेव सफ्लं कर्म सत्यं जानीहि सुनते ॥
निह सत्यात् परो धर्मो न पापमनृतात् परम् । तस्मात् सर्वात्मना मर्त्यः सत्यमेकं समाश्रयेत् ॥
सत्यद्दीना वृथा पूजा सत्यद्दीनो वृथा जपः । सत्यद्दीनं तयोर्व्यर्थमृपरे वपनं यथा ॥
( मद्दानिर्वाणतन्त्र ४ । ७४-७६ )

( उड्डीश, कुलार्णव १५ । २२ )

२. 'कुलार्णवंग्के प्रथम चार उल्लामी तथा अन्तिम १३ से १७—इन छः उल्लामीम गुम्की अपार महिमा निरूपित है। इसके १२वें उल्लामी गुम्पादुकाकी जो महिमा, प्रतिष्ठा एवं पूजाविधि निर्दिष्ट है, आज भारतके सभी सम्प्रदायों में उसीका अनुसरण होता है। भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वमें ही जो गुम्की अद्भुत महिमा एवं सम्मान है, उसके मूल्हेत वस्तुतः ये आगम-प्रन्थ ही हैं। श्रीविद्यार्णव आदिमें तो प्रायः इस सम्बन्धमें कई प्रकरण एवं प्रायः ढाई-तीन सहस्र श्लोक उपलब्ध होते हैं।

३. दीक्षा—श्रीभगवान्का जीवोद्धार-क्रम दीक्षा है। विशेष द्रष्टव्य-'तान्त्रिक वाड्मयमें शाक्त-दृष्टिंग्डा० गोपीनाथ कविराज। ४. पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धिप्रदा नृणाम्। गुरं विनापि शास्त्रेऽस्मिन्नाधिकारः कथंचन॥

# वैदिक गृह्यसूत्रोंमें संस्कारीय सदाचार

( लेखक—डॉ॰ श्रीसीतारामजी सहगल 'शास्त्री', एम्॰ ए॰, ओ॰ एल॰, पी-एच्॰ डी॰ )

प्राचीन भारतमें अन्तर्हृदयकी प्रन्थियोको सुलझाने तथा भगवत्प्राप्तिके लिये व्यक्तिका जन्मसे लेकर मृत्युतकका जीवन संस्कारोसे संस्कृत होता रहता था। इसकी ध्वनि वेदसे ही सुनायी देती है। वेदोका गृह्यसूत्र-साहित्य अपने-आपमे वड़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे देशके विस्तृत मुभाग, विविध भापाएँ, विविध धर्म तथा विविध जातियोंकी आचार-धाराएँ रही हैं। आचार-विविधताओंके कारण अनेक गृह्यसूत्रोंकी रचना युक्ति-संगत ही प्रतीत होती है।

त्रग्रवेदके तीन गृह्यसूत्र हैं—आखलायन, शाह्वायन तथा कोपीतिकगृह्यसूत्र । ग्रुक्लयजुर्वेदके दो गृह्यसूत्र हैं—पारस्कर और वैजवाप । कृष्णयजुर्वेदके बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, वैखानस, अग्निवेश्य, मानव, काठक तथा वाराह—ये नौ गृह्यसूत्र हैं । सामवेडके—गोभिल, खादिर तथा जैमिनि—ये तीन गृह्यसूत्र हैं । अथर्ववेदका कोई गृह्यसूत्र नहीं है, उसका केवल वैतानकलपसूत्र या कोशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमे गृह्यसूत्रादिके सभी कर्म निर्दिष्ट हैं ।

हम यहां ऋग्वेदीय शाह्वायनगृह्यसूत्रके प्रधान कर्मोकी सूची उद्धृत करते हैं, जिससे सब संस्कारोका परिचय सम्भव हो सकेगा । उदाहरणार्थ—खाध्यायिविधि (१।६), इन्द्राणीकर्म (१।११), विवाहकर्म (१।१२), पाणिग्रहण (१।१३), सप्तपदक्रमण (१।१४), गर्भाधान (१।१९), पुंसवन (१।२०), सीमन्तोन्नयन (१।२२), जातकर्म (१।२४), नामकर्म (१।२५), चूडाकर्म (१।२४), उपनयन (२।१), वैद्यदेवकर्म (२।१४), समावर्तन (३।१), गृह्यकर्म, प्रवेशकर्म (२,३,४), श्राद्धकर्म (१), श्रेक्टर्स

उपाकरण (४।५), उपाकर्म (४।७), सिपण्डीकर्म (४।३), आम्युदियक श्राद्ध-कर्म (४।४), उत्सर्गकर्म (४।६), उपरमकर्म (४।७), तर्पण (४।९) और स्नातक धर्म (४ | ११) —ये संस्तार सत्युगसे लेकर भगवान् राम, कृष्ण एवं हर्पवर्धनके समयतक जीवन्तरूपमे रहे । महाकवि कालिटासने इनमेसे कुछ संस्कारोकी चर्चा अपने प्रन्योमें की है; जैसे-पुंसवन ( कुमारसम्भव ३ । १० ), जातकर्म ( रघुवंश ३ । १८ ), नामकरण (रघु० ३ । २१ ), चूड़ाकर्म ( रघु० ३ । २८ ), उपनयन ( कुंमार०३ । २९ ), गोटान (रघु०३।३), विवाह (कुमार० ६।४९), पाणिग्रहण (रघु० ७।२१), दशाह् (रवु० ७।७३)। संस्कारोके इस वर्णनमे यह भनीमॉति प्रमाणिन हो जाता है कि राजासे रङ्गतक — मवकी परम्परागत इन कर्मोंमे श्रद्धा होती थी। यही कारण है कि भारतमे समय-समयपर होनेवाले आक्रमणकारियोके वर्वरतापूर्ण आक्रमण निष्फल रहे । ये थीं हमारे पूर्वजोक्ती अमर योजनाएँ, जिन्होने देशको अखण्डित तथा हमे खाबीन वनाये रखा और जिनके द्वारा संस्कृत होनेके कारण हम सब एकतामे आवद्ग रहे ।

गृह्यसृत्रोमें आश्रमोंकी व्यवस्थाका व्यापकरूपसे वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, विवाह और वानप्रस्थ—ये तीन आश्रम व्यापकरूपसे समाजमे प्रचलित रहे। 'तैत्तिरीय-संहिता'के एक मन्त्रमें प्रकारान्तरसे इनसे सम्बद्ध तीन ऋण कहे है—'जायमानो वे ब्राह्मणिक्रिक्षिऋंणवा जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यहोन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एप वा अनुणो यः पुत्री यज्या ब्रह्मचारिवासी (६,३,१०,१३) 'जब ब्राह्मण पैदा होता है तो उसपर तीन ऋण लदे रहते हैं। ऋषि-ऋणके अपाकरणके

लिये महाचर्यवृत ( शिक्षा ), देव-त्रमण देनेके लिये यज ( समाज ) तथा पितृऋणसे मुक्तिके लिये वह श्रेष्ट परिवार-में विवाह करता है। 'शात्यायनगृह्यसृत्र'के उपनयन-संस्कारमें तीनों वर्णोकी अवधिका उल्लेख है. जो इस प्रकार है—गर्भाष्ट्रमेषु ब्राह्मणमुपनयेन (२।१),गर्भेकाद्दोषुक्षत्रियम् (२।४)।गर्भद्वाद्दोषु वैरयमः (२१५), आपोडशाद् वर्षाद् ब्राह्मणस्याननीत-काळः (२।७), आ द्वाविंशात् क्षत्रियस्य (२।७), आ चतुर्विशाद् वैश्यम्य (२।८)। अर्यात् 'गर्माधान-संस्कारके बाद आठवें वर्षमे ब्राह्मणका <u> उपनयन-संस्कार करे (२।१), गर्भाधान-संस्कारके</u> बाद ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियका उपनयन-संस्कार करे (२।४)। गर्भाधान-संस्कारके बाद बारहवें वर्पमें वैस्यका उपनयन-संस्कार करे । बाजणके संस्कार सोलह वर्पतक हो जाने चाहिये (२।६), वाईस वर्गतक क्षत्रियके (२।७) और चौत्रीस वर्प-तक वैंश्यके (२।८)।यदि तीनों वर्ण इस अविविके बीच अपना संस्कार सम्पन्न नहीं कर छते थे तो वे उपनयन, शिक्षा तथा यज्ञके अविकारोंने विज्ञित समझे जाते थे।

आजके युगमें भी शिक्षाको राज्यकी ओरसे अनिवार्य वनानेकी योजना उसी प्राचीन महनीय परम्पराकी ओर संकेत करती है। उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य अर्थात् पचहत्तर प्रतिशत लोग उस युगमें शिक्षित ही नहीं होते थे, अपितु वे राष्ट्रमें संस्कृत या संस्कारवान् कहलानेके अविकारी भी होते थे। वर्णाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका मेरुदण्ड था। यह हमारे जीवनके उत्कर्पकी ध्वजा समझी जाती थी। कुछ आधुनिक शिक्षाके आलोकमें अपनेको प्रवुद्ध माननेवाले भ्रान्तलोग इस व्यवस्थाको हमारी सात सौ वर्षोकी गुलामीका कारण वतलानेका साहस करते हैं। किंतु प्राचीन वालमें जितने भी शक, हुण आदि दिदेशी जातियोंके आक्रमण हुए, उनसे सुरक्षित रक्तनेकी क्षमता इसी वर्णव्यवस्थामें थी। इस वर्णाश्रमधर्मको माननेवालोंने स्वर्मक प्रति गर्व और गीरवकी भावना इनसी अधिक थी कि वे दृगरोंकी अपेक्षा अपनेको श्रेष्ट समजते थे।

पाधात्य चिन्तकोने अपने मन्थोंमें हृदय खोटकत इस उत्वर्षके विये भारतीये अन्तर्राष्ट्रमें बहा है रिइनीन अपने प्रन्थ भारतीय अन्तर्राष्ट्रमें बहा है कि हिंदुओने बिदेशी शाक्रमणों तथा प्राकृतिक प्रकोपोक्षा सामना करनेमें जो शक्ति दिरम्हानी हैं, उसका कारण उनकी शक्त, अमर और अक्त वर्णाश्रम-वर्मकी व्यवस्था थी। इसी तरह सर व्योत्सने अपनी पुन्तक भारतीय चिन्तन में विराह हैं— 'हिंदुओकी जातीय प्रयाने संबक्ता काम किया हैं, जिससे उसे शक्ति मिळी हैं और उससे विभिन्न वर्णोको सुसंगत रुवा है।' गार्टीनरने भी अपनी पुस्तक 'समाजके स्तम्भामें विन्ता हैं—'वर्णाश्रमधर्मने भारतीय विश्वास तथा परम्पराओंको जीवन्त उस्वा है।' पहिचनमें आदशेकि स्थानपर धन-डीव्तको आधार माना गया है, जो वादकी दीवारकी तरह अस्थिर है।

पर हमारे यहाँ आचार्योका समाजमें ही नहीं. अपितु राष्ट्रभरमे आचारसे ही आदर होना था। वे आचरणके क्षेत्रमे उदाहरणीय व्यक्ति समझे जाते थे। ईसासे आठ साँ वर्प पूर्व भगवान् यास्काने अपने प्रन्थ निरुक्तमें आचार्यका निर्वचन करते हुए लिग्बा था—आचार्यः कस्माद्? आचिनोत्यर्थान्, आचिनोति चुद्धिमिति वा। (१।४)—आचार्य किसे कहते हें!—जो शिष्यको सदाचरण सिखलाता है अथवा शिष्यको सृद्धम-से-सृद्धम पदार्थोको समझा देता है । गृत्यसूत्रोका तात्पर्य संस्कारके संनिदेशसे है। इन्हीं संस्कारोंके कारणोसे सम्नाट्र तपित्रयोंके चरण छूकर अपने जीवनको धन्य मानते थे और क्षत्रसे ब्रह्म पूज्यतर समझा जाता था।

# बौधायन-सूत्रोंमें सदाचार-निरूपण

( लेखक-श्रीमुवाराय गणेशजी भट्ट )

वौधायन गृहा-परिभाषा-सूत्रमे नाकियो ब्राह्मणः'--(१।१।२४-२६)से संध्यादिकर्म न करनेवालेको 'ब्राह्मण' नहीं माना गया । इसी प्रकार 'नासंस्कारो द्विजः'से गर्भाधानादि संस्कारोंसे रहित व्यक्ति 'द्विज' नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा गया है । आगे फिर जन्म-संस्कार और वेदादिके अध्ययनके विना उसे श्रोत्रिय भी नहीं माना गया है--- 'नैतहींनः श्रोत्रियः' और जिस यज्ञमे श्रोत्रिय न हो, वह यज्ञ भी समीचीन नहीं माना गया-'नाश्रोत्रियस्य यद्यः ।'\_जिसमे 'श्रोत्रिय<sup>,</sup> ऋत्विज न हों वह यज्ञ 'यज्ञ' नहीं हो सकता। तथापि सदाचारको प्रमाण माना गया है-- 'आचारः प्रमाणम् । तस्माद् यः कश्चन क्रियावान् सतामनुमताचारः, स श्रोत्रिय एव विक्षेयः।' ( वौधायनगृह्य ० ) अतएव जो संध्यादि-कर्ममे निरत हैं, जिनका आचार सत्पुरुपोंको मान्य है, अर्थात् जो सदाचारी है, उनको भी 'श्रोत्रिय' मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि सदाचारसम्पन पुरुप खल्प वेदाध्ययनके द्वारा भी श्रोत्रिय वनकर यज्ञानुष्टानका अधिकारी वन सकता है । 'वौधायनगृह्यसूत्र' (१।७।३)के 'एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः' इस मूत्रके अनुसार जिसने वेदकी एक शाखाका भी अध्ययन किया है, वह भी श्रोत्रिय है।

'बौबायनश्रौत-सूत्र' (२ | ३ | १)के अनुसार यज्ञोमे आर्तिज्य करनेवालेके लिये मातृवंशसे और पितृवशसे परिशुद्ध होना आवश्यक है । जनसमुदायका भी इनके पाविज्यपर अनुमोदन होना चाहिये । इन्हें सदाचार-सम्पन्न भी होना चाहिये। आचारहीन पुरुषोको आर्तिज्य करनेका अधिकार नहीं । प्रत्येक यज्ञमे यजमानको दीक्षा ग्रहण करना पडता है । इस प्रसङ्गमे सामान्यतः उपनिपद्का आदेश है कि 'सत्यं वद'—सत्य बोलो, लेकिन बौधायन सूत्रकार महोदय अपने श्रौतसूत्र (६ | ६ )में कहते हैं कि 'सत्यमेव वद, मानुतम्'—सत्य ही बोलो झ्ठ नहीं— यहाँ एवकारका उपयोग करके सत्यको ज्यादा प्राधान्य दिया गया है । बौधायनीय गृह्य-पिरमापा (१।६।११-२०) स्त्रोमे विशेष आचार्य बौधायनने यज्ञ-संस्थाको एक विशाल बृक्षके रूपसे वर्णन किया है । सुक्षेत्रमें रोपित बृक्ष आंगे विशालरूप वनकर देव-दानव-गन्धर्व-ऋपिगण-पितृगण-पिद्याण-पिद्यानक पिपीलिकादि सभी वर्गोको उपयुक्त हो जाता है । 'हृत' ही इसका क्षेत्र है, 'प्रहृत' इसकी जड और 'आहृत' इसका प्रतिष्ठान है । इस विशाल महोन्नत यज्ञबृक्षमे सुपुष्प सुफलोसे समृद्ध असंख्य शाखाराशि हैं । जो उपासक मन्त्र-त्राह्यणोमे गर्मित तत्त्वोंको जानते हैं, उसे वे ही देख सकते हैं । यज्ञ-बृक्षको जाननेवाला 'श्रोत्रिय' कहलाता है । गृहस्थाश्रमको स्वीकार करके इस यज्ञ-बृक्षकी सेवा करनी चाहिये ।

वेदोक्त यज्ञवृक्षको जव वुद्धिमान् पुरुप पारमार्थिक दृष्टिसे देखता है, तब ज्ञान ही इसकी आधारम्भित, सदाचारम्ल-जड, श्रद्धा इसका प्राण, क्षमा, अहिंसा, दम—ये इसकी शाखाएँ, सत्य पुष्प और ज्ञानामृत इसका फल फलित होता है। जिसका चित्त कामसे कुण्टित नहीं, जिसने अहंकार और लोभ परित्याग कर दिये है, वह निश्चय और तत्परता (अध्यवसाय) नामक ऑखोसे इस आत्मवृक्षको देग्व सकता है। इस वृक्षको मोहके वशीमृत होकर, बज्जसदश क्रोबरूपी कुल्हाड़ीसे कभी छेदन नहीं करना चाहिये—

मन्त्रव्राह्मणनस्वज्ञैः सुद्दप्रा सा उपासकैः। एवं हि यज्ञवृक्षस्य योऽभिन्नः श्रोतियः स्मृतः॥ (ग्रीया॰ श्रीतः)

गृहस्थाश्रमी श्रोत्रिय होकर पहले यज्ञनृक्षकी सेवा मानकर यज्ञानुष्टान करना चाहिये । वादमे पारमार्थिक दृष्टि पाकर श्रद्धा, क्षमा, श्रद्धिसा, दम, सत्य आदि सहुणोंके साथ सदाचारको जीवनमें प्रस्मापित करना चाहिये। यहाँ सदाचारको पे स्वी जड़ माना गया है। 'बौधायनधर्मसूत्र' (४।७।१) में सदाचारी बाद्मणकी प्रशंसा करने हुए कहा गया है—

निवृत्तः पापक्रमें।यः प्रवृत्तः पुण्यक्रमेंछु। यो विप्रस्तस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरिपि क्रियाः॥

'जो ब्राह्मण पापकमांसे सर्वथा निवृत्त और पुण्य-कमेमि ही प्रयुत्त È, रहना उस सदानारी प्ररूपके सारे कार्य विना यन्त्रके भी सिद्ध हो जाते हैं। 'वीधायनश्रोतम् त्र' ( २ । २० )मं मदाचारका निरूपण इस प्रकार किया गया है- झूठ कभी नहीं बोलना चाहिये, मृन्मयपात्रसे पानी, दृध आदि न पीना, शुद्रका उन्हिए न छेना और उसको उन्हिए न देना, मांस न खाना, अपने पादोका प्रक्षाटन खयं करना, भोजनमें तिलके विना, गृह-माप-सत्वकादि निविद्ध धान्योका उपयोग न करना । ये सन आचार 'अन्या-धानमें विहित हैं । प्रत्येक कर्ममे इनका अनुसारण अनिवार्य है । वौधायन धर्ममूत्र (१।६।८७-८८)में वतलाया गया है कि कीन सदावारी है और कीन दुराचारी । इसका निर्णय आयुष्यके उत्तरार्धमे किये हुए कमीसे ही लेना चाहिये।

इसके अनुसार अग्निटोमादि श्रीत-यज्ञोका अनुष्टान बारते समय यजमानको दीक्षाका ग्रहण बारना पड़ता है और कुछ प्रवर्ग्य आदि काण्टोंक मन्त्रोक अध्ययन करते समय अवान्तरदीक्षाका अनुसरण करना पड़ता है । ये दोनो उद्शोबक हैं। (बी० श्री० सु० ६।६) दीक्षामें—सदा सत्य ही बोजना, झुठ गत बोटना, हुँसी न उद्यासा, बोट्य न बारना, मीन रहना, सूर्योदयंत्र और सूर्यान्त्रंत समय अपने अभिनेत्रो छो पार वानी मन जाना, यदि हँसी आयेनी तो छुँहपर द्याय रण्यना, मनर वरण्डयनका प्रसंग आया नी कृष्णमुनके सींगसे कंड्यन करना, मीनकं भंगमें मह्यान् विष्णुके गन्त्रका जप करना, जिसका नाग रागः नागयण आहि देवनावाचक है, उसके साथ ही सम्मारण यरना, जिसका नाम देवनाव चक्र नहीं, उससे यतचीत वरनेके परले 'चनसित' सन्दर्क उद्यारण और बत-चीत समाप्त होनेपर 'नियक्षण' शब्दका उद्यारण करना, कृष्माजिन और दण्डको न हो उना-यं गव दीक्षामें विदित विशिष्ट आचार माना गया है । अवान्तर-दीक्षामें (बैं) औ० मृ० ९ | १९ ) बाह्नीपर न चड्ना, पेडोपर न चढना, बुऍम न टूबना, हाता और ज्तोंको धारण न करना, चारपाईपर न गोना, स्री और अन्त्यज्ञके मात्र वातनीत न करना, वातचीत करनेका प्रसङ्ख आये तो बादाणको सामने रणका करना, शामको न खाना, यदि खानेका प्रसद्ध ही आये तो आगसे घेर करके खाना, मीन रहना, गल, खून, गत आदिको न देखना। यदि इनका दर्शन हो गया तो अग्निकी ज्वालाको देखना इत्यादि—ये सब विशिष्ट आचार अवान्तरदीक्षा'कल्प'मे विहित है।

#### दैनिक सदाचार

मातापितरमुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत् ॥ आचार्यगथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत् । (अनुगा० १०४ । ४३-४४ )

"प्रातःकाल सोकर उठनेक बाद प्रतिदिन माता-पिताको प्रणाम करे, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनो (अपनेसे सभी बडे जनो ) का अभिवादन करे—इससे दीर्घायु प्राप्त होती है।" — महात्मा भीष्म







## आयुर्वेदीय सदाचार

( ले॰—डॉ॰ श्रीरविदत्तजी त्रिपाठी, वी॰ ए॰, एम्॰ एम्॰ एस्॰, डी॰ ए॰ वाई॰ एम्०, पी-एच्॰ डी॰ )

आयुर्वेद दीर्घजीवनके लिये दो लक्षणोंको अपने सामने रखता है । ये हैं---स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-प्रशमन,----'खस्थस्य खास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च ।' ( च॰ सू॰। ) आयुर्वेद खस्थ पुरुपके खास्थ्य-संरक्षणपर विशेप वल देता है। इसकी मान्यता है कि यदि पुरुप खस्थ है तो सामान्य वाह्य और आभ्यन्तर-हेतु इसमे सहसा विकार उत्पन्न नहीं कर सकते । आयुर्वेद क्षेत्र ( शरीर )को प्रधानता देता है; क्योंकि यदि क्षेत्र अनुकूल नहीं होगा तो बीज पड़नेपर भी सूख जायँगे । यही कारण है कि आयुर्वेदमे वैयक्तिक स्वास्थ्यपर विशेष जोर दिया गया है । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं सद्वृत्त ( सदाचार )के नियमोके उपदेश आयुर्वेद-साहित्यमे पदे-पदे मिलते है । सभी प्राणियोकी सब प्रवृत्तियाँ सुखके लिये होती हैं। सुखकी प्राप्ति धर्मके विना नहीं होती, अतः सवको धर्म करना चाहिये। (अग्राङ्गहृदय सू० २)

शास्त्रोमे 'आचारः प्रथमो धर्मः' से सदाचारकी प्रथम श्रेणीका धर्म कहा गया है। अतः मानवमात्रको सदाचारका पालन करना चाहिये। आचार्य चरकने सद्वृत्तके दो लाम वताये हैं—(१) आरोग्य, (२) इन्द्रिय-विजय—वत्य्यन्तिष्ठन् युगपत्सम्पाद्यत्यथामारोग्य-मिन्द्रियविजयं चेति।' (च॰ सू॰ ८)

आयुर्वेदमे सद्वृत्तका उपदेश दो रूपोमे किया गया है—हिताभिलापी मनुष्यके लिये क्या विधेय और क्या निपेधनीय है । विधि-निपेवके द्वारा सद्वृत्तका उपदेश है । इसके अतिरिक्त कुळ कियाएँ वतायी गयी है, जिनमे तत्पर रहना सद्वृत्त कहा गया है । इसके अनुसार देवता, गाय, विष्र, आचार्य (गुरु) अपनेसे श्रेष्ठ, सिंद्द पुरुपकी पूजा, अग्निकी उपासना,

श्रेष्ट ओपधियोंका धारण, प्रातः-सायं स्नान एवं पूजन, मलमार्गो तथा पैरोकी सफाई; पक्षमे तीन बार केश, दाढ़ी, रोम और नखोंको कटवाना; प्रतिदिन खच्छ वस्रोको धारण करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगन्धित द्रव्योको धारण करना, अपनी वेप-भूपा सुन्दर रखना, केशोको ठीक रखना, सिर, कर्ण, नाक, पैरमे नित्य तेल लगाना चाहिये। यदि अपने पास कोई आये तो उससे पहले ही बोन्ना चाहिये । प्रसन्न-मुख रहना, दूसरेपर आपत्ति आनेपर दया करना, हवन एवं यज्ञ करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, चौराहोको नमस्कार करना, बल्नि-वैश्वदेव करना, अतिथिकी पूजा करना, पितरोको पिण्ड देना, समयपर कम और मधुर वचनोंको बोलना तथा जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये । दूसरोकी उन्नतिके हेतुमे ईर्ष्या करनी चाहिये, किंतु उसके फलमे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निर्भीक, लजायुक्त, बुद्धिमान्, उत्साही, चतुर, क्षमावान्, धार्मिक, आस्तिक होना चाहिये तथा नर्म-बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्थामें बृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्यकी सेवा करनेवाला होना चाहिये । छत्र और दण्ड धारण कर, सिरपर पगड़ी बॉधकर, ज्ता पहनकर चार हाथ आगे देखते हुए रारतेमें चलना चाहिये। व्यक्तिको माङ्गलिक कार्योमे तत्पर, गंदे कपड़े, हड़ी, कॉटा, अपवित्र केश, तुप, कूड़ा-करकट, भस्म, कपाल तथा स्नान करने योग्य और बिल चढाने योग्य स्थानोका परित्याग कर देना चाहिये । आरोग्यकामी एवं कल्याणेष्यको सभी प्राणियोके साथ भाईके समान व्यवहार करना, कोधी मनुष्योको विनयद्वारा प्रसन्न करना, भयसे युक्त व्यक्तियोको आश्वासन देना तथा दीन-दःखी व्यक्तियोका उपकार करना चाहिये एव सत्य-प्रतिज्ञ, शान्ति-प्रधान, दूसरोके कठोर वचनोको सहनेवाला, अमर्षनाशक, शान्तिके गुणका द्रष्टा, राग-द्वेप उत्पन

क्रम्नेख्छे क्राएणोका परियोगी नर्तन या थि। आनाय वाग्मटने भी करी हैं

शर्चयद् देवगोविष्मगृङ्गवैष्रनृपानिर्थान ।

x x x

पूर्वाभिभाषी सुमुराः सुझीतः करणामृदः॥ (२०४०म्०६)

अद्यद्भद्धयंत्रे अनुसार् हिमा, ग्लेब (चोगी), अन्यवा-काम (परनीगमन), पैश्रुत्य ( तुगुत्री), परम असः (बाटीर बचन ), अनुन (अमन्य), मिनकालाप (असम्बद वाणी), व्यवद (विस्तीको मार अवनेका विकार), अभिया ( दुमरेके धनादिको बळात् छेनेका विवार), दिन्यपर्येष (आस वाक्योंका उन्दा अर्थ करना आहि )क परियाग बरना चाहिये । एकान्तनः निश्चिन्त या सर्पन्न-शद्धी नहीं होना चाहिय तथा सब जगर विधास भी नहीं करना चाहिये। किसीको अपना शत्र और अपनेको भी किसीका शत्र योगित नहीं करना चाहिये। अपने अपमान तथा प्रभु (न्यामी)की स्नेउद्दीननाको दुसरोके समक्ष प्रकट भी नहीं करना चाहिये । चक्षु, कर्ग आदि इन्द्रियोको रूप एवं शस्त्र आदि वित्रयोसे बिजन एवं अध्यस्न लोलप, मधका विकय, संघान (निर्माण), उनका आकान-प्रदान, पूर्व विद्याकी बायु, सामनेकी बायु, धून-धून, तुपार एवं झेंनिकी बायुका परित्याग करना चाहिये- -हिंसास्तेयान्यथाकामं पैद्युन्यं परुपानृते। सभिन्नालापव्यापद्मभिष्याद्यिपर्ययम् ॥ पापं कर्मिति दशया कायवाङमानसंस्यजेत्। नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रव्यो ने च शक्वितः॥

न श्रीन्तराधनः शत्रं नात्मानं स्थानिष्टिगुम्। धरारादेशात्मारं च ग निःग्नेतरां प्रनाः॥ न पीट्येदिविद्यापिः न चैनार्यात राज्येतः। मह्याद्रायसंघानश्चारानादिनः चौरदः। पुरोदानाराग्यासनुपारपर्यं दिनानः ॥

्वतानयंगानवार्ग्यद्वाराज्यद्वेदिका प्रवासनस्य स्यार्थित ।' अस्तरस्य

ह्यको, तन, शन, विकार कार, धर्म, होने विकासित को जायको मेनाका कार की का वालुकि की हिल्में के कि सभी अधिकों में जाया, वेद्या कि वेद्ये तकी बेहरी त जानियों के नाम होने का कार्य मेनी के जिसमें नामी नाहिये

मेंब्री जारूवमानेतु शस्य झेलिगेदराम्। प्रकृतिरोषु भूतेषु धेद्यानिधनुर्दिशाः। ( पर ग्रु १)

मतान्मकृष्टि स्थान्यवाद्याः विदे उर्णुत्य समाप्तत निताल आव्यम है। इस वैद्यानिक गुण्ने समाप्तते विद्याने जिल्ला याच है, उससे पढ़ी प्रतिक हाति है। विश्वे सर्वतिक सम्पन्न देन हम्मीकृष्टि प्रमन्नी प्रताला है, इल्ह्रमन्न वीतिक सभी बहुई प्रमन्नी प्रताला है, इल्ह्रमन्न वीतिक सभी बहुई उपक्रम है, यर्वाप श्वानात्म, मनीपत्त ( ब्रूग्डम्प ) तहान तथा मानिक द्यानात्म, मनीपत्त ( ब्रूग्डम्प ) पहले हैं। अब बहुईक दोग भी करतीय महाचारकी ओर उत्सुर्क हो रहे हैं, यर्वाक प्राधिमानकी सहासे पह इन्ह्या रही है कि वह जिस प्रशिव्यतिक रहे, एक्टर पूर्व प्रमन्न रहे और यह स्थित भरतीय सहाच्यानों ही है।

सदाचारके सात पुष्प

अहिंसा, इन्द्रियसंयम, दया, क्षमा, गनका निष्रह. ध्यान और सन्य—इन नात पुर्णोद्वारा की हुई पूजासे भगवान् जितने प्रसन्न होते हैं, उतने साबारण पुष्पंसि नहीं होते: ह्योदि भगवानको सामप्रियोकी अपेक्स सद्गुण ( सदाचार ) अविक प्रिय हैं । भक्तको छोडकर भला इन पुष्पंसि भगवान्की पूजा दूसरा अन्य काँन करेगा !

( लेलक—डॉ॰ श्रीशिवशंकरजी अवस्थी शास्त्री, एम्॰ पू॰, पीर्व्यू डी॰ )

खुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। सुखं च न विना धर्म तसाद् धर्मपरो भवेत्॥ (अष्टाङ्गहृद्य, सूत्रस्थान)

अशेप प्राणियोकी समप्र प्रवृत्तियाँ सुखको दृष्टिमें रखकर होती हैं और विना धर्मके सुख कहाँ ? अतः प्रत्येक व्यक्तिको धर्मपरायण होना चाहिये । आयुर्वेदके मतानुसार आरोग्य ही सुख है और विकार दु:ख (चरक)। प्रवृत्ति या चेष्टा ही कर्म है। यह तीन (चरकसंहिता सुत्रस्थान)। कर्मके सत्कर्म और दुष्कर्म---ये दो प्रकारके होते हैं । सत्कर्म ही सद्वृत्त, धर्म या सदाचार है । सदाचारी पुरुप आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यहा एवं शाश्वत लोकोंको उपलब्ध करता है (अष्टाङ्गहः सूत्रस्था० अ० २ । ५६ )। महर्पि आत्रेयने भी कहा है--- 'तस्मादात्महितं चिकीपंता सर्वेण सर्वे सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तमनुष्ठेयम्' (च० सं० सृत्रस्थान ।) आत्महितकी कामनावाले समस्त व्यक्तियोको चाहिये कि सर्वदा साववानीके साथ सद्वृत्तका अनुष्ठान करे—'सतां वृत्तमनुष्टानं देहवाङ्मनःप्रवृत्तिरूपं सद्वृत्तम्' (चक्रपाणिदत्त।) 'शरीर, वाणी और मनके द्वारा सज्जन जो आचरण करते हैं वह सदवृत्त है। खस्य मनुष्यको चाहिये कि जीवनकी रक्षाके लिये ब्राह्ममुहूर्तमे उठे और सम्पूर्ण पापोंकी शान्तिके लिये मधुसृदनका समरण करे।

ब्राह्मे महुते बुद्धयेत खस्थो रक्षार्थमायुपः। सर्वाघशान्त्यर्थं सरेच मधुस्द्रनम् ॥ ( मुश्रुत )

'राजनिघण्टु'के अनुसार दो घड़ियोका एक मुहूर्त होता है। रात्रिका चौदहवाँ मुहूर्त ब्राह्ममूहर्त कहलाता है। शास्त्रोमे मुहूतोंका निर्देग इस प्रकार हुआ है-(१) शंकर, (२) अजैकपाद्, (३) अहिर्नुध्न्य, (४) मैंत्रक, (५) आश्विन, (६) याम्य, (७) वाह्नेय, (८) वैधात्र, (९) चान्द्र, (१०) आदितेय, (११) जैव, (१२) वैष्णव, (१३) सौर, ( १४ ) ब्राह्म और ( १५ ) नाभखत् । ब्रह्मा देवताका मुहर्त ब्राह्ममुहर्त है। अरुणदत्तने 'अप्राङ्गहृदय'की सर्वाङ्ग-सुन्दरी टीकामें लिखा है--- 'ब्रह्मज्ञानं तदर्थमध्ययनाचिप ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तो ब्राह्मः पश्चिमयामस्य नाडिका इयम्'---'ज्ञानको ब्रह्म कहते है, और उसके लिये अध्ययनादि भी ब्रह्म कहलाता है । अध्ययनोचित काल ही बाह्ममूहर्त है। रात्रिके अन्तिम यामका नाडीद्वयपरिमित काल ब्राह्ममृहूर्त समझना चाहिये। अरुतुके अनुसार, सुखदायक तैलोसे नित्य अभ्यङ्ग (मालिश) करना चाहिये । इससे जरा, श्रम और वायुका नाश होता है और दृष्टिकी निर्मलता, पुष्टि, आयु, निद्रा, सुन्दर त्वचा तथा दढता उत्पन्न होती है। यदि पूरे शरीरमें न हो सके तो सिर, कान और पैरोमे तेलका विशेष रूपसे प्रयोग करना चाहिये । इसके कुछ अपबाद भी है--जैसे

जगश्रमवातहा । दृष्टिप्रसादपुष्टवायुःस्वन्नसुत्वस्वदाद्यंकृत् ा अभ्यङ्गमाचरेत्रित्य विशेषेण शील्येत् ॥ १० ॥ शिर:अवणपादेप तं वर्षोऽभ्यङ्गः क्फग्रस्तकृतस्युद्धयजीर्णिभिः ॥ ११ ॥ दीप्तोऽग्निमेंदसः क्षयः। विभक्तघनगात्रत्वं लावव कर्मसामध्ये व्यायामादुपजायते ॥ १२॥ स्नानमृजीवलपदम् । कण्ह्मलश्रमस्वेदतन्द्रानृड्दाहपाप्मजित् दीपन ( अष्टाइहृद्य, सूत्रखान, अ० २ )

लो व्यक्ति कम-दोपसे प्रस्ते हैं, जिसने वमन आदिसे शरीरको ग्रुद्ध किया है और जिसे अजीर्ण हो उसे तैटाभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये।

'तेंळाभ्यङ्गके अनन्तर न्यायाम आवश्यक है। शरीरायास-जनक कर्मसे शरीरमें हळकापन, दढता, अग्निकी दीप्तता, चर्चाकी कमी और अवयवोंमे सघनता उत्पन्न होती है। स्नान न्यायामसे कुछ देरके वाद करना चाहिये। स्नान करनेसे जठराग्नि तेज हो जाती है, चित्त प्रसन्न होता है और आयु वढ़ती है। इससे उत्साह और वलका वर्द्धन होता है। खुजली, मलिनता, श्रम, स्वेद, तन्द्रा, तृया, दाह और ताप भी स्नान करनेसे दूर होते हैं। पश्चात् संध्या, जप, हवन, देवता और पितृपूजन करके अतिथि और उपाश्रितोको खिलाकर हाथ, पैर, मुख घोकर श्रेष्ट पात्रोमें परोसे गये अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करना चाहिये। (चरकसंहिता, सृत्र-स्थान अध्याय ८।)

'ग्रुभ कमोंमे सहायक मित्रोंका निश्चलभावसे सङ्ग करना चाहिये, तदितर लोगोसे दूर रहना ही अच्छा है। हिंसा, चोरी, निपिद्ध काम, सेवा, चुगली, कठोर वचन, असन्यभापण, असम्बद्ध कथन, हिंसात्मक चिन्तन, दूसरोंके गुण आदिकी असहिण्णुता और शास्त्रदृष्टिसे विपरीत विचार—ये दस पाप-कर्म हैं। इनमें प्राथमिक तीन शरीरसम्बन्धी, अप्रिम चार वचनसम्बन्धी और अन्तिम तीन कर्म मनसे सम्बन्ध रखते हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिये। (अष्टाङ्गहद्य २।) जिनकी जीविकाका कोई उपाय न हो, जो ब्याधि और शोक्तसे पीड़ित हों, यथाशक्ति उनकी पीड़ाको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। कीट और पिपीलिकारिको भी अपनी तरह देखे, अन्य मनुष्य, पशु आदिके विपयमें क्या कहना है ? देवता, गों, विप्र. ज्ञान, शीन्ट और तपमें बृद्ध जन, वैद्य, राजा और छितिथिका पूजन करें। याचर्जोंको विमुख न जाने हे। न उनका अपमान करें और न कठोर वचन बोले। यदि रान्नु अपकार कर रहा हो तो भी उसका उपकार ही करें। सम्पत्ति और विपत्तिमें समान बना रहे। हेतुमें ईर्प्या करनी चाहिये फलमें नहीं। यह श्रुत और त्यागादि गुणोंसे सम्पन्न है। में ऐसा क्यों न वन्—यह हेतु-सम्बन्धी ईर्प्या है और दूसरेकी समृद्धिको देखकर जो मनमें असहिण्युता उत्पन्न होती है, वह फल-सम्बन्धी ईर्प्या कही जाती है। (अष्टाङ्गहृदय।)

'यथावसर हित करनेवाले, परिमित, यथार्थ और कोमल वाणीका प्रयोग करे। यहच्छासे यदि सुहृद् आ जायँ तो उनके बोळनेसे पहले ही कुशल-प्रस्नादि करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्तिको सुमुख-प्रसन्न वदन, सुशील एवं दयालु होना चाहिये। \* ज्ञाति, मित्र एवं भृत्यादिको विना दिये हुए सुख-साधनोंका अकेले उपभोग न करे । न तो सर्वत्र विस्वास ही करे और न शङ्का ही । इन्द्रियोको न अत्यन्त पीड़ित करे और न उन्हें सर्वत्र उन्मुक्त छोड़ दे । जिस कार्यमे धर्म, अर्थ और काममे परस्पर विरोध हो तथा जो त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम ) से शून्य हो उसे न करे। सम्पूर्ण धर्मो या आचारोमे मध्यम मार्गका अनुसरण करना चाहिये । किसी एक आचारमें सर्वथा आसक्त न हो । रोम, नख और रमश्रु अधिक न बढ़ने पाये । पैर, नाक और कानोको निर्मल रखना चाहिये । नित्य स्नान करना आवश्यक है । सुगन्धित द्रवका अनुलेपन और सुन्दर वेप धारण करना चाहिये; किंतु वेप ऐसा न हो, जिससे व्यक्ति अत्यन्त शृहारी माळूम हो ।

'चरुते समय चार हाथ सामने देखते हुए, पड़जाण धारण करके, द्याता रेक्तर ही कहीं बाहर जाना चाहिये । रातमें यदि कोई

आर्द्रसंतानता त्यागः कायवाक्चेतसां दमः । स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्वतम् ॥५४॥
 (अष्टाङ्गहृदयः, स्०२ अ०।)

अत्यन्त आवश्यक कार्य आ पड़े तो किसी सहायकके साथ हाथमें दण्ड लेकर पगड़ी बॉधे हुए ही निकले। भुजाओंके बल नदी पार न करे, महान् अग्निराशिके सामने न जाय, संदिग्ध नौका और बृक्षपर न चढ़े। दुष्ट यानके सदश इनका त्याग कर देना चाहिये। हस्तादिसे विना मुख ढके छींकना, हँसना और जॅभाई लेना ठीक नहीं।

बुद्धिमान् पुरुपके लिये विशिष्ट लोक ही आचारका उपदेष्टा है। अतः लौकिक कार्योमे परीक्षकको उसीका अनुकरण करना चाहिये—

आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः। अनुकुर्यान्तमेवातो लौकिके यः परीक्षकः॥ (अष्टाङ्गहृद्यः सू०)

सम्पूर्ण भूतोंमे दया, दान, शरीर, वाणी और मनका दमन तथा दूसरे व्यक्तियोके कार्योमे खार्थचुद्धि, यही सज्जनोका सम्पूर्ण धर्म या व्रत है। महर्षि आग्नेयने भी अग्निवेशसे कहा है—

'मनुप्यको चाहिये कि वह देव, गौ, व्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्यका पूजन करे। अग्निकी परिचर्या, प्रशस्त ओप्रवियोका धारण, दोनो कालोमे स्नान और संध्यावन्दन, ऑख, नाक, कान और पैरोकी निर्मलता आवश्यक है। पक्षमे तीन वार केश—दाढी-मूंछ, लोम और नखोको कटाना चाहिये। सदैव शुद्ध वस्त्र धारणकर, प्रसन्न-चित्त, सुगन्धित, सुन्दर वेशसे सम्पन्न एवं केशोको संयत रक्खे। सिर, कान, नाक तथा पैरमे नित्य तेल लगाये। पूर्वामिभाषी सुमुख तथा दुर्गतिमे पड़े हुए लोगोका रक्षक बने। नित्य हवन करे और समय-समयपर बड़े यज्ञ

करे । दान, चतुम्पथनी नंमस्तार, बलि-उपहरण, अतिथि-पूजा, पितरोंको पिण्डदान, यथावसर हित करनेवाले, थोड़े और मधुर वचन बोलना परमावश्यक कर्तव्य है। मनको वशमें रक्खे। वर्मात्मा, हेतुमें ईप्या करनेवाला हो, फलमें नहीं; निर्मीक, लज्जालु बुद्धिमान, उत्साही, दानशील, धार्मिक और आस्तिक वने। विनय, बुद्धि, विद्या और श्रेष्ट कुलवालींका सदा सङ्ग करे।

'छाता, डंडा, पगड़ी और उपानह धारण करके चार हाथ आगे देखता हुआ चले। कुत्सित वस्न, हड्डी, कॉटा, अपवित्र वस्तु, केश, ध्रसी, क्रूड़ा, भस्म, कपाल, स्नान और विल-भूमिको वचाकर जाय। समस्त प्राणियोको वन्धु समझे। जो क्रोधमें भरे हो, उनके क्रोधको प्रेमसे दूर करे। डरे हुए लोगोको आश्वासन दे और दीनोकी रक्षा करे। सत्यवादी तथा शम-प्रधान वने। दूसरेके कठोर वचनोको सह ले। अमर्प-अक्षमाको दूर करे। सदैव शान्ति-गुणका दर्शन करे। राग और द्वेषके मूल कारणोको नष्ट करनेमें लगा रहे \*।'

संक्षेपमें यहाँ आयुर्वेदोक्त सदाचारका निरूपण किया गया है। सुश्रुत एव चरक-संहितामे विस्तारसे समाजके आरोग्यजनक आचारोंका उपदेश उपलब्ध होता है। आजका हमारा समाज 'अर्थ'के प्रति अधिक जागरूक है। जिस किसी प्रकारके कुत्सित साधनोंसे अर्थ-संप्रह करना आजके समाजका लक्ष्य वन गया है। हमारे मनमे, वाणीमे, कर्ममे जो एक व्यापक असंतुलन दिखायी दे रहा है, उसका कारण यही है कि हम सदाचारसे विमुख हो रहे है। यदि समाजको खस्थ रखना है तो हमे सदाचारका आश्रय लेना ही होगा।

<sup>%</sup> न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्यतिलालयेत् । त्रिवर्गशून्य नारम्भं भजेत् त चाविरोधयन् ॥ अनुयायात् प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम् । नीचरोमनखश्मश्रुनिर्मलाड्घिमलायनः । स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेपोऽनुल्वणोज्ज्वलः । धारयेत् सतत रत्निस्द्रमन्त्रमहौपधीः ॥ सातपत्रपदत्राणो विचरेद् युगमात्रदृष् । ''नदीं तरेत्र वाहुम्या नाग्निस्कन्यमभित्रजेत् । सदिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद् दुष्टयानवत् । नासवृतसुखः कुर्यात् क्षुतिहास्यविजृम्भणम् ॥२९–३५॥ ( अष्टाङ्गदृद्य, सू० अध्याय २ । )

# प्राचीन भारतमें सत्य, परोपकार एवं सदाचारकी महिमा

( लेखुक—प्रो॰ पं॰ श्रीरामजी उपाध्याय, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰)

र्नेशत् तमो दुधितं रोचत द्यौ-रुद् देव्या उपसो भानुरत्। आ सूर्यो वृहतस्तिष्टद्रजां ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्॥ (ऋग्वेदसं०४।१।१७)

मानव-संस्कृतिके विन्यासमें सदाचार और सचरित्रता-का प्रारम्भिक युगसे ही महत्त्व रहा है। इसके बिना सुविल्ष्ट सामाजिक जीवन असम्भव होता और व्यक्तिगत सुख और शान्तिकी कल्पना भी न होती। भारतमे आचार तथा चरित्रकी प्रतिष्ठाका प्रधान आधार प्रकृतिकी उदारता और सहायकता रही है। प्रकृतिकी समृद्धिने मानवको शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, वरं अपनी उदारताके अनुरूप मानवके हृदयको भी उदार बना दिया। परिणामतः मानव स्वार्थ और संकीर्णतासे ऊपर उठा और उसमें उदात्त भावनाओंका स्फुरण हुआ।

वैदिक आचार-पद्धितमें ऋत या सत्यकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा है । वेदोंके अनुसार ऋत ही चराचर लोकोंकी सृष्टि, संवर्धन और संहारका नियामक है । प्रकृतिकी शिक्तयाँ तथा देवी विभूतियाँ ऋतके अनुकूल ही अपने-अपने व्यापारमें संलग्न हैं । इसे ही आदर्श मानकर वैदिक विद्वानोंने अपने जीवनमें क्रमबद्धता और व्यवस्था-को प्रथम स्थान दिया । उनके याज्ञिक मन्त्रोंके पाठमें क्रमकी योजना तथा उदात्तादि स्वरोंका विन्यास था । ऋग्वेदमें सत्यकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गयी है । इसके

ऋग्वदम सत्यका सवाच प्रातष्ठा का गया है। इसके अनुसार सृष्टिकी उत्पत्तिके पहले ऋत और सत्य उत्पन्न हुए और सत्यसे ही आकाश, पृथ्वी, वायु आदि तत्त्व स्थिर हैं । सत्यके समक्ष असत्यकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । अथर्ववेदके अनुसार असत्यवाटी वरुणके पाशमें पकड़ा जाता है । उसका उदर फूल जाता है।

अथर्ववेदमें पापको मूर्त रूप मानकर एक ऋपिने अपने हृदयकी आन्तरिक वेदनाको व्यक्त करते हुए कहा है- 'हे मनके पाप! तू दूर चला जा; क्योंकि तू ऐसी वातें कहता है, जो सननेके योग्य नहीं।' 'शतपथब्राह्मण'में सत्यको सर्वोच्च गुण वतलाया गया है। इसके अनुसार असत्य बोलनेवाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। उसे किसी यज्ञ आदि पवित्र कर्मोंके लिये अधिकार नहीं रह जाते । इस ग्रन्थमे सत्यके द्वारा मानवकी तेजखिताकी प्राप्ति तथा नित्य अभ्युदयकी सिद्धिका प्रतिपादन किया गया है । जो व्यक्ति सत्य बोलता है, उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है; प्रतिदिन अच्छा होता जाता है । इसके विपरीत असत्य बोलनेवालेका प्रकाश क्षीण होता जाता है । वह प्रतिदिन दुष्ट वनता जाता है । ऐसी परिस्थितियोंमें सदा सत्य-भाषण ही करना चाहिये । उस युगकी मान्यता थी कि प्रारम्भमें भले ही सत्यवादीकी पराजय हो, पर अन्तमे उसीकी विजय होती है । देवताओं और असुरोंमें जो युद्ध हुआ, उसमें प्रारम्भमें देवताओंकी पराजय हुई; क्योंकि सत्यवादी प्रारम्भमें विजयी नहीं होते, अन्तमें विजयी होते हैं । देवता अन्तमें विजयी हुए और असुर पराजित हुए । सत्य दु:खको दूर करता है। सत्यके द्वारा ही देवताओंकी

१—ऋत प्रकृतिका वह धर्म है, जिसके द्वारा निर्वाधरूपसे प्रकृतिके सारे कार्य-न्यापार चलते हैं। ऋतुओका आगमन, सूर्योदय, दिन और रात्रि आदि सारे प्राकृतिक विधानोंकी क्रमबद्धताके मूलमे ऋत ही है।

२-ऋग्वेद ७ । १०४ । १२, ३-अथर्ववेद ४ । १६, ४-शतपथ० ३ । १ । २ । १० तथा १ । १ । १ । ५-शतपथ० २ । २ । २ । १९, ६-शतपथ० ३ । ४ । २ । १ । १३ ।

विजय होती है और उनका अप्रतिम यश संवर्धित होता है। 'ऐतरेयब्राह्मण'में मनुके पुत्र 'नाभानेदिष्ट'की कथा मिलती है। नाभानेदिष्टने सत्य बोलकर बहुमूल्य पारितोपिक पाया। उसी अवसरपर आदेश दिया गया है—विद्वानुको सदा सत्य ही बोलना चाहिये।

सत्यके द्वारा पापको दूर करनेका विधान बना था। यदि मनुष्यसे कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रभावको कम करनेके लिये उस पापको सबके समक्ष खीकार कर लेना पर्याप्त था । तत्कालीन धारणाके अनुसार पाप सत्यके सम्पर्कमे आनेपर सत्य वन जाता है । यज्ञके अवसरपर स्वीकार न किया हुआ पाप यजमानके सम्बन्धियोंको भी कप्टमें डालता है। उस युगमें सत्यको ही सर्वोच आराधनाके रूपमें प्रतिष्ठा मिली । उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ऋषियोंके दार्शनिक जीवनकी भित्ति सदाचारके आधारपर ही खड़ी हुई थी । इसके लिये चित्तकी एकाग्रतारूप योग और शान्तिकी आवश्यकता थी । इनकी प्राप्तिके लिये ऋषियोंने केवल अपने ही लिये नहीं, अपितु सारे समाजके लिये उच्चकोटिकी आचार-पद्भितकी व्यवस्था कर दी है।

ब्राह्मी स्थिति—उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मतक पहुँचनेके लिये सभी प्रकारके पापोंसे छुटकारा पाना आवश्यक है। ब्रह्म सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त है। ज्यो ही मानवकी सत्ता ब्रह्ममय हो जाती है, वह भी ब्रह्मकी भॉति गुद्ध हो जाता है। जब मानव अपने अभ्युदयकी प्रतिष्ठा सासारिक विभूतियोसे परे ब्रह्मकी एकतामे करता है तो वह सांसारिक पापोसे निर्लिप्त हो जाता है। मुण्डक उपनिपद्मे ऐसे ब्रह्मनिष्ठके सम्बन्धमे कहा गया है—

#### तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽसृतो भविन ।

'वह शोकको पार कर जाता है, पापको पार कर जाता है। गुहा-प्रनिथसे विमुक्त होकर वह अमर हो जाता है ।' इसी उपनिपद्में मानवके व्यक्तित्वके विकासके सम्बन्धमें कहा गया है—'शानप्रसादेन विद्युद्धसत्त्वः' (३ | १ | ८ ) अर्थात् ज्ञानके प्रसादसे मानवका सत्त्व विद्युद्ध हो जाता है । आत्मज्ञानके लिये आचारकी आवश्यकताका निरूपण करते हुए इस उपनिपद्में कहा गया है—

सत्येन लभ्यस्तपसा होप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तःशरीरे ज्योतिमयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपाः॥

(31814) 'आतमा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान लभ्य है । मानवशरीरके भीतर ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा है । उस आत्माको दोपहीन मुनि ही देख पाते हैं ।' मानव तभीतक बुरी प्रवृत्तियोके चंगुलमे फँसा रहता है, जवतक उसे ज्ञान नहीं रहता। ज्यो ही वह जान लेता है कि सारा जगत् ब्रह्ममय है, उसकी पाप-मयी प्रवृत्तियाँ निष्क्रिय हो जाती है। ईशोपनिपद् (६-७)मे यह कहनेके पहले कि किसीके धनके लिये लोभ मत करो, बताया गया है कि इस जगत्मे सब कुछ ईशसे न्यात है। जो पुरुप अपनेको सबमे और अपनेमे सबको देखता है, वह क्योंकर किसी दूसरे प्राणीसे घृणा कर सकता है अथवा किसीकी हानि कर सकता है। यही एकत्व उस युगकी आचार-पद्धतिका दढ आधार है। मुण्डकोपनिपद (२।२।९)मे ब्रह्मके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह ग्रुम्न है, ग्रुद्ध है और पापोंसे रहित है । ब्रह्मके अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्वके विकासकी योजना बनाता आ रहा है। बृहदारण्यक-उपनिपद-(१।४।१४)मे सत्यको धर्मका खरूप माना गया है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गयी है। सत्यके वलपर दुर्वल भी वलवान्को पराजित कर सकता है, अर्थात् धर्म या सत्य ही दुर्वलका सबसे वड़ा वल हैं"।

तत्कालीन मानवकी सदाचारमयी निष्ठाका पता इस उपनिपद्मे प्रस्तुत नीचे लिखी प्रार्थनासे लगता है—

असतो मा सद्गमंय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।

(बृहदा० २ । ५ । ११)

'मुझे असत्से सत्की ओर, तमसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी ओर प्रवृत्त करो।' इस उपनिपद्के अनुसार धर्म और सत्य सभी प्राणियोंके मधु (पोपक) हैं, और स्वय मानव भी सभी प्राणियोंके लिये मधु हैं"।

लोकोपकार-ऋग्वेदके मन्त्रोंसे ही दानका महत्त्व प्राप्त होता चला आया है। उपनिपदोंमें दानको ब्रह्मज्ञानका भी साधन माना गया है<sup>भ</sup>। उपनिपदोमे समाज-सेवाका उच आदर्श प्रस्तुत किया गया है । तैतिरीय-उपनिपदमें नागरिकको आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्यसे यह न कहो कि तुम्हारे लिये वसति ( रहनेका स्थान ) नहीं है। यह तत तो होना ही चाहिये। केवल रहनके लिये स्थानमात्र देना ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्तिको कुछ भोजन भी देना है। अतिथिको आदरपूर्वक भोजन देना चाहिये<sup>33</sup> । बृहदारण्यक-उपनिपद्में महान् वननेके लिये जिस मनोवृत्तिको आवश्यक कहा गया है, वह लोक-कल्याणके लिये ही है। मानव महान् वननेके लिये कामना करता है। मानवोंमें मै अद्वितीय कमल वन जाऊँ, जैसे सूर्य दिशाओमें कमल है । अतियिके सत्कार-द्वारा वैदिककालीन भारतीय लोकोपकारिताका परिचय मिलता है। उस समय प्रत्येक ग्राम और नगरमें इनके लिये आवसथ वने हुए थे।

महाभारतमे सदाचारका पर्याय शिष्टाचार मिलता है। इसके अनुसार शिष्ट वे पुरुप हैं, जो काम, क्रोध, लोग, दम्भ और कुटिलताको बनमें करके केवल धर्मको अपनावार संतुष्ट रहते हैं । वे सदीव आचारनिष्ट रहते हैं। शिष्ट पुरुष सदेव नियमित जीवन विताने हैं। वे वेटोंका खाध्याय करते हैं और त्यागपरायण होते हैं और सत्यको सर्वोच्च तत्त्व मानने हैं । शिष्ट पुरुष जानते हैं कि ग्रुभ और अग्रुभ कर्मकि फल-संचयसे सम्बन्ध रखनेवाले परिणाम क्या हैं। शिष्ट पुरुष सुवको दान देते हैं, निकटवर्नी लोगोमें सब कुछ बाँटकर खाते हैं, दीनोंपर अनुग्रह करते हैं । उनका जीवन तपोमय होता है और वे सभी प्राणियोपर दया करते हैं।" शिष्ट पुरुपोका आचार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार-के अन्तर्गत धर्मके सर्वोच तत्त्वोंका परिगणन होता था। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय और सत्य शिष्टाचारके प्रमुख अङ्ग हैं। ' शिष्टाचारमें त्यागका स्थान ऊँचा है। महाभारतके अनुसार धर्मके तीन लक्षण हैं। इनमें भी परम धर्म वह है, जो वेडोंमें तथा धर्मशास्त्रोमें वतलापा गया है, उसके अविरुद्ध शिष्टोंका आचार भी प्रमाण है । इस प्रकार शिष्टाचारकी प्रतिष्टा उस युगमें वहुत वढी थी। 10 शिष्ट पुरुपोंके पास जब कोई संत पहुँचता है तो वे अपनी स्त्री और कुटुम्बीजनोंको कष्ट देकर भी मनीयोगपूर्वक अपनी शक्तिमे अधिक टान देते हैं। ऐसे शिष्ट पुरुप महाभारतके अनुसार, अनन्तकालतक उन्नतिकी ओर अप्रसर होते रहते हैं । वे समस्त लोकके लिये प्रमाण हैं । शिष्टाचार है--दोपदिष्टिका अभाव, क्षमा, शान्ति, संतोष, प्रिय भाषण और शास्त्रोंके अनुकूल कर्म करना।

महाभारतके अनुसार सदाचार केवल आध्यात्मिक अभ्युदयकी दृष्टिसे ही ग्रहणीय नहीं है, अपितु शीलके

११-चृहदारण्यक०२ । ५ । ११-१३, १२-चृहदारण्यक० ४ | ४ | २२ तथा ५ । २ । १-३, १३-तैत्तिरीय० भृगुवछी १० । १, १४-चृहदारण्यक० ५ । ३ । ६, १५-महाभारत वनपर्व २०७ । ६१-९९, १६-यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्य च द्विजसत्तम । पञ्चैतानि पवित्राणि जिष्टाचारेषु सर्वदा ॥ (महाभारत वनपर्व २०७ । ६२ ) । १७-वनपर्व २०७वाँ अध्याय, १८-वही ।

साथ धर्म, धर्मके साथ सत्य, सत्यके साथ सदाचार, सदाचारके साथ वल और वलके साथ लक्ष्मीका निवास होता है। '' इस प्रकार सदाचारसे वल और ऐश्वर्यकी प्राप्ति शिष्टयोजना कही जा सकती है।

इसमे शिष्ट बननेकी कामना करनेवालोंको आदेश दिया गया है कि 'उद्योगी बनो, वृद्धोंकी उपासना करो, उनसे अनुमित लो और नित्य उठकर वृद्धोंसे कर्तव्य पूछो। दिनमे ऐसा काम करो कि रातमे सुखसे सो सको। वर्षमे आठ मास ऐसे काम करो, जिससे वर्षाके चार मास सुखसे बीतें। युवावस्थामें ऐसा काम करो, जिससे वृद्धावस्था आनन्दसे बीते और जीवनभर ऐसा काम करो जिससे मरनेके पश्चात् सुख हो । मानवका आचरण तो सूर्यकी भाँति होना चाहिये। सबका उपकार करना ही एकमात्र कर्तव्य है। स्वर्गमें उसी व्यक्तिकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा होती है, जो सबको स्नेह-दिष्टिसे देखता है। सभी प्राणियोंके दु:खका निवारण करता है तथा सबके साथ प्रेमपूर्वक सम्भापण करके उनके सुखमें सुखी और दु:खमें दु:खी होता है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें कृष्णके चरित्रमें आदर्श आचारकी रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है। कृष्णने कहा है—'मै साधुओंकी रक्षा करनेके लिये, पापियोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रत्येक युगमें उत्पन्न होता हूँ ।' उपर्युक्त विचारधारा सच्चरित्रताके संवर्धनके लिये समुचित वातावरणकी सृष्टि करती रही है। आगे चलकर कृष्णने वतलाया है कि अपनी इन्द्रियों, मन तथा बुद्धिपर अधिकार रखनेवाले क्रोबसे रहित होकर ही परम कल्याण पा सकते हैं। 'अ ऐसा मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह निष्काम कर्म है। निष्काम कर्मका एक लक्षण है—'लोकहितके लिये होना।

यह एक प्रकारका यज्ञ है। दें इसे वही कर सकता है, जो किसीसे राग-देव आदि नहीं करता। किमान व्यक्तिके दिख्तीणके सम्बन्धमें कहा गया है—वह विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालके सम्बन्धमें समदर्शी होता है। उसके लिये शत्रु-मित्र, साधु-पापी आदिके विपयमें समान-दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है।

मानवीय व्यक्तित्वके सर्वश्रेष्ठ विकासकी योजना लोक-हितकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। भगवान् श्रीकृष्णके वताये हुए आचार-पथको अपनानेवाला यदि एक भी व्यक्ति किसी समाजमें हो तो उस समाजमें शान्तिका साम्राज्य होगा। कृष्णने ऐसे मनस्वीकी परिभाषा इस प्रकार दी है—किसीसे द्वेप न करनेवाला, सबसे मित्रता रखने-वाला, करुण, ममत्व और अहङ्कारसे रहित, सुख-दु:खमें समान, क्षमावान्, संतुष्ट, सदैव योगी, संयमी, दृढ निश्चयवाला, मुझमें ही मन और बुद्धिको अर्पित कर देनेवाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

महाभारतमे आचारको ग्रहणीय वनानेके लिये उसकी पारलैकिक उपयोगिता ही नहीं बतायी गयी, अपितु इस लोकमे भी सदाचारसे अभ्युटयकी सम्भावना और अनाचारसे विपत्तियोंके समागमका चित्र खींचा गया है। इसके अनुसार 'यदि राजा शरणागतकी रक्षा नहीं करता है तो उसके राज्यमें समयपर जल नहीं वरसता, समयपर बीज नहीं उगते, उसका कोई रक्षक नहीं मिलता, उसकी सतान छोटी अवस्थामे मर जाती है। रेंदे सत्यसे खर्ग और असत्यसे नरक-गतिकी सम्भावना तो बतलायी ही गयी, साथ ही कहा गया है कि 'असत्यके कारण लोग नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तापसे दु:खी रहते है तथा भूख-प्यास और परिश्रमसे भी कष्ट भोगते हैं।' इतना ही नहीं, 'असत्यवादीको ऑबी,

१९-ज्ञान्तिपर्व १२४ वॉ अध्याय, २०-मौ० पर्व २।२३, २१-उद्योगपर्व ३५। ६१-७०, २२-मीता ४।८, २३-मीता ४।१०,५।२८,२४-मीता ४।२३,२५-मीता ५।३, २६-मीता ५।१८,६।९,२७-मीता १२।१३-१४,२८-चनपर्व १०७।११-१८।

पानी, सर्दी और गर्मांसे उत्पन्न हुए भय तथा शारीस्कि कप्ट भी झेलने पड़ते हैं और वन्धु-बान्धवोंकी मृत्यु, धनके नाश और प्रेमीजनोंके वियोगके कारण होनेवाले मानसिक शोकका शिकार भी वनना पड़ता है। उसी प्रकार वे जरा और मृत्युके दु:खोंको भी भोगते हैं।<sup>28</sup>

अत्याचारियों अथवा दुष्टोंके साथ कैंसा व्यवहार करना चाहिये-इस सम्बन्धमे प्रायः सभी शास्त्रकारोंका मत है कि यदि अत्याचारी या दुष्ट पुरुष समझाने-बुझानेसे अथवा साधुतापूर्वक व्यवहार करनेसे सत्पथपर आ जाता है तो सबसे अच्छा है। महाभारतके अनुसार 'क्रोपको अक्रोपसे और असाधको साधतासे जीतना चाहिये। वैरका अन्त वैरसे नहीं होता। दुष्टोंके साथ दुष्ट न वर्ने ।<sup>33</sup> अत्याचारी पापमय उपायोंसे दवाये जानेपर खभावतः अधिक अत्याचारी वन जाता है। यही मनोवैज्ञानिक आधार शान्तिमय उपायोंकी उपयोगिताकी पुष्टि करता है । शान्तिमय उपायोके असफल होनेपर वलपूर्वक अत्याचारियोंका दमन करना शास्त्रकारोंने उचित टहराया है। जिस व्यक्तिके प्रति किसी व्यक्तिका जैसा व्यवहार हो, उस व्यक्तिसे वदलेमे वैसा ही व्यवहार करनेमे न तो अधर्म होता है और न अमङ्गल। 32 उपर्युक्त कथनका समर्थन स्पष्ट रीतिसे नीचे लिखे क्लोकमें मिलता है---

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥<sup>33</sup>

मनुने आचारसे लौकिक और पारलौकिक अम्युद्यके कारणोंका विशद विश्लेपण किया है। उनका यह विवेचन समाजको आचार-पथपर अग्रसर करनेके लिये अवश्य ही

समर्थ रहा है। मनुके अनुसार आचारसे मनुष्य दीर्घायु होता है, अभीष्ट संतान पाता है और वह अक्षय धन भी प्राप्त करता है। <sup>3४</sup> मनुने असत्य बोलनेत्राले घोर पापीको महान् चोर माना है और कारण वताया है कि 'अन्य चोर तो किसी अन्य व्यक्तिका धन चुराता है, पर असत्यवादी तो अपनी आत्माका ही अपहरण करता है।' 'सजानोंके बीच किसी बातको अन्यया बतलाना असत्य है ।<sup>,3 %</sup> मनुने 'शब्द और अर्थको तोड़-मरोड़कर उलटी-सीधी वार्ते वनानेवालोको भी चोर माना है। मनुकी शन्दावलीमें उनका नाम 'सर्वस्तेयकृत्' अर्थात् सत्र कुल चुरानेवाळा है। <sup>35</sup> मनुकी दृष्टिमें असत्य बोळनेवाळेको उसी नरकमें जाना पडेगा, जिसमें ब्राह्मण, स्त्री, बालक आदिकी हत्या करनेवाला जाता है । झुठ बोलनेवालेका सारा पुण्य उसे छोड़कर कुत्तेके पास चला जाता है। झ्ठेको नङ्गा, अन्धा, भूखा, प्यासा आदि होकर भीख माँगते हुए शत्रु-कुलमे जाना पड़ता है । वह पापी सिर नीचे किये हुए नरकके घोर अँघेरेमे जा गिरता है। इसके विपरीत न्यायालयमें सत्य बोलनेवालेकी प्रतिष्ठा मनुने की है-जिस पुरुपके बोलते हुए सर्वज्ञ अन्नर्यामी-को यह शङ्का ही नहीं होती कि वह कभी झुठ बोलता है, उससे बढ़कर देवताओंकी दृष्टिमें कोई प्रशंसनीय नहीं है। असत्य बोलनेवालोके लिये मनुने घोर दण्डका विधान बनाया है। " मनुने समाजमें पापकी प्रवृत्तियोपर रोक लगानेके लिये मनोवैज्ञानिक आधारपर सफल योजना बनायी है। इसके अनुसार पापीका पापसे छूटकारा हो सकता है, यदि वह दूसरोंसे अपने पापकी निन्दा करे और यह निश्चय करे कि वह अब फिर वैसा काम न करेगा।"

२९-ज्ञान्तिपर्व १९०वॉ अध्याय, २०-उद्योगपर्व ३८।७३।

३१-न पापं प्रति पापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्। न चापि वैरं वैरेण केशव व्युपशाम्यति।। ३२-उद्योगपर्व १७९। ३०, ३३-शान्तिपर्व १०९। २९ तथा उद्योगपर्व ३६। ७, ३४-मनु० ४। १५६, ३५-मनु० ४। २२५, ३६-मनु० ४। २५६, ३७-मनु० ८। ८९-९५, ३८-मनु० ८। ९६, ३९-मनु० ८। २५७, ४०-मनु० ११। २२७-३२।

अशोककी आचार-निष्ठा-अशोकके शब्दोमें उसकी राजनीति है---'मैं प्रजाको धर्माचरणमे प्रवृत्त करना ही यज्ञ और कीर्तिका द्वार मानता हूँ । सब लोग विपत्तिसे दूर हो जायँ । पाप ही एकमात्र विपत्ति है । " दास और सेवकोंके साथ उचित व्यवहार करना, माता-पिताकी सेवा करना, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रमण और ब्राह्मणोंको दान देना, प्राणियोंकी हिंसा न करना धर्म है। १४२ अशोकने प्रजाको शिक्षा दी--- 'चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, और ईर्ष्या---ये सब पापके कारण हैं। " उसने लोगोको पशु-पक्षियोंकी हिंसासे विरत करनेके लिये भी नियम बनाये। उसने प्राणिमात्रको सुख पहुँचानेके लिये सङ्कोंपर छाया देनेवाले पेड़ लगवाये, आम्रवृक्षकी वाटिकाएँ लगवायीं, सङ्कोंपर आध-आध कोसपर कुएँ खुदवाये, यात्रियोंके लिये धर्मशालाएँ वनवायीं, पशुओं और मनुष्योंके लिये पौंसले बनवाये । अशोकने कहा—'धर्मकी उन्नति इसीमे है कि लोगोमे दान, सत्य, पवित्रता मृदुता बढे ।' उसने इच्छा प्रकट की--दीन-दु:खियोके साथ तथा दास और नौकरोंके साथ उचित व्यवहार होना चाहिये।

पेतिहासिक प्रमाण—भारतीय आचारकी उच्चताके प्रमाण तत्कालीन विदेशी लेखकोंकी रचनाओंमे भी मिलते हैं। स्नाबोंके अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं कि उन्हें घरोमे ताला लगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती और न अपने लेन-देन और न्यवहारोंमें लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। " एरियनके अनुसार कोई भी भारतवासी असत्य नहीं बोलता। "

चौथी शतीके जार्डेन्सने प्रमाणित किया है कि प्रायः सभी भारतवासी सत्यवादी हैं और वे न्यायके क्षेत्रमे निष्कपट

हैं। फाह्यानने भारतीय लोकोपकारकी भावनाका निरूपण करते हुए लिखा है---'(रथयात्राके अवसरपर जनपदके नैश्योंके मुखियालोग नगरमें सदान्रत और औपधालय स्थापित करते हैं । देशके निर्धन, अपङ्ग, अनाथ, विधवा, निःसंतान, छले, लँगड़े और रोगी इस स्थानपर जाते हैं । उन्हें सब प्रकारकी सहायता मिलती है । वैद्य रोगोंकी चिकित्सा करते हैं। रोगी अनुकूल पथ्य और औपध पाते हैं, अच्छे होते हैं और लौट जाते हैं।<sup>१९८</sup> ह्वेनसॉगने भारतवासियोंके संम्बन्धमे लिखा है—-'वे स्वभावतः शीव्रता करनेवाले और अनाग्रह चुद्धिके होते हैं । उनके जीवनके सिद्धान्त पवित्र और सच्चरित्रतापूर्ण हैं। किसी भी वस्तुको वे अन्यायविधिसे नहीं ग्रहण करते और औचित्यसे अधिक त्याग करनेके लिये तत्पर रहते है । भारतवासियोंका विश्वास है कि पापोंका फल भावी जीवनमें मिलकर ही रहता है । वे जीवनके भोगोंके प्रति प्रायः उदासीन-से रहते हैं। वे धोखा-धड़ी नहीं जानते और अपनी प्रतिज्ञाओंपर दृढ रहते हैं । है ह्वेनसॉगने आगे चलकर पुन: लिखा है---(सारे भारतमे असंख्य पुण्यशालाएँ हैं, जिनमें दीन-दु:खी लोगोंको सहायता दी जाती है। इन पुण्य-शालाओं मे औषध और भोजन वितरित किये जाते हैं, यात्रियोंकी सब प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और उन्हें किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होतीं ।

ग्यारहवीं शतीके भूगोल-शास्त्र-वेत्ता इद्रीसीने भारत-वासियोंकी लोकप्रियताके कारणका निरूपण करते हुए लिखा है कि 'भारतीय लोग न्यायप्रिय हैं। वे कर्तव्य-पथमे अन्याय नहीं अपनाते हैं। वे अपनी श्रद्धा, सन्चाई और प्रतिज्ञा-पालनके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं।"

४१-दशम शिलालेख, ४२-एकादश शिलालेख, ४३-तृतीय साम्भलेख,४४-सप्तम साम्भलेख,

४५—Strabo Tib (XU) P. 488 (ed. 1587). ४६—Indica Chapters XII 6, ४७—Marcopolo, Ed. H. yule. Vol. II p 354, ४८—पाद्यान् पु० १६, ४९—Watters Vol I p. 171, ५०—Wattersvol I p. 287-288 ५१—Elliot's History Of India, Vol I, p. 88,

तेरहवीं शतीमें समसुद्दीन अबू अन्दुल्लाहने भारतीय सचरित्रताका उल्लेख करते हुए बतलाया है—'भारतवासी बाद्धके कणकी भाँति असंख्य हैं। धोखा-धड़ी तथा हिंसासे मानो उनका परिचय ही नहीं है। वे मृत्युसे और जीवनसे भी नहीं डरते।" भारतीय आचारकी उपर्यक्त उत्कृष्टता प्राचीनकालसे लेकर १९वीं शतीके पूर्वार्धतक प्रायः अक्षुण्ण रूपमे बनी रही। बीसवीं शतीके पूर्वार्धमे भारतीय चरित्रका सर्वाधिक पतन हुआ। इसका प्रधान कारण था भारतकी प्रतन्त्रता। इसी शतीमें स्वतन्त्रताका संप्राम और

सत्याग्रहकी छहरने देशको एक बार और सदाचारके श्रेष्ठ पथपर बढ़नेके छिये प्रोत्साहित किया । महात्मा गान्धीका भारतीय चरित्र-निर्माणकी दिशामें अनुपम योगदान रहा है । उनकी आचार-पद्धतिपर चळना ही भारतके छिये कल्याणप्रद हो सकता है । मात्री भारतका चारित्रिक विन्यात गोधीजीके सिद्धान्नोंके अनुरूप होना चाहिये । यह वही पथ है, जिसे इम युगमें दयानन्द, वित्रेकानन्द, रामतीर्थ आदि महामनीपियोंने भारतीय चरित्र-निर्माणके छिये प्रवर्तित किया और जो रवीन्द्रनाथकी भी काव्यथारामें प्रवाहित हुई ।

----

#### आचारके प्राचीन नियम

लेखक--पं॰ श्रीवलभ रामजी वर्मा, खाण्डित्य )

भारतकी सदाचार-पद्धति उन देवों और महर्पियों-द्वारा स्थापित है, जो भूत-भविष्यसे तथा अन्तर्जगत्की रचना और संचालनसे परिचित थे, अतएव उन्हें जानकर श्रद्धापूर्वक आचरण करनेसे बहुत लाभ हो सकता है। प्रायः सभी प्राचीन स्मृति और पुराणोमे कुछ-कुछ न्यूनाधिकताके साथ आचारकी पद्धतियाँ वतलायी गयी हैं। यहाँ पुराणोमे नारद-ब्रह्मा-संवादके रूपमें निर्दिष्ट आचारका संक्षेपमें उल्लेख किया जा रहा है। ब्रह्माजी कहते हैं—

द्विजको रात्रिके अन्तिम प्रहरमे उठकर प्रतिदिन भगवान्का, देवताओंका और पुण्यवान् व्यक्तियोंका स्मरण करना चाहिये। गोविन्ट, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, अज, विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी, वेदमाता सावित्री, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रमा, दिक्पालगण, प्रहसमूह, शंकर, शिव, शम्भु, ईश्वर, महेश्वर, गणेश, स्कन्द, गौरी, भागीरथी, गङ्गा, पुण्यश्लोक राजा नल, पुण्यश्लोक जनार्टन, पुण्यश्लोका जानकी, पुण्यश्लोक युविष्ठिर और अश्वत्यामा, बलि, हनुमान्, विभीपण, कृपाचार्य तथा परशुराम—इन सात चिरंजीवी पुरुपोंके नाम जो मनुष्य नित्यप्रित प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्यादि पातकोंसे हृट जाता है। ( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, ब्रह्मपुराण, विण्युपुराण आदि।)

तदनन्तर साफ जगह मल-मूत्रका त्याग करे, रात्रिको दक्षिणाभिमुख और दिनमें उत्तरकी ओर मुख करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। अङ्गोंमें मिट्टी लगाकर उन्हें शुद्ध करे। लिङ्गमें एक वार, गुढामें तीन वार, वायें हाथमे दस वार और दोनो हाथोमे सात वार मिट्टी लगावे। फिर 'हे मृत्तिके! मेरे सारे पूर्वसिच्चत पापोंको दूर करों' इस भावके मन्त्रसे सारे अङ्गोमे मिट्टी लगाये। तदनन्तर गूलर आदिके दाँतुनसे दन्तथावन कर नद, नदी, कुएँ या तालावमे स्नान करे।

५२-फाह्यान पृ० ६१

१-अञ्चकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसंचितम्॥

प्रातःस्नान अत्यन्त ही स्वास्थ्यप्रद और पापनाशक है। स्नानके बाद संयत होकर संध्या करे। प्रातः-काल रक्तवर्णा, मध्याह्रमे गुक्लवर्णा और सायंकालमें कृष्णवर्णा गायत्रीका ध्यान करे । लोकान्तरगत पितृ-गणोंको उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिये पितृवत-परायण शिष्य, पुत्र, पौत्र, दौहित्र, बन्धु और मित्र तथा अपने मरे हुए सम्बन्धियोंकी तृप्तिके लिये कुश हाथमें लेकर नित्य तर्पण करना चाहिये। पितरोंको काले तिलसे बहुत तृप्ति होती है, अतएव तिल मिले हुए जलसे तर्पण करे । स्नान करके पवित्र वल्ल पहने । घोत्रीसे धुला हुआ कपड़ा अपवित्र होता है, उसे पुनः खच्छ जलसे धोकर पहनना चाहिये । नित्य देवपूजन करे । विष्न-नाशके लिये गणेशकी, बीमारी मिटनेके लिये सूर्यकी, धर्म और मोक्षके लिये विष्णुकी, कामना-पूर्तिके लिये शिवकी और शक्तिकी पूजा करे । नित्य बलिवैश्वदेव और हवन करे । इस प्रकार सब देवों और सब प्राणियोंकी तृप्ति करनेके बाद खयं भोजन करे । स्नान, तर्पण, जप, देवपूजन और संध्योपासना नियमपूर्वक नित्य करे। इनके न करनेसे वडा पाप होता है।

घरके ऑगनको ताजे गोत्ररसे छीपे, वर्तनोंको रोज मॉजे। कॉसेका वर्तन राखसे, ताँवेका खटाईसे, पत्थरका तेलसे, सोने-चॉदीका जलसे और लोहेका अग्निसे ग्रुद्ध होता है। खोदने, जलाने, लीपने और धोनेसे पृथ्वी पित्रत्र होती है। अपने बिछौने, खी, शिशु, वख, उपवीत और कमण्डलु सदा ही पित्रत्र हैं; किंतु ये ही यदि दूसरोंके हों तो कभी ग्रुद्ध नहीं हैं। एक कपड़ा पहनकर कभी स्नान या भोजन न करे। (धोती और गमछा दोनों रखे) दूसरेका स्नान-वल्ल कभी न पहने। रोज सवेरे बालोंको और दाँतोंको धोये। गुरुजनोंको नमस्कार करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—इन पाँचों अङ्गोंकों गीलेरखकर—धोकर भोजन करे।

जो नियमित पञ्चाई ( इन पाँचोंको गीले रखकर ) भोजन करते हैं, वे सौ वर्ष जीते हैं । देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, ब्राह्मण और यज्ञादिमें दीक्षा लिये हुए व्यक्तिकी छायाको जान-बुझकर न लाँघे। गौ-ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण और दम्पति (पति-पत्नी)के बीचसे न जाय। अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपना मस्तक, फूलोंके पेड़ और यज्ञवृक्षको जुँठे मुँह स्पर्श न करे । सूर्य, चन्द्रमा और तारे—इन तीनों तेजमय पदार्थोंको जूँठे मुँह ऊपरकी ओर ताककर न देखे । विष्र, गुरु, देवता, राजा, संन्यासी, योगी, देवकार्यमें लगे हुए मनुष्य और धर्मोपदेशक पुरुषको भी जूँठे मुंह न देखे । समुद्र और नदीके किनारेपर यज्ञीय वृक्षों (बट-पीपल आदि )के नीचे, बगीचेमें, पुष्प-वाटिकामे, जलमें, ब्राह्मणके घरमें, राजमार्गमे और गोशालामें मल-मूत्रादिका त्याग न करे। मङ्गलवारको क्षौर न कराये । रवि और मङ्गलवारको तेल न लगाये । कभी मुखमे नख न ले । अपने शरीरको और आसनको न वजाये। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे और श्रोत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपस्वी, पङ्गु, अन्धे और स्त्रियोका धन किसी तरह हरण न करे।

म्नाह्मण, गौ, राजा, रोगी, बोझ लादे हुए, गर्भिणी खी और कमजोर मनुष्यके लिये रास्ता छोड़ दे। राजा, म्राह्मण और चिकित्सक-(वैद्य-डाक्टर-)से विवाद न करे। पतित, कुष्टरोगी, चाण्डाल, गोमांस-भोजी, समाज-बिहण्कृत और मूर्खसे सदा अलग रहे। दुष्टा, बुरी वृत्तिवाली, दोषारोपण करनेवाली, कुर्कम करनेवाली, कल्ह-प्रिया, प्रमत्ता, अधिक अङ्गवाली, निर्लज, बाहर धूमने-फिरनेवाली, खर्चीली और अनाचारिणी क्षियोंसे दूर रहे। मिलन अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे। गुरु-पत्नीको भी बिना प्रयोजन न देखे। पुत्रवधू, भ्रातृवधू, कन्या तथा अन्य जो भी क्षियाँ युवती हों, उनकी ओर विना प्रयोजन न देखे, स्पर्श तो कभी न करे। स्थियोंके साथ व्यर्थ वात न करे, न उनके नेत्रोंकी ओर

देखे, न कलह करे और न उनसे अमर्यादित वाणी बोले। तुष, चिनगारी, हड्डी, कपास, देवनिर्माल्य और चिताकी ळकड़ीपर पैर न रक्खे । दुर्गन्धवाली, अपवित्र और जुँठी चीज न खाय । क्षणभरके लिये भी कुसङ्गमें न रहे और न जाय । दीपककी छायामें और बहेड़ाके पेड़के नीचे न रहे। अस्पृश्य, पापात्मा और क्रोधी मनुष्यसे बात न करे । चाचा और मामा उम्रमें अपनेसे छोटे हों तो उनका अभिवादन न करे; परंतु उठकर वन्हें आसन दे और हाय जोड़े रहे। तेल लगाये हुए, जूँठे मुँहवाले, गीला कपड़ा पहने, रोगी, समुद्रमें उतरे हुए, उद्दिग्न, यज्ञके कर्ममें लगे हुए, स्रीके साथ कीडा करते हुए, बालकके साथ खेलते हुए, पुष्प या कुश द्दार्थोमें लिये हुए और बोझ उठाये हुए लोगोका अभिवादन न करे; क्योंकि बदलेमें इन्हें प्रत्यभिवादन करने-में असुविधा हो सकती है। मस्तक या दोनों कानोंको ढककर, चोटी खोलकर, जलमें अथवा दक्षिणमुख होकर आचमन न करे। आचमनके समय पैर भी धोने चाहिये। सूखे पैर सोना और गीले पैर भोजन करना चाहिये। अँघेरेमें न सोये, न भोजन करे, क्योंकि विछीने या भोजनमें जीव-जन्तु रह सकते हैं। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके दाँतोंको न धोये। उत्तर और पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये। दक्षिण और पूर्वकी ओर सिर करके सोना चाहिये। दिन-रातमें एक बार भोजन करना देवताओंका, दो बार मनुष्योंका, तीन बार प्रेत-देखोंका और चार बार राक्षसोंका होता है।

स्वर्गसे आये हुए मनुष्योंकी चार पहचान हैं—खुले हायो दान, मीठी वाणी, देव-त्राह्मणोंका पूजन और तर्पण। नरकसे आये हुए जीवोंकी छः पहचान हैं— कंज्सी, मैला-कुचैला रहना, स्वजनोंकी निन्दा, नीच जनोंकी भिक्त, अत्यन्त कोध और कठोर वाणी। जो धर्मके बीजसे उत्पन्न हैं, उनकी प्रत्यक्ष पहचान हैं— नवनीतके समान कोमल वाणी और दयासे कोमल हृदय। और जो पापके बीजसे पैदा हुए हैं उनके प्रत्यक्ष लक्षण हैं—हृदयमें दयाका अभाव और केवड़ेके पत्तों-जैसी कँटीली और तीखी वाणी।

#### शुभाचार ही सदाचार है

यस्त्दारचमत्कारः सदाचारविहारवान् । स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ व्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च । यथाशास्त्रं विहर्तव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे ॥ यथाशास्त्रमनुच्छिन्नां मर्यादां खामनुज्झतः । उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यम्बुनिधाविव ॥

( योगवासिष्ठः, मुमुक्षुव्यवहार-प्रकरण ६ । २८, ३०-३१ )

'जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-पाशसे वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह । संसारमें आने-जानेवाले सहस्रो व्यवहार हैं, उनमें सुख और दु:ख-बुद्धिका त्याग करके शास्त्रानुक्ल आचरण करना चाहिये । शास्त्रके अनुकूल और कभी उच्छित्र न होनेवाली अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको समस्त अभीष्ट वस्तुएँ वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सागरमे गोता लगानेवालेको रत्नोंका समूह ।'



## भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन

( केखक-पं ०श्रीगोपालप्रसादनी दुवे, एम्० ए०, साहित्यरत्न )

यह निर्विवाद है कि 'वेद' ही संसारका प्राचीनतम प्रन्य है। भारतका सनातनधर्म जब अपने पूर्ण विकासपर था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म अस्तित्वमें न था। वह मनुष्यका शास्वत एवं सनातन-धर्म था । धर्मके सम्बन्धमें वस्तुतः भारत विश्वका बहुत दिनोतक नेतृत्व करता रहा है। परंतु खेदके साथ कहना पड़ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, जिन्हें धर्मके नामसे ही घृणा है। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो धर्मका अर्थतक नहीं जानते. भले उन्होंने विज्ञान और नास्तिकतापर भी कुछ पुस्तकें पढ़ छी हों ! ऋग्वेदमें धर्मको विश्वका उन्नायक और सम्पोषक माना है। क्षप्रविदेशें--- 'ओजश्र तेजरच सहश्र घलं च वाक्चे-न्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च'(---१२। ५।७) कहा है। तथा वैशेषिकदर्शनके अनुसार 'यतोऽभ्यद्यनिःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः'--जिससे मानवका अभ्युदय और कल्याण हो, वही धर्म हैं। ऐसा कहा गया है। फिर विष्णुधमीत्तरमें कहा गया है कि-

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्। आतमनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥ (श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराण ३। २५३। ४४)

दूसरोंके जो आचरण हमें पसंद नहीं, वैसे आचरण हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये। महाभारतमे व्यासजीने अनेक जगह धर्मको स्पष्ट किया है। 'आईसा परमो धर्मः', 'अद्रोहः सर्वभृतेषु कर्मणा मनसा गिरा', 'परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्', 'अनुप्रहरच दानं च सतां धर्मः सनातनः'। संक्षेपमें इनका तात्पर्य है कि दूसरोंको कष्ट नहीं देना चाहिये, अपितु सहायता करनी चाहिये। वौद्ध-जातकोंमें, 'विचेग धम्म माहिये' विवेकको ही धर्म कहा है। तैतिरीय-आरण्यकका 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा'— धर्म ही सारे जगत्को स्थिर करनेवाला है—यह वचन

सवको एक सूत्रमें पिरो देता है। 'विसष्टस्मृति'में 'आचारः परमो धर्मः सर्वेपामिति निश्चयः' मानवके पवित्र आचार ही परम धर्म हैं, ऐसा निश्चय है—यह भी उसीकी पुष्टि करता है। महाभारत 'आचारप्रभवो धर्मः' कहता है।

इन वचनोंमें किसी एक धर्मकी ओर संकेत नहीं है। इसिलिये इनका मूल सनातनधर्म है। निदान धर्मका मूल रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी प्राप्ति सब धर्मोंको स्त्रीकार है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज बनाकर रहता है और समाजको लेकर ही उसे चलना है। वह व्यक्तिगत स्त्रतन्त्र होते हुए भी सामाजिक शिष्टाचारसे घरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिष्टाचार-को निभाना है। यही शिष्टाचार-धर्म सुसमाजका विधान है। अन्यया—

आहारितद्राभयमैथुनं घ सामान्यमेतत् पशुभिनराणाम् । धर्मो हि तेपामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ (हितोपदेश )

खान-पान, निद्रा, डर, मैथुनादि शारीस्ति आवश्यकताएँ मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं। धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानक्तो पशुओंसे ऊपर उठाता है। सदाचार एक पुरुपार्थ है, कायरता अथवा अकर्मण्यता नहीं। धर्मपालनमें आत्मवल चाहिये। धर्म खच्छन्दतापर नियन्त्रण है। अतएव धुसंगठित समाजके लिये संयत होकर हरेकको कुछ देना है और कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लाम उठाना है। ऐसा आपसी सद्भाव न हो तो मानव वर्त्रर अवस्थामें पहुँच जाय। हमें ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र तथा समाजका उत्थान और पतन उसमें समाविष्ट मानवके उत्थान-पतनपर निर्भर है। अतएव आवश्यक है कि समाजका हर घटक इसके प्रति सजग रहे।

मनुके अनुसार जैसे पृथ्वीमें बोये बीज तत्काल फल नहीं देते, समय आनेपर धीरे-धीरे लगते हैं, ऐसे ही अधर्मके वृक्षके फल तत्काल नहीं माछम होते; किंतु वह जब फलता है तब कर्ताके मूलका ही छेदन कर देता है। अतएव सावधान ! धर्मका त्याग नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन किसी एक विशिष्ट धर्मसे कदापि नहीं है; क्योंकि धर्मके मूळ सिद्धान्त सब एक ही हैं। साधनमें कुछ विभिन्नता होगी। लक्ष्य सबका एक है-'जन-कल्पाण और सत्यकी उपलब्धि । कोई भी धर्म हो, उसका 'विज्ञानसे' किसी प्रकारका कोई झगड़ा या मतभेद भी नहीं है । धर्म जहाँ एक ओर व्यक्तिगत सामाजिक सदाचार तथा पवित्र विचारकी और इङ्गित करता है, वहाँ विज्ञान प्रकृतिके रहस्योंका दिग्दर्शन कराता है । धर्म सिखाता है; विज्ञान ज्ञान देता है । प्रथम कर्तव्यकी प्रेरणा करता है, दूसरा धुखसाधन जुटाता है। एक श्रेय है, दूसरा प्रेय। दोनों ही सत्यपर आधारित हैं। समाजकल्याणार्थ वे एक-दूसरेके पूरक हैं। एक ही पेड़की दो शाखाएँ हैं। जिनका फल है---मानव-कल्याण।

विज्ञान बुद्धिप्रधान है और धर्म भावनाप्रधान । विज्ञान जब भावनारहित हो जाता है, तब विनाश कर बैठता है । विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण पृथ्वीको खर्म बनानेकी क्षमता रखता है । इस कारण दोनोंका समन्वय आजके ग्रुगमें नितान्त आवश्यक है । विज्ञानकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी एक उत्तम नागरिक बनानेके ळिये धर्मकी । विज्ञानको ग्रुखद, मङ्गलकारी बनानेके ळिये धर्मकी । विज्ञानको ग्रुखद, मङ्गलकारी बनानेके ळिये उसपर धर्मका नियन्त्रण आवश्यक है । हम आज पृथ्वीकी दयनीय स्थिति देख रहे हैं—गृहयुद्ध, विष्ठव, क्रान्ति, विक्षोम, अपहरण, हत्याएँ और भीषणतम नरसंहारके विस्फोटोंकी प्रतिस्पर्धा ! हमारा विश्व आज विनाशके कगारपर बैठा पश्चबिलके समान खहगप्रहार

### होनेकी घड़ियाँ गिन रहा है।

इसका एक दूसरा पहन्द्र भी है। क्या इन विकसित देशोंकी प्रजा शान्तिका अनुभव कर रही है ! शान्ति-हेतु क्या वे एल० एस० जी०का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ! नीदकी गोलियाँ नहीं खा रहे हैं और अपना देश छोड़कर 'हरे राम हरे कृष्ण' की रट नहीं लगा रहे हैं ! विज्ञानमें तो वे अप्रणी हैं । फिर ऐसा क्यों ! क्योंकि धर्मसे उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भारतने धर्मके क्षेत्रमें प्राचीनकाल्से विश्वका नेतृत्व किया था, आज भी करेगा । अभी दो दशक पूर्वकी ही बात है, जब हमने अपने पैरोंपर चलना सीखा, किंतु विश्वको 'पञ्चशील और सह-अस्तित्व'का पाठ पढ़ाया । आज आवेसे अधिक राष्ट्र हमारे पीछे हैं। विज्ञानके क्षेत्रमें भी हम किसीसे कम नहीं हैं। उन्हीं पराक्रमी राष्ट्रोंकी श्रेणीमें इम भी हैं। अणुविस्फोटकी इसमें क्षमता है। प्रक्षेपास्त्रका हमने अध्ययन किया है। हम विकासकी ओर बढ़ रहे हैं; किंतु विनाशकारियोंकी होड़से दूर हैं। हमने किसी भी देशपर आजतक आक्रमण नहीं किया । हमारा कोई उपनिवेश नहीं है । हमने भयंकर-से-भयंकर इंझावातोंका मुकावला किया। बाहरी ऑंघियों और त्र्पानोंको सहा; अपितु धर्म हमसे **अ**रुग नहीं हुए । विभिन्न पन्थ तथा सम्प्रदायके आक्रामक इमपर चढ़ आये । उनका यहाँ निवास हुआ । परिणामतः वे हममें ऐसे घुल-मिल गये, जैसे खरलमें किसीने कूटकर एक रस कर दिया हो । अब भी हम अपनी समस्याएँ परस्पर मिल-बैठकर सुलझानेमें विश्वास करते हैं और एक-एक कर सुलक्षा ही रहे हैं। वर्तमान पृथ्वीवल्लभोंके गुटोंका ६म शक्तिसंतुलन बनाये रख रहे हैं । इसीलिये आशान्वित हैं कि आज नहीं तो निकट भविष्यमें ही हम भी विज्ञानपर धर्मकी विजय अवस्य कर दिखायँगे ।

# शिवोपासना और सदाचार

( लेखक--श्रीहीरिष्ट्जी राजपुरोहित )

भगवान् शंकरके उपासकों एवं अन्य वणोंके लिये भारतीय संस्कृतिमे शिवपुराणकी, विद्येश्वरसंहिता, १३वें भध्यायमें सदाचारका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि 'सदाचारका पालन करनेवाले विद्वान् ब्राह्मण ही वास्तवमें ब्राह्मण नाम धारण करनेके अधिकारी होते हैं। आचारका पालन करनेवाला, वेदका जो वेदोक्त अभ्यासी है, उस ब्राह्मणकी 'विप्र' संज्ञा होती है। सदाचार और खाघ्याय-इन दोनों गुणोंके होनेसे उसे 'द्विज' कहते हैं। जिसमें खल्पमात्रामें ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक (पुरोहित, मन्त्री आदि ) है, उसे 'क्षत्रिय-ब्राह्मण' कहते हैं । जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता है, वह 'बैश्य-ब्राह्मण' है तथा जो खयं ही खेत जोतता है, **उसे 'शूद्र-ब्राह्मण' कहा गया है । जो दूसरों**के दोष देखनेवाला और परदोही है, उसे 'चाण्डाल-द्विज' कहते हैं।

सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर पूर्विभमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर धर्मका, अर्थका तथा उनकी प्राप्तिके लिये उठाये जानेवाले क्लेशोंका एवं आय और व्ययका भी चिन्तन करें। संधिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग करना चाहिये। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओंका सामना बचाकर बैठे। किसी भी धृक्षके पत्तेसे अथवा उसके पतले काष्ट्रसे जलके बाहर दतुअन करना चाहिये। दन्तधावनमे तर्जनीका उपयोग न करे। तदनन्तर, जल-सम्बन्धी देवताओको नमस्कार

कर मन्त्रपाठ करते हुए जलाशयमें स्नान करे; देवता आदिका स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे । इसके वाद धौत-वस्न लेकर, पाँच कच्छ करके उसे धारण करे । नदी आदि तीर्थीमें स्नान करनेपर स्नानसम्बन्धी उतारे हुए वस्नको वहाँ न धोये।

इसके बाद 'बृहज्जाबालोपनिषद्'में निर्दिष्ट 'अग्निरिति भसा' इत्यादि मन्त्रद्वारा भस्म लेकर मस्तक-पर त्रिपुण्डू लगाये । फिर पवित्र आसनपर वैठकर करनी चाहिये । प्रातःकालकी संध्यो-प्रात:संध्या पासनामें गायत्रीमन्त्रका जप करके तीन बार ऊपर-की ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये । मध्याहकाळमें एक ही अर्घ्य तथा सायंकाल आनेपर पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही सूर्यके लिये अर्घ्य दे । फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत् संकल्प कर सकामी अपनी कामनाको अलग न रखते हुए पराभक्तिसे भगवान् आशुतोष श्रीशिवका षोडशोपचारसे पूजन करे। 'शिव' नामके सर्वपापहारी माहात्म्यका एक ही श्लोकमें वर्णन करता हूँ । भगवान् शंकरके एक नाममें भी पापहरणकी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता।---पापानां हरणे शम्भोर्नाम्नां शक्तिर्हि यावती। शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः कवित्॥ ( शिवपु॰ विद्येश्वरसंहिता २३ । ४२ )

मानवको चाहिये कि वह दूसरोके दोत्रोका वर्णन न करे। दोषवश दूसरोंके सुने या देखे हुए दोपको भी प्रकट न करे। ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियों-के हृदयमें रोप पैदा करनेवाली हो। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत् शिवलिङ्ग-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोप, आस्तिकता, किसी भी जीवकी हिंसा न करना, लजा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा-धारण, यज्ञोपवीत-धारण, पगड़ी धारण करना, द्रुपष्टा लगाना, निपिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेपतः चतुर्दशीको शिवकी पूजा करना, ब्रह्मकूर्चका पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे विधिपूर्वक श्रीशिवजीको विधिपूर्वक अभिपिक्त कर विशेषरूपसे पूजा करना, सम्पूर्ण क्रियाका त्याग, श्राद्धानका परित्याग, वासी अन्न तथा विशेपतः यावकका स्याग, मद्य और मद्यकी गन्धका त्याग, शिवको निवेदित

(चण्डेश्वरके भाग) नैवेद्यका त्याग—ये सभी वर्णोके सामान्य धर्म हैं।

इस विश्वका निर्माण करनेवाळा तथा रक्षक कोई पित है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय कहा गया है । वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाळे भगवान् पशुपित महादेव हैं । मनोहर भवन, हाब, भाव, विळाससे विभूषित तरुणी श्रियाँ और 'जिनसे पूर्ण तृप्ति हो जाय' इतना धन— ये सब भगवान् शिवकी आराधनाक फळ हैं । सोभाग्य, कान्तिमान् रूप, वळ, त्याग, दयाभाव और शुरता—ये सब बातें भगवान् शिवकी पूजा करनेवाळे ळोगोंको ही सुळभ होती हैं । शिवपूजक सुतरां सदाचारी होता है ।

# विशिष्टाह्रैत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण

( लेखक—राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

ब्राह्मणादि वर्णोके और ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंके विशेप-विशेप आचार शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें उपदिष्ट हैं। उन सब वर्णाश्रमाचारोंका पालन आवश्यक है। उनके नित्य नियमपूर्वक पालन करनेसे श्रीभगवान् प्रसन्न होते हैं—

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। सम्यगाराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोपकारकः॥ (श्रीविष्णुपुरा०३।८।९)

ग्राह्ममुहूर्तमें भगवत्स्मरणपूर्वक शय्या-त्याग, गुरुजना-भिवन्दन, शौच-स्नानादि, दिनचर्या और रात्रिचर्याके समस्त शास्रोक्त व्यापार आचार या सदाचारके ही अन्तर्गत हैं। स्नानके विना कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता। अतः स्नान सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। ( जयाष्ट्यसंहिता ७० )। स्नानके अनन्तर संघ्याका विधान है। अपनी-अपनी शास्त्रा एवं सूत्रके अनुसार इसका स्राह्म जान लेना चाहिये। उदाहरणार्थ माध्यंदिनशास्त्राके 'पारस्करस्त्राके अनुसार संघ्याका संक्षिप्त खरूप है—स्नानके अनन्तर मार्जन, प्राणायाम और सूर्योपस्थान—

स्तानमव्यैवतैर्भन्त्रेमीर्जनं प्राणसंयमः। सूर्यस्य चाण्युपस्थानं गायज्याः प्रत्यहं जपः॥ (याज्ञवल्यस्मृति १।२२)

धर्मशास्त्रमें प्रातः-संध्या और सायं-संध्या न करनेवाले द्विजोंकी बड़ी निन्दा की गयी हैं। (मनु०२।१०३।) जबतक मनुष्य संध्या न कर ले, तबतक उसमें अन्य कार्योक्ते करनेकी योग्यता नहीं आती (—दक्ष)। संध्याके अनन्तर गायत्रीका जप करना चाहिये। तदनन्तर होमका, तत्पश्चात् खाध्यायका, फिर तर्पणका और फिर पूजनका विधान है। स्नानान्तर संध्या, जप, होम, तर्पण, खाध्याय और देवपूजन—ये पटकर्म नित्य अनुष्टेय हैं। इन समस्त सावनोंका एकमात्र लक्ष्य है—चित्तमें सात्विकताका संचार; क्योंकि सत्त्वगुण-विभूषित चित्तमें ही श्रीभगवान्का सत्तत समरण सम्भव है (छान्दो०७।२६।२)।

परतत्त्वके उपासनमें निरत सत्पुरुषोमें सदाचारके अङ्गभूत सात साधन प्रचलित हैं-विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धर्ष। यहाँ सर्वप्रथम विवेकका विवेचन किया जाता है। 'विवेक'का अभिप्रेत अर्थ है-खान-पानमें शुद्ध विचार । मानवजीवनमें आहार और विहारके संयमका वड़ा महत्त्व है । आहारसे तात्पर्य है--भोजनका ! भोजनके अतिरिक्त इतर कार्यकलापका नाम है 'विहार' । ये दोनों जब संयत हो जाते हैं—युक्त हो जाते हैं, तब साधकको सर्वाङ्गीण समुन्नतिकी ओर अप्रसर करते हैं (गीता ६ । १७ ) । इस प्रकारके यथायोग्य आहार-विहार, यथायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जागनेवाले व्यक्तिका योग ही दुःखनाशक होता है। मनुष्य जैसा भोजन करता है, वैसा ही उसका मन बनता है ( छान्दो० ६ । ६ । ५ ) । हम पहले कह आये हैं कि साचिक आहार करनेसे चित्त साचिक होता है । श्रीभगवान्के उपासक सत्त्वगुणसम्पादनमें बद्धपरिकर रहते हैं । अतएव वे तामस भोजनका सर्वथा त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना चाहते हैं । निरामिष अनादि खाद्यसामग्रीमें भी कारणवश तामसभाव आ सकता है, अतएव वह त्याज्य है अर्थात् तामसभावापन अनादि भी साधकोंके छिये हितकारी नहीं है।

विज्ञ पुरुषोंकी सम्मतिके अनुसार आहारमें तीन प्रकारके दोष होते हैं—१—जातिदोष, २—आश्रयदोष और ३—निमित्तदोष । जो भोजनद्रव्य अपनी जातिसे ही अर्थात् स्वभावसे या प्राकृतिक गुणोंसे ही भोक्ताके चित्तमे राजस और तामस भावोको जाप्रत् कर देता है, उसमें जाति-दोष माना जाता है । ऐसे भोजनके उदाहरण हैं— इहसुन, शलगम और प्याज आदि निपिद्व पदार्थ । इसीळिये शास्त्रोंमे ऐसे खादका निषेध किया गया है—

लशुनं गृञ्जनं चैव जग्ध्वा चाद्रायणं चरेत्। (याज्ञवल्क्यरमृति १।७।१७६)

पतित, नास्तिक आदि तामस वृत्तिवाले लोगोंके भोजनमें आश्रयदोप हैं। ऐसे पुरुप अपने उपार्जित द्रव्यसे मोल लेकर फल-दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायँगे तो खानेवालेके मनमे बुरे भावोंका उदय होगा । लोभी, चोर, सूदखोर, शत्रु, कूर, उप्र, पतित, नपुंसक, महारोगी, जार, स्त्रैण, वेश्या, व्यभिचारिणी, निर्दय, पिशुन, मिथ्यावादी, कसाई आदि व्यक्तियोंके अन्नको अभोज्य माना गया है। 'इस अनको कौन खायगा'--ऐसा कहकर जिसका वितरण हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छू दिया हो, अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-त्रृक्षकर जिसमें पैर लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी हो, कुत्ते-कौओं आदिने जिसे जूठा कर दिया हो एवं गाय आदिने जिसे सूँघ छिया हो--ऐसे भोजनमें निमित्तदोष माना जाता है। उपर्युक्त जातिदोष. आश्रयदोष और निमित्तदोषसे रहित खाद्यसामग्रीका भोजन करना 'विवेक' नामक साधन है । शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हाथ-पैर, मुँहको धोकर, शुद्ध स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, विहित समयमें, सुसंस्कृत व्यक्तिके द्वारा बनाये और परोसे हुए भगवत्प्रसादके करते रहनेसे अन्तःकरण निर्मल हो जाता है।

'विमोक'का अर्थ है—परित्याग । कामके विषयोंकी वासनाको त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 'विमोक' नामक साधन है । काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः शत्रु साधक पुरुषकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं । इन सभीका त्याग श्रेयस्कर है; क्योंकि चित्तमें जब इनका अभाव होता है, तभी साधक भक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है ।

इन छ:में भी पहलेके तीन अति प्रवल हैं, अतएव इन्हें नरकका 'त्रिविध द्वार' कहा गया है।

(गीता १६। २१, मानस ५। ३८)

श्रीमगवान् ही कृपा करके कामरूपी दुर्धर्प शत्रुसे वचायें तो वचाव हो सकता है। जो निवृत्तिमार्गी हैं— संसारके विपयोंसे जिन्हें ग्लानि है, महर्षि पतञ्जलिके— 'शौचात् स्वाङ्गजुगुण्सा परेरसंसर्गः' (योगसूत्र २।४०) — इस वचनकी मावनासे एवं शरीरके रक्तमांसमय संघटनके तात्त्विक विज्ञानसे जिन्हें न केवल अपने ही अङ्गर्में जुगुप्सा है, अपितु दूसरेसे संसर्गकी भी इच्छा नहीं, ऐसे संत महानुभाव तो कामका परित्याग ही कर देते हैं। आचार्य रामानुजने—'भूतभावोद्भवकरों विसर्गः कर्मसंक्षितः' इस गीता (८।३) वचनके भाष्यमें लिखा है—

"भूतभावो मनुष्यादिभावः, तदुङ्गवकरो यो विसर्गः 'पञ्चम्यामाहृतावापः पुरुपवचसो भवन्ति (छां० ५।३।३) इति श्रुतिसिद्धौ योपित्सम्यन्धजः, स कर्मसंक्षितः। तचाखिळं सानुवन्धमुद्धेजनीयतया परिहरणीयतया च मुमुश्चभिक्षीतन्यम्। परिहरणीयता चानन्तरमेव वक्ष्यते—'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्तीति।"

—योणित्—सम्बन्धसे होनेवाले प्राणियोंके जन्म देनेवाले विसर्गको 'कर्म' कहते हैं। मुमुक्षुओंको इस कर्मसे उद्देग होता है। अतएव उनके लिये यह परिहरणीय है और श्रीभगवान्ने अपने श्रीमुखसे भी आगे काम-प्रतियोगी ब्रह्मचर्यका मुमुक्षुओंके लिये विधान किया है। मल-मूत्रसे परिपूर्ण रक्त-मांस-मय शरीरसे निर्विण्ण होकर संत तुलसीदासजीने चिदानन्द-मय राममूर्तिसे अपना मन लगा लिया था। कामका ऐसा ही परित्याग साधकोंके लिये उपदिष्ट है। जिस अवस्थामें कामकी वासनाएँ खयमेव शान्त हो जायँ और उनके स्थानपर भागवती भावनाओंका समुद्य हो जाय, उसी अवस्थाको ब्रह्मचर्य कहते हैं। वही ब्रह्मकी ओर संचरण है। ब्रह्म-प्रेप्सुका वही महावत है।

इसीका निर्देश श्रुतिने—'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति।' (कठ०१।२।१५) कहकर किया है। सम्चे ब्रह्मचारीके कोधादि शत्रु, अपने अप्रजके पराभवके अनन्तर खयमेव परास्त हो जाते हैं। इस प्रकारके साधनका नाम 'विमोक' है।

'अभ्यास' वह साधन है—जिसमें मन, वाणी और शरीरमें वारंवार ऐसी प्रवृत्ति उठती रहे, जिससे साधकका हृदय-भवन सदा श्रीभगवान्की भक्तिभावोद्गाविनी भावना-से भावित रहे । प्रपञ्चोन्मुखी चित्तको समस्त अशुभ आश्रयोंसे हटाकर प्रपञ्चातीत शुभाश्रय श्रीभगवान्में निविष्ट करना ही इसका उद्देश्य है । इस साधनासे मन-वाणी-शरीर विनिर्मल हो जाते हैं और भगवद्गावका उसमें अधिकाधिक समावेश हो जाता है । चित्त सदा किसी-न-किसी आलम्बनको ही लेकर रहता है । शास्त्रका सिद्धान्त है कि परतत्त्व श्रीमन्नारायण ही चित्तके सर्वोत्कृष्ट आलम्बन हैं— पतदालम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम्। (कठ० १। २। १७।)

जिनके भृकुटिविलाससे विश्वके उदय, विभव और विलय हुआ करते हैं, उन्हीं परम सौन्दर्यके अपार पारावार श्रीभगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाका ही निरन्तर अभ्यास होता रहे, इससे बढ़कर और कौन-सा साधन होगा ! कर्म-भेदसे आचार भी चार प्रकारका है— नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद्ध । इनमेसे असत्य भापण आदि निषिद्ध कर्मोंका त्याग ही श्रेयस्कर है । 'पट् कर्माणि दिने दिने' आदि वाक्योंद्वारा शास्त्र जिन कर्मोंके करनेका उपदेश दे रहे हैं, वे नित्य हैं । इनको प्रतिविवस करना चाहिये; क्योंकि इनके न करनेसे प्रत्यवाय (पाप) होता है । सूर्यप्रहण आदि निमित्त-विशेषके उपस्थित होनेपर जो स्नान-दानादि कर्म किये जाते हैं, वे नैमित्तिक कहलाते हैं । काम्यकर्म दो प्रकारके हैं— एक तो वे जो किसी शुभ स्वार्थ या परार्थके साधनकी भावनासे किये जाते हैं— जैसे पुत्रेष्टि आदि; और दूसरे वे—जिनका अनुष्ठान

किसी अशुभ उद्देश्यकी पूर्तिके लिये किया जाता है, जैसे—उच्चाटन-प्रयोग आदि । इनमेसे सत्त्वगुणप्रधान सज्जन शुभकामनाको लेकर किये जानेवाले कर्मकलापमे तो प्रवृत्त होते है, पर अशुभ कामनाओमे नहीं । शुभ कामनावालेमे भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रवृत्तिमार्गी हैं । जो निवृत्तिमार्गी है, वे तो मधुरमूर्ति श्रीभगत्रान्मे ही अपनी समस्त कामनाओंको केन्द्रित कर चुकनेके कारण भगवदितरविपयक काम्यक्तमोंका न्यास ही कर देते हैं । किंतु यज्ञ, टान और तपको भगवद्यीत्यर्थ वे भी करते रहते हैं; क्योंकि ये कर्म इसलिये त्याज्य नहीं हैं कि ये सावकोंकी चित्तवृत्तिको सटा पवित्र वनाये रखते हैं (भगवद्गीता अध्याय १८ क्लोक, ५ ।)

गृहस्थोंके लिये पञ्चमहायज्ञोंको नित्य करनेका शास्त्रमे विधान है । अग्निप्टोमादि अन्यान्य यज्ञ न भी वन पड़े तो भी पञ्चमहायज्ञोका तो निर्वाह सुगमतया हो ही सकता है । ये पञ्चमहायज है- न्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ । स्वाध्यायसे ब्रह्मयज्ञ, तर्पणसे पितृयज्ञ, हवनसे देवयज्ञ, वलिकर्मसे भूतयज्ञ और अतिथि-सत्कारसे नृयज्ञ सम्पन्न होता है। (मनु० ३। ७० ) महर्पि वादरायणने अपने-अग्निहोत्रादि त तत्कार्यायेव तद्दर्शनात्' (४।१।१६) इस ब्रह्मसूत्रमें विद्वान्को भी अग्निहोत्राटि हवन करनेकी आजा दी गयी है; क्योंकि ये धर्म कार्य विद्याके सत्-ज्ञानके—साधक ही हैं, वाधक नहीं। इसी विचारसे पाञ्चरात्रान्तर्गत 'हहतन्त्र'मे आदेश दिया गया है कि साधक अपने घरमे परतत्त्व श्रीमन्नारायणके चरणोमे स्तोत्रोकी सुमनोऽञ्जलियाँ समर्पितकर गृह्यसूत्रके अनुसार वलिवैश्वदेव एवं महायज्ञोका अनुष्टान करे-इति विज्ञाप्य देवेशं वैश्वदेवं स्वमात्मनि। कुर्यात् पञ्चमहायज्ञानपि गृह्योक्तकर्मणा॥

यद्यपि प्रत्येक कार्यमें शरीर और मानस-व्यापार अपेक्षित है, तथापि 'क्रिया'-नामक चतुर्य साधनमें शारीरिक कर्मकी ओर विशेष झकाव है और 'कल्याण' नामक पञ्चम साधनमे मानस-व्यापारकी ओर है । मानवकी पूर्णता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमे साधन-सम्पन्न मन हो । शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनोको ही सावन-मार्गमें प्रवृत्त करनेवाला साधक अन्तमे सिद्धि-लाभ / करता है । कल्याणसे तात्पर्य मङ्गळमयी मानसिक वृत्तियोंसे है। ये वृत्तियाँ मानो कुसुमाविल्यॉ हैं, जिनसे साधकका हृदय-भवन सुसज्जित हो जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और सुसिजित मनोमिन्दरमें ही भगवद्गत्तिका उटय होता है । पूर्वीक्त 'विमोक' हेय वृत्तियोंके त्यागका साधन है—तो यह 'कल्याण' उपादेय वृत्तियोंके प्रहणका साधन है। धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मार्डव, अद्रोह, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि अनेक दैवीसम्पत्तिकी सद्वृत्तियाँ है । ये सव 'कल्याण'के अन्तर्गत हैं और इनसे सम्पन्न व्यक्ति कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह परमोत्तम सद्गतिको प्रदान करनेवाली भक्तिका अविकारी वन जाता है। (गी०६।२०)

साधकको अपना समस्त जीवन साधनामय वना लेना चाहिये। कर्मवश इस ससार-सागरमे निमज्जनोन्मज्जन करनेवाले जीवको पद-पटपर त्रिविध दुःखके आवर्तोका सामना करना पडता है; किंतु जो सदाचारी व्यक्ति हैं, वे इन दुःखोसे कदापि विचलितचित्त नहीं होते। इप्टका वियोग एवं अनिष्टका स्योग, प्रतिकृल वेदनीय होनेके कारण दुःखका हेतु होता है। दुःखसे उद्दिग्न होकर मनुष्य कोई साधन नहीं कर सकता—न तो प्रवृत्तिमार्गी साधक त्रिवर्गसावनमे सफल हो सकता है और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है। यदि सावन करते-करते कष्टोका सामना करना पडे तो भी प्रवृत्तिमार्गीके समान ही निवृत्तिमार्गीको भी वियाद नहीं करना चाहिये। वियण्ण होनेसे शरीर और मनका खास्थ्य विकृत हो जाता है—

'विपादो रोगदारणम्' ( —चरक ) । विपादका दूसरा नाम है—'अवसाद' और इसका अभाव अनवसाद वाहलाता है। विपण्ण होकर साधन छोड़ देनेकी अपेक्षा साचकको यही भावना चाहिये कि जो सिद्धियाँ परिणाममे अमृतोपम मधुर होती हैं, वे साधन-वेलामे विपोपम कप्टदायिनी भी होती हैं---

परिणामेऽसृतोपमम्। विपमिव यतद्रशे तत्सुखं सान्विकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसाद्जम्॥ ( गीता १८ । ३७ )

श्रीभगवान्ने स्थितप्रज्ञको—-'दुःखेण्वनु-द्विग्नमनाः' कहा है । इस प्रकार इप्टदर्शनके लिये साधन करते-करते साधनजन्य कष्टोमें विपाद न करना 'अनवसाद' नामक छठा सावन है । 'जिस प्रकार जीवको विपत्तिमे विपण्ण न होनेका आदेश है, उसी प्रकार सम्पत्तिमे भी आपेसे वाहर न होनेका उपदेश है । अत्यन्त संतोपका नाम है—'उद्भर्प' । उद्भर्प होनेपर अग्रिम विकासकी अभिलापा शान्त हो जाती है जो कि साधनाकी उच्च भूमिकामे प्रवेशकी वावक है । उद्धर्पका अभाव 'अनुद्धर्प' कहलाता है । जिस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमे हर्पावसर प्राप्त होनेके समय अनुद्रपंका भाव व्यक्तिके गाम्भीर्यका सूचक है, उसी प्रकार निवृत्तिमार्गमे साधनजन्य क्रमिक विकासकी सूचना देनेवाली गौण सिद्धियोके लाभके समय साधकका अनुद्धर्प उसके उत्कर्पका चोतक है । योगमार्गके

पथिकके सम्मुख, केवल्यसे पूर्व, संयमजन्य गौण सिद्धियाँ समुपिथित होती हैं। महर्पि पतञ्जलि कहते हैं कि साधकको उन सिद्धियोंके लाभसे ( ईपद्रसन, मुसकराहट, गौरवका अनुमव ) नहीं रहना चाहिये । उस समयका समय कैयल्पका बाधक हो सकता है, जैसा कि योगमृत्रकार पतञ्जलिका कथन है—

सन्नस्याकरणं **%स्थान्युपनिमन्त्र**णे पुनरनिष्टप्रसङ्गात् । (योगसूत्र ३ । ५१ )

इसी प्रकार उपासनाकी साधनामें भी साधकको गौण सिद्धियोंके लामके सुखसे ही संतुष्ट नहीं होना चाहिये; अन्यथा साधनाका वास्तविक साध्य असिद्ध ही रहेगा । इस प्रकार साधनाके क्रमिक विकासमे तजन्य सुखड चमत्कारोंकी प्राप्तिमे असंतोप रखना ही 'अनुद्र्प' नामक सातवाँ साधन है। राजकुमार ध्रुवने परतत्त्व भगवान्के साक्षात्कारके लिये 'द्वादशाक्षरिवद्या'का 🕇 जप किया था। इस मन्त्रराजके एक सप्ताहतक अनुशीलनसे खेचरोका दर्शन हो जाता है—यं सप्तरात्रं प्रपटन् पुमान् पश्यति खेचरान् (श्रीमद्गा०४।८।५३)। ध्रुवजी यदि खेचर-उर्शनसे ही अति संतुष्ट हो जाते तो आगे प्रयत्न न करते, किंतु वे 'अनुद्धर्प'के सावक थे। ऐसा अनुद्र्प ही सावकका परम आदर्श है । उपर्युक्त साधन-सप्तकमय सदाचारके पालनसे विनिर्मल हटय-भवनमें श्रीभगवान्की भक्तिका उटय अविलम्ब हो जाता है ।

न यहाँ राजमार्तण्डवृत्तिकार ( मोज ), चिन्द्रकावृत्तिकार ( अनन्तदेव ) आदिके मतसे (खाम्युपनिमन्त्रण) आदि पाठ है। - हादजाक्षरविद्या-- (ॐ नमो भगवते वामुदेवाय है। वामनपुराण ६१। ५३--७९ मे १२ मास, रात्रि, सवत्सर आदि युक्त विश्वको १२ अक्षरोमे ग्रथित दिखाया है। स्कन्दपुराण, चातुर्मीसमाहा० २४–२६ अध्यायोमे तथा 'शारदातिलक' आदिमे इसका महस्य एव सम्प्रदाय निर्दिष्ट है। मानस १। १४३ के अनुसार स्वायम्भुवमनुने भी इसीका जप किया था। इस प्रकार यह भ्रुवका वज परम्परासे भी क्रमागत मन्त्र था।

# मध्वगौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमें सदाचार

( लेखक—डॉ० श्रीअववविहारीलालजी कपूर, एम्० ए०, डी० फिल० )

गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदाय ( अचिन्त्य भेदाभेद )के अनुसार जीवका परम धर्म है, कृष्ण-मक्ति—'स वै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे।' (श्रीमद्रा॰ १।२।२६) इसमे सदाचारका मूल्य मक्तिके सावनरूपमे-सहायकरूपमे है; खतन्त्र रूपमे नहीं। सत्कर्म वही है, जिससे श्रीकृष्ण संतुष्ट हो-'तत्कर्म हरितोपं यत्' (श्रीमद्रा० ४ । २ । ४९ ।) हम जिस धर्मका भी अनुष्ठान करे, उसकी पूर्णसिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हो-- 'खनुष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिईरितोपणम्।' / श्रीमद्रा० १।२। १३)। यदि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही हमारे जीवनका È तो उद्देश्य एकमात्र हमारा नहीं होगा, हमसे कभी कोई अनुचित कार्य न वनेगा--धावन निर्माल्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह । ( श्रीमद्भा० ११।२। ३५ )। सभी कार्य ठीक ही होगे—

कृष्ण-भक्ति कैले-सर्व कर्म कत हय। (चै० च० २ | २२ | ३७

(चै॰ च॰ २। २२। ३७) जैसे वृक्षके मूलमे जल देनेसे उसके तने, शाखाओ और उपशाखाओमे जल पहुँच जाता है, जैसे प्राणोकी रक्षा करनेसे सब इन्द्रियोंकी रक्षा हो जाती है, वैसे ही अिकृष्णकी पूजा-मिक्त करनेसे सबकी पूजा हो जाती है, सभी आचारों का पालन हो जाता है। (श्रीमद्भा० ४। ३१) इसिलिये गीताके अन्तमे भगवान् कृष्णका सर्वगुद्धतम उपदेश है—'सब कर्मोका परित्याग कर केवल (मुझ) भगवान्की शरण ले लेना', केवल उनकी मिक्त करना। सब कर्मोके परित्यागका अर्थ, गौड़ीय वैष्णवोंके अनुसार केवल कर्मके फलका त्यागमात्र नहीं, कर्ममात्रका सम्यक् त्याग है। 'गुद्धामिक्तमे कर्मका सम्यक् त्याग

आवश्यक है। जो गुद्धामितके अविकारी नहीं हैं, उन्हींके लिये फल्यागपूर्वक कर्मानुष्टानका विधान है। परंतु कर्मका यह सम्यक त्याग तवनक नहीं करना चाहिये, जवतक निर्वेदकी अवस्था नहीं आती अर्थात् विपयो या कर्मफलोसे विरिक्त नहीं हो जाती, तथा जवतक भगवत्कथा-श्रवणादिमें श्रद्धा नहीं हो जाती —

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विचेत याजता।
मत्कथाश्रवणादो वा श्रज्ञा यावन्न जायते॥
(श्रीमद्भा०११।२०।९)

श्रीविश्वनाथ चक्रवतीने इस इलोककी टीकामे लिखा है कि यहां श्रद्धाका अर्थ है—आत्यन्तिकी श्रद्धा । आत्यन्तिकी श्रद्धामे साधकको यह दृढ विश्वास हो जाता है कि भगवत्कथा-श्रवणादिसे ही वह कृनार्धता लाभ कर सकता है, कर्म-ज्ञानादिसे नहीं \*। ऐसी श्रद्धा तभी होती है, जब मनुष्य कर्मके गुण और दोत्र मली प्रकार जान लेता है और समझ-लेता है कि कर्मसे खर्गादिकी प्राप्ति ही होती है, वासनाओका नाज्ञ नहीं होता, और संसार-बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे लोगोंके लिये, जिन्हे कर्मके गुण-दोप समझ लेनेपर भगवत्-कथा-श्रवणादिमे आत्यन्तिक श्रद्धा हो गयी है, भगवान् कृष्णने कहा है कि यदि मेरे द्वारा आदिए स्ववर्मसमूहको सम्यक्रपसे त्यागकर मेरा भजन करते हैं तो वे परम संत हैं—

आज्ञायेवं गुणान् दोपान् मयाऽऽदिष्टानपि खजान्। धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स सत्तमः॥ ( श्रीमद्रा० ११।११।३२ )

पर जिन्हें इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये कर्म-त्याग अविधेय हैं। उनका कल्पाण वेड-विहित

क श्रीचैतन्यमहाप्रभुने भी कहा है--

<sup>&#</sup>x27;श्रद्धा' शब्दे विश्वास कहे सुदृढ निश्चय। कृष्ण-भक्ति कैले सर्व कर्म कृत ह्य ॥ ( चैतन्य चरिता० २ | २२ | ३७ )

उन दोनोका अक्षय-कालपर्यन्त नरकमें वास होता है ।' श्रीजीवगोखामीने यह भी कहा है कि— 'गुरुरिप वेष्णविद्धेषी चेत् परित्यल्य एव'—गुरुवि वेष्णव-विद्धेपी हो तो वह परित्याल्य ही है । गाड़ीय सम्प्रदायमें शाल्वानुगयका कितना महत्त्व है, इसका पता इस वातसे भी चलता है कि श्रीक्षपगोखामिपादने भगवान् श्रीकृष्णतकके आचरणको अननुकरणीय वताया है, इसीलिये कि वह सदा शास्त्रके अनुकृत नहीं होता। 'उज्ज्वलनीलमणि'में उन्होने कहा है—

वर्तितव्यं शिमच्छद्भिर्भक्तवन्न तु कृष्णवत्। इत्येव भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णयः॥ (उ० कृष्णवस्त्रभाप्रकृष्ण १२-१)

'जो लोग अपनी मङ्गल-कामना करते हैं, उन्हें भक्तवत् आचरण करना चाहिये, न कि छण्णवत् । यही हैं भक्तिशास्त्रोका निर्णात ताल्पर्य ।' इस इलोककी टीकामें श्री-जीवगोस्त्रामीने लिखा है कि कान्तारसकी वात तो दूर रही, अन्य रसोमें भी श्रीछण्णका भाव अनुकरणीय नहीं है । भक्तोमे भी सिद्ध भक्तोंका आचरण सटा अनुकरणीय नहीं है; क्योंकि वे भी कभी-कभी आवेशमें छण्ण-जैसा आचरण करने लगते हैं, जैसे गोपियाँ विरहमें श्रीछण्णका ध्यान करते-करने उनसे ताटात्म्य प्राप्त कर उनकी-जैसी लीला करने लगती थीं । केवल साधक भक्तोंका भक्तिशास्त्रान्मोटित आचरण ही अनुकरणीय है ।'

सदाचार एवं वेण्णवाचार—श्रीगोपालमह गोखामीने 'हिरिभिक्तिविलास'में भविष्योत्तर-पुराणक कृष्ण-युविष्टिर-स्वादसे एक श्लोक उद्घृत करते हुए कहा है—सदाचार-विहीन व्यक्तिक यज्ञ, दान, तपस्यादि सभी पुण्यक्तमें उसी प्रकार दृपित होते हैं, जिस प्रकार नरकपालमे या कुत्तके चमडेसे वने पात्रमें जल या दुग्ध दृपित हो जाता है, आचारहीन व्यक्तिको न इस लोक्सों सुख मिलता है, न परलोक्से—

क्रवालस्यं यथा तोयं श्वहती वा यथा पयः। दुष्टं स्यात् स्थानदोपेण वृत्तिहीने तथा ग्रुभम्॥

सदाचारके अहिंसा, सत्यादि सामान्य एवं कर्मयोग, ज्ञान और भक्तिमार्गके साधकोंके लिये कुछ भिन्न एवं विशेष नियम हैं—गोड़ीय-वेष्णव सम्प्रदायका सावन-पथ है—गृहा भक्ति, जिसका मुळ है—दारणागति । दारणागतिका अर्थ है--एकमात्र श्रीकृष्णंक शरणागत होना । शुद्धा-भक्तिके सायक वैष्णवके आचारसम्बन्धी जितने भी नियम हैं, वे सव शरणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके स्तामाविक परिणाम है । शरणागितके हः लक्षण हैं-(१) आनुकृत्यका संकल्प, (२) प्रतिकृलका वर्जन, ( ३ ) भगवान् मेरी रक्षा कोरेंगे—यह विश्वास, (४) रक्षकरूपमे भगवान्का वरण, (५) आत्म-समपंण और (६) कार्पण्य (आर्तिज्ञापन )। रक्षिण्यतीति विश्वासी गोप्तृत्ववरणं नथा। आत्मनिसेपकार्पण्ये पडविधा शरणागितः॥ ( इ० भ० वि० ११ । ४१ े यृत शीवैष्णयतन्त्र वचन ) वैष्णवाचारके बहुतसे नियम शर्णागतिके प्रथम दो लक्षण 'आनुकृल्यस्य संकल्पः प्रानिकृल्यस्य वर्जनम्'— के परिणाम है । उनमे मुख्य हें--असत्-सङ्ग-याग, स्त्रीसङ्गीका संग-त्याग, कृष्णाभक्तका संग-त्याग और अकिंचनत्व, जिनका महाप्रमुने सनातन गोस्त्रामीसे इस प्रकार वर्णन किया है---

असत् संग-त्याग, एइ वेंग्णव आचार। स्त्रीसंगी एक असाधु-कृष्णामक्त आर॥ अकिंचन ह्या छय कृष्णेक शरण॥ (चै०च०२।२२।४९-५०)

इनके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं, जिनप्र गाइीय, वैष्णव-सम्प्रदायम विशेष वल दिया जाता है, वे हैं अभिमानका त्याग, सिहण्णुताका पालन, ज्ञान और वेराग्यके लिये खतन्त्ररूपसे प्रयास न करना, अपरावोसे दूर रहना, वैष्णव-त्रतोका पालन करना और वैष्णव-चिह्न धारण करना।

स्त्रीसङ्गीका न्याग—स्नीसङ्गीका अर्थ केवल प्रस्नीसङ्गी ही नहीं, अपनी स्नीम आसक्ति भी हेय है । महाप्रमुने कहा

भक्तिहीन अर्थात् 'अभिमानी कभी भक्त नहीं होता।'
भक्त खाभाविकरूपसे सभी जीवोंको अन्तर्यामीरूपमे
भगवान्का अधिष्ठान जानकर उनका सम्मान करता
है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो भगवान्के प्रति
अपराध करता है और इस वातको सिद्ध करता है
कि वह पूर्णरूपसे भगवान्के शरणागत नहीं है।
जीवका खाभाविक अभिमान है—श्रीकृष्णदासाभिमान—
पाञ्चभौतिक देहमे आत्मवुद्धिरूप धन-जन, रूप, कुल,
विद्या आदि अभिमानके मूल है। इसिलेये इनका त्याग
आवश्यक है। इसे दूर करनेके लिये महाप्रभुका उपदेश है
कि सावक अभने-आपको तृणसे भी तुच्छ जानकर और
तरुके समान सहिष्णु होकर, खयं किसी प्रकारके
सम्मानकी कामना न करते हुए और सभी जीवोंको
सम्मान देते हुए निरन्तर हिरनामका कीर्तन करे—

तृणादिप सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥ (शिक्षाष्टक ३)

दूसरोका सम्मान करनेसे अपने अभिमानका नाश होता है। इसिलिये चैतन्य भागवतमे ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल और कुत्तेतकको सम्मानके साथ दण्डवत् करनेका उपदेश है (भागवत ११ तथा चै० भा० ३।३)। इतना ही नहीं, इसे वैष्णवताकी कसौटी माना गया है। जो ऐसा नहीं करता, उसे वैष्णवताका ढकोसला करनेवाला 'धर्मध्वजी' मात्र कहा गया है—

एइ से वैष्णवधर्म-सभारे प्रणित । सेइ धर्मध्वजी, जान इधे नाहि रित ॥ (चै० भा०३।३)

स्वयं महाप्रभु 'तृणाद्षि सुनीन्द्रेन' इलोककी सजीव मूर्ति थे । सर्वमान्य और सर्वपूज्य होते हुए भी वे भक्तोकी पद्धति लिया करते थे । सहिष्णु होना— वैष्णवको तरुके समान सहिष्णु होना चाहिये । वृक्षको यदि कोई काटे भी तो वह कुळ नहीं कहता, चपचाप सहन कर लेता है। उलटा काटने-वालोको अपने पत्र-पुप्प-फलादि देनेमे संकोच नहीं वारता । सूर्यके नाप और वृष्टिके अभावमे सूखकर मर जाता है, तो भी किसीसे पानी नहीं मॉगता और जो कोई इसकी छायामे बैठकर ताप-निवारण करना चाहता है, उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करता है, खयं कप्ट उठाकर दूसरोका उपकार करता है। इसी प्रकार वैप्यव-सावकको चाहिये कि यदि कोई उसे कप्ट दे तो उसपर विना कुद्र हुए यह जानकर सहन करे कि वह अपने ही कर्मका फल भोग रहा है और कप्ट देनेवालेको केवल कर्म-फलका वाहक जानकर सामर्थ्यानुसार उसकी सेवा करे, शत्रु जानकर उसे अपनी सेवासे विज्ञत न करे । उसे चाहिये कि अपने किसी दु:खकी निवृत्तिके लिये किसीसे कुछ न कहे, दूसरोका दु:ख दूर करनेके लिये अपनेको कप्ट भी उठाना पडे तो कष्ट उठाकर उनका दुःख दूर करे।

परम दयालु नित्यानन्द प्रभुने दुराचारी जगाई और मधाईके उद्वारका संकल्प किया। वे मद-मस्त हस्तीकी तरह उच्च खरसे हिरनाम-कीर्तन करते हुए उनकी वस्तीमे जा पहुँचे। जगाई-मधाई अपनी वस्तीमे एक अवध्त साधुके इस दुःसाहसको कव वरदास्त कर सकते थे। मधाईने मटकी उठाकर नित्यानन्दप्रभुके सिरपर दे मारी। उनके सिरसे रक्त-धार वहने लगी। संवाद पाते ही महाप्रभु दौडकर आये। प्राणाधिक नित्यानन्दके अङ्गमे रक्त देख उनके कोधकी सीमा न रही। वे 'चक्क-चक्र' कहकर पुकारने लगे। सुदर्शन-चक्र आकर उपस्थित हुआ, जगाई-मधाई थर-थर कॉपने लगे। पर अक्रोध, परमानन्द नित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको स्थिर करते हुए उनसे जगाई और मधाईके देहोकी मिक्षा माँगी। महाप्रभुने जगाईको और नित्यानन्द प्रभुने मधाईको आलिङ्गनके साथ देव-दुर्लभ प्रेम-मिक्त प्रदान कर कृतार्थ किया।

अपराधोंसे दूर रहना—अपराध और पापमें भेद है। पाप अनात्म-वस्तु टेहको स्पर्श करता है, अपराध आत्माको स्पर्श करता है, और भजनकी प्रगतिमें वाधक होता है। अपराध चार प्रकारके हैं—भगवदपराध, सेवापराध, नामापराध और वैष्णवापराध।

भगवदपराध—इसका अर्थ है—भगवान्के प्रति अवज्ञा करना, उनके विग्रहको प्राकृत मानना, उनकी नरलीलामें उन्हें मनुप्य मानना इत्यादि ।

सेवापराध—इसका अर्थ है—मगवान्के श्रीविग्रहकी सेवाके सम्बन्धमे अपराध । सेवापराध हैं—मगवासम्बन्धी उत्सवोंमे योग-दान न करना, अश्चिच्यस्थामे वन्दना आदि करना, एक हाथसे प्रणाम करना, श्रीविग्रहको पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, श्रीविग्रहके सामने सोना, पर फैलाकर या जानु-बन्धन करके बैठना, भोजन करना, झूठ बोलना, उच्च खरसे वोलना, परस्पर आलाप करना, रोना, कलह करना, किसीके प्रति अनुप्रह या निग्रह करना, दूसरेकी निन्दा या स्तुति करना, अथोवायु त्याग करना, अन्य व्यक्तिका अभिवादन करना, कम्बल लपेटकर सेवा करना, पूजा करते समय मौन-भड़ करना या कोई भी ऐसा आचरण करना जिससे श्रीविग्रहके प्रति अश्रद्धा, अवज्ञा, मर्यादाका अभाव या प्रीतिका अभाव जान पड़े। (ह० वि० ८।२००।१६)

नामापराध—ये दस हैं:—(१) साधु-निन्दा,(२) विण्यु और शिवके नाम, रूप, लीलादिको भिन्न मानना, (३) गुरुदेवकी अवज्ञा करना, (१) वेदादि शास्त्रोंकी निन्दा करना, (५) हरिनाममें अर्थवादकी कल्पना करना, अर्थात् शास्त्रोंमें हरिनामकी शक्तिके प्रशंसासूचक वाक्योंको अतिशयोक्ति मानना, (६) नामके भरोसे पाप करना अर्थात् यह सोचकर

पाप-कार्यमें प्रवृत्त होना कि उसके पीछे नाम लेनेसे पापके फलसे मुक्ति मिल जायगी, (७) अन्य शुभ कमोंके फलको नागके फलके समान मानना, (८) नाम-श्रवण या नाम-प्रहणमें अनवधानता या चेटाशून्यता अर्थात् किसी भी प्रकार नामकी उपेक्षा करना, (९) नाम-प्रहणको प्राधान्य न देना और (१०) श्रद्धाहीन और विमुख व्यक्तियोंको जो उपदेश नहीं सुनते या उसे प्रहण नहीं करते, उन्हें हिरनामका उपदेश करना।

वैष्णवापराध—इसका अर्थ है किसी वैष्णवकी निन्दा करना, उसके प्रति द्वेप रखना, उसपर क्रोध करना, उसका अभिनन्दन न करना, उसे देखकर हर्प-प्रकाश न करना, उसमे जातिबुद्धि रखना या उसके प्रति किसी प्रकारका अपमानजनक व्यवहार करना । महाप्रभुने वैष्णवापराधको सबसे अधिक सांघातिक बताया है । उन्होंने कहा है कि वैष्णव-अपराध एक मत्त हस्तीकी तरह है जो भक्तिकी कोमल लताको क्षणभरमें उत्पादित कर छिन्न-भिन्न कर देता है ।\*

वैष्णवव्रतपालन—वैष्णव-साधकको एकादशी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी वामन, नृसिंह आदि जयन्ति-व्रतोंका पालन अवश्य करना चाहिये।

वैष्णविद्यक्षधारण—वैष्णवको माला-तिलकादि चिह्नोको भी अवश्य धारण करना चाहिये । इनसे चित्तकी शुद्धि होती है और भिक्तभावका उद्दीपन होता है । जिस प्रकार सैनिककी वेश-भूपा धारण करनेसे वीरभाव जाग्रत् होता है और भिखारीका भेप बना लेनेसे दीनताका भाव जाग्रत् होता है, उसी प्रकार वैष्णव-चिह्न धारण करनेसे भिक्तभाव जाग्रत् होता है । इसके अतिरिक्त शालोमे वैष्णव-चिह्नोके अपने-अपने विशेप माहात्म्यका उल्लेख है । तुलसीकी कण्ठी गलेमे धारण करनेके सम्बन्धमे श्रीभगवान्ने कहा है कि जो तुलसीकाष्टकी वनी हुई माला कण्डमे धारण करते हैं वे अपवित्र और आचारश्रष्ट होते हुए भी मुझे प्राप्त करते है। \* 'यजुर्वेद'मे कहा है कि जो ऊर्ध्वपुण्डू तिलक धारण करते है, वे मोक्ष प्राप्त करते है। अतः विविके अनुसार शरीरके द्वादश अङ्गोंमे उद्विपुण्डू तिलक्तकी रचनाद्वारा द्वादश भगवत्-खरूपोंको प्रतिष्ठित कर उनका ध्यान करना होता है, जिससे साधकमें इस भावकी स्फूर्ति होती है कि उसका प्रत्येक अङ्ग श्रीभगवान्का है और उसे भगवत्-सेवा-कार्यके अतिरिक्त और किसी कार्यमे नियोजित करना उचित नहीं है।

# श्री( रामानुज )-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

( न्रेख ६-—अनन्तश्रीजगद्गुरु गमानुजाचार्य वेदान्तमार्तण्ड श्रीरामनारायणाचार्य त्रिदण्डीखामीजी महाराज )

वैदिक सम्प्रदायोमे श्रीसम्प्रदाय अन्यतम है । अनादि-कालकी अविच्छिन्न परम्परासे प्रवर्तित श्रीनाथमुनि, यामनमनिष्रभृति महामनीपियोद्वारा सुरक्षित एवं भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्यद्वारा संवर्धित श्रीसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त विश्वमे आदर्श एव अनुकरणीय है। शास्त्र-पार-तन्त्र्यके चरम निष्कर्प इस सिद्धान्तकी सदाचारपरम्परा वेदपाञ्चरात्रादि, आगम, इतिहास, पुराण एव धर्मशास्त्रोपर आधृत है। 'ब्रह्मज्ञानके साथ-साथ श्रौत सदाचारपरायणता ब्रह्मज्ञानियोका निकप (कसोटी) है (मुण्ड० उ० ३ | १ | ४ ) । सटाचार परम धर्म है, आचारहीन मनष्यके लोक एव परलोक दोनो नप्ट हो जाते है। आचारहीन व्यक्तिके तपस्या, वेदाध्ययन, दक्षिणाप्रदान आदि सभी ग्रुभ कर्म व्यर्थ हो जाते है। पडङ्ग वेदाध्यायी व्यक्ति भी यदि तदनुकूल आचरणसे युक्त नहीं है तो वेद भी उसे पित्र नहीं कर सकते । इधर मनुष्य सदाचारसे धर्म, धन और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है, उसके सारे दुर्गुण खयं दूर हो जाते हैं। सभी शुभ लक्षणोसे रहित मानव भी सदाचार-पालनके प्रभावसे सौ वर्पोतक जीवित रहता है। इन सभी श्रौत-स्मार्त- वचनोका समादर करने तथा शासानुमोदित सदाचारकी प्रधानता देनेके ही कारण श्रीसम्प्रदायको केवल आचार्य-सम्प्रदायके नामसे भी अभिहित किया जाता है।

परमैकान्तिक प्रपन्न श्रीविष्णवोकी अहोरात्रचर्याको आगमग्रन्थोमे—१—अभिगमन, २—उपादान, ३—इज्या, १—स्वाध्याय एव ५—योग—इन पाँच विभागोमे विभक्त कर जीवन-यापन करनेका विधान किया गया है। अहोरात्रचर्याको इस प्रकार विभक्तकर कालक्षेप करनेवाले भागवतोका जीवन यज्ञमय—भगवदुपासनामय वन जाता है (सर्वदर्श० १।२०—२२) ऐसे भागवतोकी लौकिक-पारलौकिक सारी चेष्टाएँ भगवदाराधन एवं भगवन्मुखोल्ला-सार्थ होती है। भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्यने अपने ग्रन्थोमे श्रीविष्णवोके लिये पञ्चकालोपासनाका विवान करते हुए अभिगमनकालकी विस्तृत चर्चा की है। यहाँ अत्यन्त सक्षेपमे इन पाँचोंका परिचय दिया जा रहा है।

१-अभिगमनकाल-प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्तमे उठकर नित्यकृत्यसे निवृत्त हो मनसा, वाचा, कर्मणा भगवत्पूजनमे प्रवृत्त हो जाना ही 'अभिगमन-काल' है।

क हु० भ०वि० ४। १२५ वृत श्रीविष्णुधर्मोत्तरवचन ।

१-आचारः परमो धर्मः सर्वेपामपि निश्चयः। हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति॥ नैन तपासि नो ब्रह्म नाग्निहोत्र न दक्षिणाः। हीनाचारमितो चण्ट तारयन्ति कथचन॥ (वसिष्ठस्मृति ६। १-२)

बाह्मसुहूर्तमे उठकार 'खयं भगवान् ही अपने भोग्यभृत मुझ सेवकद्वारा विविध पूजनोपचारोमे अपनी प्रमन्नता-हेतु पापेटोंसहित अपनी पूजाका उपक्रम वार रहे हैं. इस प्रकारकी भावनाये भावित श्रीवंप्यव नित्यकृत्य-सम्पादन-हेत् पवित्र नदीकं तटपर जाकर हुग्त-पादादि प्रक्षालनकर मुळ मन्त्रोचारण करके मृत्तिका आदिका उपादान करे, फिर तत्तत् मन्त्रोकं उचारणपूर्वक उसका तत्तत अहोंमे लेप करके मित्रिध स्नान करे । उसके पश्चात् अर्ध्य प्रदानकर, पुनः भगवान्कं चरणारविन्द-का ध्यान करते हुए मुल-मन्त्रका जप करे और तीर्थये वाहर निकल ब्रह्मांट बारणकर तिलक लगा करके वैष्णव-विधिसे संघ्योपासन करे । इसके पश्चात् भगवान्, उनके पार्पदों एवं भगवदात्मक पितरोका सम्यक तर्पण करे । तन्पश्चात् पूजन-स्थलमे जाकर भूत-शुद्धि करके गुरुपरम्पराका अनुसंधान करते हुए भगवानुका ही प्राप्य-प्रापक अनिष्ट-निवारक एवं इष्ट प्रापकरूपमें घ्यानकर भगवदाराधन प्रारम्भ करे । सर्वप्रथम विभिन्नं न्यासोका आचरण कर, प्राणायाम करे, तदनन्तर वल्त-शुद्धिपूर्वक भगवदर्चना करे ।

२-उपादानकाल—भगवदारायनस्य अभिगमन-कालके पश्चात् इस कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमें श्रीवंण्यवजन भगवदाराधन-हेतु न्यायार्जित वृत्तिसे वस्तुओका अर्जनकर भोग-रागकी व्यवस्था करते है। वे आत्मोपभोगार्थ पाकादिका निर्माण न कर, भगवान्की अर्चनाके ही लिये सास्विकालके द्वारा पाकादिका निर्माण करते है।

३-इज्याकाळ—खहस्तिनिर्मित पित्रत्र पाक भगवान्-को निवेदित करनेके वाट, भगवछसादको भगवदात्मक अपने सभी उपजीवियोमे समानरूपसे वितरित कर तदीयारावन सम्पादित करके स्वयं 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विपैः'की प्रक्रियाके अनुसार भगवप्रमाद सेवनकालको 'उत्याकाल' काते हैं। हमारे परिवारके मदस्य जिनके संरक्षणका भार अमारे उपर है. वे भी भगवप्रवत्त धरोधरकी वस्तु हैं—उस बुद्धिमें परिवारका पालन भी सगवप्रजनस्य होनेके काण इत्यास्य ही है।

४-न्याच्यायकाल-गाप्रध्नादः सेवनके पश्चत् कुछ समयतक ऐसे अन्योंका अध्ययन काना चाहिये. जिससे मन संसारको ओरसे सङ्ग्र आसिक्जा त्याम कर गणबद्धायवत एवं आवार्यको क्रीइ, यंप्रमय्गताको ओर प्रवृत्त हो । नित्यक्तियोहास र्याच्य किय प्रवन्धों, पूर्वानायोहास प्रगीत सद्भ्रत्यों, इतिहासो, उपनिपदों आदिका अध्ययन स्वाप्तायके, अन्तर्गत है। श्रीपराजुद्ध सृरिप्रणीत 'सद्भ्रगीति'कं अर्थ एवं भावका गाम्भीयं उत्कर्षकी चरम सीमाको हुने बत्ता है । स्तर्य उसका भी अध्ययन साध्यायकार ही है।

'र-योगकाल-उस कालका नाम है. जिस समय श्रीवंणाववृन्द सारे कृत्यंको समाप्तका भगवान्को चरणारिक्नोका प्यान करने हुए नंदिकी अन्द गहराईमें अपनेको बुछ कालके ठिये लीन कर देने हैं। अतएव इस कालका नाम योग-काल है। श्रीसम्प्रदाय प्रत्येक कर्म सदाचारकी प्राथिमकता देना है। भिक्तिके सप्तसोपानंकी चर्चा करने हुए 'श्रीभीष्म'के लब्ख सिद्धान्तमें बड़े आदरके साथ वाक्यकार उपवर्णचार्य (बोधायन) की पद्धियोंको उद्भृत करते हैं। 'वाक्यकार' भी 'विवेक' आदिके ही हारा ध्रवानुस्मृतिरूप भिक्ति निष्यत्ति बतलाते हुए बहते हैं। भिक्तिकी उपलब्धि (१) विवेक, (२) विभोक, (३) अभ्यास, (१) किया, (५) कल्याण, (६) अनवसाद और (७) अनुद्धर्पके हारा होती है। (इ० सर्वदर्श० सं० १। २१ तथा इस अद्धके पृष्ठ १६९-७२)

ये सभी साधन यद्यपि उपासनारूप ही है, कितु इनमे सदाचारकी दृष्टिसे विवेक एवं क्रियाका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 'छान्दोग्योपनिपद्'की भूमाविद्या-प्रकरणमे आचार्य सनत्कुमार मन्त्रज्ञ देवर्षि नारदको उपदेश देते हैं कि ध्रुवास्मृतिरूपी मिक्तकी प्राप्ति आहार-शुद्धिपर निर्भर करती है । आहारकी शुद्धिद्वारा सत्त्वकी शुद्धि होती है और उसके पश्चाद् ध्रुवास्मृतिकी प्राप्ति होती है । मिक्तिके सावनसप्तकका विवेक भी आहारकी शुद्धिपर ही वल देता है । अन्तमे तीन तरहके दोप होते है—१—जातिदोप, २—आश्रयदोप और ३—निमित्त-दोप । इन तीनो दोपोसे रहित भगवित्रवेदितान्नाहारसे शरीरकी शुद्धिको 'विवेक' कहते हैं ।

ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके सेवनसे तमोगुणका उद्देक होता है—जैसे कल्झ, गृञ्जन, लहसुन, प्याज, मांस आदि शास्त्रोमें ऐसे खाद्य पदार्थोंको त्याज्य बतलाया गया है। ये खाद्य पदार्थ जाति-दुष्ट माने जाते हैं। अभिशस्त, पतित आदिके गृहका अन आश्रयदोषसे दूषित माना गया है। अनका किसी कारणवश जैसे भोजनमे मक्खी, बाल आदि पड़ जानेके कारण सात्त्विक अन्नसे निर्मित पाक भी निमित्त-दोपसे दूषित माना जाता है। इन तीनो प्रकारके भोजनको न ग्रहण करना ही 'विवेक' कहलाता है। यह भक्तिका प्रथम सोपान है। भक्तिका चतुर्थ सोपान 'क्रिया' भी अपनी शक्तिके अनुसार पञ्चमहापज्ञोके अनुष्ठानरूप ही है।

भगवान् रामानुजाचार्यने स्वयं जव एक सौ बीस वर्षकी आयु व्यतीत कर ली और परधामगमनका समय आ गया तो उनका शरीर अत्यन्त्र जर्जर हो गया, पर उस समय भी अपने शिष्योंके सहारे कावरीतक जाकर आपने सायंकालिक सूर्यार्ध्य प्रदान किया और शिष्योंके पूछनेपर बतलाया था कि जीवनमे शास्त्रविहित नित्यन्तिमित्तिक कृत्योका कभी त्याग नहीं करना चाहिये। जीवनमे सदाचारकी शिक्षाकी प्रधानता देनेके हेतु श्रीसम्प्रदायके मान्य प्रतिष्ठानोमे आज भी अनुदिन भगवान्के सामने तैत्तिरीयोपनिपद्की शिक्षावल्लीका सखर पाठ किया जाता है। इस प्रकार 'श्रीसम्प्रदाय'में सदाचारको अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त है।

# आचरणरहित शास्त्रज्ञान--शिल्पमात्र

व्याचष्टे यः पठित च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् । यतते न त्वनुष्ठा ने ज्ञानवन्धुः स उच्यते ॥ कर्मस्पन्देषु नो वोधः फलितो यस्य दृश्यते । वोधशिल्पोपजीवित्वाज्ज्ञानयन्धुः स उच्यते ॥ वसनाशनमात्रेण तुष्ठाः शास्त्रफलानि ये । जानन्ति ज्ञानवन्धूंस्तान् विद्याच्छास्त्रार्थेशिल्पिनः ॥

( योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, उत्तरार्द्ध २१ । ३-५ )

'जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पकला सीखता है, वैसे ही जो मनुष्य केवल भोग-प्राप्तिके लिये ही शास्त्रको पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, खयं शास्त्रके अनुसार आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता ( सदाचारी नहीं बनता ), वह ज्ञानवन्धु कहलाता है । जो वस्त्र-भोजनसे ही तुष्ट हैं—जिन्हे शास्त्र-फल वैराग्य-विवेक नहीं हुआ, वे ज्ञानवन्धु हैं और उनका वह शास्त्रज्ञान शिल्पमात्र है ।

- C-DALPINE .

# श्रीनिम्वार्कसम्प्रदायमें सदाचार

( लेखक—अनन्तश्रीविभ्पित जगद्गुर श्रीनिम्वार्काचार्य श्रीजी श्रीराधासर्वेश्वरशरगदेवाचार्यजो मदाराज )

यदि मानवके जीवनमे सदाचार न हो तो उसका जीवन पश्तल्य ही है। केवल मानव-शरीर कर लेना ही इत्यलम् नहीं । जवतक मानवका समग्र वेदपुराणादि शास्त्र-प्रतिपादित संबलित न होगा, वह एकमात्र केवल मानवाभासरूप ही रहेगा। सदाचार ही मानवका महनीय भूपण है, . सर्वेस्व सम्पत्ति है और वही मानवताकी आधार-ऊर्घ्वलोक-प्राप्तिकी एवं उत्तमोत्तम मूल सरिण है अय च श्रीभगवत्प्राप्तिमे भी वह अत्यावस्थक पालनीय कर्तव्य है। श्रुति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि शास्त्रोंमें सदाचारपर सर्वाधिक वल दिया गया है. यह निम्नाङ्कित वचनसे स्पष्ट है---

· आचारात् फलते धर्ममाचारात् फलते धनम् । आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणस् ॥ (महाभा० अनुशासनपर्व)

'सदाचारके परिपालनसे धर्मकी अभिवृद्धि तथा उपलब्धि होती है। सदाचारसे यशकी संप्राप्ति एवं त्याच्य अवगुणोंका विनाश होता है।' महाभारतके ही 'दानधर्म'में सदाचारका वर्णन करते हुए उसके महत्त्वका निदर्शन कराया गया है—

आचाराह्यभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्। आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च॥

सदाचारसे आयु और लक्ष्मीकी उपलिध तथा यश मिलता है, और खर्गादि लोकोकी प्राप्ति होती है, जिससे यह मानव परमानन्दकी दिव्यानुसूति करता है। श्रुति-स्मृति आदि सभी शास्त्रों एवं ऋपि-मुनीश्वरोंका यह विनिश्चय है कि आचार ही प्रथम धर्म है, अतः इसका पालन परमावश्यक है। सदाचार पालन करने-वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजित होता है। सदाचार-सेवनसे प्रजाकी उपलिख होती है। सदाचारसे अक्षय अन मिलता है। इस भाँति सदाचारकी अनन्त महिमा है। सदाचारसे खर्ग, सुख और मोक्ष भी मिलता है।

सदाचारसे क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात् सभी कुछ सहज हो जाता है । सर्वगुणोसे रहित मानव यि सदाचारसम्पन्न हो तो वह श्रद्धायुक्त एवं निप्पातक रहता हुआ शतवर्पपर्यन्त जीवित रहता है।—'धर्मान्न प्रमदितव्यमाचाराच प्रमदितव्यस्' श्रुति-वचन यही आदेश करते हैं कि इत्यादि धर्मपालन एवं सदाचार-सेवनमें प्रमाद ( आलस्य ) कदापि न करे। सदाचारके अनुसेवनके लिये शास्त्रोमे अतिशय वल दिया है । सदाचारहीन पुरुप कभी भी श्रेय-प्राप्ति नहीं कर सकता-'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' सदाचार-विवर्जित मानवको वेद भी पवित्र नहीं करते । वस्तुतः आचारहीन मानव उभयत्र विविध क्लेशोंका अनुभव करता है और सर्वत्र अनादरणीय रहता है । ऋषि-मुनिजनोंके, आचारनिष्ठ धर्मविद् धर्माचार्योके तथा तत्त्वज्ञ मनीपियोंके कल्याणमय दिव्य वचनोंसे सुस्पष्ट है कि सदाचारका सर्वदा आचरण करना चाहिये।

वेदािदशास्त्रोंके सिद्धान्तानुसार श्रीनिम्बार्कसम्प्रदाय-में सदाचारकी सर्वाधिक मुख्यता है । वैष्णव संस्कारोंमें सर्वप्रथम सदाचारकी ही अपेक्षा रहती है । विना सदाचार-पालनके शिष्योको वैष्णव संस्कार ही नहीं प्रदान कराये जाते । श्रीसुदर्शनचक्रावतार श्रीमित्रम्वार्काचार्य भगवान्ने 'सदाचारप्रकाश' नामक एक बृहद्ग्रन्थका प्रणयन किया है, जिसका वर्णन निम्वार्कसम्प्रदायके तत्परवर्ती पूर्वाचार्योके प्रन्थोंमे है, परंतु कालप्रभावसे आज वह दिव्य प्रन्थ विलुप्त है । श्रीनिम्वार्कभगवान्कृत 'मन्त्रार्थ-रहस्य-पोडशी' एवं 'प्रपन्त-सुरतरु-मञ्जरी' आदि प्रन्थोमें मन्त्र-दानके अधिकारी-क्रममें सदाचार-पालनपर विवेचन किया है । इसी प्रकार भगवान् श्रीनिम्वार्कने 'ब्रह्मसूत्र'के 'अग्निहोचादि तु तत्कार्यायेव तद्दर्शनात्' (१।१६)—इस सूत्रके 'वेदान्त-पारिजातसीरभ' नामक भाष्यमें लिखा है—

'विद्ययाग्निहोत्रदानतपथादीनां कर्मणां निवृत्तिशङ्का नास्ति, विद्यापोषकत्वादनुष्ठे-थान्येव। यज्ञादिश्रुतौ तेपां विद्योत्पादकत्वं दर्शनात्।'

'ब्रह्मसूत्र'के 'आचारदर्शनात्' इसी प्रकार (३।१।३) इस सूत्रके 'वेदान्त-पारिजात-सौरभ'-भाष्यमे श्रीनिम्बार्क भगवान्ने एव 'वेदान्त-कौस्तुभ' भाष्यमें श्रीनिम्वार्क भगवान्के प्रमुख शिष्य पाञ्चजन्य शङ्खावतार तत्पीठाधिरूढ श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने सदाचार-पालनका विशट उपदेश किया है---

'वेदान्त-पारिजात-सौरभ'माध्यमें--- 'जनकोऽहं वैदेहो वहुद्क्षिणेन यहोनेजे' इत्यादि श्रुतिभ्यो जनकादीना-माचारदर्शनात् । तथा 'वेदान्तकौस्त्म' भाष्यके

'नेनरोऽनुपपत्तेः','भेद्व्यपदेशास्त्र', 'अनुपपत्तेश्च न शारीर' इत्यादि सूत्रोंके आधारपर 'नित्योनित्यानां चेतन-श्चेतनानामेको पहनां यो विद्धाति कामान्', 'ज्ञाजी द्वावजावीशानीशौ', 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः' इत्यादि उभय भाष्योके उद्धरणसे सम्यक्रीत्या परिलक्षित है कि श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायमं सदाचारपर कितना अविक वल दिया जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य साम्प्रदायिक प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थोमें सदाचारको परमावस्यक परि-पालनीय कर्तव्य माना गया है । वस्तुतः सदाचार सम्पन्न मानव अत्र परत्र एवं सर्वत्र सुख-समृद्धिका अनुभव करता है । उसका सर्वत्र समादर है, वह समीका श्रद्धाभाजन अर्चनीय एवं अभिवन्दनीय हो जाता है। अतः समग्र हार्या सदाचार नितान्त संसेवनीय आचरणीय और अर्नुकरेंगीय है।

### सदाचारसप्तक

( रचियता--श्रीभवदेवजी झा, एम्० ए०, शास्त्री )

(१)

आधार संस्कृति-सुगतिका, यही राष्ट्र-जीवन समुन्नत वनाता, विइव-वन्धुत्वकी यही भावना भर, विविध लोक-वैमत्य सत्वर मिटाता । (2)

सद्बुद्धि-संशुद्धि-दाता, सदाचार सुपथमें पथभ्रप्रजनको लगाता, पतन-शोल-कर्त्तव्यदिङ्मूढको भी सन्मार्गको प्रगतिदायि है दिखाता। (३)

□ 保存条件条件等人等。各个条件各个条件各个条件。

सदाचार है, शान्तिका द्वार अनुपम, सभीको दिलाता, अक्षय धर्मका सन्माग-सम्बल, यही सार जो मानवांको सुधावार पिलाता ।

सद्वीजके ही सदाचार सुरक्षित, ज्ञान-विज्ञान जगमें सकल है नीव साधनाकी, ही सदाचार टिकी सिद्धियाँ शक्ति-मण्डित। उसीपर (4)

सद्भाव-पोषकः तत्त्व वह है, जिसके विना शून्य जीवन सभीका, सदाचार सुखमूल है, चह सलोना, विना विश्वव्यापार फीका। है, जिसके ( & )

सदाचार वह तार-सप्तक है जिसके-विना है, विफल भारती दिव्य वाणी, सभ्यताकाः ही प्राण वह सदाचार है, जिसके विना चन्य-सम वित प्राणी।

(७) जो मजहवोंको सदाचार वह सूत्र, विश्वके, एकतामें पिरोता, निखिल वैरियोंको, जो वह महा अस्त्र ₹, भिगोता। झकाकर सहज

# वल्लभ-सम्प्रदायमें सदाचार

( लेखक—पं० श्रीधर्मनारायणजी ओझा )

परमहंसोंकी संहिता वैष्णवधर्मके मूलाधार, श्रीमद्भागवत महापुराणके सप्तमस्कन्धके एकादश अध्यायमे धर्मराज युधिष्टिरने परम वैष्णवाचार्य देवर्पि नारदसे सदाचारकी जिज्ञासा की है; जिसके उत्तरमें देवर्षिने कहा है कि 'युधिष्टिर ! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्पियोंकी स्मृतियाँ और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आत्म-प्रसाद उपलब्ध हो, वे कर्म धर्मके मूल हैं। तदनन्तर परमभगवदीय श्रीनारदजी धर्मके सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आर्जव, संतोप, सेवा और भोग-त्यागादि तीस लक्षण वताते हैं ( श्रीमद्भागवत ७ । ११ । ८—१२ ), जिन्हें किसी-न-किसी प्रकारसे समस्त धर्मावलम्बी निर्वाधरूपसे स्वीकार करते हैं । वैष्णवाचार्योने श्रीमद्वागवतमहापुराण-को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है और साधनत्रय ( कर्म, ज्ञान एवं भक्ति )में भक्तिको ही परम पुरुपार्थ प्राप्त्यर्थ मुख्य मानते हुए आचरणकी गुद्धतापर ही अधिक बल दिया है । अन्तिम वैष्णवाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्यजीने तो व्यवहारपक्ष अर्थात् सदाचारपर ही अधिक वल दिया है । उनका आचार ही सदाचाररूपमे गृहीत है ।

महाप्रभु वल्लभाचार्यने पुष्टि-भक्ति-भावनाकी तीन कोटियाँ निर्धारित की हैं—(१) प्रेम या अनुराग, (२) आसक्ति एवं (३) व्यसनभाव। नारदोक्त सदाचार धर्मके तीस लक्षणोको इन तीन कोटियोंकी साधनामे परम साधनरूपसे ग्रहण करना पड़ता है। प्रथम कोटिमे वे लक्षण हैं, जो अज्ञानसे आविष्टित जीवोके दुष्ट स्वभावको मिटाकर अन्तःकरणको ग्रुद्ध करते हैं। ऐसा ग्रुद्धान्तःकरणवाला जीव ही

भगवचरणानुरागी वनता है। धर्मके या सदाचारके इन लक्षणोंमें सत्य, दया, शोच, इन्द्रियसंयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, सरलता, स्वाध्याय, तपस्या, संतोप, समदर्शी एवं संत-सेवा है। इन लक्षणोको जीवनके व्यवहार-क्षेत्रमें घारण करनेसे प्रमुक्ती ओर अनुराग वढता है । अनुरागकी दढ़ताके उपरान्त आसक्ति उत्पन्न होती है । इस हेतु सदाचार-धर्मके वे लक्षण आते हैं, जिनका नामतः उल्लेख देवर्षिने इस प्रकार किया है— अपने इष्टदेवके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा आदि-आदि । इन लक्षणोंको धारण करनेसे शुद्ध अन्त:करणवाले जीवमें प्रभुके प्रति आसिक्त दृढ होती है। सदाचार-धर्मके अन्तिम तीन लक्षण अर्थात् प्रभुके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण भक्तको आसक्तिभावकी प्राप्ति कराते हैं। इस भावकी सिद्धिका लक्षण है----भक्त एवं भगवान्में तैलधारावत् ऐक्य । महाप्रभु वल्लभाचार्यजीने अपने सारगर्भित पोडश प्रन्थोंमे सूत्ररूपमें खसिद्धान्तोंका निरूपण किया है । इनके अनुसार भगवत्कृपासे स्वभावविजय नामक शूरता या सफल्ता मिलती है । 'खभावविजय'का सीधा अर्थ सदाचारी वननेसे है। जीव अपने दुष्ट स्वभाव अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोम, मोह, ईर्प्या-मत्सरादिपर विजय प्राप्तकर सदाचारी वन जाता है। वल्लभाचार्यजीका प्रथम ग्रन्थ 'यमुनाएक' तथा द्वितीय ग्रन्थ 'वालवोध' है । इस द्वितीय ग्रन्थमे वल्लभाचार्यजीने अहंता-ममताके परित्यागपर वल दिया है । साधन-मार्गमें अहंता-ममताका त्याग परमावश्यक है । इनके परित्यागसे जीव खखरूपमें स्थित हो जाता है । अहंता-ममताका परित्याग करनेके लिये श्रीमद्भागवतशास्रका

१-अहंताममतानाशे सर्वथा निरहंकुता। स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते॥ ( वालबोध ७ )

करना एवं आदि पदसे कीर्तनादि नवधाभक्ति करनी चौहिये । इससे भगवदाश्रय एवं भगवदीयत्वकी सिद्धि होती है । भगवदीयत्व एवं दृढाश्रयके उपरान्त भक्तका चित्त प्रभ-सेवामे लग जाता है और तव वैष्णवके सारे कार्य प्रभु-सेवार्थ ही होते है। ऐसे वैष्णवके सारे कार्य सदाचारकी चरम सीमा ही होते है। महाप्रभु ब्रह्मा-चार्यजीने अपने तृतीय प्रन्थ 'सिद्धान्तमुक्तावली'मे इसपर वड़ा वल दिया है। 'विवेकवैर्याश्रय'मे आचार्य श्रीवल्लभने सदाचारपर वल देते हुए कहा है कि 'वैष्णवको सर्वप्रथम अभिमानका परित्याग करना पड़ता है । ठीक उसी प्रकार वैष्णवोको दुराम्रह एवं अवर्मका भी परित्याग कर देना चाहिये। मन, वचन और कर्मसे इन्द्रियोके विपयोका भी परित्याग करना भी वैष्णवोंका परम कर्तव्य है । इन त्यागोंसे सटाचारकी जड़ दढ़तर होती है । आचरणका गहरा सम्बन्ध हमारे खानपान एवं संसर्गसे होता है। वल्लभ-सप्रदायमे इन दोनोंपर वड़ा ध्यान दिया जाता है । इस सम्प्रदायमे असमर्पित वस्तओंके सर्वथा परित्यागपर अविक वल दिया जाता है"। ब्रह्मसम्बन्ध दीक्षोपरान्त आज भी वैष्णव पुत्र-कलत्रादिकी भी निवेदित वस्तुओंका परित्याग कर देते हैं।

बल्लभसम्प्रदायमे गोखामी विद्वलनाथजीके चतुर्थ पुत्रमाला तिलकके पोपक गोखामी श्रीगोकुलनाथजीरचित वार्तासाहित्य एवं बचनामृत-साहित्यका भी विशिष्ट महत्त्व रहा है। एक सौ चौरासी एवं दो सौ वावन वैष्णवोकी वार्ताओमे विविध प्रकारसे सदाचारपर बल दिया गया है। गोखामी श्रीगोकुलनाथजीने अपने वचनामृतोंमे स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है, कि 'वैष्णवको प्राणी मात्रपर दया राखनी, जो कुजर ते चीटी पर्यन्त सबमे एक ही जीव जाननो, और प्रमु, प्रतिविम्त्र न्यारे-न्यारे दीसत हैं, यह जानके भगवदीय हिंसा ते अध्यन्त उपरत रहनो काहुको हृदय कल्पावनो नहीं।'

'अर्थात् परोपकार, अहिंसा, दयाभाव आदि वैष्णवके लिये आवश्यक है। अपने तीसरे और चौथे वचनामृतमे श्रीगोकुलनाथजीने सदा प्रसन्नचित्त रहने, धनादिकका सद्विनियोग करने, अभिमानके परित्याग, धेय धारण करने, क्रोधका सर्वथा परित्याग करने, संतोपी, सरल, सत्य एवं मृदुभापी होनेका आदेश दिया है । अपने सातवे वचनामृतमे गोकुलनाथजी कहते है, ''जो वैष्णव होयके काहुको अपराध न देखे ...... दुर्ध झ्ठी सांची लगाय ईष्यां करे । कोई सो खोटो काम करे, अपराध करे तोहु वाको मूल जाय, वाको प्रसन्न करिके संकोच छुड़ावनो । .... जो कोई निंदा करे, दुर्वचन कहे ताको उत्तर न देनो, सब सहन करनो, अपनेमे दोष जानि उनसो कोध न करनो स्था जो वैष्णवको मिथ्या भाषण सर्वथा नहीं करनो क्योंकि झ्ठ वरावर पाप नहीं है। (वही पृ० ४७)

इसके आचार्योके अनुसार ज्ञानमार्गमे साधन-पक्षमे कप्ट एव त्याग दृढ होनेपर उद्घार होता है। परंतु पिंटमार्गमे सदाचार, दृढाश्रय एवं प्रमु-सेवासे ही गृहस्थीका उद्घार हो जाता है (पृ० ५५)। वह्नम-सम्प्रदायके अन्य आचार्योने भी इन लक्षणोंपर अपने साहित्यमे वरावर वल दिया है। प्रमुचरण गोस्नामी

२-श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वकार्ये हि सिद्धचित ॥ (वालवोध १६ )
३-समर्पणेनात्मनो हितदायत्वं भवेद् ध्रुवम् ॥ (वालवोध १८ )
४-अभिमानश्च सत्याज्यः । (विवेकधैर्याश्रय ३ )
आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वेथा । अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्मावर्माग्रदर्शनम् ॥
स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाड्मनसा त्यजेत् । (विवेकधैर्याश्रय ४, ५-८ )
५-असमर्पित वस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् । (सिद्धान्त-रहस्य, क्लोक ४ )
६-श्रीगोक्तल्नाथजीके २४ वचनामृत, सम्पादक-पं ० निरक्षनदेव द्यर्मा, मथुरा ।

श्रीहरिरायजी द्वारा अपने लघु श्राता गोग्वामी श्रीगोपेश्वरजीको शिक्षा प्रदान करने हेनु निर्मित 'शिक्षापत्रो'का भी बळ्ळभसम्प्रदायमें बडा सम्मान है। इसके अनुसार सदाचारका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित करना ही है। हमारी 'आचारसंहिताएँ' सत्कार्य एवं असत्कार्यका बोध कराकर पापस्ची विपक्तल्मे हमें साववान करती है। प्राणिमात्रमे एक ही चेतन 'आत्मा'का अंश है। अतः जिम कार्यमे समाजके विसी व्यक्तिको हानि पहुँचती है, उने नहीं बरना चाहिये। हमारे तत्त्वचिन्तकोंने हमीलिये स्पष्ट कहा है—

अष्टाद्रापुराणेषु व्यासम्य चन्नतस्यम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीटनम्॥

बल्टभमन्त्रदायमें इन तत्वीपर यहन बट दिया जाता है। अन्य बैंग्ययसम्प्रदायेनि, समान ही बल्डम-सम्प्रदायमें भी संशाचार मेरदण्ड सहश है।

# श्रीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

( लेखक-प० श्रीअवचिक्रशारदासत्री वैष्णव 'प्रमनिविष् )

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी एक महान् छोक-विलक्षण महापुरुप थे। उनका सर्ववर्म-समभाव तथा अपने इष्टेवमे अनन्य निष्टा देखते ही बनती थी। उन्होंने वंदिक परस्पराका पूर्णतया पालन करने हुए भी पतितोक उद्याग्की भरपूर चेटा की ! आपने अपने 'श्रीवं णावमताव्जभारकर' ग्रन्थमे सदाचारके जो निद्यान्त प्रतिपादित कियं हैं, वे बढे ही भावपूर्ण एवं उचकोटिके आदर्श हैं। इस लघु लेखमे उन्होंका यन्किचित् उल्लेखकर आचार्यके उच्चक सिद्धान्तोंका दिख्यन किया जा रहा है।

मदाचार-सरक्षणंत्र मृलाबार 'तत्त्रत्रय' तथा 'अर्थ-ण्यक्ष'का ज्ञान अवस्य प्राप्त करना चाहिये। ईश्वर-खरूप, े. विखरूप तथा मायांक यथार्थ खरूपको जानना ही 'तत्त्वत्रय' है तथा प्राप्त ग्यन्यप, प्रापक खरूप, उपाय खरूप, विरोधी खरूप तथा फलन्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 'अर्थपञ्चक' कहलाता है। इनका ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य दुराचारका त्याग कर खतः सदाचारपरायण हो जाता है। इसके लिये अर्थज्ञानपूर्वक श्रीराममन्त्रका श्रद्धा-प्रमसिहत नियमपूर्वक जप करना चाहिये और मन्त्रेक्तनिष्ट आचार्यकी अनुकम्पामे ही मन्त्र तथा मन्त्रार्थका रहस्य प्राप्त करना चाहिये। यही वैदिक परम्परागत सदाचारका मृल है। सदाचारका यणधं ान सच्चे सदाचारी संन तथा सहरके श्रीचरणोंकी सेवा मरनद्द कानेने ही हदयंगन हो सकता है। सदाचारपरायण मास्त्रिक मंतोहारा अपार श्रद्धापूर्वक सादर मंत्रद्णीय निष्ठक माद्रा अगदान्युविकी हाप, भगवन्सम्बन्धी पवित्र नाम जारण करते हुए मन्त्रराजका अनुष्टान करनेने निःसंदेह मोक्षकी प्राप्ति होती है। इन प्रवसंस्कारोंने अन्यन्त श्रद्धा रखना संतोका सदाचार है। इनकी अवंह्न्छना कभी न करनी चाहिय। एकाद्द्धी, श्रीरामनवनी, श्रीजानकीनवनी, श्रीकृणाष्ट्मी, श्रीनृसिंह-जयन्ती, श्रीजानकीनवनी, श्रीकृणाष्ट्मी, श्रीनृसिंह-जयन्ती, श्रीजानकीनवनी, श्रीकृणाष्ट्मी, श्रीनृसिंह-जयन्ती, श्रीवामनद्दाद्धी, श्रीह्मुमान्-जयन्ती आदिका वेवरहित वन करना तथा सामयिक उत्सवोको सप्रेमसविधि अनुष्टान वहने रहना चाहिये। इसमें आलन्य अथवा प्रमाद कभी न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अनादिकालसे कर्मप्रवाहमे इवते जीवोपर भगवानकी कृपा अवस्य ही होती है।

नवचाभक्ति तथा शरणागित भगवान्यी अंतुकी कृपा-की समुद्र लहरानेमें समर्थ है, इसिलये प्रभुके हारण जाना सदाचारका सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है । सदाचार प्रभुके सानुकृष है, दुराचार प्रभुसे प्रतिकृल है, इसिलये शरणागतोको सदाचारका पालन करना तथा दुराचारका परित्याग अवश्य ही करना चाहिये । उन्कृष्ट वर्गवाले श्रीवैष्णवोके प्रति निकृष्ट वर्णवालोको सादर श्रद्धाभाव तथा निकृष्ट वर्ण-वालोके प्रति उत्कृष्ट वर्णवालोका सप्रेम दयाभाव रखना, यह परस्पर सद्धावना वढानेवाले सदान्वारका शास्त्रीय सार है।

अहिंसा धर्म सभी धर्मोंमे श्रेष्ठ है। हिंसा करनेवाला प्राणिमात्रमे विराजमान प्रमुका घातक है। इसलिये कभी भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। बिना हिंसाके मांस नहीं मिलता है। इसलिये मांस, मछली-मदिरा तथा व्यभिचारादि हिंसकभाव बढानेवाले तत्त्वोंका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। सभी सत्कर्म भगवत्-समर्पणकी भावनासे ही करने चाहिये तथा भोजनादिक भी भगविनवेदित ही करना चाहिये। अर्चावतार-मन्दिरोमे विराजमान भगवान्के दिव्य विग्रहों-का दर्शन-पूजन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये।

आरती-स्तुतिमे पूर्ण भक्ति-भावना-प्रेम रखना चाहिये तथा नि:सकोच साष्टाङ्क प्रणामकर श्रीचरणोदक प्रसाद लेना चाहिये। यह भक्तोका सदाचार सदैव पालन करना चाहिये। भगवत्सेवाके वत्तीस अपराध तथा नाम-संकीर्तनके दम अपराधोंसे सदैव बचकर सेवा तथा सकीर्तनका रसपान करना रनेही सतोका सदाचार है, इसका इंद्रतापूर्वक पालन करना चाहिये। सभी वर्ण तथा आश्रमवालोको वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए भगवान्की शरणागित अवश्य ही प्रहण करनी चाहिये। इससे अनादि कर्मबन्धन कट जाता है। देहाभिमान नष्ट होता है तथा भगवत्कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी बन जाता है । भगवान्का, श्रीसद्गुरुदेवका तथा सत-भक्तोका े ्चरणोदक पान करनेसे कोटिजन्मार्जित पाप नष्ट होकर भगवत्क्रपाका उदय होता है। भगवान्के भक्तोको साधारण अथवा अपनेसे नीचा कभी न मानना चाहिये। भगवान्के दिन्यधाम श्रीअयोध्या, वृन्दावन, चित्रकृट, जनकपुर तथा हरिद्वारादि तीथेमिं निवास करनेका सदा आग्रह रग्वना चाहिये, ऐसा अवस्य न मिळनेपर

अपने गाँव अथवा घरमें ही भगवान्को पधराकर तीर्थ-खरूप प्रदान कर भावनापूर्वक उसमें ही निवास वरना चाहिये।

त्रिकाल सध्यावन्दन-पूजा, आरती, श्रीमद्रामायण तथा श्रीमद्रगवद्गीताका पाठ, वेदोपनिपदोंका श्रवण-मनन सदैव करना चाहिये, खयं जा सकें तो जहाँ ये सब लाभ अनायास मिल सकें, वहाँ जाकर भजन-कीर्तन, कथा-श्रवणमें मन लगाना चाहिये। भगवान्की छोटी-से-छोटी सेवा तथा भगवत्-भागवत-कैङ्कर्य बड़ी निष्ठासे अहंकार त्यागकर करना चाहिये। अपने इष्टदेवमें अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवोका अपमान-देव खप्नमे भी न करना चाहिये। गृहस्थोंको माता-पिताकी सेवा तथा सात्त्विक धन उपार्जन कर घरमें ही परिवार-पालन करते हुए भगवत्-भजन करना चाहिये।

विरक्तोंको श्रीसद्गरु तथा संतोंकी सेवा करते हुए आचार्यके आश्रममे अथवा पुण्यतीर्थमे निवास कर प्रमुके भजनमे जीवन ब्यतीत करना चाहिये। श्रीवैणाव पुरुपोको परनारीको माताके समान तथा ित्रयोको परपुरुपको पिताके समान मानकर शिष्टाचार-पूर्वक सद्व्यवहार रग्वना चाहिये । किसीके प्रति . द्वेप-भाव रखना अपना ही अहित करना है । इससे म्वभावमें कृरता आती है, इसिक्टिये सबमें प्रभुका निवास मानकर सबका सम्मान करना चाहिये गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, भगवद्द्रोही, नास्तिक दुराचारीका सङ्ग न करे, न उनसे कोई व्यवहार रखे। अर्थोपार्जन, उदरपूर्ति तथा पूजा-प्रतिष्ठाकी स्पृहा अपने विश्वके कल्याणके तथा भगवन्मन्दिर, भजनाश्रमकी स्थापना करना तथा करवाना उत्तम कार्य है । चोरी, जुआ, शिकार, मद्यपान, धूम्रपान, परस्त्रीगमन, परनिन्दा, दुराचार, भ्रष्टाचार, कटुवचन तथा असत्यभाषण सद्यः पतनके मार्ग हैं।

गुरुजनोंके साथ एक आसनपर तथा उनके सामने उचासनपर बैठना नहीं चाहिये तथा उनके सामने अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिये । प्रातःकाल उठकर श्रीहरि, गुरु, संत, माता, पिता तथा पूज्यजनोंका अभिवादन करना चाहिये । नाम-जप, होम, मन्त्र-जप, देवार्चन तथा भजन-भोजनके समय मौन रहना चाहिये । स्नान-शीचादिसे देहेन्द्रिय शुद्ध होते हैं तथा सिट्टचारसे मन-बुद्धि तथा आत्माकी शुद्धि होती है—

एक जीव जो ज्ञानीजन, हरि सम्मुख करि देत । ने कोम्नुभमणि टान कर, फल प्रिय प्रभु मी केत ॥ गीतोक्त ठोक्तसंग्रहकं सिग्रान्तानुसार सत्पुरुगेंके आचरण ही मदाचार हैं। संतोंका, साधु पुरुगेंका, महात्माओंका कसीटीपर कसा हुआ आचार-व्यवहार ही अनुकरणीय सदाचार है। श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने एक हिंसक चर्मकारके माथ व्यापार करनेवाले विश्वकृता अन्न भिक्षामें व्यनिके अपराधमें अपने प्रग्राचारी शिप्यतकका परित्याग किया था। वे सदेव सदाचारकी रक्षामें पूर्ण तत्पर रहते थे। एसे गहापुरुपकी दिव्य वाणीसे पाटकोंको पूरा व्यम उठाना चाहिये।

# वैखानस-सूत्रमें वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार

( लेखक—चल्लपिल भास्कर श्रीरामकृष्णमायार्युल्ड, एम्० ए०, वी० एड्०)

थ्रोतसार्तादिकं कर्म निखिलं येन स्त्रितम्। तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः॥

वैखानससूत्र अभी कुछ तो हस्तिलिखित दशामें हैं और कुछ गृह्य-धर्म-स्मार्त-श्रोतादिस्त्रोंको Cawland बादिने बड़ी कठिनतासे ढूँढवार टीकासहित त्रिवेन्द्रम्से एवं एशियाटिक सोसाइटी आदिद्वारा मूळमात्र प्रकाशित कराया है। इन सूत्रोंको ऐहिक-आमुष्मिक साधनोंका समप्र विवरण देनेवाळा अद्भुत, अमोव, कल्पसूत्र कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। इनमें सदाचारका विस्तारसे निरूपण किया गया है । इनपर सुन्दरराज एवं न्रसिंह वाजपेयी भादिके भाष्य, व्याख्यान आदि हैं। इनमें कहा गया है कि सदाचार धर्मसे सम्बद्ध होता है। 'धर्म क्या है' इस प्रश्नके उत्तरमें भाष्यकार कहते हैं-- 'अथ वर्णाश्रम-'धर्मम् ।' वर्णाः—ब्राह्मणाद्यः, आश्रमाः--व्रह्मचारित्रभृतयः । धर्मशब्दोऽत्र पड्चिधस्मार्त्धर्म-विषयः । तद्यथा-वर्णधर्मः आश्रमधर्मो वर्णाश्रम-धर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मः साधारणधर्मस्वेति ।' (-शीनुसिंहवाजिपेयियभाष्यम् )

मासणादि वर्णोके, मसचर्यादि-आश्रमेंकि, अनुष्ठाताओं के धर्मका वर्णन धर्मसूत्रोंमें करते हुए कहा गया है वि ब्राह्मणके लिये समिदाधान, यज्ञाचरणादि—वर्ण एवं आश्रमधर्म अनुष्टेय हैं । क्षत्रियके लिये शास्त्रीय ( अभिषेकादिगुण-युक्त राजाका परिपाळनादि) गुणधर्म, विहितकियाका धकरण, निषिद्धिक्रियाकरणनिमित्त प्रायश्चित्तरूप निमित्त र्धमं, अहिंसा-पालन आदि साधारण धर्म—ये हः प्रकारके स्पृति-धर्म अनुष्ठेय हैं। इसमें त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक चार वर्णोंके अतिरिक्त परस्पर संकरके कारण उत्पन्न अनुलोम-विलोभ जाति तथा उनके कर्म-विधिकी भी विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। यहाँ केंवळ चार आश्रम एवं उनके अवान्तर भेटोंका संक्षिप्त उल्लेख-मात्र किया जाता है। 'वैखानसधर्मसूत्र'के अनुसार ब्राह्मणके चार, क्षत्रिय आदिके तीन, वैश्यके दो तथा श्रूद्रके लिये एकमात्र गृहस्थाश्रमका ही विधान है—वाह्मणस्या-श्रमाइचत्वारः। क्षत्रियस्याद्यास्त्रयो वैस्यस्य द्वावेव । तदाश्रमिणश्चत्वारः । ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो (-- 618180-17) भिक्षरिति ।

फिर ब्रह्मचारीके धर्मोंकी लंबी सूची देकर गुरु-वाक्यपालनके विषयमें कहा गया है—

'अनुक्तो यर्तिकचित्कर्म नाचरेत्, अनुक्तोऽपि स्वाध्यायनित्यकर्माण्याचरेत् ।'

(--- < 1 < 1 ( )

इसके अनुसार उनमें बहाचारीके भी चार प्रकारके मेद हैं।—गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो नैष्ठिक इति। (२।८।३।२) १-गायत्र (केवल गायत्री ध्यान करनेवाले), २-ब्राह्म (गुरुकुलमें रहकर तीनो वेद या एक वेद या खसूत्राध्ययन करनेवाले), ३-प्राजापत्य (वेदवेदाङ्गसहित अध्ययन तथा नारायण-परायण होकर ब्राद्मे गृहस्थ होनेवाले) और ४-नैष्ठिक (कापाय-वस्त्र धारण करके, जटा या शिखा धारण करके आत्म-दर्शनपर्यन्त गुरुकुलमें रहकर केवल निवेदित शिक्षा-चरण करनेवाले।

वैखानसमतमें गृहस्थाश्रमी भी चार प्रकारके होते हैं। वे ये हैं—(१) वार्ताष्ट्रित, (२) शाळीनष्ट्रित, (३) यायावर और (४) घोराचारिक—वार्ताबृचिः कृषिगौरक्ष्य. वाणिज्योपजीवी। (८।५।१)—वार्ताष्ट्रितवाळा खेती, पशुपाळन एवं वाणिज्यसे जीवन चळाता है।

२—शालीनवृत्तिनियमेर्युनः पाक्तयहैरिष्ट्वा अग्नीनाधाय पक्षे पक्षे दर्शपूर्णमास्याजी चतुर्पु चतुर्पु मासेषु चतुर्पु मासेषु पश्चवन्ध्याजी प्रतिसंवत्सरं सोमयाजी च।(८।५।४) शालीनवृत्तिवाले कठोर नियमोंका पालन करते हुए पाक्तयज्ञ, प्रत्येक पक्षमें दर्श-पूर्णमास-याग, चातुर्मास्य-याग, निरूद-पश्चवन्ध्यागऔर प्रतिवर्ष सोमयाग करते हैं।

३—यायावरो हिवर्यक्षेः सोमयक्षेश्च यजते याजयत्यधीतेऽध्यापयति ददाति प्रतिगृलातिः पट्कर्मः निरतो नित्यमग्निपरिचरणमतिथिभ्योऽभ्यागते-भ्योऽज्ञाद्यं च कुरुते । (—८।५।५) यायावर हिवर्यज्ञ, सोमयज्ञका यजन करके यजन-याजनादि पट्कर्म करता, अतिथि-अभ्यागतका सेवन करता है।

४—घोराचारिको नियमैर्युक्तो यजते न याजयत्य-धीते नाध्यापयित ददाति न प्रतिगृह्णाति । उञ्छवृत्ति-मुपजीवति, नारायणपारायणः सायंप्रातरिनहोत्रं हुत्वा मार्गशीर्पज्येष्टमासयोरिसधारावृतं वनौष्धी-भिरुग्निपरिचरणं करोति । (वैलानस्धर्मसू० ९।५।६)

घोराचारिकके लिये यजन, अध्ययन-दानके अतिरिक्त तीन कियाएँ याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह ये निपिद्ध हैं। -वह उञ्छ्वतिसे जीवन निर्वाह करता है और नारायण-परायण होकर अग्निहोत्र करते हुए मार्गशीर्ष, ज्येष्ठ मासोंमें असिधाराव्रत करते हुए वनौपिधयोंसे अग्निकी परिचर्या करता है।

तृतीयाश्रमी—वानप्रस्थी भी दो प्रकारके होते हैं (१) अपत्नीक तथा (२) सपत्नीक । मपत्नीकके चार मेद हैं—१—औदुम्बर, (२) वैरिख, (३) बाटखिस्य और (४) फेनप।

भपत्नीकके भनेक मेद हैं— (१) काळाशिक, (२) उद्घण्डसंवृत्त, (३) अश्मनुद्ध, (४)
भप्रमिळन, (५) दन्तोळ्खळिक, (६) उञ्छ्यवृत्तिक,
(७) संदशनवृत्तिक, (८) कापोतवृत्तिक, (९)
मृगचारिक, (१०) हस्तादायिन, (११) शैळफळखादी,
(१२) अर्कदग्धाशी, (१३) वैह्याशी, (१४)
कुसुमाशी, (१५) पाण्डुपत्राशी, (१६) काळान्तरयोजी, (१७) एककाळिक, (१८) चतुष्काळिक,
(१९) कण्टकशायी, (२०) वीरासनशायी, (२१)
पश्चाग्निमध्यशायी, (२२) धूमाशी, (२३) पाषाणशायी, (२४) अध्यवकाशी, (२५) उदकुम्भवासी
(२६) मौनी, (२७) अवाक्शिरी, (२८) सूर्यप्रतिमुखी, (२९) कर्ष्ववाहुक और (३०) एकपाद-

स्थित । इनके यथानामानुगुण बहुतसे आचार होते हैं ।

वंखानस धर्मसूत्रकं अनुसार—भिक्षु (संन्यासी) चार प्रकारकं होते हैं—(१) झुटीचक, (स्वगृह या मन्दिरमें रहनेवालं), (२) बहूदक (स्नानार्थ नदी-तीर-निवासी), (३) हंस (हंसयोगाचरण करनेवालं), और (४) परमहंस\* (परमपद जाननेवालं परमहंस या परमात्मा नारायणकी प्राप्तिका प्रयत्न करनेवालं)। उनमें यहाँ स्थानाभावकं कारण केवल परमहंसकं आचारधर्म ही दिये जाते हैं।

परमहंस वृक्षमूल, शून्यालय या समशानमें रहनेवाले वस्नसहित या दिगवर (वस्नरहित )होते हैं । उनमें धर्म या अधर्म, सत्य-अनृत, शुद्धि-अशुद्धिका अभाव रह्ता है। वे सभी मानवमात्रके प्रति समभाव रखकर समछोष्टारम-काञ्चन होकर सभी वर्णोसे भिक्षा प्रहण करते हैं। उक्त शाश्रम-म्बीकृति फळप्राप्तिकी दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है—(१) सकाम (२) निष्काम । उनमें निष्कामके दो मेद हैं — ( ध ) प्रवृत्ति ( धा ) नियृत्ति । डक निष्ठतिक योगी आचारमेटमे तीन प्रकारक होते हिं—( १ ) मारक्ष (२ ) एवतर्व्य छीर (३ ) विसरग (-बही ८ । ९ । २-१० (१) सारद्वके भी चार विभाग हैं---१-अनिरोधक, २-निरोधक, ३-मार्गम और ४-विमार्गम। अनिरोधक सन्यासियोंको प्राणायामादि करनेकी आवश्यकता नहीं है । ये अहं विष्णुः ( में ही विष्णु हूँ )का ध्यान करते हुए विचरते हैं । निरोधक संन्यासी प्राणायाम-प्रत्याहार आदि पोडशकल अप्रविव साधनोंकी ( डपासना-मेड )की साधना करते हैं । मार्गग संन्यासी प्राणायामादि छः साधनोंका अनुष्ठान करते हैं और विमार्गग संन्यासीको यम, नियम, आसन, प्राणायामादि अष्टाङ्गयोग साधना करना होता है।

एकार्क्यकं भी पाँच मेट होते हं—१-दुर्ग २-अदूरग ३-अदूरण १-अदूरण १-अद्ग्मक और ५-सम्भक । इनमें दूरण योगमार्गसे साधना करकं क्रमणः वंकुण्य प्राप्त करते हैं । अदूरण आत्माको ( क्षेत्रज्ञको ) परमात्मामें क्षेत्रज्ञ द्वारसे जीन करकं समस्त विश्वकं ज्यका ध्यान करता है । भूमध्य आत्माको परमात्मामें जीन करके सत्त्व-स्त्प अग्निद्वार (मुप्रज्ञाद्वार )से भूमध्यमें प्राणका आकर्षण करके पिद्वज्ञाद्वारा निष्क्रमण करते रहते हैं । असम्भक्त—ये मनसे परमात्माका ध्यान करते करते, परमात्माके दर्शन-श्रवण आदिका अनुभव करते हैं । और सम्भक्त—ये सर्वव्यापक परमात्माको आकाशवत चेतनाचेतन क्रपसे अन्तर्विह-स्वस्थमें ध्यान करते हैं ।

विसरग-विविध सरण अर्थात् दर्शनसे कुग्रथ गमनसे वे विसरग कहलाते हैं। (प्रश्न० ८ खं० ११ २१, २२ सूत्रोंमें इसके मेद हैं।)

वेग्वानस गृति-मुचक नया प्रश्नमें सदाचारकी व्याक्रया स्त प्रकार की गयी है— धर्म्य सदाचारमः (॰ ।॰)। ) भटाचार वर्षमे सम्बन्धित रहता है। त्रमंभ वर्णधर्म, क्षाश्रमधर्म, वर्णाश्रम-वर्ष, गुणधर्म, निर्मात वर्म, सावारण-वर्म नामक छ प्रकार पाये नाते हैं। सदाचारक्यमें निर्द्धित अशोंमें प्रधानतया शारीरिक शोच निम्द्रपणके क्यमें पाया नाता है। इस शारीरिक शोच आवन्यताका कारण यह हो सकता है कि भगवदाळय-रूप देहको मदा पवित्र रखना आवश्यक है। उक्त सदाचाररूपी वर्णाश्रमधर्मक शोच, अनुष्ठान प्रधान रूपमें पाये नाते हैं। १—शोच—दक्षिण-कर्णपर यहोपबीत धारण करके दिनमें उत्तरामिमुख हो, रातमें दक्षिणामिमुख हो तृणान्तरित स्थळमें सूत्र-पुरीपका विसर्जन करे। उस समय गो, विप्र, जळ, अग्नि, वायु, सूर्य, नक्षत्र, चन्द्रमाको न देखे। मिट्टी

तथा जलसे अङ्गोंकी अच्छी तरह शुद्धि कर ले। बादमे मुख-शुद्धि करके मुत्रोक्त रीतिसे स्नान करके, तर्पण, ग्रह्मयज्ञ, साय-प्रात. काळोमें सध्योपासना—समिधाधान करते हुए गुरुशुश्रुपा करना, ये बहाचारीके धर्म है। गृह्यसूत्र एव स्मृतिके अनुसार गृहस्थको नित्यकर्म करते हुए सदाचारका पालन करना चाहिये---

गृहस्थोऽपि स्नानादिनियमाचारो नित्यमौपासनं कृत्वा पाकयज्ञयाजी वैश्वदेवहोमान्ते गृहागत-प्रत्युत्थायाभिवन्द्य आसनपाद्या-चमनानि प्रदाय मधुना तोयेन वा घृतद्धिक्षीरमिश्रितं मधुपर्क दस्वा अञाचैर्यथाशक्ति भोजयति॥

(नै० सू० प्र०-९ख०-४)

उक्त अंशोंमें नित्य होमके पश्चात् भगवान् विण्युकी नित्यार्चा, अपने गृह या देवालयमे भक्तिसे करनेसे समस्त देवताओंकी अर्चा होती है—अथाग्नौ नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्याची सर्वदेवाची करोति ॥ गृहे परमं विष्णुं प्रतिष्ठाप्य सायं प्रातहोंमान्तेऽर्चयति।'

(वै० से०-४।१०।३)

उक्त 'परम विष्णुप्रतिष्ठान' अंशको ही अलग कर विखनसोक्त सार्धकोटिप्रनथका संग्रह चार लाग स्लोकोंमें उनके शिष्य मरीच्यादिने निर्माण किया था जिनके

भारतीय संस्कृतिका छस्य ई---मानवकी आध्यात्मिक उस्ति । सत्कर्म ही भारमा और मनको पवित्र तथा निर्मळ बनानेके मुख्य साधन हैं। जन्म-मरणका बन्धन ही जीवारमाया मुक्ति पा परमानन्द प्राप्त करनेके ळिये प्रेरित करता है । अनन्त और अक्षय सुख एकमात्र पोक्षमें ही है। भनेण होकर प्रत्येव जीवात्मा रसे प्राप्त कर सकता है 🛊 । जोयनमुक्त पहापुरुष नीवनमें ही शास्रत शान्ति और मोक्षका परमानन्द प्राप्त करते हैं। भारतके ऋषियोंने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मीर्जातको ही इस उदेश्यकी पूर्तिका सायन बतलाया है। युगादिमें ही शारीरिक शक्तिकं विकासके लिये ऐसा नियम और इस प्रकारका जीवन वनाया गया या, जिसमें मानसिक और आत्मविकासमें भी बाया न पड़े । शरीरकं विभिन्न अङ्गोंको पुष्ट करनेके छिये ब्यायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदिका विधान किया गया है। ये साधन शारीरिक उन्नतिके साथ-साथ चखल चित्त-वृत्तियोका निरोधकर मनुष्यको एकाग्र बनाते और आत्मोन्नतिमें सहायता

गामप्रामितक महायक होता है।

> मारतीय श्रुषियोंने यह दिव्य हान प्राप्त किया कि सत्य और ऋत् — ( जीवनक्त) मुच्यवस्था )के आधारपर ही पह पृष्टि स्थित है। ये दोनों विश्वक मुळ कारण हैं। मभीसे मत्याचरणका भाव इस विश्वकं वातावरणमें क्तेंट गया है । भारतीय मस्कृतिने चरित्रबळको वर्मकी कसोटी माना है। इस कसौटीपर जो सफल हुआ, उसे भारत आदर और गौरवकी दृष्टिसे देखता आया है, भले ही उसकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारतमें अनादिकालसे वार्मिक खतन्त्रता रही है। मनुष्यके आदर और प्रतिष्ठाका मापदण्ड ईश्वरकी भक्ति और वेदादि सद्ग्रन्थोंका अनुशीलन न होकर ऋत् —चित्रपर रहा है, जो भारतीय संस्कृतिकी दूसरी विशेपता है।

<sup>•</sup> वेट-पुराणोंके अनुसार कममुक्तिका सिद्धान्त भी है, बिसके अनुसार मोश्व अत्यन्त दूर्कभ कहा गया है।

'सर्वजनसुखाय'की भावना भारतमें आदि कालसे प्रवल रही है। भारतीय संस्कृतिकी इस आधार-शिलारूप भावनापर भारतीय जीवन और भव्य भवन अडिंग और अचल खड़ा हुआ है। इस उदार, उदात्त और सर्वोच्च अभिलापाके कारण ही आर्य-संस्कृतिकी मीलिक महत्ता है। आर्यपुरुपोंकी अभिलापा केवल अपनेको ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण विश्वको सुखी और शान्त बनानेमे पूरी होती है—

ज़र्पे भवन्तु खुिल्सः सर्वे छन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

सर्वजनसुखायकी सद्भावना तो चरम सीमापर तब पहुँच जाती है, जब ऋषि दधीचि-जैंसे महान् तपस्त्री जनकल्याणके लिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्ष सीकार कर लेते हैं। दधीचिने यह कहकर अपना शरीर जनकल्याणके लिये अपिंत किया कि जब एक दिन यह खयं ही मुद्रो छोड़नेवाळा है, तब इसको पाळकर क्या करना है। जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुःखी प्राणियोपर दया करके मुख्य धर्म सौर लैकिक यशका सम्पादन नहीं करता, वह जल प्रेड-पीधोंसे भी गयाचीता है। बड़े-बड़े ऋषियो, महात्माझंने इस अविनाशी धर्मका पाळन किया है और उसकी उपासना की है। इसका खरूप वस इतना ही है कि मनुष्य किसी प्राणीके दुःखंम दुःखका और सुखरें सुखका अनुभव करे।

स्वयं मुक्त होकर यदि और किसीको मुक्त न कर सके तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ ! वस्तुतः यदि आत्मा एक ही सत्य है तो क्या यह सत्य नहीं है कि जनतक अन्य दूसरे जीव पूर्णत्व छाम नहीं कर हैं, तब-तक वास्तवमें किसी भी आत्माका पूर्णत्व छाम नहीं हो सकता। भारतके सभी महापुरुप इसकी घोपणा कर गये हैं कि समस्त विश्वका कल्याण हो और आत्म-कल्याणके लिये मानवजाति सचेष्ट हो। विश्वकरयाण

और आत्मकल्याण—डोनों एक और अभिन्न हैं। इस प्रकार प्रज्ञायान, पूर्णकाम मानवके सम्मुख उसकी तपम्या और निष्टापर मुख होकर जब खर्गाविपित बरदान देनेके छिये आये तो महामानव राजा रन्तिव्वकं मुखसे सहसा निकला—

न त्वहं कामये राज्यं न खर्गं नापुंतर्भवम्। कासये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥ कथ्यास्य स्यादुपायोऽत्र येनादं दुःखितात्मनाम्। अन्तःप्रविश्य भृतानां भत्रयं दुःखभाक् सदा॥

इस प्रकार मानव-कल्याणकी वतारनाके सामने आये हुए ऐस्वर्य तथा मुक्तिको भी ठुकराना भारतीय संस्कृतिके लिये ही सम्भव था । यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विजेपना। और अपनी इन समस्त विशेषताओंक आवारपर प्राणी-मात्रको वह पुरुपसे पुरुपोत्तम तथा नरसे नरोत्तम वननेक लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके अनुसार प्रेरित करती है। इन चारों पुरुपार्थोका समन्वय और साधन कर्मसे होता है। कर्मके मान्यमसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी साधना ही पुरुपार्य है। पुरुपार्ध आवश्यक है, क्योंकि मानव-जीवनका उदेश्य केवळ पुरुप ही बने एहना नहीं है। मानव-जीवनका उदेश्य है-मानवी स्तरसे मानवीयताकी भोर अप्रसर होना । इसका तात्पर्य है- पुरुपसे पुरुपोत्तम और नरसे नरोत्तम होना । इस साधनामें व्यक्ति और समाज दोनोका समन्वय आवश्यक है; क्योंकि पुरुपसे पुरुपोत्तम वननेकी प्रक्रियामें व्यक्ति और समाज एक दूसरेक पूरक ईं। व्यक्तिसे समाजकी साधना होती है और समाजसे व्यक्तिकी; वशर्ते दोनोके सम्बन्धोंका प्रणयन धर्मसे हो । समाजके रंग-मञ्जपर व्यक्तिका जीवन एक संक्रमण-प्रक्रिया है। इस प्रक्रियाकी कुछ आधारभूत अवस्थाएँ ( आश्रय ) हैं, जिनका साधन पुरुपार्थके लिये आवश्यक है; क्योंकि ये अवस्थाएँ मानवकी शरीरी तथा खाभाविक अभिरुचियोंका एक सहज परिणाम है। थतः व्यक्ति अपने गुण तथा कर्मोंके कारण ही समाज

तथा धर्मसे बँधता है और इसी कारण पुरुषार्थकी साधनाका तात्पर्य हैं गुण-कर्मके अनुसार समाजमें धर्मप्रणीत वैयक्तिक जीवनको अपनानेका प्रयास करना।

इस प्रयासका समयानुसार विकास वेदो, संहिताओं, बाह्यणों, आरण्यकों, उपनिपदों, सूत्रों, स्मृतियों, महाकाव्यों, नीतिशाखों तथा पुराणों और नाटक, काव्य तथा जनसाहित्यमें हुआ है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति तथा जीवनके प्रति हिंदू दृष्टिकोण कुछ धारणाओंमें निहित हैं। ये धारणाएँ हैं, चारों पुरुषार्थ, कर्म-सिद्धान्त और वर्णाश्रम-ज्यवस्था। इन्हीं धारणाओंने हिंदू-समाज तथा संस्कृतिको उसकी विशेषताएँ

प्रदान की हैं । ये धारणाएँ किसी भी रूपमें निरपेक्ष नहीं हैं, सापेक्ष हैं—व्यक्तिकी मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार देश-कालकी परिस्थितियों से । युग-युगकी आवश्यकताओं के अनुसार इन धारणाओं के संबर्धन और प्रतिपादनमें ही हिंदुत्व-का विकास निहित्त है । यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृतिकी मूल भित्ति सनातन-धर्म है । वेदों में बीजरूपमें, धर्मशाख्रमें पल्लवित, प्रस्कृटित और पुराणादिमें पुष्पित और फलितरूपमें इस धर्मका ही दिन्य दर्शन होता है । यही कारण है कि भारतके कण-कणमें सनातनधर्मका भन्य भाव भरा हुआ है । सनातनधर्म भारतीय संस्कृतिकी पुरस्कृति है ।

# रामराज्य और सदाचार

( लेखक-श्रीशकरदयालजी मिश्र, एम्० काम०, विद्यावाचस्पति )

मानव-जीवन सेवा-स्याग और प्रेमका प्रतीक है। इसीलिये मनुष्यके जीवनमें केवल दूसरोंकी सेवा या परोपकारको ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानव-दर्शन-का केन्द्र-विन्दु परहित है-परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ ( मानस ७ । ४० । १ ) प्रसेवा या परिहतके ळिये मनुष्यमें कल्याणकारी विचार होने चाहिये । कल्याणकारी विचारोंसे तात्पर्य मानवद्वारा असद्विचारोंका त्याग और सद्विचारोंको प्रहण करना है। विचारके अनुरूप मानवर्मे आचरणकी प्रक्रियाका प्रस्फटन होता है । सदाचारी जीवनके लिये मनुष्यमें सद्विचारोंका होना अनिवार्य है । सदाचारसे रहित मनुष्यको सही अथोंमें मानवकी संज्ञा नहीं दी जा सकती । मानव-जीवनकी सफलता सदाचारपर ही अवलम्बित है । सदाचारी जीवन सभीको अभीष्ट है । इसकी आवश्यकता हमें अपने कल्याणके साथ-साथ समाजके कल्याणके छिये भी अपेक्षित है । दुराचारी च्यक्तिकी किसीको कभी भी शावश्यकता नहीं होती।

परंतु सदाचारी मानवकी समाजको सदैव आवश्यकता रहती है। सदाचारी समाजमें पूजा जाता है।

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामने अयोध्यामे अपने शासनके समय सदाचारके सर्वोच आदशों, मर्यादाओ तथा कीर्तिमानोंका पालन, चिन्तन तथा स्थापन करके समस्त विश्वको सदाचारका ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता । आदशोंकी स्थापना तथा पालन श्रीराघव पहले खतः करते हैं और आदशोंके अनुशीलन तथा परिपालनका उपवेश वे बादमें देते हैं । सदाचारी जीवनमें अनीति-भयका कोई स्थान नहीं होता है । भगवान् राधवेन्द्रने खतः पुरवासियोंसे कहा है—

कों अनीति कहु आयों भाई। शे सोहि बरजहु भय बिसराई॥ ( मानस ७ । ४२ । ६ )

श्रीराम खयं शिष्टाचारका अद्भुत आदर्श सदैव प्रस्तुत करते हैं । गुरुजन तथा मुनिजनका उन्होंने नमन, पूजन तथा वन्दन किया है। भगवान् राम म्वयं भपना पीताम्बर वड़ोंके सम्मानमें आगन्तुक मुनियोंके बैठनेके लिये तुरंत प्रदान करते हैं—

देखि राम मुनि धावत हरिष दंडवत कीन्छ। स्तागत प्रेंछि पीतपट प्रभु गैठन कहें दीन्छ॥ (मानस ७।३२)

सदाचारका तालार्य जहाँ एक ओर पर-सेवा या परोप-कार प्रतिफलित है, वहीं दूसरी ओर रामराज्यमें नगरके ब्री-पुरुप भगवान्की भक्तिमें भी रत हैं। कृपानिधान ग्री-राघवेन्द्र सवपर सदैव सानुकूल भी रहते हैं, यह भी सदाचारकी एक पहचान उनकी भक्ति-चर्चामें भी चरितार्थ हैं—

नहें नहें नर रघुपति गुन गावहि । वेठि परसवर इहह सिखावहि॥ भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ ( मानस ७ । २९ । १-२ )

रामराज्यमें विरक्त, ज्ञानपरायण, मुनि और संन्यासी सभी अपने नित्यक्रमें तत्पर रहते हैं। कर्तव्यपरायणता-का आविर्भाव ही सदाचारका वास्तविक तात्पर्य है। रामराज्यमे सभी लोग अपने कर्तव्यपथपर चलते हैं। सदाचारका इसमें सुन्दर आदर्शयुक्त उदाहरण और क्या हो सकता है। मदाचारके फलक्करप अवधपुरीके लोगोंको जो उपलब्ध है. उस मीतिक निधिका वर्णन हजारों शेष मी नहीं कर सकते

> अवध्यपुरी बासिन्ह कर सुग्र पपदा समाज। महस मेव नीई र्काह सकाई नृप राम बिराज॥

(मानस ७। २६)

रामराज्यके समय सदाचारका महत्त्वपूर्ण एवं व्वलन्त प्रमाण प्रत्येक घरमें पुराणोंका पाठ है। मगवान् रामके पावन चरित्रकी कथा अनेक विधिसे सभी ली एवं पुरुपोंद्वारा होती है। लोग राववेन्द्र श्रीरामके प्रति ऐसा दिव्य अनुराग रखते हैं कि दिन-रातका उन्हें भान ही नहीं हो पाता। रामके चरणोंमें लोगोंकी अनवरत मिंक सदाचारके प्रति निष्ठाका ही बोतक है—

भवकें गृह गृह होहि पुराना। राम चरित पावन विधि नाना॥ नर अह नारि राम गुन गानहिं।कर्राहें दिवस निरिंग जात न जानहिं॥ ( मानस ७ । २५ । ७-८ )

रामराज्यमें सदा वारकी जो अनुपम तथा दिव्य शाँकी दृष्टिगोचर होती है, उसकी छटा बड़ी छुमावनी है। गमराज्यका प्रत्येक व्यक्ति—खी, पुरुप, बालक, कर्मचारी, गुरु, सुनि आदि सब अपने-अपने धर्माचरणमें रत रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्योंका खतः पालन करता दिखायी देता है। जो जिस योग्य है तथा जिसका नहाँ जो दायिन्व है, यह उसका पूरा निर्वाह करता है।

गुरु विसष्टजी नित्य सत्सङ्ग करते हैं तथा वेदपुराणकी कथाएँ सज्जनों तथा द्विजोंको सुनाते हैं। सभी
भाई राधवेन्द्रकी सेवा करते हैं तथा अनुशासन मानते
हैं। भगवान् राम उन्हें अनेक प्रकारसे नीति सिखाते
हैं। अनेक निपुण दास-दासियोंके होनेके उपरान्त
भी मा सीताजी भी अपने हाथोंसे ही गृह-कार्य
करती हैं। सदाचारका इससे अन्द्रा उदाहरण अन्यव
कहीं नहीं मिल सकता। जगदम्बा जनकतनया केवल
गृहकार्य ही नहीं करती, वरन् मर्यादा-पुरुपोत्तमकी
आजाका सदा अनुसरण पत्र सेवा भी करती हैं—

बरापि गृहुँ सेवक सेविकिनी । बिपुल मदा सेवा बिधि गुनी ॥ निज कर गृह पश्चिरजा फरहै । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ ( मानस ७ । २३ । ५-६ )

सदाचरणका परिणाम रामराज्यमें अपार मुख-समृद्धि-के रूपमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। समाजमें कोई दुःखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसीको कोई कष्ट नहीं है तथा सब छोग स्वधर्म-पालन करते हैं और आपसमें सब प्रेमसे परिप्रित हैं। सदाचारसे युक्त नगरवासी धर्मके चारो चरणों—सत्य, शौच, दया तथा दानमें रत हैं। कोई स्वप्नमें भी दुराचरण नहीं करता, निरमिगानतासे युक्त सभी अपने धर्ममें संलग्न हैं।

है और शालोके अनुसार अपने नित्यकर्मका सदा पालन करते हैं, सभी सुखी है,रोग-शोकका कहीं नाम नहीं है—

यरनाश्रम निज निज घरम निरत वेट पथ लोग । चलहिं सदापावहिं सुम्बहि नहिं भय मोक न रोग ॥

(मानस ७।२०)

राम-राज्यमे सटाचारकी महिमाका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्र मानव-शरीरके महत्त्वको समझते हैं और मानव-जीवनके परम लक्ष्य मोक्षके स्वतः अविकारी होते हैं। सटाचारी सटैंव दूसरोकी सेवामे ही रत रहता है। मानवीय पट विकारो—काम, क्रोव, लोम, मोह, मट, मत्सरका त्याग करनेपर ही जीवनमे सदाचारका प्रवेश हो पाता है। इन विकारोसे मुक्त मानव प्रमुक्ते प्रेमके अनिर्वचनीय आनन्दका रसास्वाटन करता है। सटाचार व्यक्तिको भोगसे हटाकर योगकी ओर ले जाता है। परंतु इस सवके लिये मानवका विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेकके प्रकाशमे हम दोपरहित होकर सटाचारी हो सकते हैं। भगवान् रामके राज्यमें यही विशेषता थी कि प्रत्येक मानव स्त्री तथा पुरुष विवेकका आटर करता था। सटाचारका उद्भावक मृत्यतः विवेक ही है।

सब नर करिंह परस्पर प्रीती। चलिंह स्वधम निरत श्रुति नीती॥ राम भगित रत नर अरु नारी। सकल परम गित के अधिकारी॥ सब निर्दंभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ (मानस ७। २०। २,४,७)

रामराज्यमे सभी उटार, सचरित्र, जितेन्द्रिय, निश्चल, अभिमानरहित तथा परोपकारी है । पुरुपवर्ग एकपत्नी- त्रंती है। इस प्रकार सभी क्षियाँ मन, वाणी, कर्मसे पति- का हित करती हैं। रामराज्यमे किसोका कोई शत्रु नहीं है। सभी एक दूसरेके मित्र है। जहाँ मित्र ही होते हैं, वहाँ शत्रुको परास्त करनेके उपाय साम, टाम, टण्ड तथा भेदका कहीं प्रयोग होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो सभी उदार, परोपकारी और विप्रयूजक हैं—- सब उटार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी॥ एक नारिवत रन सब झारी। ते मन वच क्रम पित हितकारी॥ (मानस ७। २१।४)

सदाचारका तात्त्विक अर्थ यही, होता है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण तथा आश्रमका है, वह उसके अनुकूल आचरण करे । भगवान् राघवेन्द्रके राज्यकी यह विलक्षण विशेषता है और दिव्य आदर्श है कि सव लोग मर्यादित

### वाणीका सदाचार

and the comment

नारंतुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । ययास्य वाचा पर उद्विजेत न ता वदेद् रुशतीं पापलोक्याम् ॥ वाक्सायका वद्नान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचिति राज्यहानि । परस्य वा ममसु ये पतन्ति तान् पण्डितो नावस्जेत् परेषु ॥

( महाभारत, अनुजा० ४ । ३१-३२ )

'दूसरोंके मर्मपर अघात न करे, क्रूरतापूर्ण वात न बोले तथा औरोंको नीचा न दिखाये । जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्देग होता हो, ऐसी रुखाईसे मरी हुई वात पापियोंके लोकोंमे ले जानेवाली होती है; अतः वैसी वात कभी न बोले । जिन वचन- रूपी वाणोंके मुँहसे निकलनेसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमे पड़ा रहता है और जो दूसरोंके मर्मध्यानोंपर घातक चोट करते हैं, ऐसे वचनवाण मद्-अमद् विवेक- शील, विद्वान् पुरुप दूसरोंके प्रति कभी न छोड़े ।'

# मानसमें श्रीरामका सदाचार

( न्टेंग्ययः —मानसरव टॉ॰ श्रीनाथजी मिश्र )

श्रीरामचरितमानसमे श्रीराम अपने आचरणकं माध्यममे ही संसारक छोगोंको उपदेश प्रदान करने हैं। माँग्विक उपदेश श्रीरामने अपेक्षाकृत कम ही दिये हैं। वाल्मीकि-रामायणमें भी प्रभुने कहीं परामर्श भले दिये हो, पर उपदेश तो प्रायः नहीं किया है। श्रीमद्भागवतमे शुकदेवजी भी श्रीरामके अवतारकं सम्बन्धमें बंड सद्भावसे कहते हैं—

मर्त्यावनारस्त्विह् मर्त्यादाक्षणं रक्षोवधायैव न केवछं विभोः। (५।१९।५)

'मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामका मानुप-अवतार आचारद्वारा मनुष्पोंको शिक्षा प्रदान करनेके लिये हुआ था, केवल रावणववके लिये नहीं।' किसके साथ कैंसा व्यवहार करना चाहिये, इसको प्रमुने अपने आचरणद्वारा दिखला दिया है। इसीसे हम कहा करते हैं कि पुत्र हो तो रामचन्द्र-जैसा, भाई हो तो रामचन्द्र-जैसा, शिष्य हो तो रामचन्द्र-जैसा, राजा हो तो रामचन्द्र-जैसा, मित्र हो तो रामचन्द्र-जैसा और शत्रु भी हो तो श्रीरामचन्द्र-जैसा। किसके साथ कैंसा व्यवहार होना चाहिये, इसका निर्वाह श्रीरामने वडे ही आदर्श ढंगसे किया है। गोस्तामीजीने इसका स्पष्टीकरण मानसमें सुन्दर ढंगसे स्थान-स्थानपर किया है। (१) पुत्रका उदाहरण लीजिये, महाराज दशरयने खयं अपने मुखसे कहा था—

राड सुनाइ दीन्ह बनवास् । सुनि मन भयउ न हरपु हराँसू॥ सो सुत विछुरत गए न प्राना । को पापी वड मोहि समाना ॥ ( मानस २ । १४९ । ४ )

माता कोंसल्याने भी श्रीभरतजीसे कहा था— पितु आयम भूपन वसन तात तजे रघुवीर । विसमउ हरपु न हद्य कछ पहिरे वलकल चीर ॥ सुख प्रमन्न मन रंग न रोप्। सब कर सब विधि करिपरितोप्॥ ( मानस २ । १६५ )

प्रमु तो लोगोंके पूछनेपर यह उत्तर देते हैं कि— 'पिताँ दीन्ह मोहि कानन राज्' (मानस २ | ५२ | ३) और अपनेको श्रीराम राजा ही मानते हैं। बान्मीकिजीमें अपने लियं रहनेका स्थान पृष्टते हुए प्रभुने कहा था— अब जह राउर आयमु होई। मुनि उद्येगु न पार्व कोई॥ मुनि तापम जिन्ह तें हुन लहहीं। ने नरेम बिनु पावक दहहीं॥ मंगल मुल बिन्न परिकोष्। इहह कोटि वुल भुमुर गेषू॥ अस जिये जानि कहिल असिटाऊँ। सिम सीमिन्न सहित जह जाकें (मानग २। १२५। १६-२१)

शारोंमें कहीं मानाको पिताने हजार गुना और कहीं दसगुना अविक महत्त्व दिया गया है—

'सहस्त्रं तु पितृन्माना गौरवेणातिरिच्यते ।' (मनुन्मति २ । १४५)

वसिष्टसमृति (१३।१०)के अनुसार पितासे दशगुणा सम्मान माका (और अपनी मासे दशगुणा सम्मान सीतिन्दी माका) है। यह आदर्श श्रीरामके जीवनमें देखनेको मिल्रता है। प्रभुने मा केंक्रेयीका जो सम्मान किया है। उसका उटाहरण विश्वके इतिहासमें कहीं देखनेको नहीं मिल्र सकता । गोस्वामीजीने लिखा है— 'मानी राम अधिक जननीते जननिहु गँग न गहीं' (गीतावदी ०।३०।२)। मानसमें आप श्रीरामका व्यवहार श्रीकेंक्रेयीजीके साथ देखें। बनगमनके समय जब श्रीराम केंक्रेयीजीके पास जाते हैं तो महाराजकी व्याङ्गलता देखकर आप मा केंक्रेयीसे पृष्ट बैठते हैं— मोहि कहु मानु नात दुख कारन। करिश्र जतन केंहि होइ निवारन॥

इसपर कंकेयीजीने अपनी कठोरताका वर्णन कर सुनाया। इसके उत्तरमें प्रभुने जो कहा, वह अद्भुत है— सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी॥ तनय मातु पितु तोपनिहारा। दुर्छभ जननि सकल संसारा॥ (रामच० मा० २। ४०। ४)

'तोपनिहारा' शब्द वड़ा ही मार्मिक है, आपके कहनेका अभिप्राय यह कि संसारमे ऐसे पुत्र तो बहुत होगे, जो माता-पिताका पाटन-पोपण कर दे, परंतु ऐसे पुत्र कम होगे, जो माता-पिताको संतुष्ट कर दें। प्रभुने कहा कि मा! त्ने जो मेरे लिये बनवास मॉगा, इसमे तो हमारा लाभ-ही-लाभ है। उन्होंने अपने बनगमनमें कैंकेयीजीके समक्ष चार लाभ बतलाये। यथा — १—मुनिगन मिलनु बिसेपि बन सबिह मॉति हित मोर। २—तेहि महु पिनु आयसु बहुरि, ३—संमत जननी तोर। (मानस २।४१) (और चौथा यह कि—)

४-भरतु प्रानिषय पावाहें राज्। विधि सव विधि मोहि सन मुख आज् ॥
इस प्रसङ्गमें भोजराजका एक वहुत ही सुन्दर रहोक
हमारे ध्यानमे आता है, हम उसको भी उद्धृत कर रहे
है, श्रीराम कैंकेय से कहते हैं—

वनभुवि तनुमात्रत्राणमाहापितं मे
सकलभुवनभारः स्थापितो वत्समूर्ष्ति।
तिवह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां
मिय पतित गरीयानम्य ते पक्षपातः॥
( चम्पूरामायण २। २५)

अर्थात् 'मा! तूने वत्स भरतके लिये सारी पृथ्वीका राज्य मॉगकर उनके सिरपर इतना वड़ा वोझ डाल दिया और मेरे लिये केवल वनकी रक्षाका भार दे कार्य सुगम कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि आज भी तूने हमारे साथ पक्षपात ही किया है।' इस प्रकार विमाताके साथ कैसा भाव होना चाहिये, यह प्रभुने अपने आचरणके द्वारा संसारके सामने रखा। (२) भाई—इसी प्रकार श्रीरामने श्रातृत्वका भी अनूठा आदर्श संसारके सामने रखा। श्रीराम और भरतका श्रातृत्व संसारके भाइयोके लिये उच्चकोटिका पथ-प्रदर्शक वन गया। श्रीरामने इसे वाल्मीकिजीसे भी कहा था——

तात यचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। मो कहुँ एरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥ ( मानस २ । १२५)

रामने अपने छोटे भाईके लिये ( एवं भरतने उनके लिये ) कितना वड़ा त्याग किया, पर आज हमारे भाई रामायणका पाठ करते हैं और साधारण-से-साधारण वस्तुके लिये भाईसे सघर्प भी करते है । अवध राजुसुर राजु सिहाही। दसरथ धन सनि धनद लजाही॥

जिसको श्रीराम भाईक लिये वेसे ही छोड देते हैं जैसे वटोही मार्गके स्थानको छोड देते हे—
'राजिवलोचन राम चले तिज वापको राज बटाऊ की नाई'
(किवतावली २।२)। यह भ्रातृत्व अनुपम आदर्श है।

(३) शिष्य—शिष्य कैसा होना चाहिये, इसको भी प्रमुने अपने आचरणद्वारा दिखला दिया है। विश्वामित्रजीके साथ जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरमे पहुँचते हैं और रात्रिमे जब विश्वामित्रजी विश्राम करने जाते हैं, तो—मुनिबर सथन कीन्हि तब जाई। लगे चरन चापन दोड भाई॥ जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी॥ तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जीते। गुरु पद कमल पलोटत प्रीते॥ (मानस १। २२५। २-३)

गुरु-शिष्यका परस्परका यह व्यवहार वहुत ही महत्त्व-पूर्ण है, जिसका आज समाजमे विकृतरूप होता जा रहा है।

(४) राजा-राजा कैसा होना चाहिये इसे भी उन्होंने अपने चिरत्रके माध्यमसे दिखलाया है। राजा जितना त्यागी होगा, उतना ही प्रजाके ऊपर अपने आदर्शका प्रभाव डाल सकेगा। राजा श्रीरामने प्रजाके लिये अपने सर्वस्वका बलिदान किया। यहाँतक कि अपनी प्राणवल्लमा (धर्मपत्नी) वैदेहीका भी पिरत्याग कर दिया। यही कारण है कि आज भी लोग चाहते है कि रामराज्य हो जाय।

(५) इसी प्रकार मित्र-धर्मका निर्वाह उनके जीवनमे बहुत ही सुन्दर देखनेको मिलता है। गोलामीजी-ने 'विनयपत्रिका' (१६६।७)मे लिखा कि 'हत्यो वालिसहि गारी' 'अजह सहात न काऊ'—वालीका वध आजतक भी कितने लोगोको अच्छा नहीं लगता। गोखामीजीसे लगोने पूछा कि वाली-वधका प्रसङ्ग आपको कैसा लगता है ? गोखामीजीने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित सुग्रीवकी रक्षाके लिये श्रीराम कलङ्कतक लेनेको तैयार हो गये तो हमारे लिये भी ले सकते हैं—

होहु कहाचत सबु कहत राम सहत उपहास साहिय सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ ( मानस १। २८ ख )

मित्रधर्मका जो प्राण है और प्रमुने जिसका वर्णन भी किया है कि — 'गुन प्रगटें अवगुनन्हि दुरावा', उसे अपने मित्र सुग्रीवके साथ उन्होंने आचरण करके दिखला दिया । इसी प्रकार शत्रुके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिये, इसे भी श्रीरामने अपने आचरणके द्वारा दिख्लाया । प्रमुने शत्रुक साथ उद्ग्रताका अद्मुत परिचय दिया है। अङ्गद्जीको रावणके पास भेजते

समय श्रीरामने कहा----

काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु वतकही सोई॥ (मानस ६।१६।४)

कहते हैं — 'अरिहुक श्रीमरतजी प्रमाण-वचन अनुभल कीन्ह न रामा।' यहाँ संन्तेपमे हमने मानसकी पृष्ट्रभूमिपर देख लिया कि श्रीरामके आचरण आदर्श सटाचार हैं और यदि किसीने उनके आदर्श आचरणके किसी एक पश्चको जीवनमे उतार लिया तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। लोक-शिक्षण और लोक-कल्याणके लिये श्रीरामके आचरणका यही आदर्श लक्ष्य है।

# सदाचार-यज्ञ

( लेलक-पण्डित श्रीलक्ष्मगजी शास्त्री )

उपनिपटो एवं ब्राह्मण-प्रन्थोके अनुसार सनातन-धर्मका विशाल भवन यजकी ही सुदृढ नीवपर खड़ा है। श्रद्धापूर्वक किये गये दान-पुण्य, तप, श्रम, स्वावलम्बन, ह्वन-पूजन, मंत्री-सहयोग और परोपकार—ये सभी यजके अन्तर्गत हैं। यों तो यह समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड ही यज्ञमय है और इसमें श्वासकी प्रश्वासमें, रात्रिकी दिनमें, अग्निकी सोममें और सोमकी अग्निमे नित्य आहुति होती रहती है। जात्रालोपनिपद्वाह्मण (२) मे आता है कि 'पृथिवी-पिण्डसे निकलकर एक अमृताग्नि निरन्तर ऊपरकी ओर गतिमान् होती रहती है, जो सूर्यमण्डलसे भी ऊँचे पहुँचकर सोमरूपमे वटलकार फिर वापस लौट पड़ती है और नीचे पृथ्वी-पिण्डमे समाकर पुनः अग्निरूप हो जाती है। इस प्रकार निरन्तर एककी दूसरेमे आहुति पड़ती रहती है। इसीसे सृष्टि चलती है और इसीलिये वेदोंमे गया है---यज्ञको सृष्टिका उत्पत्ति-स्थान कहा 'अयं यह्यो भुवनस्य नाभिः' ( ऋक्०१।१६४। ३५)। यह यज्ञ अध्यात्मके साथ व्यवहारका, परलोकके साथ इहलोकका और समृद्धिके साथ त्यागका सामञ्जस्य स्थापित करता है। यह हमें खस्थ, शिष्ट, सदाचारी एवं सुसंस्कृत जीवन-यापनका ग्रुम संदेश प्रदान करता है। यज्ञ त्रया, विष्णु और शिवस्वरूप है। अग्नि, सूर्य,

इन्द्र, वरुण, वायु, सत्त्व-रज-तम, तप-तेज, ज्ञान, वेद-मन्त्र-ध्यान, पुरुपार्थ-द्रव्य-दान, योग-संयम-स्वाध्याय, त्याग-सफलता-ब्रह्मचर्य, माता-पिता-आचार्य तथा सत्य-सद्गुण और सदाचार आदि सभी यज्ञ-पुरुपके ही परिवार हैं । रातपथ-त्राह्मणमे यज्ञको ही सर्वश्रेष्ठ कर्म स्त्रीकार किया है—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (१।७।१।५), अतः सत्य-सद्गुण और सदाचरणज्ञील व्यक्ति ही यज्ञका यजमान हो सकता है। 'ताण्ड्यमहाब्राह्मण'में आता है कि 'श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान; इन दोनोंकी उत्तम जोडी खर्गादि सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेमें समर्थ है—'श्रद्धा पत्नी, सत्यं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम् । श्रद्धया सत्येन मिथुनेन सर्वी-ल्लोकान् जयतीति' (७।१०)।

ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि प्रज्विलत तपसे ही सत्यकी उत्पत्ति हुई है । अपनेसे ऊपर उटकर, अपने स्त्रार्थका परित्यागकर या हानि सहकर भी जो अन्तर्ज्ञाह्य रूपसे सत्यका पूर्ण आप्रही है, वही यज्ञ-यजमान होनेकी योग्यता रखता है। आयोंका जीवन-दर्शन पूर्णरूपेण नैतिक-सदाचारसे ओतप्रोत था । झूठसे उन्हे वेहद चिढ़ थी। 'शतपथ-त्राह्मण' घोषणा करता है कि 'झूठ वोलनेवाला व्यक्ति कभी यज्ञका यजमान नहीं वन सकता'—'अमेध्यो वे पुरुषो यद्नृतं चद्ति । तेन पृतिरन्तरतः । मेध्या वा आपः । मध्यो भूत्वा वतमुपायानीति (१ । १ । १ । १)।'

पापकं आर्वतनशील स्वभावको आर्यलोग मलीमाँति जानने थे। शालोमे वर्णन आता है कि—'जो मनुष्य एक बार पाप करता है, वह आगे भी बारंबार पाप करना चला जाता है, रुकता नहीं—'यः सकत् पानकं कुर्यात् कुर्योदेनस्तनो परम्।' ताण्ट्य-ब्राह्मण कहता है—'झ्र बोलना वाणीका हिन्न है, जिसमेसे सब बुद्ध गिर जाता है' (८।६।१३)। शतपथ-ब्राह्मणमे आता है कि—'असत्यवादी निस्तेज हो जाता है और मत्यकी सदा विजय होती हैं'—(३।४। २।८) एतरेयब्राह्मणका उपवेद्य है—'वाप्वेवीकं दो स्तन है—सत्य और अनृत। सत्य रक्षा करता है, अनृत मार डालता है—'वाचो चाच तें। स्तनो सत्यान्त्रेत चाच ते। अवत्येनं सत्यं नेतमनृतं हिनस्ति य एवं चेद' (४।१)।

जो सत्य-सदाचरणसे शन्य है, उसके लोक-परलोक दोनो ही विनष्ट समझना चाहिये। जिसका वाखाभ्यन्तर पित्रज्ञ नहीं है. उसके यज्ञ करनेसे क्या लाभ ! उसका तो आज्य भी जल ही है। वह तो अग्निको और बुझाता है । वास्तवमें व्यवहारके विना सदाचार भार ही है। ब्राह्मणोने इसकी एक वड़ी सुन्दर उपमा गढ़ी है—सत्य बोडना क्या है ! यज्ञानिका धृतसे अभिपेक करना है, प्रज्वलित अग्निको तृप्त करना है। इससे तेजकी चृद्धि होती है और झठ वोलना क्या है! जलते हुए अग्निपर जल छोड़ना है, बुझाना है, इससे तेज यह जाता है। इसलिये सत्य ही बोलना चाहिये-·यः सत्यं चदति यथा अर्गिन समिद्धं तं चतेनाभिषि चेत्। एवं हेनं स उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति, इवः इवः श्रेयान् भवति । अथ योऽनृतं वदति यथा अगिन समिछं तसुदके नाभिपिञ्चेत्। (श०मा० २ | २ | २ | १९ ) |

यजमानपत्नीको तिण्डिने श्रद्धा नामसे अभिहित किया है । ऋग्वेदके दशम मण्डलका १५१वॉ तथा तिरीय बा०का (२ । ८ ।) ८वॉ सूक्त 'श्रद्धासूक्त'के नामसे प्रसिद्ध है । उसमें मनुष्यकी उन्नतिका प्रधान कारण श्रद्धाको ही माना है । श्रद्धाके द्वारा अनि प्रध्यित होती है और श्रद्धाके ही द्वारा यज-सामग्रीकी आहुति दी जानी है । इतना ही नहीं, श्रद्धा सम्पूर्ण ज्ञान-वैराग्य, धर्म-कीर्ति, चन-एश्वर्य आदि सबसे श्रेष्ट है । श्रद्धाकी वडी महिमा है—

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया ह्यते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वद्यामसि॥ (ऋ०१०।१५१।१)

वेदोमे नारीको वंड आदरकी दृष्टिसे देखा गया है। 'तॅत्तिरीयब्राह्मण'के अनुसार धर्मपत्नी साक्षात् लक्ष्मीका खरूप है। उसके विना यजमान यज्ञकं अयोग्य होता है; क्योंकि वह उसकी अर्ब्राङ्गिनी है-थर्डी वा षप आत्मनः यत्पत्नी' ( २.4 ९ । ४ । ७ )। ऐतरेयब्राह्मणकी दृष्टिमे पत्नीक विना पुरुप खर्ग नहीं पा सकता; क्योंकि नं तो वह यज-यागादिमे टीक्षित हो सकता है और न वह संतान ही प्राप्त कर सकता है, फिर उसकी सद्गति केसे हो सकती है !-- 'नापुत्रस्य लोकोऽस्ति' ( ऐतरेय ७ । ३३, १३।१)। कैयल्योपनिपद्के अनुसार उमा वेदी है, महेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग हैं, महेश्वर ब्रह्मा है। उमा वाणी है, महेश्वर यज हैं। उमा स्वाहा है, महेश्वर सूर्य है। उमा छायां है, महेश्वर ब्रह्म हैं-उमा माया है, महेश्वर जीव है-उमा माया है। दुग्धमे जैसे घृत समाया है, पुष्पमे गन्ध, चन्द्रमे चन्द्रिका और प्रभाकरमे जैसे प्रभा है, उसी प्रकार त्रहामय माया है । भारतीय संस्कृतिने ऐसा ही अविच्छिन दम्पति-दर्शन हमे दिखाया है-

उमासहायं परमेश्वरं प्रसुं त्रिलोचनं नीलकण्डं प्रशान्तम्।

### ध्यात्वा मुनिर्गच्छित भृतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्नात्॥ ( क्षेत्रत्योपनिषद् ७ )

और अब यज्ञकी अतिथि यह जनता-जनार्वन ! एतरेय ब्राह्मणने इसीको तो यज्ञ मगवानुका सिर वतलाया हं—'शिरो वा एनद् यहस्य यद् आनिश्यम्' (१।२५)।इसलिये केवल यहाँग वीक्षित यजमानीको ही नहीं, अपित यज्ञमें शामिल होनेवाल सभी व्यक्तियोक निये भी चेतावनी देने हुए वेड कहने हैं--सड़ा सन्य बोलो, संकड़ो हाथोंसे कमाओ. हजार हाथोमे दान वती. सत्पथपर चली. चोरी मन करी. आलसी गन बनी. कल्याणकारी बनो, स्त्रियोकी रक्षा करो, अहकार त्यागो. ईर्प्या-हेपमे मत फॅसो. मांस-मदिरा त्यागो. तेजवान वनो. खास्थ्य ठीक रखो, मनोवल बहाओ, गाली वकना पाप है. किसीकी उपेक्षा मत करो और परमात्मा टी सबका मालिक है, उसकी याद करो । वन-दौलत पा जानेसे क्या होता है, अशान्ति और वढती है । हिटलर, सिकन्दर, तोजो और मुसोलिनीके जीवनमे तो एक पलभरकी भी शान्ति नहीं मिली, और आज भी जो लोग अपनी सुद्वीमे दावानल दवाये बैठे हैं, वह सुद्वी खुली और प्रलय उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शान्ति मिलनेवाली है ? अरे, दिव्य सुख-शान्तिका स्रोत तो मानवतासे प्रकट होता है। चरित्र और सदाचार ही उसका मुलाधार है। सबके मुख और सबके कल्पाणकी दिव्य भावना ही तो यज्ञका हेतु है-

### सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

यही यह आयोंके जीवनका सदुदेश था। यह-कर्म आध्यात्मिक भी है और आधिदेंविक भी। वह मौतिक भी है। वड़ा विलक्षण है। वह हमें आहुति देना सिखाता है। उसमें हम अपनी गाढ़ी कमाईका होम

वारत हैं, त्याग वारत हैं, पुण्यार्जन वारत हैं. ऋड़ि-मिद्रिया पान हैं ओर फिर यज करने हैं । श्रीरे-श्रीरे जपर उठने जाते हैं, समझ आती हैं, समृद्धि आती हे, उसको प्रद्ण कारने हैं, यज-शिष्ट होनेसे वह परम विकुद हो जाती है। तपिवयान यज-पुरुषको हदयमें प्रवृष्ट वित्या या । प्राणानिमें देहाभिमानका होम होता है. तब अन्नमय-को नकी शृहि होती है। देखें प्रयम अमृत बीर्यको रोक्तनेसे वह प्राणमय-कोशका पोपक वन जाता है। वीर्य या रेनकी प्रशंसामें शतपद-त्रायणने इसे 'सोम'की संज्ञासे विभावत किया है— 'रेंनो वै सोमः' (१ | ९ | २ |९) | वीर्य ही यमस्त शरीर, प्राणी और इन्द्रियोको प्रमन्त रखता है । मिलिष्तको शांक देनेके दिये वीर्यसे बहकर और कोई दिव्य पदार्थ नहीं है। वह इसिक्स राजा है, उसके नष्ट हो जानेसे देहमे गदर मत्र जाता है । ब्रह्मचर्य हे तो आत्मवल है, आरोग्य है. सीन्दर्य है, शौर्य है, एंबर्य है. मुख और संतान है—सब कुछ है। इसकी आहुति मनोमय-कोशमे होती है । मन विज्ञानमय-कोशमें शुद्ध होता है और विज्ञानकी आहुति लगनेसे आनन्दमय-कोश जाग्रत् होता है अर्थात् संकल्प-विकल्पसे ऊपर उठकर मन-आधारका अखण्डानन्द बीव-मयी स्थितिमें प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्म-ज्योतिका प्रादुर्भाव हो जाता है । यही मनुष्य-जीवनकी सबसे बड़ी सफलता है।

एकमात्र विशुद्ध चैतन्याग्नि ही इस पूर्णाहृतिके अमृतको धारण करनेमे समर्थ है । इस समय चेतन और आनन्दका अभिन्न आलिङ्गन सम्पन्न होता है और रसानुभृतिकी पूर्ण-समुष्ठसित अवस्था आ जाती है । यहीं सदाचार-यज्ञका पर्यवसान है—

धर्म चरत माधर्म सत्यं चदत माऽनृतम् । दीर्घे पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥ (विष्ठिस्मृति ३०।१)

## सांख्य-योगीय सदाचार

( लेखक-डॉ॰ श्रीगङ्गाधरकेशव 'गुर्जरः एम्॰ ए॰, 'शानन्दः )

भारतके सभी शास्त्र एव ऋषि-मुनि मोक्षको परम पुरुपार्थ मानते हैं। मोक्षकी सामान्य परिभाषा है— 'अज्ञानहृद्यग्रन्थेर्नाशो मोक्ष इति स्मृतः।' इस परिभाषापर किसीको संदेह—विप्रतिपत्ति या वैमत्य नहीं है। दार्शनिकोका कहना है कि संतोप ही मोक्षका सीधा राजमार्ग है और इस दृष्टिसे असंतुष्ट मानव एक संतुष्ट शूकरसे भी गया-गुजरा है। उपनिपन्नोंमे विशेष कर कठ तथा क्वेताश्वतरमे सांख्ययोगका सिक्षप्त विवेचन मिलता है। गीता, अमरकोश, चरक आदिमे विद्वान्के लिये भी सांख्यका उपयोग हुआ है। संख्या या गिनती अर्थको लेकर 'सांख्य, 'संख्यात, 'संख्येय' आदि पद वने हे—'सांख्येः संख्यातसंख्येयैः सहासीनं पुनर्वसुम्' (चरकसू०१५)।

संख्याका एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है, जिसे Discrimination या 'सम्यक् विवेकज प्रजा' कहते हैं। मानवकी विकासधाराके इतिहासमें ऐसी प्रजाका एक निश्चित स्थान है। इसिळिये योगके साथ सांख्यिकी प्राचीन समयसे ही देखी जाती है। भागवत एवं महाभारतके मोक्षधर्मपूर्वमे सेश्वरसांख्यका विस्तृत विवेचन प्रकरणमे संनिविष्ट है। वैसे कौटल्यने अपने अर्थशास्त्रमें राजपुत्रके अध्येतव्य शासके परिगणनमें भी सांख्ययोगको सम्मिलित किया है (१ । ४)। भागवतमे कपिल-जैसे महासांख्य-सिद्रकी जीवनी तथा दर्शनका वर्णन किया गया है। इससे यह सरलतासे कहा जा सकता है कि सांख्य और योगकी विचार-धारा हमारे देशमे प्राचीनकालसे ही प्रवाहित होती रही है। सांख्य और योग इन टो दर्शनोंको एक साथ निवद्ध करनेका तात्पर्य न केवल उनकी प्राचीनतासे है, अपितु उनकी विचारगत समता भी है। दोनो ही पचीस तत्त्वोको मानते है । पुरुप प्रकृतिसे मौलिक रूपसे भिन्न है, इस तथ्यको निरन्तर तत्त्वाभ्यास, अनासक्ति और

समाधिक द्वारा हृदयंगम करना दोनोका अन्तिम लक्ष्य है. जिसे 'प्रकृतिपुरुपान्यताख्याति' कहते हैं।

आचारिक अङ्गका महत्त्व-'योगटर्शन'को सेश्वर-सांख्य भी कहते हैं । सांख्यकी अपेक्षा योगमे आचारिक अङ्गका अविक वर्णन पाया जाता है। योग एक प्रात्यक्षिक अङ्ग रहा है और वह भी ब्रह्म विद्याका; ऐसा मत लेपक डॉ० कृ० के० काल्हटकरने अपनी पुस्तक 'पातञ्जलयोगदर्शन' अर्थात्'भारतीय मानसदर्शन'की विस्तृत प्रस्तावनामे प्रकट किया है। इस दृष्टिसे उन्होने वेदान्तको ब्रह्मविद्याका विमर्शात्मक अङ्ग कहा है । इसलिये आचारिक अङ्गकों जितनी परिपुष्रता योगमे परिलक्षित होती है, उतनी सांख्यमे नहीं । प्रात्यक्षिककी अपेक्षा सांख्यका विमर्शा-त्मक खरूप अविक विस्तृत एवं प्रभावशाली है । इस विमर्शात्मक अङ्गका दीर्घकांटतक पूरी आस्थासे निर्वहण होता है, तभी व्यक्ताव्यक्त विज्ञान सांख्यके अनुसार प्रत्यय-कारी रूपमे हो सकता है। इसलिये वाचस्पति मिश्रने 'सांख्यतत्त्वकोमुदी'मे इसपर वल देते हुए कहा है---'एतदुक्तं भवित श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेभ्योव्यकादीन् विवेकेन शुत्वा, शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दीर्घकाला-दवनैरन्तर्यसत्कार्सेविताद् भावनामयाद् विज्ञाना-दिति। तथा च वक्ष्यति-'एवं तत्त्वाभ्यासान्नासि न मे नाहमित्यपरिदोपमविपर्ययाविद्युः ः केवलमृत्पद्यते ज्ञानम् ( साख्यकारिका-६ : )।

इससे यह स्पष्ट है कि अभ्यास-त्रेराग्य—ये दोनो ही आचारके संदर्भमे समान आधारशिला रहे हैं। चित्तवृत्तिनिरोधको योग कहते हैं। इस योगके आठ अङ्ग प्रसिद्ध हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और संमावि—पतञ्जलिने पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ वतलायी है, जिनमे समाधिज सिद्धि भी ईश्वरप्रणिधानदारा प्राप्य कही गयी है। प्रणिधानका प्रचलित अर्थ—

ध्यान है, परंतु पतञ्जिकि अनुसार सभी कमोंको निष्काम भावसे सम्पादित करते हुए उन्हे ईश्वरके प्रति समर्पण करना 'ईश्वर-प्रणिधान' है। गीताके 'स्वकर्मणा तमभ्यच्यें सिहिं चिन्दित मानचः का भी यही दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिसे देखा जाय तो पतञ्जित्तने यहाँ निष्काम कर्मकी ओर स्पष्ट संकेत किया है। 'अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे'—इस गीतोक्त क्लोकमें योग तथा कर्मयोग भिन्न कहे गये हैं; परतु पतञ्जित्तने दोनोंका सार उक्त मृत्रमे प्रकट कर दिया है, जो योगदर्शनकी एक विशेषता मानी जा सकती है। 'हटयोग' अपनेको राजयोगकी पूर्वभूमिकाके रूपमे मानता है। इसिल्यें यम-नियमको छोड़कर हटयोगमें छः अङ्ग पाये जाते हैं। राजयोग अष्टाङ्ग है तो हठयोग पडङ्ग। यम तथा नियमको आठ अङ्गोंम समाविष्ट करके योगने मानो अपना एक सदाचार-दर्शन ही उपस्थित किया है।

यमोंकी सार्वभौमता-यम जितने अंशमें वैयक्तिक व्रत कहे जा सकते हैं-नियमादि उससे कहीं अधिक अंशमें सामाजिकवत कहे जा सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह—इन ब्रतोका उभयविद्य स्रक्ष है-जितना वैयक्तिक उतना सामाजिक भी। इसके लिये कोई अपवाद नहीं । जाति, देशकाल और समयकी मर्याठाको लॉघकर जब इनका पालन किया जाता है, तब ये नियम या त्रतसे ऊपर उठकर सार्वमीम महात्रत वन जाते हैं। संसारके किसी भी प्रदेश, जानि, विशिष्ट काल, मत, सम्प्रदाय या सम्प्रदाय-विशेषमे जब कर्मठतासे इनका पालन आवश्यक, अनिवार्य माना जायगा, तव प्रकृतिकी भोगार्थतासे हटकर अप-वर्गार्थताकी परिविमं सारा संसार खयंको सुखसे प्रतिष्ठित समझेगा । यही योगकी 'सडाचार-संहिता' है । इस सदाचारको लॉघकर मनुष्य न केवल अपना वैयक्तिक कल्पाण खो बैठना है, अपितु अपने विशाह समाजका

भी अहित कर देना है । अतः हमारे आचारका यह केन्द्र-विन्द् ही रहा है कि—

·सर्वेपामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारमन्।'

किसीसे विरोध न करते हुए,—हिमा एवं दोह न करते हुए ब्रह्मविद्याका अनुष्ठान किया जाय । इसिट्यं शारीरिक तपमें गीताने अहिमा तथा ब्रह्मचर्यको समाविष्ट किया है.—

ब्रह्मचर्यमिहिंगा च शार्गरं तप उच्यते। (गीता १७ । १८)

महस्राधिक यज्ञींके आचरणसे मत्यकी गरिमा अविक है। सहस्रों अश्वमेवयज्ञीसे वडकर मत्य है। अधिमीतिक दृष्टिकोणवाले बहुसंख्याका ख्याल रत्वकर अधिकतर लोगी-को मुखदायक या कल्याणकारक भाषण या घटनाको मत्य कहते हैं। व्यवहारत: यह मान्य भी है—

यद्भविहतमत्यन्तं तत्सन्यमिति धारणा॥

—यह महाभारतका कहना है; परंतु कृत. कारित. अनुमोदित—इन तीर्नोमेंसे किसीका भी अपबाद न रखते हुए सत्यका पालन करना योगकी दृष्टिमें यम है; सदाचार है। ऐसा ही सत्य प्रतिष्टित या सिद्ध होता है तथा वाक्सिद्धिके रूपमे परिणत होता है। परिणाम-रूप ऐसे सत्यनिष्ट व्यक्तिको विना किसी कियाके उस कियासे अपेक्षित फल मिल जाता है। उसके मुखसे निकले हुए शब्दोंकी ध्वनि-लहरें अपेक्षित माध्यमोमे आवश्यक स्पन्दन पदा करती हैं, जिससे इच्छित फलके लिये कार्य-सम्पन्न करनेवाले व्यक्ति आप-ही-आप प्रेरित हो जाते हैं। यही भाव—'सत्यप्रतिष्टायां कियाफला-ध्रयत्वम्' इस योगसृत्रमे हैं जो अनुभूत तथ्य है।

इसी प्रकार अस्तेय. ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह्का विचार और प्रयोग करनेमें व्यक्तिके आध्यात्मिक विकासके साथ-साथ सारे समाजका भी कल्याण करनेकी असमता और प्रवृत्ति जाग उठती है। डॉ॰ राधाकुष्णन्- जैसे दार्शनिक मनीषीने यम-नियमोंको नैतिकताका प्रेरक स्रोत बताया है । इसीलिये सारे संसारके सदाचारके रूपमे इनकी मान्यता रही है तथा आगे भी रहेगी ।\*

सांख्यके सदाचार-जानके मंदर्भमें मोचा जाय तो सांख्य और योगका अन्तिम लक्ष्य कैवल्य है। यह कैवल्य भी 'प्रकृति-पुरुषान्यताख्याति'के रूपमें प्रसिद्ध है, जिसकी ओर पहले ही संकेत किया गया है । परंत योगमें कैवल्यप्राप्तिके अङ्गोसहित उपायोंका जैसा वर्णन किया गया है, वैसा सांख्यने आग्रहपूर्वक नहीं किया है। इसका कारण सामान्य तौरपर यही दिखायी देता है कि सांख्यके अनुगामी मुख्य रूपसे ज्ञानयोगी थे, अतः उन्होंने विचारोंकी प्रधानतापर ही बल दिया । इस 'विवेक-ख्याति को सर्वाधिक महत्त्व देकर साधनामें प्रवृत्त सिद्धोंकी श्रृङ्खला इस देशमे बहुत प्राचीन कालसे ही चली आयी है । इसलिये भगवद्गीताके साथ-साथ उपनिषद्में भी सांख्यमतप्रवर्तक कपिलमुनिको सिद्धोंका प्रमुख गौरवास्पद स्थान दिया है—'सिद्धानां कपिछो मुनिः' ( गीता १० । २६ ) । श्वेताश्वतरोपनिपद्मे भी 'ऋषि-प्रसतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैविंभितिं जायमानं च पश्येत्' (५।२) से उनका है । सांख्य-सिद्धोंकी किया गया एक पिक महाभारत, रमृति-ग्रन्थ तथा सांख्य-साहित्यमें भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, चरक-संहिताके मूल उपदेष्टा पनर्वस आत्रेयको भी सांख्यसिद्धोंमे था । पुनर्वसुपर सांख्यविचारधाराका है कि दीखता उन्होंने आदित्यके समान प्रखर-प्रकाशक वताया है---'सांख्यं ज्ञानमादित्यवत् प्रकाराते'

इन सिद्धोंकी पडिमें आसरि. पञ्चशिख. धर्मध्वज. जनक, विसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सनन्दन, जैगीपव्य, देवल, हारीत, वाल्मीकि, भार्गव, उल्का, वार्षगण्य और पतञ्जल आदि सम्मिटित हैं । इनकी जीवनियोंसे सदाचारपर पर्याप्त प्रकाश पड जाता है। इसीलिये लगता है कि सदाचारोका विशिष्ट वर्णन सांख्यकारिकामे या अन्य सांख्यप्रनथोंमे अपेक्षित नहीं समझा गया । योगके साथ जिस प्रकार वैचारिक समानता इस दर्शनमे है, ठीक उसी प्रकार आचारगत समानता होनी चाहिये थी । हॉ, कपिलकृत सांख्यसत्रमें यह विचारप्रधान आचार-दृष्टि अवस्य दृष्टिगोचर होती है । इस संदर्भमें चौथे अध्यायके कतिपय सूत्र नीचे उद्घृत किये जाते हैं, जिनमें वामदेव, अकदेव और सौभिर मनिके समान रहकर संयम एवं सदाचारके पालनका आदेश दिया गया है—

'प्रणतिब्रह्मचर्योपसपणानि कृत्वा सिद्धिवृहुकालात् तद्वत् (१९), न कालनियमो वामदेववत् (२०), अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण यक्षोपास-कानामिव (२१), विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् (२३), लच्धातिशययोगाद्वा तद्वत् (२४), न कामचारित्वं रागोपहते शुक्तवत् (२५), गुणयोगाद्वद्वः शुक्तवत् (२६), नभोगाद्वाग-शान्तिमुनिवत् (२७), दोषदर्शनादुभयोः (२८), न मिलन्वेतस्युपदेशवीजप्ररोहऽजवत् । (२९।)

इस प्रकार ऊपर संक्षेपमे सांख्ययोगीय सदाचारका जो वर्णन किया है, उससे वैराग्यमूलक ज्ञान एवं ध्यानप्रधान अलोकविरुद्ध सामान्य सदाचारकी दिशा स्पष्ट हो जाती है । इसमें यम और नियमोंकी भूमिका मुख्य रही है । ये ही सांख्ययोगीय सदाचारके मुख्य प्रेरणाके स्रोत रहे हैं ।

of differences universal validity regardless οf cast and \* The yamas are of are acquired by all, though all may be conditions. They age and country, contemplation. The observances ( niyama ) are purification, chosen for the higher life of austerity (tapas) and devotion to God external and internal contentment, optional, Though all, who resort to yoga are required to practice them regularly, A practice of these two favours the development of Tairagya, or passions, lessens or maks free from desire either for things of the world or the pleasures of heaven. (Indian Philophy, by Radhakrishnan page 854. 8th edn )

# सदाचारके दो पहलू-यम और नियम

( लेखक-विद्यावाचस्पति पं०श्रीगणेशदत्तनी शर्मा, इन्द्र, डी० लिट्०)

जीवनका मधुर फल सदाचार है। इसका आखादन अमृतोपम है। जो जीवनमें इसका पान करता है, वह पुरुपोत्तम, नरोत्तम और देवरूप हो जाता है। आज भी मानव-समाजके पूजाई, वन्दनीय और स्मरणीय तथा सृष्टिके आरम्भसे अधावधिपर्यन्त पृथ्वीपर जितने भी पूज्य महात्मा-महापुरुप हुए हैं, उन सबके अर्चनीय और वन्दनीय होनेमें एकमात्र कारण उनका सदाचारमय जीवन ही था। कालचक—हजारों, लाखों वर्षोतक घूमता हुआ भी उनकी प्रतिमा, उनकी आमा और उनकी ज्योतिको धूमिल करनेमें असमर्थ रहा है। इसके विपरीत जो दुराचारोंमे लिस रहे हैं, उनका नाम लेनेतकमें हमें घृणाका अनुभव होने लगता है। उनके नामके साथ ही घृणा और विकारका अमिट चित्र हमारे सामने प्रकट होने लगता है।

सदाचार अमृत है तो दुराचार हलाहल । सदाचार ही जीवन है और दुराचार ही मृत्यु—सदाचार यदि प्रकाश है तो दुराचार घोरतम अन्धकार। सदाचार ज्ञानका प्रतीक है तो कदाचार अज्ञानका निविड्तम तमस्तोम । सदाचार देवलका सोपान है तो विपरीताचरण असुरत्वका एक गम्भीर गर्त । संसारके सभी महापुरुपों, धर्माचार्यों तथा मनीवियोंने सदाचारको ही मानव-कल्याणका एकमात्र अवलम्ब और मानव-जीवनकी चरमोत्रिति एवं उसकी पूर्णता माना है । सभी धर्मग्रन्थोंके निर्माताओने—वे चाहे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, मत और पंथके हों, सदाचारकी सवल पुष्टि की है ।

अपने समयके महान् चिन्तक एवं तत्त्ववेता महर्पि पतञ्जळिने सदाचारको योगका और योगको सदाचार- का सहायक माना है। महर्पिने हिरण्यगर्भसे परम्पराप्राप्त योगके आठ मुख्य अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं। ये हैं— 'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।' योग मानवको देखलतक पहुँचाने-की क्षमतावाळा है। इतना ही नहीं, योगमें देवलको भी और उन्नत स्थितितक पहुँचा देनेकी क्षमता है। जो योगके इन आठों अङ्गोंकी साधना करते हैं, वे सदाचारके प्रथम सोपानसे अन्तिम सोपान पारकर परमानन्दरत होकर ब्रह्मळीन हो जाते हैं।

योगदर्शनमें सदाचारका प्रथम सोपान 'यम'को माना गया है । यमका नियमपूर्वक अनुसरण एवं अनुगमन सदाचारकी विशुद्ध एवं दृढ़ नींव है । इस यमके भी अन्तर्न्नर्ती पञ्चसोपान हैं । पतञ्जलि महाराज इन पाँच सोपानोंको इस प्रकार वतलाते हैं—'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इनमेंसे किसीको मन, वचन और शारीरिक कार्यसे कष्ट न पहुँचाना-पीड़ित न करना अहिंसा है, सत्य कर्म, सत्य भाषण और सत्का प्रचार-कार्य ही सत्य है। चोरी नहीं करना, मन, वचन, कर्मसे उससे दूर रहना 'अस्तेय' है। किसी वस्तुका न चुराना ही अस्तेय नहीं, विलक्त किसी-पर सद्विचारोंको प्रकट न करना, अनावश्यक वस्तुओंको रखना भी चोरीकी ही परिधिमें माना जाता है। वीर्य-रक्षा और वीर्य-रक्षाके उपायों तथा आचरणोंका पालन ब्रह्मचर्य कहलाता है। यमका पाँचवाँ सोपान है-'अपरिग्रह'। आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह परिप्रह कहळाता है । दूसरोंके काममें आनेवाळी वस्तुओं-को अपने पास इकट्ठा करना अनुचित है। यह दूसरों-के उपयोग और अधिकारोंका हरण है । अतएव

असंग्रह-धर्मका पालन करना चाहिये। योगशासमें ये ही सदाचारके प्रथम पाँच सोपान माने गये हैं। वौद्धधर्ममें प्रायः इन्हें ही पञ्चशील नामसे कहा जाता है। शील और सदाचार एक ही सिक्केके दो पहन्न हैं। सदाचारी शीलवान भी होता है।

जो इनका दहता, सुनिश्चितता तथा कठोरतासे पालन करते हैं, वे निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होते हैं। मनुष्य देवत्व और असुरत्वके बीचकी एक महत्त्वपूर्ण श्रृह्खलाकी सुदद कड़ी है। 'यम'का आश्रय और पालन-नियमन मनुष्यको ऊर्ध्योन्नतिकी ओर ले जाता है।

योगमें यमके वाद नियमोंका स्थान आता है। इन्हें योगका दूसरा अङ्ग कहा है। इससे ईश्वरकी प्राप्ति अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति होती है। सदाचारके ये पाँच 'नियम'-सोपान सदाचारके स्थापक हैं। इनमें सदाचारकी परमोत्कृष्टता निहित है। योगदर्शनानुमोदित प्रथम अङ्गके द्वारा देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे अङ्ग नियमके द्वारा ब्रह्मत्वकी प्राप्ति की जा सकती है। सदाचार बिना नियमके अधूरा रह जाता है। योगदर्शनके प्रणेता महर्षि पतञ्जलिने नियमके 'शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान'—ये पाँच अङ्ग माने हैं। सदाचारके सर्वोच्च शिखरासनासीन होनेके लिये इन पाँच सोपानों-का आरोहण आवश्यक है। मानव, देवत्व और

असुरत्वके बीचकी कड़ी है । यही ब्रह्मत्व और महागर्त्तान्वकारका भी माध्यम है। ब्रह्मत्वकी प्राप्तिके हेत शौच अर्थात शरीर और मनकी पवित्रता अभीष्ट है, संतोष तो नन्दनकानन है । जिसमें समस्त इच्छाओंकी पूर्ण करनेवाली कल्पलता विद्यमान है। विना तपके सदाचार व्यर्थ और निष्फल है । तपका अर्थ है परोपकारके लिये कर्षोंकी अग्निमें अपने-आपको आहुति वना देना। खाध्याय तो मनुष्यको वह ज्ञान और मनोवल प्रदान करता है, जो सदाचारमें परम आवश्यक है । वेदादि सब प्रन्थोंका मनन, चिन्तन, खाध्यायकी सरल परिभापा है। इन चार सोपानोंपर आरूढ़ होनेके वाद मनुष्य ईश्वर-के सम्बन्धमें विचार करने, सोचने, समझनेका पूर्ण अधिकारी बनता है । यम-नियमके इन दस लघ सोपानोपर जो व्यक्ति आरोहणकर ऊपर उठता है, वही सचा सदाचारी बननेका अधिकारी है। इस प्रकार यम और नियमकी ये दस विधियाँ मनुष्योंके सदाचारके स़दृढ़ निर्माता हैं जिनसे समाधि-सिद्धावस्था प्राप्त होती है ।

अहिंसासे अपिरप्रहतक तथा शौचसे ईश्वर-प्रणिधान-तक पहुँचानेकी शक्ति सदाचारमें है। सदाचारके द्वारा मनुष्य देवत्व और ब्रह्मत्वको प्राप्त करके महान् वन जाता है। जैसा कि कहा गया है—

'सदाचारेण देवत्वमृपित्वं च तथा छमेत्।'

-----

## सदाचारी पुरुष क्या करे !

क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन ग्रुचिनाचापछेन वै। अदुर्वछेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना॥ अलुब्धेनानृशंसेन श्रुजुना ब्रह्मवादिना। चारित्रतत्परेणैव सर्वभूतहितात्मना॥ अरयः पड विजेतन्या नित्यं स्वं देहमाश्रिताः। कामकोधौ च छोभश्च मानमोहौ मदस्तथा॥

'मनुष्यको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिप्रही, पिन्न, चञ्चलतारहित, सवल, धैर्यशील, निरन्तर वाद-विवाद न करनेवाला, लोभहीन, दयालु, सरल, ब्रह्मवादी, सदाचार-परायण और सर्वभूतहितैपी बनकर सदा अपने ही शरीरमे रहनेवाले काम, कोध, लोभ, मान, मोह और मद—इन छ: शत्रुओंको अवश्य जीते।'





### मानसिक सदाचार

( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा )

कानपुरमें गङ्गातटपर भगवद्दास घाट प्रसिद्ध है। इस घाटके व्यापारी-वस्तीसे निकट होनेके कारण यहाँ अच्छी श्रेणीके लोग स्नान-ध्यानके लिये आते हैं। वहीं जलपान भी होता है। कुछ वर्ष पहलेकी बात है, इस घाटपर एक पागल-सा साधु रहता था। लोग जलपानकर जो पत्ता या कागज फेंक देते थे, वह उसीको चाटकर या जूटन खाकर वहीं पड़ा रहता था। एक दिन एक वड़ी फर्मके मुनीमजी स्नानकर ध्यान लगाये जप कर रहे थे। यकायक उस पागलने उनपर एक मुट्टी मिट्टी फेंक दी। मुनीमजी और अन्य स्नान करनेवाले बहुत अप्रसन्त हुए। पागल चुप रहा। मुनीमजी जपमे लग गये। पागलने फिर मिट्टी फेंकी। अव उनका कोध उसपर वरसनेवाला ही था कि पागलने अपना फटा कम्बल उठाते हुए इतना कहा—'जप कर रहा है, मन जूता खरीद रहा है!'

मुनीमजी अवाक रह गये । वास्तविक वात तो यह थी कि जपके समय उन्हें यकायक उस द्कानकी याद आ जाती थी, जहाँ कल एक जोड़ी ज्ताका भाव तय कर आये थे और वे जपके समय सोच रहे थे कि दाम कैसे घटाया जाय । पागलको उनके मनकी वात कैसे माल्रम हुई ! वस, लोगोंको विश्वास हो गया कि यह कोई महात्मा है । पर वह पागल जो लापता हुआ तो फिर कभी न दिखायी पड़ा । इस घटनासे प्रकट है कि हम ऊपरसे देखनेमें चाहे कितना भी भले लग रहे हों, मनके भीतर यदि दुराचार है तो हमें सदाचारी नहीं कहा जा सकता । अतएव अच्छा आचरण दिखावेसे नहीं, मनसे सम्बन्ध रखता है । इसीलिये कवीरसाहवने कहा था— 'मन न रँगाये, रँगाये जोगी कपड़ा ।'

इस उदाहरणका एक ही सार-तत्त्व हैं और वह यह कि आचरण मनमें हैं, वाहरी दिखावेंमें नहीं। जो मनसे शुद्ध हैं, वही सदाचारी हैं। इसीलियें स्मृतिकारोंने कहा था—'मनःपृतं समाचरेत' (मनु॰ ६। ४६, याज्ञ॰, नारदपु॰ ३। ६२) मनको शुद्धकर पित्रत्र आचरणका पालन करें। इसी वातको एक विद्वान् अमेरिकन पादरी—एच्॰ डब्ल्यू॰ ब्लीचर—(सन् १८१३-१८७७) ने लिखा था—'मनुष्पकी असल्यित उसके निजी चरित्रमें हैं। उसका यदि कोई यश हैं, प्रतिष्ठा है, तो दूसरोंकी रायमात्र हैं, दूसरोंके उसके प्रति विचार हैं। चरित्र उसके भीतर है। यश-प्रतिष्ठा तो छायामात्र हैं; ठोस वस्तु तो चरित्र ही है।'

जे० हावेज नामक एक विदेशी विद्वान् ( सन् १७८९-१८८३ ) ने भी लिखा है— 'मानवका चरित्र कोरे सफेद कागजकी तरहसे है। एक वार उसपर धव्या लग गया तो फिर वह पहले-जैसा सफेद कभी न होगा।' अतः चरित्रको सदा निर्मल रखना चाहिये।

धनकुवेर जान डि राकफेलरने युवकोंको समझाया था कि 'हरेक युवकके लिये सबसे आवश्यक वस्तु है चित्रिकी साख तथा यश प्राप्त करना ।' और इसी सिलिसिलेमें विद्वान् दार्शनिक स्पेंसरकी बात याद रखनी चाहिये। स्पेंसर ( उन् १७९८—१८५४ )ने कहा था— 'मनुष्यकी सबसे वड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, उसका चरित्र है। वही उसका सबसे वड़ा रक्षक है।' यदि चरित्र मनकी शुद्धिसे बनता है तो मन हमारे हृदयपर निर्मर करेगा। अग्निपुराणने तो कह दिया है कि 'बुद्धिमान्का ईरवर हृदयमें रहता है, तो फिर यह मान लेना होगा कि जो दुराचार करता है, वह पहले अपने हृदयसे ईश्वरको निकाल फेंकता है।'

#### च्यवहार

याज्ञवल्क्यरमृतिमें विधि (कानून—Law) को 'व्यवहार' कहा गया है और उस महापुरुषने स्पष्ट कर दिया है कि व्यवहार तथा सदाचार एक ही वस्तु है । जो व्यवहारी है, वह सदाचारी भी है । 'व्यवहार-दर्पण'में सदाचारकी व्याख्यामें कहा गया है—'कर्तव्य, शास्त्रीय, स्वयं-स्थित, सम्राटोंका सम्राट्, शक्तिशाली, सही तथा सत्य।'

यूनानी दार्शनिक देमोस्थनीज—( इस्वीपूर्व ५०० वर्ष )ने छिखा था कि 'विवान ईश्वर तथा साध-संतोंकी देन है। ' दार्शनिक अरस्त कहते थे-- 'आचार बुद्धि, तर्क तथा ईश्वरके वरदानसे प्राप्त होता है।' वाल्मीकीय रामायणमें तीन प्रकारके कर्म वतलाये गये हैं—नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य। अपने जीवनमें एक तो वह है जिसे हम नित्यकी क्रिया कहते हैं — जैसे स्नान इत्यादि । दूसरा किसी निमित्त, किसी कारणसे होता है । तीसरा है काम्य, जो किसी प्रयोजन, इच्छा या संकल्पके कारण होता है । इन तीनों स्थितियोंमें आचरणकी परख होती है । जिसने किसी एक स्थितिमें आचरणका ध्यान रक्खा तथा दूसरी स्थितिमें आचरणसे उदासीन रहा, वह कदापि सदाचारी नहीं है। मनुष्य प्रायः काम्यकर्ममें ही अपने पतनकी सामग्री पैदा करता है। हम अपने लिये जो चाहते हैं, उससे दूसरेकी हानि हो तो होने दो, हमें अपना कल्याण चाहिये । पर मुसलिम धर्म-ग्रन्थ कुरान शरीफर्मे भी यही लिखा है--जिसकी हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्र भी चेतावनी दे चुके थे--- कि 'ऐसा कार्य

न करो, जिसे तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसा न करें'—

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्।' (श्रीविणुधर्मोत्तरमहा०३।२५३।४४)

छोटी-मोटी सिद्धि प्राप्त करनेसे न तो मोक्ष होता है और न आचरण बनता है । पतञ्जलि, बुद्ध तथा आजके युगके श्रीरामकृष्ण परमहंसने सिद्धि और ऐश्वर्यको कैवल्य (मुक्ति)में बाधक माना है । श्रीरामकृष्ण परमहंसने तो कहा था—'साबधान रहो ! अपने भीतरको बनाओ । छोटी-मोटी सिद्धियाँ या ऐश्वर्यके चक्करमें मत पड़ो ।' जैनियोंके उत्तराध्ययन-सूत्रमे मनःपर्ययको मुक्तिमे बाधक माना है । साधु-वचन है—

मनके मते न चिलये, पलक पलक कछु और। पारसी धर्म, जो हमारे आर्य-धर्मकी ही एक शाखा है, हमें जीवनके लिये तीन मन्त्र देता है—हुमता-सद्विचार, हुखता—सत्कथन और हुवशता—सत्कार्य। वस, इन्हीं तीनके पालनसे खर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है।

#### उपासनाके भाव

सदाचारीको अपने जीवनमें एक-न-एक रेखा वनाकर प्रभुसे लगन लगानी पड़ेगी । तभी वह मनके बन्धनसे आगे उठकर अच्छे चिरत्रका निर्माण कर सकेगा और इहलोक और परलोकको सँभाल सकेगा । नीचे लिखे भावोमेंसे एकको अपनाना ही होगा— शान्तभाव—परमात्माके प्रति ऋषियोंके भावके समान । दास्यभाव—श्रीरामके प्रति हनुमान्का । सख्यभाव—श्रीरामके प्रति अर्जुनका । आपत्यभाव—भगवतीके प्रति भाकंण्डेय ऋपिका । वात्सल्यभाव—वालकृष्णके प्रति यशोदाका । वात्सल्यभाव—वालकृष्णके प्रति यशोदाका ।

यदि इनमेंसे किसी भावको नहीं अपनाया तो हमारा कल्याण न हो सकेगा और हमारा जीवन निरर्थक हो जायगा। समाजकी स्थितिकी चिन्तनीय गिरावट केवल सदाचारकी मर्यादा तोड़ने या भूलनेके कारण है। हॉ, ल्यक्तिगत ग्द्रपसे वही सदाचारी रह सकता है, जिसको ईस्वरका, अपना, और अपने परलोकका भय है। इसीलिये जर्मन-कवि गेटेने लिखा था—'जो बुळ वास्तविक है, वह अपनी करनी है। अपना आचरण है। वाकी सब मिथ्या है।' संत सकरातने आजसे ढाईहजार वर्ष पहलेकहा था—

'हे भगवान् ! मुझे वही दे, जो मेरी भलाईमें हो।'

जहाँतक जीवन-यापनया सम्बन्य है, हमें भगवान्से यही प्रार्थना करनी चाहिये कि 'कांपन वाचा सनरें निद्रयेंचां'—हारीर, वचन, मन तथा इन्द्रियोंसे जो भी अपराध हमने किया है, उन्हें वे क्षमा करें। आगे हममे ऐसी भुष्ट-चूक न होगी—हमारा मन शुद्ध रहे, हम अच्छा संकल्प किया करें, जिसमे हमारा आचार भण हो। वस्तुनः यही मानस मदाबार है।

### सदाचारका स्वरूप-चिन्तन

( लेखक-श्रीके॰ अवतार धर्मा )

सदाचार श्रुति-स्पृतिप्रोक्त धर्मकी वह क्रियात्मिका शक्ति है, जिसपर संसार टिका है। जगत्की रक्षा एवं नाश—इन दोनोंका एकमात्र कारण धर्मको वताकर सर्वश्रेष्ठ स्पृतिकार मनुने धर्माचरणपर जोर देते हुए कहा था—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानोधर्मो हतोऽवधीत्॥ (मनु०७। २५)

'धर्म हमारे द्वारा विनष्ट किये जानेपर हमारा नाश करता है और हमारे द्वारा रक्षित होनेपर हमारी रक्षा करता है। इसिल्ये धर्मका नाश नहीं करना चाहिये जिससे धर्म भी हमारा नाश न करे।'

#### सदाचार धर्मका रूपान्तर है

सदाचार धर्मका रूपान्तर वताया गया है। 'रमृति-चन्द्रिका'में इसे धर्मके लक्षणोंमें (अर्थात् धर्मकी विवाओंमें ) प्रथम स्थान दिया गया है।

शिष्टाचारः स्मृतिर्वेदाः त्रिविधं धर्मलक्षणम् । (स्मृति-चन्द्रिका)

शिष्टजनोंका आचरण, धर्मशास्त्र और वेद—ये तीन धर्मके लक्षण हैं। इसीके अनुरोधपर, मनुस्मृतिमें धर्मन्त्रस्य निरूपणमें इस सदाचारका उल्लेख दीख पड़ता है— चेदः स्मृतिः सदाचारः स्वम्य च प्रियमात्मनः। पतचातुर्विधं प्राष्टुः साक्षाद् धर्मस्य स्वरूणम्॥ (मनु०२।२२)

इस प्रकार इन दोनों प्रन्थोंमें सदाचार धर्मका ही रूपान्तर निरहपित किया गया है।

#### सदाचार शब्दकी व्युत्पत्ति

मनुस्मृतिमें सदाचार शब्दका विवेचन तीन विभिन्न प्रणाळियोंके अनुसार किया गया है । इनके अनुसार सदाचार शब्दकी तीन व्युत्पत्तियाँ निप्पन्न हैं।

संधासावाचारः सदाचारः—यह पहली व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार सदाचारका अर्थ है—'वह आचार जो 'सत्'से सम्मिलित हो, सुप्ठु हो, अच्छा हो।' 'प्रस्थानत्रयी'में यह सच्छ्य सदाचारके पर्यायके रूपमें प्रयुक्त-सा दीख पड़ता है। यह परहसके अर्थमें भी कहीं-कहीं दीख पड़ता है। गीतामें इस सच्छ्यार्थका विवेचन इस प्रकार किया गया है—

सद्भावे साधुभावे च सिद्देयतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते॥ (१७। २६) भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—हे अर्जुन! सच्छन्दका प्रयोग अस्तित्वके अर्थमें एवं सत्त्वभावके अर्थमें किया जाता है और प्रशस्ताचरणके लिये भी इसका प्रयोग होता है। श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित कर्माचरण भी सदाचार कहलाता है; यह भी गीतामे इस प्रकार बताया गया है— यक्चे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥ (१७।२७)

'अर्थात्—यज्ञ-तप-दानोमें आचरित निष्ठा भी सत्पदार्थं कहलाती है एवं तदर्थीय काम भी सत्-पदवाच्य है।' 'श्रुतिस्मृत्यर्थप्रतिपादकत्वमेवात्र सच्छव्दार्थः'

—इस उक्तिके अनुसार सत् शब्द श्रुति-स्पृति-प्रतिपादकत्वका परिचय कराता है। त्मृतियाँ 'वेदों'का ही अनुसरण करती हैं, जैसा कि महाकि कालिदासने भी कहा है—'श्रुतेरिचार्थ स्मृतिरन्चगच्छत्'। (रघु० २।२) सदाचारको मनुस्मृतिने 'परम धर्म'के रूपमें प्रस्तुत किया है और उससे युक्त रहनेका आदेश दिया है— आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। तस्मादस्मिन सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान द्विजः॥

वहीं इसका फल वतलाते हुए कहा गया है कि—आचाराद्विच्युतो विष्रो न वेद फलमश्नुते। आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्॥ (मनु०१।२०९)

आचारविहीन पुरुष केवल कर्मकाण्डादि करने-मात्रसे वेदोक्त फलोंको प्राप्त नहीं कर सकता है, वरन् आचारवान् ही सम्पूर्ण फलप्राही होता है।

एवमाचारतो हृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्॥ (मनु०१।११०)

इस प्रकार आचारमें धर्मकी गतिका दर्शन करके हमारे ऋपि-मुनि, आचारके सभी तपश्चर्याओके मूळ-रूपमें सीकार कर चुके थे। इसका द्वितीय त्रिग्रह इस प्रकार है—'स्तताम् आचारः सदाचारः' इति । अर्थात् सज्ञानोके आचारको सदाचार कहते हैं—यह सदाचार शब्दका एक और निर्वचन है । 'महाजानो येन गतः स पन्थाः'— यह उक्ति इसी सदाचारको दृष्टिमे रखकर वनायी गयी है । ब्रह्मावर्तका आचार भी इसी स्तरपर सदाचार है । इसी क्रममें भर्तृहरिद्वारा प्रतिपादित ऐसे सदा-चारियोके गुणोंका परिचय करनेवाले ये क्लोक भी ध्यान देने योग्य हैं—

वाञ्छा सज्जनसङ्गतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्नता विद्यायां व्यसनं खयोपिति रतिर्लोकापवादाद् भयम् । भक्तिः श्रुलिनि शक्तिरात्मद्दमने संसर्गमुक्तिः खलै-रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भयो नमः ॥ (नीतिशतक ५१)

सत्यसाङ्गत्यकी इच्छा, औरोके गुणोके प्रति प्रीति, बड़ोंके प्रति नम्रता, विद्यामें आसक्ति, खभार्यारतिकी कामना, छोकापवादकी भीति, ईखरके प्रति भक्ति, इन्द्रियोके दमनकी राक्ति, दुर्जनोंकी संगतिका त्याग —ये सद्गुण जिसमे रहते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है ।

> विपदि धेर्यमथाभ्युद्ये क्षमा सद्सि वाञ्चपद्धता युधि विक्रमः। यर्रासि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥ (नीतिज्ञतक ५२)

'विपत्तिमे धीरज धरना, समृद्धिमें क्षमा, सभामें वाग्मिता (अच्छी तरह बोळना ), युद्धमे विक्रम-प्रदर्शन, कीर्तिकी कामना, वेदशास्त्राभ्यासमें शौक—ये सज्जनोके नैसर्गिक गुण हैं।'

'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्'—यह महाजनोंका और एक लक्षण है। सज्जन लोग जो मनमें सोचते हैं, उसीको बोलते हैं; और जो बोलते हैं उसीको जैसे-के-तैसे कर डालते हैं। इस प्रकारके गुणवान् सजनोंके आचार ही सहाचार है। गीताने इस सदाचारके सम्पक् परिपालनका संदेश गिल्ला है— यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तंद्वेतरो जनः। स यत् प्रमाणं फुरुते लोकस्तद्गुवर्तने॥ (२।२१)

भुणवान् जो वर्म करता है अन्य लोग भी उमीना। अनुसरण करते हैं और वह जिसको प्रमाणके क्यमें शीकार कर रहा है, सभी लोग उसके प्रामाण्यको खीकार करने हैं।

सदाचारके विश्यमें मनुस्पृति (४ । १२२) में भी यही बताया गया है—

येनास्य पितरो याता येन याताः वितामहाः । तेन यायात् सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥

'जिसश्रेष्ठ पन्थके अनुसार अपने पितृ-पितागढ नर्छ हैं, उसी सन्मार्पका अनुसरण वारना चाहिये। इस मार्गपर चलनेवाला धर्मच्युत नहीं होता।'

इसके अतिरिक्त मनुस्पृतिमं व्यक्तार-निर्णय भी सदाचारके माध्यमसे करनेका आदेश दिया गया है। सद्भिराचरितं यत् स्याद् धार्मिकेश्व हिजानिभिः। तद् देशकुळजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेन् ॥ (७। ४६)

'सिद्धिको प्राप्त करनेमें मन्त्र, उपदेश और कालादिया साथ-साथ देशका भी अपना महत्त्रपूर्ण वैशिष्ट्य है।

स्मारित होते. जाती सामाणियी निर्मित जिल्ला क्षेत्रेत स्थाप हाते हैं। उन्नी होत प्रदेश राज्य क्षेत्रेत हिंदे विक विकास हाते हैं। उन्नी होत प्रदर्शित राज्य क्षेत्रेत हिंदे अवस्थित क्षित्रेत होते । इस प्रस्कारित होते महादे हमें जाने पुरस्तीत गजनत हैंग्ली हैं हिंदी हैं।

स्वीरतार माहा स्वेत प्रतास्त्र स्त्र सृति (१ कि.८) में भारत्वार विदेश एक और इंप्रिटेश प्रस्ति विद्या गया है। इसके अनुसार प्रशाने प्रदेश प्रत्यान स्त्रीने आने कि धानास्त्री स्वा स्था स्था प्रता को की प्रशा गया है कि स्वरूपनी जीत स्वयूपनी नौज्यों के भीचका जो प्रदेश हैं। इसे प्रशासि पहले हैं। उस देशने स्वर्थी जीव अग्रास्त्र जातिये के प्रयस्तान यह आनात है, वे ही स्टाचन हैं।

इस गानकी पुण्यक्षिते जना हेना एमस अस्य है। भिस्तपृद्धार्थकी द्रण्यमें भी अनकों असे हैं। भारतों जना देनेके जिसे भरायतमें आर्थना की थी। ऐसी सुनंदरणा पुणक्षिते उपन होनेके गाने हमसकों सदानारी बनवर गानुभृषिके गराको द्र्यमा करना चालि। यह तभी सम्भव है, जब मभी अपने आचीन सदानादण सन्दर्भ पाटन वहें। तभी अपना और वेदाका सभी प्रकारका बल्याण हो सबता है।



( थीओरीसन स्वेटमार्डन )

-----

अकेला सदाचार-वल सम्पूर्ण संसारपर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। सदाचार ही सर्वोत्तम शक्ति है। सदाचार ही सर्वोत्तम सम्पत्ति है। सदाचार ही सर्वोत्तम धर्म है। सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष-साधन है।

पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र व्यवदार ही सदाचार है।



### सदाचारकी आवश्यकता

( लेखक-श्रीगुलाविषद 'ताँगर' एम्० ए०, एल्० टी० )

सर्वेळक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः। श्रदालुरनस्यश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ १५, १६०० (मनुस्मृति ४।१५८)

ः मनुके उपर्युक्त वचनानुसार 'सर्वलक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धाछ एवं दोष-रहितं होता है, वह सौ वर्पीतक जीवित रहता है।' भद्र व्यक्तियों, साधुजनोंका आचरण ही सदाचार होता है। जो व्यक्ति अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ( श्रेष्ठ ) ही बोलते हैं एवं अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं । सदाचारसे ही सज्जन खीय इन्द्रियोंको वशमें करते हुए समष्टिहितार्थ शिष्ट व्यवहार करते हैं और अन्ततोगव्या आत्मज्ञानद्वारा परमात्माको प्राप्त ्रैहोते हैं। 'जो पापकमेंसि निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी र्न इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है, वह उस परमात्माको केवल आत्मज्ञानद्वारा प्राप्त ृनहीं कर सकता (कठ०१।२।२४)। यथार्थतः जिन कमोरी, जिन आचरणोसे इस लोकमें सब प्रकारका अभ्युदय हो और जीवनान्तमें नि:श्रेयस प्राप्त हो, वही ्वास्तविक रूपेण धर्म या संयत सांस्कारिक जीवन है। यही सन्चे अथेमिं धर्मका शुभ खरूप है—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधर्मः (मीमां०१।१।२)।

आर्यदेशके ऋषियोंकी वाणीके अनुसार—'मानुष्यान् न हि श्रेष्टतरं हि किचित्'—मनुष्यत्वसे बढकर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। विचारवादियोंके कथनानुसार भी ईश्वरकी सबसे महत्त्वपूर्ण कृति मानव-व्यक्तित्व है। गोखामी तुलसीदासजीने अन्यान्य जीवोंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए कहा है— साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ श्रुति कहती है—अयं कतुमयः पुरुषः । अर्थात् मानव निश्चयमेव कतुमय अर्थात् निश्चयवाला होता है । इतना ही नहीं, पुरुष श्रद्धामय भी होता है । उसीके अनुरूप ही उसके आचरण और सिद्धान्त वनते हैं— श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः॥ (गीता १७ । ३ )

स्पष्ट है कि सिद्धान्तयुक्त जीवन ही सदाचारयुक्त दर्शनका प्रतिफल है, जिसका मूल इङ्गित है—समष्टिके प्रति समताके उदारतापूर्ण सद्भावमें । सदाचारकी सुदङ् शृह्वलामें निम्न कड़ियाँ महत्त्वकी हैं, जो आपसमें एक दूसरेसे वँधी हुई परस्पराश्रित हैं । इनमें प्रथमतः हम विचारपक्षकी ओर झुकते हैं। विचार ही भौतिक जगत्का प्राण है। जगत्की वास्तविकता विचारोंपर ही आश्रित है । विचारोंसे ही इन्द्रिय-अनुभव-योग्य वस्तुओंकी जाँच होती है। अतः विचार मनकी क्रियाशीलताका प्रतिफल है। इस जगत्का आधार भी मन ही है। इस प्रकार यह सत्र भौतिक मनकी अभिन्यित है। मनमें विचार आनेपर हम चिन्तन करते हैं, तत्पश्चात् तर्क करते हैं। तर्क-वितर्क चिन्तनका विशेष गुण है एवं चिन्तन विचारोद्वारा ही सम्भव है। उक्त समस्त कियाएँ मस्तिष्क, मन, विचार, तर्क, चिन्तन, प्रज्ञा, नैतिकता, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्य आदि मानवमें ही होते हैं । सदाचार-सम्पृक्त मानव देवताके ही समान अल्पन्यून गौरव एवं प्रतिष्ठासे विभूपित होता है तथा उसका परमात्माकी अन्य समस्त कृतियोंपर अविकार है। पाश्चात्त्य विद्वान् 'रॉस'के शब्दोमें---

'He is a little lower than angles, crowned with glory and honours, having dominion over all other works of God.'

( Ground Work of Educational Theory.

P. 115 +

वर्तमान युग समस्त विश्वके संक्रमण एवं निर्माणका युग है, जिसके प्रवल प्रवाहके साथ भारतमे भी विविध परिवर्तन एवं निर्माणके पग उठाये जा रहे हैं । मानव प्रकृतिको परास्त करनेकी ताकमें व्यस्त है, किंतु सदाचार, आचार-विचार विद्धप्त होते जा रहे हैं । मनुष्य श्रद्धा और विश्वाससे हीन होता जा रहा है । विलास-आरामकी प्रवृत्तिमें मानवकी चिन्तनशक्ति थक गयी है । सम्प्रति सदाचारके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं और मानवताविरोधी कृमि पनप रहे हैं । निमिप-निमिपमे होनेवाले भीपण कुकृत्य—आत्मघात, वलात्कार, श्रूणहत्या, विश्वासघातके भयंकर परमाणु वृद्धिकी चरम सीमापर हैं । मनुष्यने भौतिकताकी चकाचौधमें, श्रमान्ध प्रगतिके व्यामोहमे सदाचारपरायणताको विस्मृत कर दिया है; किंतु क्या इससे उसका कल्याण सम्भव है ?

ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम। भूत दोह रत सोहवस राम विसुख रित काम॥

(मानस ६। ७८)

मानव विश्वमे परिव्यात चेतनसत्ताकी अनुमूति अपने अन्तःमे व्याप्त चैतन्यकी अनुभूतिसे कर सकता है। सदाचारसे ही आत्मानुभूति ( अपने वास्तविक खरूपकी पहचान ) होती है । जो व्यक्ति खयंका ज्ञान प्राप्त करेगा, वह सद्गुणके मार्गपर खयं चलेगा। 'सुकरात' (Socrates)के कथन 'Knowledge i virtue' ( ज्ञान पुण्य है )के अनुसार 'Know thyself' (अपनेको जानो )का तालपर्य यही है, न कि खयंको जानकर शान्त होना । सदाचारकी पुनीत भावना है—समप्रिगत 'ख'में व्यक्तिगत 'ख'का विलीन होना । संसार परिवर्तनशील है और 'परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते।'के अनुसार मृत्यु और जन्मका क्रम अनादिकालसे चलता चला आ रहा है । मृत्युके उपरान्त मनुष्यका केवल नाम ही शेप रहता है। अतः क्यो न नेक नामको शेप छोड़ा जाय ? जीवनमें क्यों न-सदाचारशीलताका अनुसरण किया जाय ? जन्म

उन्हीं व्यक्तियोंका सार्थक है, जिनके मीतिक शरीरका अस्तित्व न रहनेके बाट भी नाम (यश) अमर रहता है—'नास्ति येपां यशकाये जरामरणजं भयम्।' (नीतिशतक २०)

सम्प्रति मानव राकेट आदि यानोंसे चन्द्रमातक पहुँच गया है । इस प्रगतिकी परिधिमें परिवद्ध महान् वंज्ञानिक युगका आर्थिक-सामाजिक ढॉचा भी अपने ही वृद्धि-विश्लेपणकी चकाचौधमे विवेक एवं अन्तःसंतुलनके अभावमे कभी अपने ही खोखलेपनके कारण किसी अणुयुद्धमे ध्यस्त हो सकता है। ऐसे विवेकहीन और सदाचारहीन जीवनमें शान्ति कहाँ ? विजयश्रीकी प्राप्ति राकेट आदि यानोसे सम्भव नहीं, सच्चा विजयस्यन्दन तो दूसरा ही है -- जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना॥ सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दढ ध्वजा पताका॥ बल विवेक दम परहित वोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ ईस भजनु सारयी सुजाना । विरति चर्म संतोप कृपाना ॥ दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। वर विग्यान कठिन कोदंडा॥ अमल अचल मन त्रोन समाना । समजम नियम सिलीमुख नाना॥ कवच अभेद विम गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताकें॥

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर॥ (मानस ६ । ७९ । २३–६,८० क)

सदाचारकी महनीय सावना शान्ति, श्रेय एवं प्रेयके सहज समन्वयमे होनी चाहिये। सम्प्रति हमें—विशेप-रूपसे नवयुवक-साधकोको—उनके समन्वयहितार्थ निरत रहना है, जिसकी अनिवार्य उपयोगिता व्यापक छोकजीवन तथा विश्वमङ्गलके लिये ही नवीन विश्वको नवीन सौन्दर्यवोध तथा शक्तिसे प्रेरित करना है। राष्ट्रिय एवं अन्ताराष्ट्रिय सङ्गावना इसीमे निहित है। सदाचारकी भूमिका विश्वमङ्गलतक प्रसारित है—'उदारचरितानां तु वसुधेव कुदुम्वकम्।' (हिताप०१।७०)

'विश्वको एक साझेदारी माना जाता है । इसको मैत्रीपूर्ण ब्रह्माण्डके रूपमे देखा जाता है । हम घृणा

करनेकी अपेक्षा प्रेम करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । एक-दूसरेको समाप्त करने के लिये कदापि नहीं, हम सहायता करनेके लिये आये हुए हैं । प्रचार तथा कहुरवादिताके फलखरूप हम खयंको सर्वोच मानने लगे हैं । साथ ही हम उनको अपने परिवारका नहीं मानते हैं । मानवमें यह भावना प्राकृतिक आवेगोके कारण उत्पन्न नहीं होती, वरन् खभावसे मानव एक-दूसरेसे प्रेम करता है । धर्मान्धताके कारण हमने मानवको उसकी सहदयता, सहानुभूति तथा भातृत्वकी खाभाविक भावनाओंसे दूर कर दिया है । हमारा इस विपयमें यह उद्देश्य होना चाहिये कि हम किसी तथ्यको अतिरञ्जित रूपमें गलत ढंगसे प्रस्तुत न करें, वरन् हम सत्यकी आवाजको सुनें तथा आत्माकी पुकारका पालन (---डॉ॰ राधाकुष्णन् ) करें।

भर्तृहरिने खयं सदाचारके खरूपका निरूपण करते हुए सदाचारी व्यक्तियोको सम्मानास्पद दृष्टिसे देखा है । यथार्थतः सदाचार इन गुणोसे परे कोई अन्य गुण नहीं है । इन गुणोका पुष्कल प्रभाव जिन व्यक्तियोंमें है वे ही सदाचारकी पुनीत प्रतिमा हैं; यथा—

वाञ्छा सज्जनसङ्गतौ परगुणे प्रीतिगुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं खयोपितिरतिर्छोकापवादाद् भयम्॥ भक्तिः शुल्ति शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलै-रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भयो नमः॥ (नीतिश्चतक ५१)

'सज्जनोके सङ्गकी वाञ्छा, परगुणोमें प्रीति, वडे लोगोंके प्रति नम्रता, विद्यामें व्यसन, अपनी ही स्त्रीसे रति, लोकनिन्दासे भय, महेश्वरमें भक्ति, आत्मदमनकी शक्ति एवं खलोके सङ्गका परित्याग—ये निर्मल गुण जिन पुरुपोंमें निवास करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं।

### सदाचारकी मान्यता

( लेखक-श्रीवेदप्रकाशजी द्विवेदी, 'प्रकाश', एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न )

विधाताकी सृष्टि ही द्वन्द्वात्मक है। एक ओर जहाँ मुस्कराते-खिलते पुष्प सौन्दर्य-श्रीके प्रतीक हैं, वहीं झुलसते झूल अपने कुटिल अंशसे जुड़े हुए लोक-मानसको उत्पीडनके रूपमे दिखायी पड़ते हैं। जहाँ प्रवाल-सी उपाकी मोहक अरुणिमा अपने मोहक आकर्पणसे जन-मानसको रॅग देती है, वहीं कज्जलिनी निशाकी घनीभूत कालिमा मनको दूसरे भात्रोंसे भर देती है। इन्हीं द्वन्द्वोमे सदाचार और दुराचार हैं।

जिस आचरणसे लोक-मङ्गलका विधान वनता है, वह समाजके लिये श्रेयस्कर होता है और जिससे समाजमें वितृष्णा, कप्ट और विश्वोभ होता है, वह समाजकी मान्यतामे बुरा माना जाता है। लोक-मङ्गलकी दृष्टिसे अपनाये जानेके कारण सदाचारकी इग्रघा तथा सामाजिक विश्वोभ देनेके कारण दुराचारकी निन्दा की गयी है। सारी भौतिक सम्पदा हो, हर प्रकारका सौविध्य हो, सदाचार न हो तो वह समाजके लिये अवाञ्छनीय वन जायगा। सांसारिक सम्पदाओकी कमी हो, किंतु जिसमें नैतिक वल और सामाजिक समुत्यानके भाव होगे, तो उसका अविरल महत्त्व रहेगा।

रात्रणकी लंका सोनेकी थी। वह महावली और महापण्डित था। चारो वेद उसे कण्ठाप्र थे। वह मन्त्र-तन्त्र और यन्त्रके वैभवोसे भरा था और मौतिक सम्पदाओंसे भी नितान्त समृद्ध था, किंतु उसमें सदाचारका अभाव था। वहीं श्रीराम बन-वन भटक रहे थे, उनके पास न सेना थी न धन था, किंतु उनमें सदाचारका सम्बल था। फल्टत: श्रीरामके मुखपर उल्लासकी लालिमा नाचती रहती थी । उनमें साहस, सौहार्द और लोक-प्रियताका भाव चरम शिखरपर था । वे वन्द्रनीय वने और रावणके साथ युद्धमे विजयी हुए । विभीपणने युद्धके मैदानमें जब 'रावनु रथी विरथ रघुवीरा' देखा तो वह अधीर होकर विकलतामें भगवान् श्रीरामसे वोल उठा— नाथ न रथ निहं तन पद बाना । केहि विधि जितव वीर बल्वाना ॥

वह घवड़ा-सा गया था। किंतु श्रीरामने उसे सदाचारकी महिमासे अवगत कराते हुए सौम्यभावसे कहा—

सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना॥ सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दढ़ ध्वजा पताका॥ बल विवेक दम परहित घोरे। लमा कृपा समता रज जोरे॥ ईस भजनु सारधी सुजाना। विरित चर्म संतोप कृपाना॥ सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ (मानस ६। ७९-८०)

श्रीरामकी इस वाणीमें भौतिक शक्ति और सम्पदाका नगण्य-भाव गिरता दीख रहा है और आध्यात्मिक गुणों तथा सम्पदाओंका सनातन घ्वज फहरा रहा है। एक ओर सांसारिक सम्पदाओंका अखण्ड राज्य था, दूसरी ओर सदाचारका परिवार देखनेमें क्षीण, किंतु अनन्त-शक्ति-सम्बळसे सम्बळित। संसारने देखा कि भौतिक सम्पदा सदाचारकी धारामे विनष्ट हो गयी। रामका सदाचार रावणके दुराचारपर विजयी हुआ। आद्य काव्यका महावाक्यार्थ—'रामवद् वर्तितव्यं न कचिद् रावणादिचत्' लोकप्रसिद्ध सदाचारका निर्देशक वन गया।

हिरण्यकशिपु भी सम्राट्या । शल-वल और अल-वल तो उसमे थे ही अन्य भौतिक उपादान भी उसके हाथको वढ़ानेमें उसकी सहायताके लिये सतत संनद्ध थे । वहीं अकिंचन प्रहाद अपनी निरीहतामें भी सदाचारी था । संसारकी ऑन्डोंने देखा 'खर्ण'का निकया लगानेवाला भौतिकवादी सम्राट् हिरण्यकशिपु विनष्ट हो गया, किंतु प्रहादके मुग्व-मण्डलकी लालिमा आह्रादकारिणी वनी रह गयी। आज भी प्रह्रादकी अक्षय-कीर्ति-पताका फहराती हुई देखी जा सकती है।

न जाने कत्रसे सृष्टिका यह क्रम चल रहा है, इसके सम्बन्धमें धर्माचार्यो, वैज्ञानिकों आदिमें आश्चर्य, विडम्बना और प्रश्नोके तार-पर-तार बँधे हैं, किंतु उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है। जो भी हो, चिरकाल्से प्रकृतिकी यह लीला धराधामको चमन्कृत करती आ रही है। जबसे इसका इतिहास प्राप्त होता है, आजतक यही वात मिलती है कि लौकिक सम्पदाओंको आध्यात्मिक सम्पदाओंको आगे झुकना पड़ा है। सत्य तो यह है कि लौकिक सम्पदाओं जाने जाने पड़ा है। सत्य वनता है, वहींसे आध्यात्मिकताका प्रथम चरण प्रारम्भ होता है। शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास, चम्पू, नाटक आदि जितने भी प्रन्थ हैं, उन सबमे इस सत्यका खर गूँजता चला आ रहा है—सदाचारकी गरिमाका ध्वज संसारमें फहराता चला आ रहा है।

आदिकालसे आजतक सदाचार-रत्नोंका सम्मान रहा है । मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, अङ्गिरा, विषष्ठ, जमदग्नि, लोमशा, दिलीप, राम, कृष्ण, बुद्ध, परमहंस खामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, तिलक, मालवीय और महात्मा गाँधी प्रभृति इसके उद्दीत उदाहरण हैं । संसारमे जवतक मानव-मस्तिष्कमें बुद्धि और विवेकका अंश रहेगा, तवतक सदाचारकी विजयपताका फहराती रहेगी ।

## आचार परम धर्म है

( लेखक--श्रीयुत जिभिरकुमार सेन, एम्॰ ए॰, बी॰ एल्॰, सम्पादक 'ट्रूथ')

आचारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः। आचारः परमं हानं आचारात् कि न साध्यते॥ आचाराद् विच्युतो विष्रो न वेदफलमश्चुते। आचारेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत्॥ यः साचारपरिभ्रष्टः साङ्गवेदान्तगोऽपि चेत्। स एव पतितो होयो सर्वकर्मवहिष्कृतः॥

'आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम तप है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका पालन हो तो असाध्य क्या है!' शास्त्रोमें आचारका ही सर्वप्रथम उपदेश (निर्देशन) हुआ है। 'धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है (अर्यात् ) आचार ही धर्मका माता-पिता है और एकमात्र ईश्वर ही धर्मका खामी है। 'इस प्रकार आचार खयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है। 'एक ब्राह्मण जो आचारसे च्युत हो गया है, वह वेटोंके फलकी प्राप्तिसे विद्वत हो जाता है, चाहे वह वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् ही क्यो न हो, किंतु जो आचारका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त कर लेता है ।' आचार आयुकी वृद्धि करता है, आचारसे इन्छित संतानकी प्राप्ति होती है, वह शाश्वत एवं असीम धन देता है और दोप-दुर्लक्षणोंको भी दूर कर देता है। 'जो आचारसे भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी अङ्गें-सहित वेद-वेदान्तका पारगामी क्यो न हो, उसे पतित तथा सभी कमोंसे वहिष्कृत समझना चाहिये।

शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न हे— 'आचारप्रभवो धर्मः' अर्थात् वह हमारे अच्छे-बुरे कमेंपर निर्भर है। धर्मका पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक सदाचारके विना सम्भव नहीं है। इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल शारीरिक सदाचारसे ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई परिस्थितियोंमें वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे मिश्रित रहता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधके आवेशमे आ जाता है तो यह उद्देग केवल उसके मनतक ही सीमित नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावाभिभूत हो जाता है तो वह सदाचारका पालन कदापि नहीं कर सकता। इस दृष्टिसे सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि सर्वथा पृथक करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही वर्णन किया जा रहा है।

भगवान्ने शास्त्रोंमे कृपापूर्वक तीन प्रकारके आचारों-का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके निवासियोद्वारा नित्यप्रति आचरित होता है । जब भारतवासी प्रातःकाल शय्या-त्याग करते हैं तो शौचसे निवृत्त होकर किसी चूर्ण या दतुअनसे मुँह धोते हैं। कोई भी हिंदू विना मुंह धोये भोजन करनेकी कल्पना भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके विना वे अपनेको अखच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रात:कालीन सदाचारका आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि-के निवासियोको इस वातका अभी पतातक नहीं है। वे भोजन करनेके बाद ही मुँह घोते हैं और नींदसे उठते ही शय्यापर ही चाय प्रहण करते हैं। यथार्थ बात तो है यह कि अभी एक राताब्दीपूर्वतक यूरोपवालोंको 'ट्रथमुस' (दाँत साफ करनेकी कूँची) का पतातक न था। अंग्रेज १८५० ई०के लगभग जब भारतसे विलायत लौटे तो खच्छताकी यह प्रारम्भिक शिक्षा वहाँ प्रत्रिष्ट हुई । ये भारतके हिंदू थे, जिनसे अप्रेजोने मुँह धोनेकी विधि सीखी। पाश्चात्त्यदेशोंमे विज्ञानके विकासके बावजूढ लोग अब भी खच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं। परंतु निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं।

हमलोगोंके साथ विशेष निकट-सम्पर्कमें रहने तथा विज्ञानद्वारा कूँचीसे दॉत साफ करनेकी शिक्षा प्राप्त करनेपर भी उन्हें अभीतक यह ज्ञान नहीं हुआ है कि मुँह धोये विना भोजन कर लेना एक घिनौनी वात है। इंग्लैंडमें उठते ही चाय पीनेकी प्रक्रिया प्रचलित है। यह लिखते हुए दु:ख होता है कि उनकी नकल करनेवाले भारतीय हिंदुओमे भी अब यह प्रक्रिया धीरे-धीरे व्याप्त होने लगी है। इस प्रकार पाश्चात्त्य देशोंके साथके सम्पर्कने हमारे सदाचारको अत्यन्त पतनोन्मुखी दशातक पहुँचा दिया है। साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं-पर भी सदाचारका धीरे-धीरे हास होने लगा है।

अव एक दूसरी वात लीजिये । हमारे यहाँ दूसरों-का ज्यन प्रायः विश्वित चित्तवाले अथवा अत्यन्त गये-गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं । कोई भारतीय ( सदाचारी ) दूसरेका उच्छिष्ट भोजन करनेकी वात भी मनमे नहीं सोच सकता और यदि कोई इस विपयपर ध्यान देकर सोचता है तो इसे पूर्ण वैज्ञानिक-आचार ही मानता है; क्योंकि चिकित्सा-विज्ञानके अनुसार भी वीमारियाँ प्रायः खान-पानके माध्यमसे ही फैलती हैं--विशेप-कर तरल पदार्थोंके संसर्गसे। शास्त्रोंके अनुसार तो वीमारियाँ ही नहीं, भले-बुरे संस्कार भी संक्रमित हो जाते हैं। किंतु पश्चिमके लोगोने अभी केवल उच्छिप्ट भोजनसे वीमारियोंके ही संत्रमणका ज्ञान सीखना प्रारम्भ किया है। कहा जाता है कि उनके होटलों ( भोजनालयों ), जलपानगृहों, वायुयानों, गाड़ियो आदिमें तस्तिर्योमे छोड़े हुए भोजन फेंके नहीं जाते । इन स्थानोमें तथा अन्य खागतके स्थानों-पर भी अतिथियोंके अनजानेमें दूसरोके द्वारा परित्यक्त भोजनको परोसनेमें तनिक हिचकतक नहीं होती। ऐसी प्रिक्रयाओंकी वहाँ कोई आलोचना भी नहीं करता। विमानकी परिचारिकाएँ तो ऐसे भोजनोको परोसते समय अपना हाथ भी नहीं बोतीं। विमान-यात्री भी खानेके पहले या वादमें अपना हाथ नहीं धोते । विमानोंमें आप प्राय:

प्लास्टिक या कागजके म्लासोंको ही जलपानके लिये पायँगे, जो दूसरोंके द्वारा पहले व्यवद्वत हुए रहते हैं और जिन्हें पीनेके बाद जलसे घोयातक नहीं जाता । जो लोग आचारका पालन करते हैं और इस प्रकारके खान-पानके अभ्यस्त नहीं हैं, वे भी धीरे-धीरे संसर्गवशात् दुर्भाग्यवश जव इसके आदी हो जाते हैं तो उन्हें भी जैसी पहली वार घवड़ाहट हुई थी, वसी वादमें नहीं होती । अन्ततोगत्वा इस प्रकार मनुष्यका आचार बदल जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओंका पालन करने लगता है, जो आरम्भमें उसे अत्यन्त वृणित प्रतीत होती थीं। फिर भी जहाँतक हो सके, इन बातो और परिस्थितियोंमें सदाचार-प्रेमीको परहेज रखना चाहिये । शल्य-चिकित्सक ( सर्जन ) लोग चीर-फाड़-घरमें जानेके पहले कीटाणु-निरोधक वस्त्र एवं श्वासमें कीटाणुके प्रविष्ट होनेसे रोकनेके लिये मुख-नासिकादिके ऊपर भी आच्छादन-वस्त्र धारण किये रहते हैं और घावको चीरते-फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं । वे अपने हाथोमें भी कीटाणु-निरोधक रवरके दस्ताने धारण किये रहते हैं । चीर-फाड़-घरमें प्रायः सामान्य ज्तोंका व्यवहार नहीं होता । एक विशेप प्रकारके ज्ते ही उस घरमें सभी व्यक्तियोंद्वारा व्यवहृत होते हैं, जो प्राय: रवर या एक प्रकारके निर्यास द्रव्यसे बने होते हैं। ये सभी शल्य-चिकित्सक रोग-संक्रमणकी इस प्रकारकी पूर्व सुरक्षाकी विधियाँ तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होने इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रकारका संक्रमणका कारण है। इसलिये खानेके पहले भी

हाथ-पैरोंको धो लेना आवश्यक है और जृतोंको भोजन-

कक्षमें नहीं ले जाना चाहिये; क्योंकि जुते चीर-फाड़-घरमें नहीं ले जाये जाते हैं । भोजनके समय

वार्तालाप भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनके भोजनके

कण इस प्रकार उनके मुँहसे निकलकर दूसरोकी थाली

या वायुमण्डलद्वारा मुँहमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

विज्ञानकी प्रगतिने चिकित्सकोको शल्यिकयामे आचारकी शिक्षा तो दे दी, पर अभी उन्हे इसका अपने घरो तथा अन्य स्थानोंमे आचरण करना शेप ही है । हॉ, हिन्दूका एक वालक भी शास्त्रोके आवारपर इस सदाचारका ज्ञान रखता और पालन करता है। हम ऐसे वहुत-से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते है, जिनसे ज्ञात होगा कि पाश्चात्त्य देशोमे अभी शुद्धताका भी प्राप्त नहीं हुआ है । ज्ञान पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञानके अनुसार शीतला, चेचक, प्लेग, हैजा, अविरामञ्बर तथा कई अन्य रोग भी संसर्गसे संक्रमित होते तथा फैलते हैं । अतः ऐसे रोगियोंको चिकित्सक जब स्पर्श करते हैं तो उन्हे अपने हाथोको धोना पड़ता है, पर अभी इन लोगोने इस समय भी वस्त्रोंको वदलना नहीं सीखा है । यह सामान्य वात है कि ऐसे अवसरोपर केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है । रोगके संक्रमणकी सम्भावना तत्रतक नप्ट नहीं होती, जबतक सम्प्रक्त वस्न नहीं वदल दिये जाते । अतः शौचालयसे छौटने तथा संकामक रोगियोंके सम्पर्कमें आनेके वाद अथवा ऐसे रोगियोके मल-मूत्र-स्पर्शके बाद भी वस्त्रोको वदल डालना चाहिये । यदि पाश्वात्त्य वैज्ञानिक इधर थोड़ा भी घ्यान दें तो उन्हें ज्ञान हो जायगा कि इस प्रकारकी प्रक्रिया मूलतः वैज्ञानिक है, पश्चात्त्य चिकित्सा-विज्ञान इस शुद्धिकी वकालत नहीं करता, अतः वे घरपर इस आचारका पालन नहीं करते। पर एक हिन्दू व्यक्ति शास्त्रोद्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण इस आचारका पालन करता है । केवल वे हिन्दू, जो पाश्चात्त्य शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित हैं, इस आचारका पालन नहीं करते।

पश्चिमके शिक्षित व्यक्ति शव-स्पर्शका कुछ भी विचार नहीं करते । पाश्चात्त्य विज्ञान—जिसका वे अनुसरण करते है, इस विपयपर मौन है । फिर भी आजसे एक सौ वर्ष पहले वियना नगरके एक अस्पतालके प्रसूति- विभागमें अत्यिवक लोगोकी मृत्यु देखकर एक दार्शनिक विचारकने पर्याप्त समयतक इसपर विचार किया कि उस प्रसूतिविभागमें ऐसी घटनाओका कारण क्या है ? पर उसे ज्ञात न हो सका। अन्तमे उसने एक दिन देखा कि विद्यार्थी शवगृहोसे शवपरीक्षण कर उस कक्षकी ओर जा रहे हैं। तब उसे तुरंत ध्यान आया कि सम्भवतः यही इसका कारण हो सकता है। उसने तत्काल ही उन्हें उस विभागमे प्रवेश करनेसे रोका और इसके वाद वहाँकी मृत्यु-संख्यामे तुरंत ही कमी हो गयी। इस घटनासे पाठ अवश्य सीखना चाहिये था, किंतु पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञानने अभी भी शवस्पर्श या शव-परीक्षणके वाद स्नान या वस्न वदलनेकी वात नहीं सीखी जब कि हमारे यहाँ स्नान करने तथा वस्न वदलकर शुद्ध होनेकी परम्परा है।

आधुनिक विज्ञान यह भी नहीं वतलाता कि मृत व्यक्तिसे किसी प्रकारका सम्बन्ध होनेसे मनुष्यको स्नान तथा वस्नादिकी शुद्धि करनी चाहिये। अतः डॉक्टर लोग भी ऐसा नहीं करते, जब कि एक मूर्ख-से-मूर्ख हिन्दू भी इसका अनुसरण करता है । हिन्दू शौचादिके वाद केवल जलसे ही हाथ नहीं घोते, विल्क मिट्टीका भी प्रयोग करते है, किंतु मिट्टी लगानेकी यह प्रक्रिया पाश्चात्त्य विद्वानोको कौन कहे, सर्वोच्च वैज्ञानिकोतकको भी ज्ञात नहीं है। विलायतके एक वैज्ञानिकने अव इस वातका अनुभव किया है कि ऐसे समयमे कागजोका उपयोग कितना गंदा कार्य है। उसने वतलाया है कि जव एक बच्चा फर्सपर ही शौच करता है और वह फर्स मुलायम कागजसे फिर रगड़कर साफ किया जाता है तो मलके सूक्ष्म अंश फर्सपर शेप रह जाते हैं । इसी प्रकार शौचके वाद कागजका उपयोग उपस्थको भी पूर्णतया खच्छ नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, कागजसे साफ करते समय मलके सूक्ष्मकण अँगुलियोमे भी लग जाते हैं। उसी विलायती वैज्ञानिकने यह भी वतलाया है कि छात्रावासके विद्यार्थी शौचके

वाद कागजका ही प्रयोग करते हैं और इसके वाद हाथको भी साबुन या जलसे नहीं घोते। इस प्रकार वे रोगोंके संक्रमणके साधन वन जाते हैं, जिससे ऐसी वीमारियाँ प्राय: विद्यालयोमे फैलती रहती हैं।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कोमल श्रद्धारपत्रोंसे की गयी सफाई पर्याप्त नहीं होती और उनके सूक्ष्मांश हाथों तथा मल-स्थानोंपर लगे ही रह जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं । वस्तुत: खच्छताका यह प्रकार वड़ा ही असम्य है । शौचके बाद हाथ आदि न घोनेकी घिनौनी प्रिक्रिया भारतीय मस्तिष्कको घृणा एवं अरुचिसे भर देती है। फिर भी कुछ लोग अव यहाँ भी कागजसे ऐसी शुद्धि करने लग गये है। वस्तुत: अनुसरणकी इस दुष्प्र-वृत्तिने ऐसे भारतीयोंको अन्धा वना दिया है और वे शौचके बाद गंदे रहनेके लिये प्रसिद्ध हो गये हैं। दिवंगत पुज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जब राउण्ड टेबुल कान्फ्रेस (Round Table Conference) के लिये समद्भद्वारा विलायतकी यात्रा कर रहे थे, तो वे मिट्टीसे ही अपना हाथ साफ करते थे। वे अपने साथ पर्याप्त गङ्गाजल और मिट्टी ले गये थे। उनकी इस प्रवृत्तिसे कुछ दूसरे भारतीय, जो उसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे, कुछ लजित-से हुए; क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके देखनेमें असभ्य-सी लग रही थी ! इसे आप भला अनुसरणकी अन्ध-प्रवृत्ति एवं बुद्धिनाशके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं ?

शास्त्रोंद्वारा सम्यक् खच्छताके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वस्न बदलनेकी ही वातको लीजिये; यह १—प्रातः शय्यासे उठते, २—प्रातः भ्रमणसे वापस आनेके वाद, ३—शौचके वाद, ४—शव-स्पर्शके वाद और ५—किसी रजखला स्त्रीके स्पर्श हो जानेपर पिरवर्तित किया जाता है। अब आप विचार करें कि वैज्ञानिक-दृष्टिसे निर्णय करनेपर यह बात कितने महत्त्वकी तथा स्नास्थ्यवर्द्रक सिद्ध होती है। कोई

भी मिठाई रजस्वला स्त्रीके द्वारा स्पृष्ट होनेके बाद विपाक्त हो जाती है । ( जरनल आफ इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अक्टूबर १९४९ । ) यह बात दीर्घकालीन जर्मन और अमेरिकाके अनुसंघानोंसे भी सिद्ध हो चुकी है । हम हिंदू अब इस वातको भली प्रकार समझ सकते हैं कि जिसे हमारे शास्त्रोंने युगो पहले बतलाया था, आजके पाश्चात्त्य वैज्ञानिक भी समीचीन मानकर उसीका अनुसरण कर रहे हैं ।

लघुशङ्काके वाद इन्द्रियको जलसे धोना फान्सीसी वैज्ञानिकोंद्वारा भी स्वीकार किया गया है; क्योंकि इससे कई संक्रामक रोगोसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा न करनेसे मूत्र सूखकर कप्टकर हो सकता है। तथापि उन लोगोंने भी खड़े-खड़े पेशाव करनेसे जो हानि होती है और जो मूत्रविन्दु विखरकर पैरोपर तथा अन्य अङ्गोपर पड़ते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अतः बैठकर लघुशङ्का करनेकी विधि सर्वथा निरापद है और श्रेष्ठ है। इतनेपर भी पैरोंको घोना ही पड़ता है; क्योंकि इस विधिमें भी मूत्रविन्दुओंके पैरपर पड़नेकी आशङ्का रहती है। ये आचार विज्ञानसिद्ध होनेपर भी आज भारतमें कुछ उपेक्षित-से हो रहे हैं; क्योंकि पश्चिमके लोग ऐसा नहीं करते और वे खड़ा होकर ही लघुशङ्का करते हैं।

अव विवाहको छें । शास्त्रोंने सगोत्र विवाहका पूर्ण निपेध किया है, फिर भी एक जातिमें ही विवाहका विधान किया है, विभिन्न वर्गोका विवाह निपिद्ध है । बम्बईके जनगणनाआयुक्त एळ० जे० सीजवीककी १९२१ की टिप्पणी of L. J. Sedgewick, Census Commissioner, (Report Bombay 1921) से भी यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमके भी कुछ महान् व्यक्तियोंने इस रीतिको वड़ा लाभदायक और संतोपजनक माना था ( द्रष्टव्य जातिगोत्र-विचार )। वम्बईके इसी जनगणना-रिपोर्टमें ( जिल्द ८, पृष्ठ १०३पर ) सीजवीकने कहा है कि मारतीय विवाह-पद्धतिकी भिन्न गोत्र एवं एक वर्णमें दोनेवाळी रीति शुद्धवंश-परम्पराकी रक्षाका कारण है। (Census of India 1921, Volume VIII, page 103) भारतीय शास्त्रोंका भी वस्तुतः यही उद्देश्य था।

शास्त्र कहते हैं कि जल नारायणके आवास या साक्षात् आराध्य ही हैं—'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्यृतः ॥' शब इसका तात्पर्य क्या है, इसे समर्शे कभी जब हम ताळाबमें या बहते जलमें ळघुशङ्का और शौच कर देते हैं तो कितनी दयनीय बात होती है। कुछ छोग गद्माके किनारोंपर भी ऐसा करते द्वए सामाजिक हानिका अनुभव नहीं करते । हमारे मोह और आसक्तिकी भी सीमा नहीं है । धर्मके प्रति उपेक्षाका भाव, ईश्वरकी विस्मृति, शास्त्रोंके प्रति अश्रद्धा और अनादरका भाव सभी बस एक ही कारणसे है--पश्चात्त्य अनुकृतिका मोह । इसी प्रभाव और मोहमें पड़कर हम शास्त्रोंके निर्देशोकी अवहेलना करते हैं। इस मोहने हमारे

उपर रतना रढ़ अधिकार जमा रखा है कि हम शाखोंकी अवहेळना करके ही नहीं रह जाते, बल्कि उन्हें गळत भी मानने लगते हैं। पर पाश्चार्त्योंके अन्धानुकरणमें इम अपनी या उनकी गळती नहीं मानते, जब कि वे प्रत्यक्ष गलत रास्तेपर भी चलते दीखते हैं। मद्यपान जो पहले सर्वथा पापपूर्ण समझा जाता था, अंग्रेजोंके शासन-कालमें बंगालमें एक फैरान बन गया था; विरोपकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त किये द्वए विधार्थियोंमें । इस मोहने हमारे सदाचारके आदशों एवं मूल्योंको गिरा दिया और हमें आचारसे दूर ले जाकर अनाचारके दलदलमें डाल दिया है और अब अधर्मका शासन ही सर्वोपरि हो गया है। अब केवळ बस एक ही आशा रह गयी है कि भारतवर्ष वैकुण्ठधामका प्राङ्गण है और भगवान् श्रीहरि नारायण कभी भी अपने भारतवर्गको पापोंकी बाढमें सर्वथा बहने नहीं देंगे। वे देर या सवेर-हमें सदाचारके लंगरके पास अवश्य ही वापस लायेगे।

## अचिन्त्यभेदाभेद-मतमें सदाचार

( लेखक—प्रभुपाद श्रीप्राणिकशोरजी गोस्वामी )

उपनिपदोंके अनुसार—'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्'—पहले अनादि सत् (परमेश्वर) मात्र ही था। उसीका ध्यान कर तत्त्वद्रष्टा ऋपियोंने 'हरिः ॐ तत्सत्' कहा। यह ॐकार—एकाक्षर परम मङ्गलमय है, फिर इसी तत् नामक विराट्से वायु, अग्नि, जल और जीव-जगत्की उत्पत्ति हुई। उस सत्य परमात्माके संधानी व्यक्ति ही सत् और साधु होते हैं और उनका आचार ही सदाचार शिक्तु नित्य शुद्ध-बुद्ध, मुक्त, नित्य आनन्दमग्न, 'हाभूत परमहंस साधु लौकिक या व्यावहारिक किसी भिचार-विचारके अधीन नहीं रहते। वे हर्प-शोक-विवर्जित, सन्नात्मा, विश्वव्यापार-स्पर्श-शून्य एवं नित्यभगवच्छरणागत होते हैं। उन्हें कोई बन्धन नहीं होता। जीव दुर्भाग्यसे अनादिकालसे सत्करूप भगवान्को भूला हुआ है। जन्म-जन्मान्तरोंके खप्नोने उसे अपनी आत्मखरूपकी चिरन्तन चेतना तथा आनन्दमयताकी अनुभूतिसे विच्युत कर रखा है। जगत्-मूलके प्रति उसकी आसक्ति प्रधान हो गयी है। ऐसे परम सत्य निष्ठाविद्यत जीवके लिये साधु-सङ्गकी नितान्त आवश्यकता है। साधु-सङ्ग और सत्कथाके रूपमें भगवत्प्राप्तिके निमित्त किये गये प्रयोग सदाचार हैं। भगवत्प्राप्तिमे ही इन सबकी सफलता है। वर्तमान व्यावहारिक जीवनमे जीवको नाना प्रकारके प्रलोमन आकर्पित करते हैं। इस दुश्रक या दुर्योगसे

स० अं० २८-

निकालकार प्राणी महत्त्वे भाश्यसे आत्म-चेतनारो सम्बुद होता है। मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक सदाचारगें स्थूट एवं सूक्ष्म भेद है। संकल्प-शोधन न होनेसे वाणी संयत तथा नियन्त्रित नहीं हो सकती। आहार-शोधन न होनेसे मनसे काम-क्रोध आदिकी भृणित वृत्तियाँ दूर नहीं होतीं, जिससे सटाचारका उल्लद्धन होता है। बोध और असत्यसे सुकर्मकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, और व्यक्ति-गत जीवन और सगाज-जीवनमें असत्ववा प्रावस्य होता है। सनकादिके विषयमे भागवतपुराण-(२।७।५-)का क्यन हे—'आदी सनात्वतपसः स चतुःसनोऽभृत्।' वे ही सनन्द्रमार देवर्षि नारदकी चिन्तामयी अवस्था देनकार **उनके विपादका कारण पूछते हैं । नारदजी** कहते हैं—'नाना तीर्थ भ्रमण कर मैं इताश हो गया हैं। देखा कि सर्वत्र कलिने अधर्मको स्वेच्छ्या विचरण करनेकी छूट दे रखी है। सत्य, शौन, दया, तान, विलुतप्राय हैं। मनुष्य असदाचरणमें लिप्त है। कौन किसको रोकेगा ! आज असदाचारी लोग भी केवल प्रचारके जोरपर साधु कहलाने हैं । आश्रमकी पित्रता अरिश्तत है । तीर्थोपर अधर्म और असत्यका दवाव है । अव सद्भावपूर्वक जीवन-यापन करनेमें आचारभ्रष्ट दृष्ट लोग बाधा देते हैं । उनकी बात मानकर ही चलना होगा । कलिके प्रभावसे भला-बुरा सत्र एकाकार हो गया है। वस्तुतः आज यही दशा है और सन्चे साधुजन तभीसे सदाचारके विचार-विवेचनकी चिन्तामे लगे हैं।

किकी प्रथम संध्यामें एक वृद्ध साधक—जिनका नाम अद्देताचार्य था, आविर्भूत होकर किकालमें मनुष्यके छप्त सदाचारकी अन्तिम परिणितकी पर्यालोचना कर रहे थे । उन्होंने देखा कि देव-पूजाके नामपर पशुविल एवं हिंसा, साधनाके नामपर दुष्ट-संसर्ग, सुरापान, रात्रिजागरण और शासनके नामपर सज्जन और असज्जनपर समान रूपसे अत्याचार होता है । उन अद्देता-चार्यने शाखानुमोदित मार्गसे अनाचार, अविचार और

वादाचारोः प्रविद्यार-प्रथमः। विन्तन ित्यः । एन्हेर्ने देखा कि एन प्रचाले येगेंदि गर्ने हुए भी करियाणें एक बना ग्रास्तुन है कि भक्तिनगरम चलनेताबा, चाहे यह जीवनमें जितना भी पृष्य-शर्ज हर या दम हरी दादत्यता हो, सापुओंबे पान या भागाने में दाबामी जहाँ यगर्थ मन्यासस्यक्षा विनय होगा. दर्श सभीष आत्र गीप, पुच्य और प्रशमन्त्रात्र दोगा । इतिनीध धी इस प्रकारके मनुष्यमे स्थापन ल-काम आर्थ्य देशी है। भक्ति-भूमिंगे तो हैं—ज़ेम, धमा चीर वर्षिक श्रीत ज्ञानकी आनन्द्रस्थितं हैं—सिक्त, से ए कीर भारानुस्ति हे एका मामाव। सब जीवींने एकामताला शुरू भाव भावस-में सुद्धी आलीपना जगाना है जो निनना मुझे प्राणिपैंगें परमालाकी मुकालिसका आनन्द्रमधी रेतर हताका शतुभव वारानी है। विजनने मूक्त प्रामाञ्जने हु पुरिभीविका-का प्रज्ञेन तिया है तो सहावार-संगत्स, स्वयनुस्तर नी भारतीयने भी उस प्राण पत्मायुमें अनन्त अनुतसारहाँ खोज की है। इसीटिये भक्तिरसकी एक देव भी दश पत्नी, वृक्ष-लता. भूमि-जल-सत्र तो अमृतमय वर सवती है।

पश्योनिमें जनमें वजाज श्रीदनुमान्जी श्रीमममक्त थे। उनके नाम देनेमाञ्ये कोटि-फोटि मनुष्य विपद्-मुक्त होते हैं। जटायु, गरुड़ आदि पश्ली होने हुए भी भगवान्की अनुजम्पासेमभी सानुजोंके भी गरम पूजनीय एवं आदरणीय बने। निपादकी जाति क्या थी! व्याध-मत्या शक्योकी कथा कैसे मुलायी जा सजती है! जिस मजानारके अन्तर्गत श्रीममने इन्हें इस प्रकार आसमतात् किया! अहल्याके किस आन्तरणके जल्पर श्रीरामने उसे चरणस्पर्श प्रदान किया! गोपियोंके पास कौन-की सम्पत्ति थी! केवल प्रेम-भक्तिके जलपर ही तो उन्होंने कुल्पको चिरम्यणी बना लिया! इस भक्तिके साथ असदानार भी सदानारी साधुओंडे लिये परम काम्य और भावप्रवायक हो जाता है। भगवान्ने इसी सदानार-भक्तिके अभिप्रायसे कहा है—यदि कोई मुन्ने भक्तिपूर्वक एक

भी फल, फूल, तुलसीपत्र या एक अञ्जलि जल प्रदान करे तो मै परमानन्दसहित उसे ग्रहण करता हूँ। उससे भूख-प्यास दूर होती है। और भी शास्त्रोमे कहा गया है-तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन विकिणीते खमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः॥ जेह के तुलसी देय तार ऋण शोधिवार कृष्ण करेन चिन्तन॥ धरे नाई तुलसी दलेर मतन आत्मवेचि करे न्नरूण शोधन ॥ अतएव ( चैतन्यचरितामृत )

कलिकालमे सदाचार-प्रतिष्ठा और साधु जीवन-यापनके निमित्त अद्वैताचार्यने तुलसी व जलका दान किया । उसके फलस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-चैतन्य महाप्रमुका आविर्माव हुआ । उस युगमे धर्म-प्रदर्शन करके महाप्रमुने सारे भारतमें नाम-कीर्तन सदाचारका प्रवर्तन किया । कलिका दोप केवल नाम-संकीर्ननकी ध्वनिमात्रसे दूर हो जाता है और तात्त्विक अभेदबुद्धि उत्पन्न होकर सात्त्विक परमानन्दकी प्राप्ति होती है । सदाचार मनुष्पके देह और मनको किस प्रकार प्रमात्माके अनुसंधानमें नियुक्त कर उन्नत दशाकी ओर आकर्पित करता है । श्रीहरिनाम ही हर प्रवारके सदाचारका जनक है । आइये, हम भी सत्य शाख-सिद्धान्तके साथ खर मिलाकर कहें—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेच केवलम्। कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥



### वैष्णव-सदाचार

( लेखक--श्रीगुरराजिकशोरजी गोस्वामी, भागवततीर्थ)

विष्णुपुराणके अनुसार राजा सगरने जब ऊर्घ्व ऋषिसे प्रश्न किया कि 'सदाचार क्या है ! उसका किस प्रकार पालन किया जा सकता है ?' तब ऋषिने कहा था---'हे प्रध्वीपाल ! सदाचारी पुरुप इहलोक और *परलोक* दोनोपर विजय प्राप्त करता है। सप्तर्षिगण, मनुगण एवं प्रजापतिगण ही सदाचारके वक्ता एवं कर्ता हैं । राजन्! तम सदाचारका पालन निम्नप्रकारसे कर सकते हो। ब्राह्ममुहूर्तमे खस्थ एवं प्रशान्त चित्तसे धर्मका चिन्तन करो। धर्मविरोधी अर्थ तथा कामका परित्याग करो । जो धर्म ममाज-विरोधी हो उसका परित्याग करो । देव-ऋषिकी पूजा, संध्या-वन्दन, सश्रद्ध यज्ञानुष्ठान करो । केश चिकने और परिष्कृत एव वस्त-परिधान खच्छ-सुगन्धित रखो । कभी किसीका कुछ भी अपहरण मन करो । अप्रिय वाक्य न बोलो । मिथ्या प्रिय वाक्य भी मत बोळो । पर-दोष-कथन मत करो । परायी सम्पत्ति हैलवार कोम न करो ।' भौर्द ग्रनिने और भी

कहा है—'पतित व्यक्तिके साय, कुदेश-स्थित व्यक्तिके साथ, मिथ्यावादी, पर-निन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ मित्रता मत करो । प्रज्वलित गृहमे प्रवेश मत करो । वृक्षके शिखरपर आरोहण मत करो । मुँह ढके विना जम्हाई न लो । नाखूनसे भूमिपर लिखो नहीं । अपवित्र अवस्थामें सूर्य-दर्शन मत करो । अतिथि-सत्कारमे कृपणता नहीं करो' इत्यादि ।

श्रीचैतन्य-चिरतामृतके अनुसार श्रीचैतन्यदेवने भक्त सनातनगोखामीको सदाचारके वारेमें शिक्षा देते हुए कहा है—'दन्तवावन, स्नान, संध्यावन्दनादि कर्म, गुरुसेवा, ऊर्ध्वपुण्ड्र-चक्रादि धारण, गोपीचन्दन, माला-धृति, तुलसी-आहरण, वस्त्रपीठ, गृह-संस्कार, कृष्ण-प्रवोवन आदि पूजाके उपचार सदाचारके अद्ग हैं और नाम-मिहमा, नामापराधवर्जन, स्नान-संध्या, तिलक, भगवदाराधन, शंख, जल, गन्ध, पुष्प-धूपादि, लक्षण-जप, स्तुति, परिक्रमा, दण्डवद् वन्दन, राधु-खदाण, साकुराह,

कथा-श्रवण-कीर्तन आहि, असत्-सङ्ग-त्याग, श्रीभागवत-श्रवण आहि नियम—ये सब वैष्णव-सदाचार हैं। साथ ही असत्वाक्य, असत्-शाल, असत्-सङ्ग एवं असत्-सेवा-वर्जन, पापकार्य-परित्याग, जलमे मल-मूत्र-त्याग-वर्जन, देव, साधु, मातृ-पितृगणोक्ती सेवार्चना, मूर्ख, विपद्ग्रस्त, मायावी प्रभृतिके प्रति उपहास-वर्जन, उद्भत, उन्मत्त, मूढ, अविनीत, नीच, निन्दित, हीन-खभावी व्यक्तियों-का संग-वर्जन, सदाचारावलम्बी साधु, प्राञ्च, सत्यभाषी व्यक्तियोंका संग, तीर्थस्थान-दर्शन, वैष्णव-त्रतका अनुष्ठान एवं पालन—ये सब भी सदाचार हैं। उपसंहार—सदाचार-पालन गृह्स्थका आदर्श कर्तन्य है। सदाचारी पुरुप दीर्घायु होते हैं। सदा अक्षय धन-लाम करते हैं। सभी अमंगल, विपद् दूर करनेमें सक्षम होते हैं। सदाचारी समाजमे सुप्रतिष्ठित होकर सभीके प्रिय पात्र बनते हैं। उनके सटाचरणके फलखरूप समाजका मङ्गल होता है, दंशका प्रभूत कल्याण-साधन होता है। सदाचारी दंशके सम्माननीय व्यक्ति होते हैं और सदाचारहीन व्यक्ति नित्य आपद्ग्रस्त होते हैं। वे निन्दित, रोगप्रस्त, धनहीन, असुखी होते हैं। अतएव ससुख जीवन-यापनके लिये सदाचाराश्र्यी होना चाहिये। इसके फलखरूप ही राष्ट्र एवं देश-वासियोंका मङ्गल होता है।

# वीररीव-मतमें पञ्चाचार और सदाचार

(लेखक-जगद्गुर श्रीअन्नादानीश्वर महास्वामीजी महाराज)

वीरशैवमत, लिङ्गायत, शिवाद्देत वीर माहेश्वर एवं पञ्चाचार्यमतों आदि नामसे भी प्रसिद्ध है । इसके मठोंमें काशीका जङ्गमवाड़ी मठ, हषीकेशका ऊखीमठ, आन्ध्रका श्रीशैवमठ, कर्णाटकका रम्भापुरीमठ और उज्जयनीका शैवमठ—ये पाँच तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं ।

कर्नाटकके वीरशैव छोग अपने धार्मिक सिद्धान्तके अनुसार आचारको शरीरस्थ प्राणादि पाँच वायुके समान मुख्य मानते हैं। वीरशैवमतका तात्त्विकखरूप इस प्रकारका है, कि 'अष्टावरण' धर्मपुरुपके शरीरमें ये पञ्चाचार, पाँच प्राण एवं पट स्थल आत्माके समान हैं। देहधारीको चैतन्यरूपी प्राणादि वायुकी आवश्यकता है। प्राणवायु शरीरमें स्थिर रहनेतक आत्माका अस्तित्व भी बना रहता है। परमात्माके जो जल आदि आठ शरीर हैं, वे इस धर्मके अष्टावरण बन गये हैं। इस मतमें आठ शरीर ये हैं—गुरु, लिङ्ग, जङ्गम, विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, पादोदक और प्रसाद और पञ्चाचारके नाम स्थिताचार, शिवाचार, शिवाचार, सदाचार, भृत्याचार और

गणाचार । आजन्म लिङ्गधारण करना, लिङ्गार्चन करना लिङ्गाचार है । लिङ्गधारण करना भवरोगनाशक दिन्योषध है । उसके साथ नियमोका पालन करना भी महत्त्वपूर्ण है । सदाचार ही उसके लिये पध्याहार है । यदि पध्यका पालन न हुआ तो ओपि अपना असर न दिखा सकेगी । शिंवाचारमे अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि दस धर्म आते हैं । धर्मसंकट दूर करना गणाचार है। सबके साथ मिल-जुलकर नम्रताका व्यवहार करना भृत्याचार है । आत्मखरूपके छः स्थल ये हैं— भक्त, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण एवं ऐक्य । इन सब तत्त्वोंका प्राण सदाचार ही है ।

जीवात्मा परमात्माका खरूप तो है, किंतु वह आणव-मल, मायामल और कार्मिकमल—इन मलत्रयदोपसे बन्धित हो जाता है एवं आत्मखरूपको भूल जाता है। इस सांसारिक वन्धनसे मुक्ति गुरुकृपासे ही साध्य है। गुरुदेव अपने शिष्यके मलत्रयको हटाकर स्थूल-सूक्ष्म और कारणरूपी तीनों शरीरमें इष्टलिङ्ग, प्राणलिङ्ग और भावलिङ्गका सम्बन्ध करते हैं। गुरुदत्त इष्टलिङ्गको हाथमें रखकर उसमें नेत्र-मन-भावको तल्लीन करना ही शिव-पूजा कहलाती है। समाजके दोनपरीक्षक या सुधारकको जङ्गम कहते हैं। इनका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जो सर्वसङ्ग-परित्यागी होकर विरक्त रहता है। गुरु, लिङ्ग और जङ्गम--ये तीन वीरशैवके आराध्य वस्तु माने गये हैं एवं गुरु परशिवके साकाररूप । विभूति-रुद्राक्ष-मन्त्र--ये तीन पूजाके साधन हैं। इन साधनीसे तीनों पूज्योंकी पूजा करनेसे पादोदक और प्रसाद फल मिलता है। इस तरह भगवान्के आराधक भक्त अष्टावरणसे सम्पन होकर भक्तादि छः स्थलका मार्गक्रमण करते हैं। उस मार्गमे पॉच प्रकारके आचारकी आवश्यकता होती है। आचारके विना वीरशैव-सिद्धान्त नहीं टिक सकता है। वीरशैववर्म विशाल सदाचार-तत्त्वके आधारपर खड़ा हुआ है, जो आगम-प्रमाणसे मान्य है। वारहवीं रातीमे वसवेश्वरादि रारणलोगोद्वारा वीरशैवमतका पुनरुद्धार हुआ एवं इस समय वीरशैव धर्मका सुवर्णयुग बना । यह कहना अतिरक्षित न होगा कि धार्मिक स्वातन्त्रय, स्त्रीस्वातन्त्रय, सामाजिक समानताका आविष्कार इन बसवेधरजीसे ही प्रवर्तित हुआ। इस सम्प्रदायके मतमे लिङ्ग शारीरसे किसी कारण भी अलग नहीं हो सकता । लिङ्गदेवकी आराधना या अर्चनाके विना भक्त प्रसाद नहीं प्रहण करता है । इस प्रकार वीरशैव-मतमें आचारका विधान विचारपूर्ण बना है।

जिस प्रकार मानव प्राणवायुके विना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही वीरशैव लिझ-धारणके विना नहीं रह सकता । जब लिझ धारण नहीं करेगा, तब वह लिझायत न कहलायेगा । इसलिये पञ्चाचारमें पहले लिझाचार वतलाया गया है । इस लिझाचारसे यह शिक्षा मिलती है कि वीरशैव-लिझनिष्ठायुक्त वनें एवं हमेशा लिझ धारण करें । ये लोग लिझदेवसे भिन्न भगवान्को नहीं मानते हैं, क्योंकि— लिङ्गमध्ये जगत् सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्। लिङ्गमाह्यात् परं नास्ति तस्मै लिङ्गाय ते नमः॥

तीनों लोकोमे सचराचर प्रपन्नने लिङ्गके बीचमे निवास किया है। लिङ्गसे वाहर कोई चीज नहीं है। अतः यह लिङ्ग पूजनीय एवं वन्दनीय है। लिङ्गायत अपने लिङ्गदेवमे ही सत्र देवताओंका अस्तित्व मानता है और लिङ्गधारी सबको समान। यहाँ मेदमावके लिये स्थान नहीं है। यही लिङ्गाचारकी ल्याएया है।

इस मतमे दूसरा आचार है शिवाचार । सारा जगत् शिव-मय है । इस शिवपदका अर्थ कल्याण, मङ्गल या ग्रुम होता है । इस मङ्गलमय शिवाचारसे भक्तका जीवन प्रारम्भ होता है । सामाजिक जीवनमें कल्याण पाना ही शिवाचारका उद्देश्य है । शिवाचारसे गुरूपदेशमें लगन, सामाजिक कल्याणमें श्रद्धा, समानता एवं परस्पर श्रातृत्वभाव बढ़ता जाता है । अवान्तर-मेदको भूल जाना ही वीरशैवके शिवाचारका आदेश है । इसके अनुसार गुरु-दीशा-सम्पन्न हर एक व्यक्ति समान होता है । इसलिये परस्पर कोई मेदभाव नहीं रखना चाहिये; क्योंकि सभी शिवभक्त या लिङ्गभक्त समान हैं और उद्योगके कारण किसीको ऊँच-नीच नहीं समझा जाना चाहिये ।

तीसरे आचारका नाम 'सदाचार' है, जो समस्त धर्मोंका सार है । जीवन-परिशुद्धिके लिये सदाचार सबको
चाहिये । सदाचारसे शरीरका बाह्य और आन्तरिक शौच
बन जाता है । इसके बारेमे 'वसवेश्वर'का उपदेश ऐसा
है— 'चोरी मत करो, किसीको मारो मत! झूठ नहीं
बोलना चाहिये, कोधी मत बनो । दूसरोके साथ
असहिष्णुता मत करो, अपनी बड़ाई नहीं करनी
चाहिये । किसीको प्रत्युत्तर मत दो, यही अन्तरक
शुद्धि और यही बहिरङ्ग शुद्धि है । यही हमारे
क्डलसङ्गमदेवको साक्षात्कार करनेका मार्ग है ।' और
उनके दूसरे वचनमें—'आचार ही खर्ग है, अनाचार ही
नरक है ।' कहना यह है कि बहिरङ्ग और अन्तरक

शुद्धिके उपर्युक्त साधनसे स्वर्ग मिलता है एवं शिव-साक्षात्कार भी उपलब्ध होता है। सदाचार-पालनसे स्वर्गसुखका अनुभव हो जाय तो अनाचारमार्गसे नरकका अनुमान हो जायगा। इस सदाचार-विपयपर प्रत्येक शरण लोगोंने अपने ढंगसे बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है। तोंटदसिस लिइयतिने कहा है—

"सत्यपथमें चलना और सत्य वचन वोलना— सदाचारका उद्देश्य है। सदाचारीको अपनी रोटीके लिये कमाना पड़ता है, उसके लिये दूसरेके आश्रय रहना उचित नहीं है। वह सदाचार-पालनसे ही मक्त तथा उद्योगशील बनेगा। उद्योग करनेसे गरीबी न रहेगी और दूसरेसे भीग्य मॉगनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बीरशैबधर्मने उद्योगके लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। खावलम्बी होना ही सदाचार-पालनका मर्म है। इसलिये सदाचारके नियमों-पर चलना सबका कर्तन्य है।"

चौया धाचार 'मृत्याचार' माना गया है। मृत्याचार-का अर्थ सेवाभावसे आचरण करना है। सेवाधर्म जीवनमें धाना चाहिये। सेवाभावसे अहंकार, ममकार ट्रंट जाता है और नम्रता आती है। नम्रभाव मानवके व्यक्तित्वको ऊँचा उठा देता है। परमादरणीय हानगळके कारणिक-प्रस्प कुमारशिवयोगीजीने भगवान्से ऐसी प्रार्थना की है—'हे शंकर! आप सर्वदा अपने किंकरोंकी रक्षा करें।' इससे ज्ञात होता है कि सेवकधर्मसे चळनेवाळोंकी रक्षा जरूर होती है। वसवेश्वरजी ज्ञान-भक्तिके भंडार होते हुए भी बहुत विनयभावमें रहते थे और कहते थे— भिक्तिया सुल गृत्याचार है। मृत्याचारमें रहनेयाल भक्त शिवको अत्यन्त प्रिय होता है। भृत्याचारीमें क्या, अनुकाषा और सेवाभाव विभिन्नित रहते हैं। महामा गांधी थेष्ट गृत्याचारी हुए, उनमें वे सन गुण निहित थे। भृत्याचारीको सदा शान्ति भिज्नी है।

पॉचर्चे आचारका नाम 'गणाचार' है। संवजीवीं होना, अन्याय, अनानार और दुर्गार्गका प्रतिरोध वरना ही गणाचारका लक्ष्य है। स्वधर्मका पालन बरने हुए भी परधर्मके प्रति सिहण्यु बनना चाहिये। गणाचारमे पुरुष्ण जापत् हो जाता है। आत्मसाक्षान्कारमें धीरताकी आवश्यकता है। बल्डीनको भगवान् नहीं मिडते और उससे धर्मरक्ष गक्ता काम भी नहीं हो सबता। इसल्यि गणाचारका आश्रय करना आवश्यक है। भगवीय संविधानका सिद्धान्त भी गणाचारसे युक्त है।

इस प्रकार वीरशैवनतमें लिङ्ग धारण करने हुए शिवभावसे सम्पन होकर सटाचार (प्रश्नाचार)का पालन करना पड़ना है और मृत्य। नारसे विनम्न होकर अपने अमेके प्रति श्रद्धावान् भी बनना पड़ता है। इससे शिवसाक्षात्कार (लिङ्गाङ्गसामरम्य)का मार्ग सुलभ होगा और उन्हें जीवन्मुक्त बननेका अवसर मिलेगा। अतः बीरशैवमतके ये पाँच आचार आदरणीय एवं अनुकरणीय हैं। सर्वमान्य सटाचार वीरशैवमतके पञ्चाचारके अन्तर्गत बना है। इसमें 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'का तत्त्व निहित है।

## सदाचारके साक्षी भगवान्

'एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। अहिंसा ही धर्म है। अधमसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करना ही वत है। अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है। सुख-दु:ख आदि इन्होंमें समभावसे रहना ही समयाचार है। यही सत्य है। हे देव! इसके आप साक्षी हैं।



## नाथ-सम्पदाय और सदाचार

( लेखक - भीशि॰ भ॰ देउपुछ )

वैसे अव यह महीमाँति तिद्व हो गया है कि नाय-सम्प्रदाय एक प्रकारसे धनादि-सा है। महर्षि दत्तात्रेयने भी गोरखनाथजीकी चर्चा की है और पुराणोंमें इनका बहुवा उल्लेख है। पर दसवीं-ग्यारहवीं शतीमें नाय-र,म्प्रदायकी साधना-पद्धति भारतमें विशेष जोर पकड़ रही थी। उस समय बौद्धभर्मका पतन होता जा रहा था अतः उसका महत्त्व नष्टप्राय हो रहा था। इसी पार्श्वभूमिमें नाथ-सम्प्रदाय विशेषरूपसे संविटत हुआ । 'ज्ञानेश्वरी'में ज्ञानेश्वरमहाराजने महायोगी गोरखनार्थका विष्यसक्तवीर' इस यथार्थ विशेषजसे गौरव गान किया है इस विशेषणसे उन्होंने केवल गोरखनायकी ही नहीं, सारे नाय-सम्प्रदायकी विशेषता वत्तलायी है। तान्त्रिकों जीर सिद्धोंके जो भी प्रन्य उपटब्य हैं, वे साधारण सौरपर साधनमार्गकी व्याख्यापरक पद्धतियाँ ही हैं। उनमें दार्शनिक भीर नैतिक उपदेशोका आभास बहुत कम मिलता है । परंतु नाथ-सम्प्रदायके योगियोंकी वानियोके प्रन्थोंमें जगह-जगह सदाचार एवं नैतिक उपदेश दिखायी देते हैं। 'हठयोर्ग-प्रदीपिका,' 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह,' 'गोरक्षसहिता', 'अमरोवशासन', 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति', गोरखवानी'-इन सब प्रन्थोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्प्रदाय सदाचारके प्रति कितना सजग था।

'हठयोगप्रदीपिका'में खात्मारामयोगीन्द्रने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, क्षमा आदि सत्-आचारोकी आवश्यकता प्रतिपादित की है, साथ-ही-साथ ब्रह्मचर्यकी महिमा भी जगह-जगहपर बतायी गयी है। सिद्धयोगी गोरखनाथने अपनी वानियोमे निन्द्नीय एव बुरी आदतोपर कई स्थलोपर टीका की है। कहते हैं कि सयम बारनेवाले व्यक्तिको ही 'जोगी' कहते हैं, दूसरोको नहीं— होगी सो जो सक्षे जोग। जिल्ला यंद्री तूर्जी जोग। अ अंजव छोड़ि निरंजन रहे। तार्क् गोरखं जोगी करे॥ अभोरखवानी २३०)

वे इसके आगे कहते हैं जोगी होका जो परापी निन्दा करता है; मध, मांस और भाँगका सेवन करता है, उसके इकहत्तर सो पूर्व पुरुप्र नरक चले जाते हैं!

जांगी होइ पर नियझपें। सद मांस अरु भाँगि जो भंदे॥ १ इकोतरसे पुरिया नरकहि जाई। सित मित भापंत श्रीगोरम राई॥ ( गोरखनानी १६४ )

'जो क्षमीम खाता है शोर भाँगव्य भक्षण करता है, उसकी बुद्धि कहाँसे आये। भाँग खानेसे पित्त चढ़ता है और वायु उत्तरती है, इसळिये गोरखने कभी भाँग न खायी!—

आफू खाय भाँगि मसकाये। ता में अव्हिट कहाँ ते आवे । । चढ़ता पित्त उतरता बाई। ताने गोरप भाँगि न पाई।। (गोरखवानी २०८)

'दया-धर्म सदाचारका मूल है । इसलिये श्रीगोरखनाथजी कहते हैं, हे अवध्तो ! मांस खानेसे दया-धर्मका नाग हो जाता है, मदिरा पीनेसे प्राणमें नैरास्य आतः है, मॉग खानेसे ज्ञान-ध्यान सब खो जाता है और ऐसे प्राणी यमके दरवारमें रोते हैंं—

अवधु मांस भपंत दया धर्मका नादा ।

मद पीवत तहाँ प्राण निराम ॥

भाँगि भपत ग्यान ध्यान खोवंत ।

जम दरवारी ते प्राणी रोवंत ॥

(वहीं १६५)

असंयत व्यक्तिके लिये तो इस सम्प्रदायमें कोई स्थान ही नहीं है । असपिनत प्रवृत्तिपर गोरखनाथ और नाथयोगियोने जगह-जगह कटी टीका की है। एक स्थलपर गोरखनाथजी कहने हैं कि जो इन्द्रियों- के सम्बन्धमें असंयत हैं, जिहासे फ़हड़ बातें करते हैं, वे मानो प्रत्यक्ष भंगी हैं। लंगोटका पक्का; यानी इन्द्रियोंमें संयम रखनेवाला, मुखसे सत्य वचन कहनेवाला पुरुप ही उत्तम पुरुप, सत्पुरुप कहा जाता है।

> यंदी का लड़बड़ा जिभ्याका फूहड़ा। गोरख कहें ते पर्तपि चृहदा॥ काछ का जती सुप का सती।

नाथ-सम्प्रदायमें कठोर मधनर्थ, प्रकार वाक्संयम, शारीरिक शीच, अदिसा, अस्तेय, सत्य आदि सदाचार, ज्ञानके प्रति निष्टा, बाह्य आचरणोंके प्रति अनादर आदिपर जोर दिया गया है। हिंदीमें पाये जानेवाले जोगियोके पटोमें यह ध्वनि बहुत -स्पष्ट और बलशाली है। इस ध्वनिने साधकोके लिये पुरुष उतमो कयो॥(वही १५२) आचरण-शुद्धिकी प्रधान पृष्टभूमि तैयार कर दी है।

## बोद्ध-सदाचार

( देखक—टॉ॰ भीमाहेश्वरीसिंह्बी महेश, एम्॰ ए॰, पी-एच॰ टी॰ )

भारतीय वौद्धधर्म पूर्वोत्तर एशियामें अपनी शाश्वतता, चिरन्तनता, अमरता, न्यावहारिकता तथा आदर्श-वादिताके लिये अव भी विख्यात है। इसमें शीळ एवं सदाचारका वज्ञ ही महत्त्व है। पश्चशील, अप्टशील एवं प्रत्रज्याशील सदाचारके ही विविध मेद हैं। गृहस्थोंके लिये पद्मशील एवं अप्रशील पालनीय हैं एव भिक्षुओंका इन युगल शीलोके अतिरिक्त प्रव्रज्याशील भी कर्तव्य है। बौद्धधर्म प्रहण करनेवाले किसी गृहस्थके लिये यह आवश्यक है कि वह किसी भिक्षुसे त्रिशरणके साय पञ्चशील प्रहण करे और तभी वह बौद्ध हो जायगा। बौद्ध-धर्मसे त्रिशरणसहित पद्मशील ग्रहण करनेकी विधि निम्नाङ्कित है---

#### नमस्कार-

नमो तस्स भगवतो अरहंतो सम्भासम्बुद्धस्स। उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धको नमस्कार है।

#### त्रिशरण

बुद्धं सरणं गच्छामि—मै बुद्धकी शरण जाता हूँ। धरमं सरणं गच्छामि-में धर्मकी शरण जाता हूँ। संघं सरणं गच्छामि—में संवकी शरण जाता हूँ।

नमस्कार और त्रिशरणको तीन-तीन वार कहना चाहिये।

#### पश्चशील

त्रिशरणके बाद पद्मशीलका विधान है, जो निम्न प्रकार है—(१) प्राणातिपाना वै रमणी सिक्खापदं समादियामि-मै प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूँ । (२) अदिज्ञादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—में चोरीसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (३) कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—में व्यभिचारसे विरत रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूं । (४) मुसावादा वरमणी सिम्खापदं समादियामि—मै झुठ बोलनेसे विस्त रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूँ। (५) सुरा-मेरय-मज पमादद्वाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मै सुरा, मेरैय, मध और नज्ञीली चीजोक सेवनसे विस्त रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

#### अप्रशील

प्रत्येक मासकी अष्टमी, पूर्णिमा और अमावास्या ये चार तिथियाँ उपोष्य - त्रत रहनेकी हैं। इन तिथियोर्मे अष्टर्शील पालनीय हैं। इसका नियम यह है कि अप्टर्शील प्रहण करनेवाला व्यक्ति किसी भिक्षुके सम्मुख श्रद्धा-पंवित्रताके साथ उपस्थित होकर उसे तीन वार नमस्कार कर त्रिशरण प्रहण करे तथा निम्नलिखित अष्ट्शील ले—

(१) प्राणातिपातः चेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मै प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । (२) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि--मै चोरीसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । (३) अब्रह्मचरिया वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मै अब्रह्मचर्यसे विरत रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूँ। (४) मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मै झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (५) सुरामेरयमज्ज-पमादद्राना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि— मै सुरा, मेरेय, मद्य और नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (६) विकाल-भोजना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—मै असमय-में भोजनसे विरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। (७) नचगीतावादित विसुकदरसन मालागंध-विलेपन-धारण मण्डन-विभूसनद्वाना सिक्खापदं समादियामि—में नाच-गान, बाजा और खेल-नमाशे तथा मेला आदि देखने तथा फूल, माला और म्रगन्धि-लेपनादिको धारण करने एवं शरीर-श्रङ्गारके लिये किसी प्रकारके आभूपणकी वस्तुओंको धारण करनेसे विरत रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूँ । (८) उचास-यन महासयना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि— ्मै बहुत ऊँची और महार्घ शय्यापर सोनेसे विरत रहनेकी शिक्षा प्रहण करता हूँ।

#### विशेष वात-

बौद्धोके जीवनमे वन्दना, परित्राण, संस्कार, व्रत-त्यौहार एवं तीर्थोकी बड़ी महिमा है । चूँकि इन सवका सीधा सम्बन्ध शील-सदाचारसे है, अतः इनका भी यहाँ संक्षेपमे वर्णन किया जा रहा है—

#### वन्दना

वन्दना बुद्धकी, धर्मकी, संघकी, चेत्यकी और बोधि ( वृक्ष )की की जाती है । फिर वुद्ध-पूजा पुप्प, धूप, सुगन्धि, प्रदीप और आहारसे निम्नलिखित संकल्पके साथ होती है—

इमाय धम्मानुधम्म-पिट पित्तया बुद्धं पूजेमि । इमाय धम्मानुधम्म-पिट पित्तया धम्मं पूजेमि । इमाय धम्मानुधम्म पिट पित्तया संघं पूजेमि ॥१॥

'इस धर्मकी प्रतिपत्तिसे मै बुद्ध, धर्म, संघकी पूजा करता हूं।'

श्रद्धा इमाय पटि पत्तिया जाति जरा मरणम्हा परि मुचिस्सामि ॥ २ ॥ निश्चय ही इस प्रतिपत्तिसे जन्म, बुढापा और मृत्युसे मुक्त हो जाऊँगा ।'

इमिना पुत्रकम्मेन मा मे वाल समागमो । सतं समागमो होतु या निन्वानपत्तिया ॥३॥

'इस पुण्यकर्मसे निर्वाण प्राप्त करनेके समयतक कभी भी मुखेंसि मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषोकी संगति हो।'

देवोवस्सतु सस्समसम्पत्ति हेतु च। फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मको ॥४॥

'फसलकी बृद्धिके लिये समयपर पानी वरसे, संसारके प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हो ।'

परित्राण-परित्राण-पाठ अपने मङ्गलके लिये किया जाता है। यो तो परित्राण-पाठके लिये कितने ही सूत्र हैं, किंतु इनमें आवाहन, महामङ्गलसूत्र, करणीय मेत्त-सुत्त, महामङ्गल-गाथा, पुण्यानुमोदन तथा जयमङ्गल अट्टगाथा प्रमुख हैं। कहा गया है कि इन पाठोसे मनुष्यका कल्याण होता है, भूत-प्रेतोंके उपद्रव शान्त होते हैं, रोग भाग जाते हैं, देवताओकी रक्षा बनी रहती है, मिथ्या-दृष्टि दूर होती है और शीलता-सदाचारिताका आगम होता है। इससे काम-तृष्णा नष्ट होती है, पुनर्जनमसे मुक्ति

मिलती है, अपराकुन, अप्रिय शब्द, बुरे खप्न, बुरे ग्रह सबके रूप नष्ट होते हैं, पृथ्वी और आकाशपर रहनेवाले देव और नाग चिरकालतक रक्षा करते हैं एवं सब प्रकार उपद्रवोंसे मुक्त होकर मोक्ष (निर्वाण) सुख भी प्राप्त हो जाता है।

संस्कार-संस्कार व्यक्तिको सुसंस्कृत और सुसम्य वनाते हैं । वौद्धोमें प्रारम्भसे ही अनेक संस्कार आ रहे हैं । जन्मसे मरणतक गव्यमङ्गल, नामकरण, अन्नप्राशन, केसकप्पन, कण्णविष्झन (कर्णविध), विद्यारम्भ, विवाह, प्रव्रज्या, उपसम्पदा तथा दाहकम्म एवं मतकमत्त (श्राद्ध)के संस्कार मनुष्यको सुखी, सम्पन, शीलवान्, सदाचारी और मोक्षाधिकारी वनाते हैं ।

वत-त्योहार-व्रत-उपवासके लिये प्रत्येक मासमें दोनों अष्टिमयाँ, पूर्णिमा और अमावस्या नियत हैं। इन तिथियोंमें अष्टशील पालनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुळ पर्व और महापर्व ये हैं—वैशाखी पूर्णिमा, आपाड़ी पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, नागपञ्चमी, विजयादशमी, दीपावली, वसन्त और होली। व्रत-त्यौहारके दिनोंमें पूजा,

वन्दना, दान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं । ये पूजा-त्यौहार देविक, देहिक एवं भौतिक सम्पदाओंसे मनुष्यको शीलवान्, चित्रवान्, सदाचारी और मुक्ति-निर्वाणाधिकारी बनाते हैं ।

तीर्थयात्रा-बौद्धधर्मानुसार छुम्त्रिनी, बुद्धगया, सारनाथ और कुशीनगर इन महातीर्थों अतिरिक्त अन्य स्मारक तीर्थ हैं—राजगृह, बैशाली, नालन्दा (विहारमें), कौशाम्त्री, पावा, सांकाश्य, श्रावस्ती (उत्तरप्रदेशमें), कपिलवस्तु (नेपालकी तराईमें), भरदृत, उज्जेन, बाध, धमनार, माहिष्मती, साँची, मेलसा, लिलतपुर (मध्यप्रदेशमें), कार्ली, भाजा, कन्हेरी (महाराष्ट्रमें), अजन्ता, एलौरा, नागार्जुनी, कोंडा, अमरावती (आन्ध्रप्रदेशमें) काँजीवरम्, नागपदृम्, श्रीमूलवासन् (तिमलनाडमे), ज्नागढ़, धंक, सिद्धसर, तलजा, सनाह, बलभी काम्पिल्य (गुजरातमें) अतेर तक्षशिला एवं पेशावर (पाकिस्तानमें)।

तीर्थ-यात्रासे मनुष्यमें ज्ञान, वुद्धि, विवेक, आचार और विचार आते हैं एवं वह खस्थ, धुखी, स्नेही और श्रद्धावान् वनता है।

### सहनशीलता

भगवान वुद्ध किसी जन्ममें भैंसेकी योनिमें थे। जंगली भैंसा होनेपर भी वोधिसत्त्व अत्यन्त शान्त थे। उनके सीधेपनका लाभ उठाकर एक वंदर उन्हें वहुत तंग करता था। वह कभी उनकी पीठपर चढ़कर कूदता, कभी उनके सींग पकड़कर हिलाता और कभी पूँछ खींचता था। कभी-कभी तो उनकी आँखमें अँगुली भी डाल देता था। परंतु वोधिसत्त्व सदा शान्त ही रहते थे। यह देखकर देवताओंने कहा—'ओ क्रान्तमूर्ति ! इस दुए वंदरको दण्ड देना चाहिये। इसने तुमको क्या खरीद लिया है या तुम इससे डरते हो?'

वोधिसत्त्व वोले—'देवगण ! इस वंदरने न मुझे खरोदा है, न में इससे डरता हूँ। इसकी दुष्टता भी में समझता हूँ और केवल सिरके एक झटकेसे अपने सींगसे इसे फाड़ डालनेका वल भी मुझमें है। परंतु में इसके अपराध क्षमा करता हूँ। अपनेसे वलवानके अपराध तो विवश होकर सभी सहन कर लेते हैं, सहनशीलता तो वह है जो अपनेसे निर्वलके अपराध सहन कर लेती है।' (—जातक माला)

### 'धम्मपद'में प्रतिपादित सदाचार-पद्धति

( लेखक—डॉ॰ श्रीनायूलालजी पाठक )

'धम्मपद' बौद्धधर्मका सबसे अधिक लोकप्रिय प्रन्थ है । बौद्ध सिद्धान्तों और साधनामार्गका ज्ञान करानेवाला ऐसा सरल प्रन्थ दूसरा नहीं है। सिंहली-परम्पराके अनुसार तो धम्मपदके पारायणके विना किसी भिक्षकी 'उपसम्पदा' ही नहीं होती। वर्मा, स्याम, कम्बोडिया और लाओसमें प्रत्येक भिक्षुके लिये इसे कण्ठस्थ करना परमावंश्यक है । भगवान् बुद्धके उपदेशोंके इस सन्दर संग्रहमें नैतिक दृष्टिकी पर्याप्त गम्भीरता विद्यमान है । हिंदुओंमें श्रीमद्भगवद्गीताको जिस सम्मानपूर्ण दृष्टिसे देखा जाता है, उसी उन्कृष्ट भावना और सम्मानसे वौद्धमतावलम्बी 'धम्मपद'को देखते हैं। इसे बौद्धोंकी गीता कहना युक्तिसंगत जान पड़ता है। इसकी शिक्षाएँ सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। इसमे चार आर्यसत्ता, अष्टाङ्गिक मार्ग और विविध प्रवारके सदाचारोका उल्लेख हुआ है । इसमें वर्णित सदाचारके पालनसे असंख्य दु:ख-संतप्त मानवोंका उद्धार हुआ है । इसमें जीवनको आदर्शके सॉचेमें ढालनेवाले सत्कर्मकी महत्ताका प्रतिपादन किया गया है । वैयक्तिक शान्ति चाहनेवाले तथा गृहस्थाश्रममें रहते हुए शान्तिके इच्छुक दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके लिये—क्रमशः भिक्षुधर्म और गृहस्थवर्मकी शिक्षा देनेवाला यह अनुपम ग्रन्थ है।

वौद्धधर्म प्रधानतः आचारप्रधान धर्म है । इस धर्ममें नैतिक आचरणको वड़ा महत्त्व दिया गया है । धम्मपदमें प्रमुखरूपसे उन सभी नैतिक सदाचारके नियमोका उल्लेख हुआ है, जिनके अनुसार आचरण करनेसे मानवको अपने चरमलस्य—दुःखोंकी निवृत्ति-की प्राप्ति होती है । बौद्धधर्मके मूल आधार चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं—(१) संसारमे दुःख है,

(२) इस दुःखकी उत्पत्ति होती है, (३) दुःखका विनाश होता है और (४) इस दुःखके विनाशके मार्ग भी हैं। दुःखके विनाशका एकमात्र साधन अष्टाङ्गिक मार्ग हैं। इस मार्गमें आठ वातें हैं—सम्यक्दिए, सम्यक् संकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्साधि। इस अप्टाङ्गिक मार्गके आधारपर दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये अनेक नैतिक नियमोका या सदाचरणोंका उल्लेख 'धम्मपद'में किया गया है। ये शील्सम्बन्धी नियम प्रायः सभी धमोंमें किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान हैं। अतः ये अनुसरणीय हैं।

'धम्मपद'में वाचिक, मानसिक और कायिक संयमपर बड़ा बल दिया गया है। मग्लवग्ग (२०)की एक गाथा (२८१) में कहा गया है—

वाचानुरक्षी मनसा सुसंबुतो कायेन च अकुसछं न क्रियरा एते तयो कम्मपथे विसोधये आराधये मगामिसिण वेदितं

—वाणीकी रक्षा करे, मनसे संयमी बने और शरीरसे कोई बुरा काम न करे। इन तीन कर्मपथोंकी शुद्धि करे और ऋपियोंके बतलाये हुए मार्गका सेवन करे। विशेपरूपसे इसमे मनके संयमको प्राथमिकता दी गयी है। 'धम्मपद'के प्रथम 'यमकवग्ग'की प्रथम गाथा मानसिक संयमका निर्देश करती है। मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका प्रारम्भ मनसे होता है। यही धर्मका पूर्वगामी है। यदि मन दुष्ट है तो मनुष्यका आचरण दुष्टतापूर्ण होता है। मनके दुष्ट होनेपर वाणी और कर्म भी कलुपित हो जाते हैं, और परिणाममे मनुष्यको दुःख भोगना पड़ता है—

मनो पुष्वङ्गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया। मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा॥ ततो 'नं दुक्खमन्वेति चक्कं' व बहतो पदं। (धम्मपद १)

मनके संयत हो जानेपर वाणी और कर्मका संयम स्वतः हो जाता है । मनको चित्त भी कहा जाता है । धम्मपदका तीसरा वग्ग चित्तवग्ग है, जिसमें पुनः मन-चित्तके निम्रहका उपदेश किया गया है—'चित्तस्स दमथो साधु' (३।३) अर्थात् चित्तका दमन करना उत्तम है । मनके निम्रहका उपदेश देनेके पश्चात् मनुप्यको सतत सावधान और प्रमादहीन होनेका उद्बोधन दिया गया है । कहा गया है—'मा पमादमनुयुजेथ' 'अपनेको प्रमादमें मत लगाओ ।' इसीके साथ काम और वासनासे भी दूर रहनेके लिये कहा गया है—'मा कामरितसन्धवं'—काम और वासनासे परिचय मत बढाओ। जीवनमें सुख चाहनेवाले व्यक्तिको चाहिये कि तृष्णाका क्षय कर दे। तण्हावग्गकी एक गाथा (३४०)में कहा गया है—

#### सवन्ति सन्वधी सोता छता उन्भिज्ज तिट्टति। तं च दिस्वा छतां जातां मूळं पञ्चाय छिन्द्थ॥

अर्थात्—'तृष्णाके स्रोत सब ओर बहते हैं। इस कारण लता फटकर खड़ी हो जाती है। उस समय उत्पन्न हुई लताको देखकर प्रज्ञासे उसकी जड़ोंको काट डालो। 'धम्मपद'में स्थान-स्थानपर प्रज्ञाकी प्रतिष्ठा दिखायी गयी है। मनुष्य ज्ञानके द्वारा ही तृष्णा आदि विकारोंको दूर करते हैं। बाल-वग्गमें मूर्खताकी निन्दा की गयी है और मूर्खतासे होनेवाले दुःखोंका संकेत दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जो मूर्ख अपनी मूर्खताको जान लेता है, वह बुद्धिमान् हो जाता है। पर जो मूर्ख होकर भी अपनेको बुद्धिमान् मानता है, वस्तुतः वही मूर्ख कहा जाता है— यो वालो अति वाल्यं पण्डितो वापि तेन से। वाले च पण्डितमानी स वे वालोति वुचिति॥ (५।६३)

समाजमें सदाचारकी सुप्रतिष्ठाके लिये भावितात्मा या आध्यात्मिक संतकी पूजाको श्रेष्ठ कहा गया है। सदाचारको सरलतासे प्राह्य बनानेके लिये संत-पूजाके सर्वजन-सुलभ साधनकी ओर धम्मपदमें स्पष्ट रूपसे संकेत किया गया है—

मासे मासे सहस्सेन मो यजेथ सतं समं। एकं च भावितं धानं मुहत्तमि पूजेये॥ सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं। (८।१०६)

'यदि प्रतिमास हजारोकी दक्षिणा देकर सौ वर्षतक यज्ञ किये जायँ तो वे उतना फल नहीं दे सकते, जितना परिशुद्ध मनवाले एक स्थितप्रज्ञ संतका मुहूर्तभरका पूजन प्रदान कर देता है। इसमें यज्ञादि कर्मकाण्डोंकी अपेक्षा संत-समागमकी महिमाको श्रेष्ठ वताया गया है। धम्मपदके 'सह स्सवग्ग'में उपर्युक्त कथनके आगे कहा गया है कि सौ वर्षोतक कोई व्यक्ति वनमें रहकर आगेकी परिचर्या करे, फिर भी वह उस मनुष्यके समान नहीं हो सकता, जिसने क्षणभर भावितात्माकी पूजा कर ली हो। पुण्य प्राप्त करनेकी अभिलापासे वर्षभर किये गये यज्ञ और हवन सरल चित्तवाले पुरुपोंके प्रति किये गये अभिवादनके समक्ष तुच्छ हैं। जो व्यक्ति सदा अभिवादनशील है और सदा वृद्धजनोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बलमें वृद्धि होती है—

अभिवादनसीलस्स निच्वं विद्धापचायिनो । चत्तारो धम्म वाड्ढिन्त आयु वक्ष्णो सुखं बलं॥ (८।१०९)

सदाचारी और ऋपिकल्प व्यक्तिकी सेवाका विधान 'धम्मपद'में विशेषरूपसे किया गया है। भगवान् बुद्धके अनुसार जाति और वर्णका बन्धन स्वीकार नहीं किया गया । वे सदाचारशील व्यक्तिको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं । सदाचारसे ही इहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदयकी सिद्धि हो सकती है । पुण्य करनेवाले सदाचारीके लिये कहा गया है कि वह यहाँ आनन्दित होता है, परलोकों भी आनन्दित होता है अर्थात् दोनों लोकोंमे आनन्दित होता है । इसके विपरीत धम्मपदमें दुःशील और अस्थिर चित्तवाले व्यक्तिकी स्थितिका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—

यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो। एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्य झायिनो॥ (८।११०)

'दुराचारी, असंयत और असमाहित व्यक्तिके सौ वर्षतक जीवित रहनेकी अपेक्षा शीलवान् और ध्यानीका एक दिनका जीवन श्रेष्ठ है।' बौद्ध-आचारमें अप्पमाद (अप्रमाद ) या श्रमकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। 'अप्पमादो अमतपदं' कहकर इसे अमृतका — निर्वाणका प्रवेशद्वार वताया गया है। सदाचारके अन्तर्गत श्रमकी महिमाका बखान करते हुए कहा गया है कि—'अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो।' (२।३०)—प्रमादसे रहित होनेके कारण इन्द्र देवोमे श्रेष्ठ गिने गये।

'धम्मपद'में लोगोंको पापकर्मसे दूर रहनेका उपदेश दिया गया है। बुद्धने इस स्थितिका सूक्ष्म निरीक्षण किया है और इसपर जो विचार व्यक्त किये है, वे इस प्रकार हैं— मधुव माञ्जती वालो याव पापं न पचति। यदा च पचति पापं अथ दुष्पखं निगच्छति॥ (५।६९)

'जबतक पापकर्मका परिपाक नहीं होता, तबतक मूर्ख मनुष्य उसे (पापको) मधुकी भॉति मीठा समझता है, किंतु जब पापकर्म फल देने लगता है, तब कर्ता दु:खका अनुभव करने लगता है। पापके फलसे मनुष्य- को मुक्ति नहीं मिल सकती । आकाशमें, समुद्रमें, पर्वतकी गुफाओंमे—कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है, जहाँ प्रवेश करनेपर मनुष्य पापकर्मसे मुक्ति पा सके!—

न अन्तिलिष्णे व समुद्दमञ्झे न पश्चितानं विवरं पविस्स । न विज्ञती सो जगतिष्पदेसो यत्थड्डितो मुचेय्य पापकम्मा॥ (९।१२७)

'पाप हो जानेपर क्या किया जाय'-इस सम्बन्धमें तथागत मनुष्योंको निराश नहीं करते। उनका कहना है कि 'यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने सुन्दर कमोंसे ढँक देना चाहिये । ऐसा करनेपर वह व्यक्ति इस लोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैसा मेघसे मुक्त चन्द्रमा प्रकाशित करता है । कोई व्यक्ति सदाके लिये पापी नहीं हो जाता। शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुश्चरितोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्य सदाचारी वन सकता है। 'इसीके 'दण्डवगग'में कहा गया है कि 'मनुष्य-को अहिंसावृत्ति धारण करनी चाहिये। सभी प्राणी दण्डसे डरते हैं, मृत्युसे डरते हैं, सबको जीवन प्रिय है और सभी सुख चाहते है। ऐसी दशामें अपने सुखकी इच्छासे किसी दूसरे प्राणीकी हिंसा करना उचित नहीं है। प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला आर्य नहीं है । जो सब प्राणियोंके प्रति अहिंसावृत्ति रखता है, वही मनुष्य आर्य कहा जाता है'---

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति। अहिंसा सन्वपाणानं अरियो'ति पद्युच्चति॥ (१९।२७०)

'धम्मपद'की आचार-पद्धतिमें प्रारम्भसे अन्ततक सद्भाव-प्रहणकी ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है। सद्भाव-प्रहणसे भौतिक सुखोंकी प्राप्ति भले न हो, किंतु आस्मिक शान्ति अवश्य मिलती है। इसके प्रथम वग्गमें कहा गया है कि यह विचार ही मत करो कि 'तुम्हे किसीने गाली दी, किसीने मारा या किसीने छट लिया ।' वैरका अन्त वैरसे नहीं होता, अवैर या प्रेमसे ही वैरका अन्त होता है—प्रतिशोधकी भावनासे कभी वैर शान्त नहीं होता । क्रोधको अक्रोधसे, बुराईको भलाईसे, कंज्सीको उदारतासे और झ्ठको सत्यसे जीतना चाहिये—

अक्कोधंन जिने कोधं असाधु साधुना जिने। जिने कद्रियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं॥\* (१७।२२३) इस प्रकार धम्मपदमें जिस सदाचार-पद्धितका निरूपण किया गया है, उसके द्वारा मनुप्य निर्वाण-पथकी ओर अप्रसर हो सकता है । इसके अनुकूल आचरण करनेसे किसी भी वर्णका मनुप्य देवतुल्य वन सकता है । यह सदाचार-पद्धित इस प्रकारकी स्थितिका दिग्दर्शन करती है, जिसे निर्धन-धनवान्, नीच-ऊँच सभी अपने व्यक्तित्वका विकास करनेमे समर्थ हो सकते हैं । धम्मपदमें सदाचार ही सदाचार है, जो जीवनको उज्ज्वल बनाना है ।

## जैन-धर्मग्रन्थोंमें सदाचार

( लेखक - जैनसाध्वी श्रीनिर्मलाजी, एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न, भापारत्न )

शील-सदाचार जीवनका परम आभूपण है । अर्वाचीन युगके दार्शितक और वैज्ञानिक भी जीवनके इस शाश्वत सत्यविन्दुपर समान रूपसे आ रहे हैं कि जीवनका लक्ष्य, सुख-सुविधा नहीं, भौतिक ऐश्वर्य और वाह्यसमृद्धि नहीं, परंतु जीवनके आन्तरिक सौन्दर्यको जगाना है। महान् श्रुतघर आचार्य भद्रवाहुस्वामीके शब्दोंमें कहा जाय तो समस्त जैन वाद्ययका सार सत्प्रवृत्ति है--- 'सारो परुवणाए चरण।' परूपणा (जिनप्रवचन)-का सार है सद्-आचार । भावनाकी पवित्रता, उद्देश्यकी उच्चता और प्रवृत्तिकी निर्दोषता-वस, इन्हीं तीन सृत्रोंमे समस्त जैन-दर्शनका सार समाया है और वही हमारी आध्यात्मिकताका मूल आधार है । जैन-परम्पराके अध्यात्मवादी संत आचार्य 'कुन्दकुन्द 'ने कहा है— 'सीळं मोक्खरस सोवाण'—शील-संदाचार ही मोक्षका सोपान है । सदाचारका पालन ही मानव-जीवनकी आधार-शिला है । मनुष्यके पास विद्वत्ता हो या न हो, उसके पास लक्ष्मी हो या न हो, परंतु उसके पास चारित्र्य तो होना ही चाहिये । स्पेन्सरके शब्दोमें---

शिक्षण नहीं, चारित्रय ही मनुष्यकी सबसे बड़ी आवश्यकर्ता है और यही उसका रक्षक भी है ।—
'Not Education, but character is man'ls greatest need and man's greatest safegreard'

भगवान् महावीरने कहा है---

मूलयेयमहम्मस्स, महादोप समुस्सयं। तम्हा महुण संसम्मं, निग्मंथा वज्जयंतिणं॥

'इन्द्रियोंका असंयम (कदाचार) अवर्मका मूळ है । अब्रह्मचर्य महान् दोपोका समुदाय है । अतः साधकको उसका त्याग करना चाहिये; क्योंकि आचरण जीवनका दर्पण है । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिके जीवनको देखा-परखा जा सकता है । आचरण व्यक्तिकी श्रेष्टता और निक्चटताका मापक-यन्त्र हैं । यह एक जीवित प्रमाणपत्र है, जिसे दुनियाकी कोई भी शक्ति झुठला नहीं सकती ।'

सदाचार और संयम धर्मके सूक्ष्मरूप हैं, जो अंदर रहते हैं । धर्मके सूक्ष्मरूपकी रक्षाके ळिये बाहर-का स्थूल आचरण आवश्यक है । परंतु यदि ऐसा

<sup>\*</sup> यह ध्यान रहे कि प्रायः ये सभी गाथाएँ 'मनुस्मृति', 'महाभारत' तथा 'पञ्चतन्त्र' आदिमे भी मूल संस्कृतमें प्राप्त हैं। मैक्समृलरके तथा ब्रिटेनिया प्रेसके चारुचन्द्र वसुके वंगला सस्करणोंमे ऐसे अधिकांग क्लोकोंको दे दिया गया है।

हो कि सुन्दर, रंग-विरंगा लिफाफा हाथमे आ जाय, और खोलनेपर पत्र न मिले तो वह एक परिहास-सा ही है । अतः देशके प्रत्येक सुवक-सुवतीका कर्तव्य है कि वे अपने आचारकी श्रेष्टताके लिये साटा जीवन और उच्च विचारका आदर्श अपनायें। हमारा वाहरी जीवन साटा और आन्तरिक जीवन सद्विचारोसे सम्पन्न होना चाहिये; क्योंकि मनुष्यके जीवनकी विशेषता उसके अच्छे चारित्र-विकासमें ही हैं। 'चरित्र' शब्दका अर्थ बहुत व्यापक एवं विशाल है। इसमें समस्त मानवीय सद्गुणोका समावेश है । यह चरित्र-तत्त्व मनुष्य-जीवनको पशु-जीवनसे भिन्न करता है और उसे असत्यसे हटाकर सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मरणसे अमृतत्वकी ओर ले जाता है। चरित्र, सदाचार और आचरण-इन सबका एक ही अर्थ है। जैनधर्मकी साधना, जीवनकी अन्तरङ्ग साधना है । अतएव जैन-साधना हमे अन्तस्तळका शोधन करनेकी प्रेरणा देती है । आत्माके शुद्ध खरूपमें विचरण करना इहाचर्य है। ब्रह्मचर्यका ब्रत सदाचारके लिये है और सदाचार जीवनकी नींव है। 'उत्तराध्ययनसूत्र'के चौदहर्वे अध्ययनमें आता है कि 'स्वाजि अणस्याणक कामभोग'---कामभोग अनर्थोंकी खान है। कदाचार किम्पाकफलके समान दु:खदायी होता है । किम्पाकफल देखनेमे सुन्दर, खादमे मधुर और छनेमे कोमल होता है, परंतु खानेवालोके दारुण दु:खका कारण बनता है।\* इसी तरह मनुष्य भी वासनातृप्तिमे आनन्दका अनुभव करता है, परंतु परिणाममें वह दु:खदायी ही सिद्ध होता है। 'सूयडागसूत्र'मे कहा है कि—'तवेसु वा उत्तमं वस्भचेर'—ब्रह्मचर्य सब तपोमे श्रेष्ठ तप है ।

दुर्गादासको रातोंरात जेलसे मुक्त कर दिया गया, तो यह दुर्गादासका महान् चित्र था। वह कैंदखानेमे बंदी पडा है। रूपसी वेगम उसके प्रेमके बदले शाही तख्तेपर बैठानेका प्रलोभन दे रही थी और उसको हुकरानेपर मौतका भय दिखा रही थी। फिर भी वह उसे 'मा' के रूपमें देख रहा है। इसी सदाचारके तेजसे उसका जीवन सदा तेजस्वी और शौर्यमय रहा है। इतिहास साक्षी है कि राणा प्रतापने कितने कप्ट सहन किये थे। यह सब उनके चारित्रवलका ही प्रभाव था। राजपूतानेकी हजारों नारियाँ चित्तौड़के जौहरकुण्डमे क्दकर जल गर्यों, पर अपना सतीत्व न छोड़ा। चरित्रनिष्ठ व्यक्ति सत्ता-सम्पत्ति और सन्मान सब कुछ छोड़ सकता है, पर वह चरित्रको कभी नहीं छोड़ता।

जिन आत्माओने जीवनमें सदाचारके महत्त्वको समझा, वे उन्नतिके उच्चतम शिखरपर जाकर खड़े हुए, संसारमे वे अजर-अमर हो गये। मानवजीवनके विकास-में नीतिशास्त्रका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह आचारका नियामक विज्ञान है । इसी आधार-पर उसे आचार-शास्त्र भी कहा जाता है। 'कलिकाल-सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यने मानव-जीवनके नीतिविषयक आदर्शोको 'शिष्टाचार-प्रशंसा' नामक एक आदर्श योगशास्त्रमें बतलाया है। अाचार्य हरिभद्रसरिजीने भी 'धर्मविन्दु'में इस गुणकी चर्चा की है। इसमें आचार्यकी दो भावनाएँ ध्वनित होती हैं---पहली शिष्ट व्यक्तियोके आचार-चरित्रकी प्रशंसा और दूसरी-शिष्टाचार ( सदाचार )की प्रशंसा । समाजशास्त्र एवं नीतिशासका नियम है कि समाजमें सदाचारको प्रतिष्ठा दी जाय और दुराचारकी अवहेलना की जाय।

शिष्टाचार अर्थात् सदाचार के सिद्धान्त— शिष्टाचार और सदाचार—ये दो शब्द आजकल बहुत प्रचलित हो गये हैं । भावनाकी दृष्टिसे इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं, पर आजकलकी चाछ भाषामे इनमें पर्याप्त अन्तर दीख पड़ता है । आजकल सदाचारी उसे

<sup>%</sup> किम्पाक—Trichonsanthes palmaha (जहरीली कॅकड़ी) महाकालफेल या विम्वा या इन्द्रायण फल है। जैन-प्रन्थोमे इसका बहुधा उल्लेख है। वाल्मी॰ २।६६।६, महा॰ ५।१२४।२२, भर्तृ॰ श्रुगा॰ शत॰ ४८, मार्क॰ पुरा॰, प्रस॰ राघ॰ आदिमे भी इसकी चर्चा आयी है। आप आयुर्वेदमें इसके गुण-दोषोंका विवेचन और इससे बननेवाली भोषधियोका निरूपण भी देख सकते हैं।

कहते हैं, जो काछ-वाचका सचा हो, नीतिवान् हो और कोई अन्याय नहीं करता हो ।

'वर्मविन्दु'की टीकामें आचार्य मुनिचन्द्रसुरिने शिष्टाचार (सदाचार )की व्याख्या करनेवाले अठारह सूत्र दिये हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) लोकापवादका भय,(२) दीन-दुःखियोंके प्रति सहयोगकी भावना, (३) कृतज्ञता, (४) निन्दाका त्याग, (५) विद्वानोकी प्रशंसा, (६) किसी आपित्तमें धेर्य, (७) सम्पत्तिमे नम्रता, (८) उचित और पिरिमित वाणी वोलना, (९) किसी प्रकारका विरोध या कदाग्रह नहीं करना, (१०) अङ्गीकृत कार्यको पार उतारना, (११) कुलधर्मका पालन करना, (१२) धनका अपव्यय नहीं करना, (१३) अत्तम कार्यमें उचित प्रयत्न करना, (१४) उत्तम कार्यमें सदा संलग्न रहना, (१५) प्रमादका पिरहार, (१६) लोकाचारका पालन, (१७) उचित कार्य हो तो उसे करना और (१८) नीच कार्य कभी भी नहीं करना।

लोकापवादभीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणाद्ररः। कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः॥

भगवान् महावीरने अपने आचारशास्त्रजी आधार-शिला अहिंसा और समत्वयोग वतलाया है। भगवान् महावीरके आचार-शास्त्रके अनुसार आचारके पाँच भेद हैं— अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह। आचार्य हेमचन्द्रने अपने 'त्रिपष्टिशलाकापुरुप'में एक महान् साधकके जीवनका बड़ा ही सुन्दर चित्र अद्भित किया है। वे महान् साधक थे— 'स्थूलभद्र', जिन्होंने ब्रह्मचर्य (सदाचार )की साधनासे अपने जीवनको सदाके लिये ज्योतिर्मय बना दिया। कई वर्य व्यतीत हो जानेपर भी आजतकके साधक, ब्रह्मचर्यके अमर-साधक इन स्थूलभद्रजीको भूल नहीं सके है। स्थूलभद्रजीके जीवनके सम्बन्धमें श्रीहेमचन्द्राचार्यने लिखा है कि 'वे योगियोमें श्रेष्ठ योगी, ध्यानियोंमें श्रेष्ठ ध्यानी और तपिंखयोंमें

श्रेष्ठ तपसी थे । स्थृत्रमद्रकी इस यहोगायाको मुननंक वाद सुननेवालेके मिताप्वामें यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह क्या माधना थी, कैसे की गयी थी और कहाँ की गयी थी ! यह घटना भारतंत्र प्राचीन नगर पार्टीक पुत्रकी है । योगी अपने योगमाधना-कालमें पूर्ववचन-बद्धताके कारण वर्षात्रासके लिये पटना आये । इस नगरकी—तत्कालीन खपसप्पन्न, वंभवमप्पन्न और विलाससम्पन--- 'कोशा' वेश्याको प्रतिबोध देनेका, उने वासनामय जीवनसे निकालकर सदाचारके मार्गपर लगानेका दिव्य-संकल्प उनके अन्तरमें ज्योतिर्मय हो रहा था । यद्यपि यह संकल्प परम पावन और पवित्र था. किंतु उसे साकार करना, सहज और आसान न था, फिर भी उस योगीने अपनी संबल्य-शक्तिये असम्भवको भी सम्भव बना दिया । कोशा वेरपांक घर जद कि मादक नेवमालाकी वर्षाकी रिमझिममें मधुर संगीतकी खरलहरी, ज्ञत्य करते समय पायलेंकी झनकार और विविध विलासी भावभिक्तमा चल रही हो, ऐसे विलासमय और वासनामय वातावरणमें भी जो योगी अपने योगमें स्थिर और अपने घ्यानमें अत्रिचल्ति रह सके तथा अपनी त्रसचर्यसाधनामें अखण्डित रह सके, निश्चय ही वे स्थूलभद्र अपने युगके महान् संयमी और विजेता वीर पुरुप थे।

उनके ब्रह्मचर्यकी साधनाको खण्डित करनेके लिये कोशा वेश्याका एक भी प्रयन्न सफल नहीं हो सका । अन्तमें पराजित हो उसने जिज्ञासु साधकी भाषामे कहा, 'मै आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्मार्ग वतलाकर मेरे जीवनका उद्धार करें ।' एक योगीके समक्ष वेश्याका यह आत्मसमर्पण निश्चय ही वासनापर संयमकी विजय है । वह अब्रह्मचर्य (कदाचार )के पापसे हटकर, ब्रह्मचर्यकी पुण्यमयी शरणमें पहुँच जाती है । ब्रह्मचर्यकी साधना जीवनकी एक कला है। योगशास्त्रमें श्रीहेमचन्द्रा-चार्यने कहा है—

प्राणभृतं चरित्रस्य परव्रह्मेककारणम् । समाचरन् ब्रह्मचर्यं पृजितेरपि पूज्यते ॥ दह्मचर्य संयमका प्राण है तथा परव्रह्म मोक्षका एक-मात्र कारण है । ब्रह्मचर्यका परिपालक पूज्योका पूज्य बन जाता है । अन्ततः निष्कर्प यही निकलता है कि सदाचार ही धन-सुखका साधक है—
सुखर्वाजं सदाचारो वैभवस्यापि साधनम् ।
कदाचारप्रसक्तिस्तु विपदां जन्मदायिनी ॥
( मुरल-सदाचार )

'सदाचार सुख-सम्पत्तिका वीज है और दुप्टप्रवृत्ति असीम आपत्तियोकी जननी ! अतः सदाचार ही वरणीय है ।'



## सदाचार-संजीवनी

( लेखक--- त्रहालीन श्रीमगनलाल हरिभाईंनी 'व्यासः )

सत्य और प्रिय वाणी अद्भुत वशीकरण है । विचारकर वोलो और विचारकर काम करो । पहलेसे लाभालाभपर विचार किये विना कुछ भी मत करो । ऐसी ही किया करनी चाहिये और ऐसी ही वाणी वोलनी चाहिये, जिससे असत्य, आलस्य, अकुलाहर, चिन्ता, भय और विशेष श्रम न हो । सत्य, प्रिय वाणी, ब्रह्मचर्य, मौन और रस-त्याग—इन चारोंका सेवन करनेवालेमें सिद्धियाँ सदा वसती हैं। माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना संतानका धर्म है । इतने ही धर्मके पालन करनेसे संतान योग्यू कहलाती है तथा सुख प्राप्त करती है।

परितन्दा और आत्मप्रशंसा कभी न करोः दूसरा करता हो तो उसे सुननेमें रुचि न लो, विरिक्त रपालो । मान-वड़ाईकी इच्छा न करो, यदि मान-वड़ाई अच्छी लगती हो तो उसे विपके समान समझ- कर छोड़ दो । पर-खीके ऊपर कुदृष्टि मत डालो, दृष्टिद्वारा उसदा वासनाम्पी विप मनको मूर्चिछन करेगा, होशुमें नहीं रहने देगा और दुःखीकी प्राप्ति होगी । दुःख अवाञ्छनीय पदार्थ है ।

यह संसार मुसाफिर-खाना है। इसमें तुम मुसाफिर हो। सबके साथ हिल-मिलकर चलना चाहिये। एक-दूसरेका सम्बन्ध थोड़े दिनोंका है—द्वेप न करो, इसी प्रकार मयता भी न करो। दिया दुआ कहकर बताओ मनु। किया हुआ ( शुभ कर्म) प्रकट्न न करो और व्यर्थ हो जानेवालेको करो मत।

शोक, बिन्ता, भय, उद्वेग, मोह और कोध—इन छःसे जो मुक्त है। वह सदा मुक्त है ? जव-जव अशान्ति हो। (तव-तव समझना चाहिये कि हम भगवान्को भूछ गये हैं) इसिटिये सव समय अगवान्का सरण करना चाहिये। अधर्मकी इच्छाकी अपेक्षा मृत्युकी इच्छा उत्तम है। तुम्हें सुर्खा रहना हो तो दूसरोंकी सुख दो। यदि दुःखी रहना हो तो दूसरोंको दुःख दो। दूसरोंको सुख देना पुण्य है और दुःख देना पाप है। पापीका अपमान मन करो, पर्तु उसपर दुशा करो। तुम पापी नहीं हो, इसमें परमात्माकी द्याके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। झूठ, चोरी और दुराचार बुरे व्यसन हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिये। पापसे जो कुछ मिला है, वह यहीं रहेगा और पाप ही साथ जायगा। विना हकका लेना ही पाप है। जो सहज प्राप्त होता है, वह सहज चला भी जाता है। न्यायसे प्राप्त ही वास्तविक प्राप्त है।

भोग घटे तो पाप घटे। विषयाधीन मन शत्रु है। निर्विपुर्या मन मित्र है। भजन और पुण्य नित्य करता रहे तो संकट-समयमें भी काम चलता रहेगा। चरित्र ही धन है। सुयश ही स्वर्ग है। पापाचरण ही नरक है। लोक-वेद मान्य नियम ही आचरणीय हैं।

एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करो-परमात्मा सवको सदाचारी वनावें-सवका श्रेय मङ्गल करें।

## संत क्वीरका सदाचारोपदेश

( लेखक--श्रीअभिलापदासजी)

आध्यात्मिक क्षेत्रमें विश्वासवाद तथा विवेकवाद सदासे चले आये हैं। विश्वासवादी परमतत्त्वको अपनेसे पृथक् मानकर उसकी उपासना करता है और विवेकवादी ख-खरूप चेतनको ही परमतत्त्व समझकर आत्माराम बनता है। विवेकवाद धर्म-कर्मकी नींवपर टिका है, परंतु भारतीय प्रौढ विचारधाराके अत्यन्त चिरंतन होनेसे उसका विश्वासवाद भी कर्मका ही पक्षधर है और कर्मकी जान सदाचार है।

सद्गुरु कवीर अपने युगके एक निराले संत थे। धर्मके औपचारिक क्रिया-कलापोकी पूर्तिमात्रसे पापका क्षय मानकर अपने कर्तव्योकी इतिश्री मान लेना उनके सिद्धान्तमें न था। वे आचार, विचार और शुभ कर्तव्योकी पृष्ठभ्मिपर अपने धर्मका महल खड़ा किये हुए थे। उन्होंने सदाचारपर बहुत जोर दिया है। उनमेसे कुळका यहाँ विवेचन किया जा रहा है।

अहिंसा—सद्गुरु कवीरने अहिंसापर बहुत वल दिया है। वे कहते हैं—हम स्वयं कष्ट नहीं चाहते, अतएव दूसरेको कप्ट देना अपनी अन्तरात्माकी आवाजकी अवहेलना करना है। किसीकी हत्या करना तो हिंसा है ही, परंतु किसीका अहित सोचना, किसीके लिये अहितकर वाणी कहना तथा किसीको शरीरसे पीड़ा देना—ये सब भी हिंसाके ही रूप हैं, अत. यथा शक्ति छोटे-बंड सभी देहधारियोकी हिंसासे बचना चाहिये। जबतक कोई व्यक्ति द्सरेको दुःख देना बंद नहीं करता, तबतक बह खय दुःबरहित कंसे हो सकता है! मद्गुरु कवीर वर्ण. लिंद्र, वर्ग, जाति खानिके भेदसे ऊपर उठकर प्राणिमात्रको अपना प्राणप्रिय बतलाते हण, यहने हैं कि किसको चोट पहुँचाया जाय! जहां देनो हमारा प्राणप्याग ही है—

'घाव काहि पर घालों, जित देख तित प्राण हमारों।' ( वीजक, साखी ३४१ )

शुद्धाहार—पाँच ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा पाँचो विपयोंका प्रहण करना आहार प्रहण करना है; अतएव ठीक देखना, ठीक सुनना, ठीक सूँघना, ठीक खाना तथा ठीक स्पर्श करना—यहाँतक कि मनसे ठीक सोचना भी आहारकी शुद्धि है और ऐसा हो जानेपर अन्तःकरण शुद्ध होकर मनकी एकाग्रता होती है। परंतु आहारकी शुद्धिके लिये विशेषरूपसे मांस एवं नशासे वचना चाहिये। कवीर मतके अनुसार हिंसादि दोप होनेसे मांस खाना सर्वथा असम्यता है। जिसमे एकवारगी दयाको अलग रख देना पड़े, वह मांस मनुष्यका आहार नहीं है। इसी प्रकार शराव, गाँजा, भाँग आदि समस्त नशीली वस्तुएँ भी त्याच्य हैं। सद्गुरु कवीरने कहा है—

जस मांस पशु को तस मांस नर को, रुधिर रुधिर एक सारा जी। (त्रीजक, शब्द ७०)

ब्रह्मचर्य—अपने मन-इन्द्रियोंको जीतकर खबश रखना ब्रह्मचर्य है। इसके विना आध्यात्मिक दिशामें प्रगति होना असम्भव है। कवीर साहव कहते हैं— 'संतो! हृद्य-घरमे बहुत भारी झगड़ा मचा हुआ है। ज्ञानेन्द्रियरूपी पॉच बच्चे तथा वासनारूपी एक नारी रात-दिन जीवको परेशान करती है। ये इन्द्रियॉ बड़ी स्वादासक्त हैं। ये सदा अपनी ओर खींचती हैं। इनका दमन-शमन करके ही जीव शान्ति पा सकता है।'

बुसङ्ग-त्याग तथा साधुसङ्ग-त्रहण—संत कवीरके अनुसार कुसङ्गसे पतन तथा साधुसङ्गसे उत्थान होता है, यह तो—'लोकहुँ वेद विदित सब काहू' है । कवीर साहब कहते हैं कि 'बेरके पेड़के साथ यदि केलेका पेड़ पड़ गया तो केलेके पत्तेकी चींथी-चींथी उड़ती है। अतएब साधुकी सगत करो, वे दूसरेकी मानसिक व्याधि दूर करते हैं। और, 'दुष्टकी संगत आठों पहर उपाधि'का कारण है। कुसङ्गसे दुःख होता है तथा सत्सङ्गसे सुख। अतएब साधु-गुरुकी सङ्गत करके कल्याण-द्वारपर चले आओ। १ (बीजक, साखी २४२, २०७, २००, ३०४)

सद्गुरुकी उपासना एवं भक्ति—जिनके आचरण तथा ज्ञान दोनों निर्मल है और जो परमतत्त्व खखरूपमे स्थित हैं, उनकी शरणमें जानेसे ही मुमुक्षुका कल्याण हो सकता है। यह निश्चित है कि ऐसे सद्गुरुकी शरण आये विना मनुष्य भटकता है और जब मनुष्य ऐसे पूर्ण सद्गुरुकी शरण पा जाता है, तब वह कृतार्थ हो जाता है।

पूरा साहेब सेइये, सब बिधि पूरा होय। (वीजक, साखी २०९)

लघुता—मनुष्यमें—कम-से-कम सन्चे साधकमें तो अवश्य ही लघुता, विनम्रताकी महान् आवश्यकता है। अहकारीको कोई नहीं पसद करता है और विनयीको सब पसद करते हैं। विनम्र व्यक्तिके आगे अन्य लोग भी विनम्र हो जाते हैं—

सबते हें लघुता भली, लघुतासे सब होय। जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवें सब कोय॥ (बीजक, साखी ३२३)

गुणग्राहिता—तुम अपने पड़ोसकी सारी गंदगी बटोरकर अपने घरमें ले आओ, तो सोचो, तुम्हारी क्या दशा होगी ! परंतु तुम अपने पड़ोसकी सुगन्ध बटोरकर अपने घरमें ले आओ तो तुम सुगन्धसे भर आओगे। अतएव तुम किसीके दोप न लेकर केवल सबके सद्गुण लो—

गुणिया तो गुण ही गहैं, निर्गुणिया गुणिह घिनाय । बैलिह दीजे जायफर, क्या बूझे क्या खाय ॥ ( बीजक, साखी २६३ )

कथनी-करनीकी एकता—करनी विना कथनी कची है । अतएव कथनीके अनुसार करनी वनानेकी चेष्टा करो—

जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान।
कहिं कबीर चुम्बक विना, क्यो जीते संग्राम॥
जैसी कहें करें जो तैसी, राग ह्रंप निरुवारे।
तामे घटें बढ़े रितयो निह, यहि विधि आप स्वारे॥
( वीजक, साखी ३१४, २५७)

वचन-सुधार—वचन-सुधार किये विना व्यक्तिको शान्ति नहीं मिल सकती । अतएव सत्य, मिष्ट, हितकर और अल्प बोलना चाहिये । निर्श्यक बोलते रहनेसे दोप बढते है । अतएव विचारपूर्वक बोलना चाहिये । सत, सज्जन तथा पण्डितक मिलनेपर उनसे निर्णयकी दो बाते की जा सकती हैं और असंत एवं शठके मिलनेपर मौन रहना ही श्रेयस्कर है ।

वोल तो अमोल है, जो कोइ वोले जान।
हिये तराजू तौल के, तव मुख वाहर आन॥
मधुर वचन है औपधी, कटुक वचन है तीर।
स्रवणद्वार है संचरे, साल सकल शरीर॥
(वीजक, साली २७६, ३०१)

सत्य—सत्यख्ररूपका ज्ञान, सत्यभाव, सत्यवचन तथा सत्य-आचरण—इस सत्यचतुष्ट्यका सेवन पूरी तपस्या है। इसमे जो उत्तीर्ण हो जाय, वही कृतार्थ है।

साँच बरावर तप नहीं, झूठ वरावर पाप।
जाके हृदया साँच हैं, ताके हृदया आप॥
जो तू साँचा बाणिया, साँची हाट लगाव।
अन्दर झारू देहकें, कूरा दूरि बहाव॥
(वीजक, साखी ३३४, ७५)

दया-तुम दूसरेसे अपने लिये दयाका वर्ताव चाहते हो, अतएव तुम दूसरोपर दयां करो । जीव विना जित्र बॉचे नहीं, जित्र का जीव अधार । जीव द्या करि पालिये, पंडित करों विचार ॥ ( वीजक, साखी १८२ )

क्षमा—हम दूसरेंसे अपने लिये क्षमाका वर्ताव चाहते हैं, अतएव हमें भी दूसरेंपर क्षमा करनी चाहिये। बरावर लड़ते रहनेंसे शान्ति नहीं आती। किसीने अपनी दुर्वलतावश अपना मन मलिन कर लिया तो हमें भी उसके साथ अपना मन बुरा नहीं वनाना चाहिये—

वो तो वेंमा ही हुआ, तू मित होय अयान। वो निर्गुणिया ते गुणवंना, मत एके में मान॥ ( वीजक, साखी २७८ )

धेर्य-जीवनमें धेर्यकी वड़ी आवस्यकता है। धेर्यके विना मनुष्य क्षणमे ही वह अनर्थ कर डालता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके अतिरिक्त मानो कोई उन्नितका कार्य करना हो और मनुष्य चाहे कि सब आज ही पूर्ण हो जाय तो कैसे सम्भव है! अतएव धेर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिये—

थोरे थोरे थिर होड भाई। विन थम्भे जम मंदिर थम्माई॥ ( बीजक, ज्ञानचौतीसा १८ )

संतोप—कोई कितना भी धनी हो जाय, परंतु तृप्ति तो संतोपसे ही मिलेगी । संतोप अकर्मण्यता नहीं है, किंतु अखण्ड तृप्ति हैं । कोई करोड़ रुपये रोज कमाने लगे तो भी वह विना संतोपके तृप्त नहीं हो सकता । अतएव सद्गुरु कवीर कहते हैं—

संतो, संतोप सुख है, रहहु तो हृदय जुड़ाय।
(वीजक, रमैनी राखी ३८)

विचार—मनुष्य अन्य वातोमें प्रायः पशु-तुल्य ही है। उसको वस पशुसे अलग करनेका एक प्रवल माध्यम है—'विचार'। में कौन हूँ, जगत् क्या है, वर्तव्य क्या है—इत्यादिपर सोचना विचार है। मानसरोग-निश्चिक लिये विचार ही परम आपश्च है। विचार असत्का त्याग करता है—

करहु विचार जो सब दुग्व जाई। परिहरि झुठा केर लगाई॥ ( वीजक, रमैनी २३।४)

विवेक—सारी पगडंडियाँ जैसे राजमार्गम मिल जाती है, वैसे सारी आरम्भिक साधनाएँ अन्ततः विवेकमे मिल जाती है। यदि विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो साधना केवल श्रम ही है। अपने चेतन ख़रूपको विचारपूर्वक देहसे अलग समझकर वैसी स्थिति वना लेना विवेक है। विवेक उटय होनेपर मन ख़बश होता है। विचारका ब्यावहारिक ख़रूप ही विवेक है—

मन सायर मनमा लहिर, वृंट बहुत अचेत। कहिंह कबीर ते वाचि है, जाक हृद्य विवेक॥
( वीजक, साखी १०७ )

वेराग्य—विवेकके परिपाक हो जानेपर मायिक वस्तुओसे खयमेव वेराग्य हो जाता है। रागका अन्त ही वन्यनोका अन्त है—

माया के झक जग जरे, कनक कारितनी लाग। कहिं कवीर कल वॉचिहो, हुई ल-ेटी आग॥ ( बीजक, साखी १४१ )

निर्विवाद—सायकको निर्विवादी होना चाहिये। शास्त्रार्थ करना सायनाके प्रतिकृत ही है। सायक दूसरेको परास्त करनेकी इच्छा छोड़कर वाक्यस्यमपूर्वक मनोनिग्रह वरे। सिद्धि सायनासे मिलती है, शास्त्रार्थसे नहीं—

बाजन दे याजंतरी, त् कुरुही सिंत छेर। तुझे बिरानी क्या परी, त् अपनी आप निवेर ॥ ( यीजक, साली २४८ )

नित्य सत्सङ्ग-निरन्तर सत्सङ्ग करते रहनेकी थावश्यकता हैं। सत्सङ्ग छोड़ देनेसे मनमें पुनः अज्ञानका मोरचा छग जाता है—

> निन ग्वरमान लोहा धुन छूटे। नित की गोष्ट माया मोह हूटे॥ (बीजक, गावी २३४)

मन और उसका निग्रह—इन्द्रियोसे ग्रहण किये हुए संस्कारोका परिणाम मन है। मनुष्य मनके चक्करमे पड़ा पीडित है। मनको वशमे कर लेना ही जीवनकी सफलता है। विवेकवान् ही मनको जीत सकते हैं—

मूल गहे ते काम है, तें मत शरम भुलाव।
मन सायर मनसा लहरि, बहे कतहुँ मित जाव॥
सन सायर मनसा लहिर, वृहे बहुत अचेत।
कहिं कबीर ते बॉचि है, जाके हृज्य विवेक॥
(बीजक, साम्बी ९०, १०७)

जीवन्मुकि—शरीरमे रहते हुए गरीराभिमानसे दूर, इन्द्रियविष्योकी वासनाओसे ऊपर, ख-खरूप—चेतनमे स्थित पुरुप जीवन्मुक्त है। जो जागतिक हर्पशोक्तसे छूटा हुआ हे, वह जीवन्मुक्त है। सद्गुरु कवीर कहते है कि यदि तुम जीवन्मुक्ति-सुम्ब चाहते हो तो सबकी आशा छोड़कर मेरे समान निष्काम हो जाओ—

जो त्रं चाहे मुझको, छॉड सकल ही आश । गुझ ही ऐसा होय रहा, सब सुख तेरे पास ॥ ( वीजक, साखी १९८ )

जो जीते-जी मुक्त न हुआ वह मरनेपर क्या होगा----

जियत न तरेउ मुये का तरिहाँ, जियतिह जो न तरें। 🗸

विदेह सुक्ति—जिनकी देह रहते-रहते सारी वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं, वे बोधवान् प्रारव्धान्तमे स्थूल-सूक्ष्मादि शरीरोसे रहित चेतनमात्र असङ्ग रह जाते हैं। वे सदैवके लिये जन्मादि दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं—

कहिं कबीर मतसुकृति मिले, तो बहुरि न भूले आन। ( बीजक, हिंडोला १ । १९ )

सारा संसार मरता-मरता मर गया, पर मरनेका मर्भ कौन जान पाया <sup>2</sup> मरना तो वह है जिसके बाद पुनः मरना न हो—

सरते सरते जग सुवा, सुये न जाना कोय। ऐसा होय के ना सुवा, जो बहुरि न सरना होय॥ (वीजक, साखी ३२४)

यथार्थं ज्ञानियोंकी स्थिति—व्यवहारमे कुछ विभिन्नता होते हुए भी यथार्थ ज्ञानियोंकी स्थिति एक समान होती है। अवकचरे लोग ही अन्यका अन्य वका करते हैं।

समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठोर । कहिं कवीर ये बीच के, बलकिं और कि और ॥ ( बीजक, साखी १९० )

निर्द्धन्छ स्थिति—सांसारिक चतुरता-चालाकीके पीछे बडे-बडे प्रपञ्च है, अतएव जो असार-संसारको भलीभाँति जान-बूझकर भी विवादियोके सामने मूर्ख वन जाता है और अहंकार-बलका सर्वथा परित्याग करके विनम्न हो जाता है, उस संतका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता । ज्ञानी पुरुप सुख-दु:ख, हानि-लाभ, मान-अपमान— सबमे समान-दृष्टि रखनेवाले होते हैं। ज्ञानी पुरुपकी स्थिति निर्द्धन्द्व होती है। सद्गुरु कवीर कहते हैं—

समुझि बूझि जड़ हो रहे, वल तिज निरवल होय। कहिं कबीर ता संतका, पठा न पकरे कोय॥ (वीजक, साखी १६७)

इस प्रकार कवीरदासजीने सद्गुरुके माध्यमसे परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये जो मार्ग निर्दिष्ट किये है, वे सब सदाचारकी परिभाषामें आ जाते हैं। जो जीवन्मुक्त होना चाहता है ऐसे साधकका जीवन सदा सदाचार-मय होना चाहिये।

यह कितनी गलत वात है कि हम मैंछे रहें और दूसरोंकी साफ रहनेकी सलाह हैं।

# विनय-पत्रिकाकी सदाचार-संहिता

( लेखक--प्रो० श्रीरामऋष्णजी दार्मा )

मरुभूमि-सदश हृदयमें आनन्दरसकी लहरें उत्पन करनेके लिये, घोर अन्यकाराच्छन हृदयाकाशमें प्रकाशका प्राद्धभीव करनेक लिये, पापपङ्कमें पडे हुए जीवोको वाहर निकालनेक लिये, विपय-भोगोमे आसक्त चञ्चल चित्तमे अटल शान्ति स्थापित करनेके लिये, घोर नरकोमें प्रवल वेगसे जाते हुए जीवकी गति रोककर उसे कल्याणमार्गपर चलानेके लिये और त्रिविध तापोसे सतप्त प्राणियोको सुखमय शीतलता पहुँचानेके लिये यदि कोई परम साधन हो सकता है तो वह है---गोस्नामी श्रीतुलसीदासजीकी 'विनय-पत्रिका' । इसमे पूर्ण मानवताका, सार्वभौम सदाचारका एवं विश्ववर्मका प्रतिष्ठापन हुआ है । इसमे कुछ ऐसे तत्त्व निहित है, जिन्हे सभी मतावलम्बी एवं सम्प्रदाय नतमस्तक हो खीकार करते हैं । ये है--सदाचार-सम्बन्धी तत्त्व--निष्कपट अन्तःकरण, व्यवहारकी खच्छता, मनकी खच्छता, वाणीकी खच्छता, आत्म-संयम, इन्द्रिय-संयम, संतोप, समता, विश्वदया या विश्वकरुणा, भेदभावरहित होना, परिहत-निरतता, संतसगति, परद्रव्य एवं परस्रीकी इच्छाका त्याग आदि-आदि ।

'विनय-पत्रिका'मे गोखामी तुलसीदासने व्यक्तिगत आचार-निष्ठापर अधिक वल दिया है। वे जानते हैं कि व्यक्ति-व्यक्तिका सुधार होकर समाज-समाजका सुधार हो जाता है और समाज-समाजका सुधार होकर राष्ट्र-राष्ट्र सँमल जाते हैं तथा राष्ट्र-राष्ट्रोका सुधार होकर विश्व-कल्याण हो सकता है। संक्षेपमें, विश्व-धर्मकी प्रतिष्ठा करना ही उनका सार्वभौम सदाचार-धर्म है। विनय-पत्रिकामें उसीका प्रतिनिधित्व हुआ है। यह हमे काम, क्रोध, मोह, ममतादिका स्याग करना, विश्वकरणा या विश्वदया, इन्द्रिय-संयम, अनासक्तता आदिका पाठ पढाती है । वास्तवमे ये ही तत्त्व जाति, देश-काल और समयकी सीमासे रहित होनेपर सार्वमौम महाव्रत हो जाते हैं । जो धर्म सृष्टिच्यापी अनाचारोंका नाश करके सद्भावनाओं के प्रसारके लिये और समाजके सुवारके लिये तथा मङ्गल-साधनाके लिये होता है, वही सार्वमौम धर्मके अन्तर्गत आ सकता है । गोस्वामीजीने विनय-पत्रिकाके माध्यमसे दुष्प्रवृत्तियोंको हटाकर मनुष्यमें सद्वृत्तियोंके भरनेका अथक प्रयास किया है । निदर्शनके माध्यम स्वयं महात्मा तुलसी हैं ।

छल-कपटसे मन कलुपित हो जाता है और मनके कलुपित होनेपर अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ जाग्रत् हो जाती हैं, जिनके कारण संसारके मानवोको अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं। इसलिये छलका परिहार करके ही कोई सत्कार्य किया जा सकता है और भवसागरसे पार जाया जा सकता है—

परिहरि छल सरन गये तुलसिहुँसे तरत॥
(विनयप० १३४। ७)

दुरलभ देह पाइ हरिपद भज्ज, करम वचन अहही ते॥
(विनयप० १९८।१)

—इत्यादि वाक्य इसकी सूचना देते हैं। सांसारिक मानवोंको तुल्सीने यह अत्युत्तम शिक्षा दी है कि कामादि दुष्ट साथियोसे जहाँतक दूर रहा जाय, वहाँतक अच्छा है—

काम-क्रोध अरु लोभ-मोह-मद राग-द्वेष निसेष करि परिहरु। (विनयप० २०५।२)

'विनय-पत्रिका' साधकोंको सचेत करती है और मानवोंको सद्बुद्धि-प्राप्ति-हेतु प्रेरित करती है। इसकी प्रधान शिक्षा यह है कि क्षणभङ्गर वस्तुओंसे लगाव नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह तो 'सुँ चत लगे राई अधरानीं वाली वातकी तरह है। अतः साधक अथवा श्रेष्ठ मानव वही माना जायगा, जो अनासक्त भावसे संसार-का उपभोग करेगा। संसारमे आसक्ति ठीक नहीं—

'सुत-ब नतादि जानि स्वारथरत न करु नेह सवही ते।' (विनयप० १९८ । ३)

'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः' इस (त्रिपुरातापनी उप० ५ । ३) वचनके अनुसार हमारा मन ही हमारे वन्धन और मुक्तिका कारण है । अतः यदि इस मनको खच्छ बना लिया जाय अर्थात् 'इसको खाभिभूत कर लिया जाय तो जोवन्मुक्त हुआ जा सकता है । गोखामी श्रीनुलसीदासजी विनयपत्रिका (१२४ । १)मे कहते हैं— जी निज मन परिहरे विकारा।

तौ कत द्वेत-जनित संस्रति-दुख, संसय, सोक अपारा॥
यदि 'मै-मेरा' और 'त्-तेरा'का प्रश्न ही समाप्त हो
जाय तो जीवनमे नाना प्रकारके संशय-शोकके अवसर
क्यो आये !

मनकी तीन स्थितियाँ हैं---

सन्नु, मित्र, मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें वरिआई। त्यागन, गहन, उपेच्छनीय अहि, हाटक तृनकी नाई॥ (विनयप० १२४। २)

इन तीनो स्थितियोके कारण ही संघर्षोकी नींव पडती है, अतः इनको त्यागकर अपने मनको निर्मल बनाना चाहिये, जिससे—'वसुधेव कुटुम्यकम्'की भावना उत्पन्न हो सके। संसारमे मनुष्यका मन विपय-वासनाओं-की ओर अधिक जाता है, जिससे राग-द्वेपकी भावनाएँ उत्पन्न होती है। इसीलिये हम निरन्तर जन्म-मरणके चक्रमे फॅसे रहते है एवं यातनाएँ भुगतते है—

जब लिंग निहं निज हृदि प्रकास, अरु विषय आस मनमाही। तुलसिटास तवलिंग जग-जोनि अमत सपनेहुं सुख नाही॥
(विनयप० १२३।५)

मनको वशमे करना सटाचरणका प्रथम साधन है।

यह मन बहुत अकर्मण्य है, निरन्तर विपयोमे लिस रहता है, जिससे अनेक सांसारिक कप्र भोगने पडते हैं— बिपय-वारि मन-मीन भिन्न निहं होत कबहुँ पल एक। ताते महीं विपति अति टारुन, जनमत जोनि अनेक॥ (विनयप० १०२।३)

विपयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात-दिन उसके साथ जुटा रहता है—एक पलके लिये विश्राम नहीं लेता—

कवहूँ मन विश्राम न मान्यो॥ निमिदिन भ्रमत विमारि सहज सुख, जहँ तहँ इंद्रिन तान्यो। (विनयप० ८८ । १)

यह मन अपने सहज खरूपको भूलकर न जाने कहाँ-कहाँ इन्द्रियपराभूत होता रहता है। परमार्थ-सावनामे यह मन कभी नहीं लगता। इसलिये इस मनपर नियन्त्रण अवस्य करना चाहिये। इसी मनकी कुचालसे तंग आकर तुलसीटास कहते हैं—

कहँ लो कहो कुचाल कुपानिधि ! जानत हो गति जनकी ।
( विनयप० ९० । ४ )

विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमें मनके बाद वाणी-की महत्ताका प्रतिपादन करती है। वाणीसे अनृत बात निकालना उसकी मिलनताका चोतक है और सत्य-कथा उसकी पवित्रता है। तुलसीदासजीने विनय-पत्रिकामे वाणीकी सत्यतापर विशेष जोर दिया है। वाणीसे किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

आधि-मगन मन, व्याधि-विकल तन, वचन मलीन झुउाई। (विनयप० १९५।४)

साथ ही जीमकी भी खबर लेते हैं——
'जीह हूँ न जप्यो नाम, बक्यो आउ-बाउ में।'
(विनयप० २६१। २)

अभिमान मनुष्यको अवनितक गर्तमे ले जाता है, जहाँसे फिर यथावत् ऊपर उठना अति दुर्भर हो जाता है। इस तथ्यको ससारका प्रत्येक वर्मावलम्बी जानता है। इसीलिये 'विनयपत्रिका' अभिमान-त्यागको अति कल्याणकारी समझती है। अभिमानसे जो दुर्गति होती है, उसका नमूना वुलसीदासजी संसारके सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

सहसवाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बलीतें। हम-हम किह धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते॥ (विनयप० १९८ । २)

अतः मैपनका त्याग जीवनमे श्रेयस्कर है । तुल्सीदासजी 'विनय-पत्रिका'मे आत्मसंयमके ऊपर विशेष जोर डालते हैं । मनसा-वाचा-कर्मणा आत्मसंयमी होना श्रेयस्कर एव उन्नतिकर है । अतः—

मन संभेत या तनके वासिन्ह इहें सिखावन देहीं। श्रवनि और कथा नहिं सुनिहों रसना और न गेहीं॥ रोकिही नयन विलोकन औरहिं, सीस ईस ही नेहीं। नाती-नेह नाथ मो किर सब नातो-नेह बहेहीं॥ (विनयप० १०४ | ३-४)

तुलसीदासजी 'विनय-पत्रिका'के माध्यमसे सम, संतोप, क्षमता, ज्ञान आदिके अर्जनका उपदेश देते हैं और अहंकार, काम, ममता, संदेह आदिका त्याग करनेकी सलाह देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तवमे इन तत्त्वोंके विना आत्म-सयम दुर्लभ है। अतः इनको ही हमे सर्वप्रथम अपनाना चाहिये।

अज्ञानके कारण यह जगत् बहुत मनोहर लगता है, परंतु है वस्तुतः बहुत ही भयंकर । इसलिये इसकी भयंकरतासे बचनेके लिये मनुष्यको समता और संतोपसे काम लेना चाहिये । तुलसीदासजी कहते है कि जो समता, संतोप, दया एवं विवेकसे युक्त होकर कार्यमे रत रहते हैं, उनके लिये ही वस ! यह ससार सुखद है, अविवेकियोके लिये तो यह दु:खद ही है—

अनविचार रमनीय राडा, संमार भयंकर भारी। सम-संतोप-डया-विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। (विनयप० १२१।४)

× × × ×

जो मंनोप-सुधा निमि-बासर मपनेहें कबहुँक पावै।

× × × ×

सम, संतोप निचार विमल अति,

सतमंगति, ये चारि इट करि धरः॥

(विनयप० २०५। २)

वास्तवमें इस मंसारमें मानवकी उनति और अवनितका आधार आचरण हैं। सत-आचरण व्यक्तिको उठा देता है और असत्-आचरण व्यक्तिको गिरा देता है। इस वानको लक्ष्यकर तुलसीटासजी कहते हैं कि प्रत्येक मानवको सदाचारी वनना चाहिये। मानव जिन दुर्गुणोसे दुराचारी वनता है, उन्हीं दुर्गुणोंकी चर्नाकर तुलसीटाम मंमारक जनसमुदायको सचेन करना चाहते हैं कि उनसे दूर रहना चाहिये—

नयन मिलन परनानि निरिष्त्र, सन मिलन विषय सँग लागे।

हत्य मिलन वासना-मान-मन, जीव सहज सुख त्यागे॥

परिनदा सुनि श्रवण मिलन भे, वचन दोप पर गाये।

सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये॥

(विनयप० ८२। २-३)

जीव स्वभावतः अपना हित चाहता है और दूसरेका अहित । तुल्सीटासजी इस वातको पसंद नहीं करते । वे इस खार्थपरताकी द्पित भावनासे मनुयको ऊँचा उठाकर उसमे विश्वदया तथा विश्वकरणा भरना चाहते हैं । आजके युगमे आचरणहीन मनुष्य बडा प्रभावशाली माना जाता है । उसीकी प्रशसा करना अधिक अच्छा समझा जाता है । वे कहते हैं कि कुटिल जीवोंकी प्रशंसामे यद्यपि युग-के-युग व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन अपने इप्टदेवका सुमिरन किंचित् नहीं हो पाता—

जो जड जीव कुटिल कायर, खल, केवल कलिमल साने। सून्यत वजन प्रसंपत तिन्ह कहें हिर से अधिक करि मानें॥
( विनयप० )

सदाचारके अन्तर्गत साधुसंगतिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्सगतिसे राष्ट्रकी नींच मजबूत होती है, उससे सम्यताका निर्माण होता है। जिस राष्ट्रमे खळ, दुराचारी, संतद्रोही व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं, वह देश नष्ट हो जाता है। उसमे शक्ति और आत्मबल नहीं रहता—

श्रुति पुरान सबको मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये। निज अभिमान मोह इरिपा बस तिनिह न आदरिये॥ (विनयप० १८६।४)

साधु-समागमसे 'निज' और 'पर' मेद-बुद्धिका नाश हो जाता है। साधु-समागमके प्रभावसे सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जाती है जो संसारको पावन करती हुई खयंको तार देती है।

'सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है'—इस सम्बन्धमें गोखामीजीने तत्सम्बन्धी कुछ लक्षण गिनाये हैं—वे संत-खमावक्षी व्याख्या करते हुए अपनेको संतोके आचरण-के अनुकूल रखनेका संकल्प करते हुए कहते हैं—कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगो। श्रीरधुनाथ-कृपालु-कृपा ते संत-सुमाव गहोंगो॥ जथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। पर-हित-निरत निरंतर, मन कम बचन नेम निवहोंगो॥ परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। बिगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन निहं दोष कहोंगो॥

परोपकार सदाचारका प्राण है। अठारहों पुराणों

(विनयप० १७२ । १-४)

परिहरि देह-जनित चिंता, दुख सुख सम-बुद्धि सहींगी।

तथा विश्वके अन्य सभी सम्प्रदायके प्रन्थोंमें परोपकारको ही सर्वश्रेष्ठ वताया गया है। इस परोपकारको सर्वश्रेष्ठ वताते हुए गोखामी श्रीतुल्रसीदासजी भी 'विनय-पत्रिका'-में कहते हैं—

काज कहा नरतनु धरि सार्यो।
पर-उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखेहु न विचार्यो॥
(विनयप० २०२।१)

इस मानव-शरीरको धारण करनेसे क्या लाभ ? यदि यह शरीर किसीके काम न आये।

लाभ कहा मानुष-तनु पाये। काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये॥ (विनयप० २०१।१)

वास्तवमे सब जीवोंका हितेपी सत्यिनष्ठ, प्रेम-नेम और भक्तिमे निरत प्राणी ही धन्य है जो—

सर्बेभूत-हित, निव्यंलीक चित, भगति-प्रेमदृढ, नेम, एकरस।' ( विनयप० २०४ | ३ )

इस प्रकार 'विनय-पत्रिका' आचारके आदर्शीसे पूर्णरूपेण परिप्छत है। भक्त तुल्सीने इन आचारोको भक्तिका सोपान माना है। इस प्रकार विनय-पत्रिकामे अभिव्यक्त गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीके भाव एवं विचार सदाचारके प्रवल प्रेरक हैं।

# सदाचारके आठ राह्य-मित्र

शिष्टाचरण की छे शरण, आचार दुर्जन त्याग दे। मन इन्द्रियाँ खाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे॥ सुख-शान्तिका यह मार्ग है, श्रुति-संत कहते हैं सभी। दुर्जन-दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी॥

विश्वाससे कर मित्रतां, श्रद्धा सहेळी छे वना।
प्रज्ञा तितिक्षाको वढ़ा, प्रिय न्यायका कर त्याग ना॥
गम्भीरता ग्रुभ भावना, अरु धैर्यका सम्मान कर।
हैं आठ सञ्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर॥

रह लोभसे अति दूर ही, जा दर्पके तू पास ना। वच कामसे अरु कोध से, कर गर्वसे सहवास ना॥ आलस्य मत कर भूल भी, ईपा न कर मत्सर न कर। हैं आठ ये वैरी प्रवल, इन वैरियोंसे भाग डर॥
—सामी श्रीभोलेवावाजी

# ⁄रामस्नेही साध ( सदाचारी ) का लक्षण और सङ्ग

( लेखक---श्रीहरिनारायणजी महाराज, शास्त्री, रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्यपीठाधिपति, रामघाम )

मध्यकालीन संतोकी विश्वको सदाचारकी एक देन है । सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके विभिन्न भूभागोंमें अनेक संत-महात्माओने प्रकट होकर धर्मकी रक्षा और सदाचारका प्रचार किया । राजस्थानमे भी चार महापुरुष प्रकट हुए और भिन्न-भिन्न स्थानोपर साधना कर उन्होने सदाचारका प्रचार किया, जिनमे सम्प्रति राजस्थानमे रामस्नेहि-सम्प्रदायके चार आचार्यपीठ---रेन, सींथल, खेड़ापा और शाहपुरा है । चारो आचार्य-पीठोकी मान्यता, उपासना प्रायः एक समान है। जो साधक लौकिक-पारलौकिक विषयभोगोंसे सर्वथा विमुख, उपराम होकर एकमात्र निर्गुण-निराकार सर्वव्यापक रामको ही अपना इष्ट, आधार माने, वही सदाचारी रामस्नेही कहलाता है—'राम इप्ट आधार, और को पूठ दई है।

उपर्यक्त सदाचारीको साम्प्रदायिक वोलचालकी भागामे 'साध' (साधु ) नामसे सम्बोधित करते हैं । गृहस्थीमें रहते हुए सदाचारपालन करनेवाले साध (सदाचारी)-पुरुषकी उत्तम रीति वड़ी सुन्दर वतलायी गयी है-

हाथ काम मुख राम है, हिरदे साची प्रीत। 'टरिया' गृही साध की, या ही उत्तम रीत ॥ ( रामस्नेही धर्माचार्य दरियाव म० )

सदाचार पालन करनेमें (चाहे गृहस्थ हो अथवा साध वेपधारी ), सभी खतन्त्र हैं---

'दरिया' लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेक। निष्कपटी निर्पेख रहे, बाहर भीतर एक ॥ 'साध' पुरुपद्वारा व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कार्य अपने इष्ट रामकी प्रसन्नताके लिये होते हैं। वह सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी यथार्थ तत्त्व-वोधको भूलता नहीं है---

रहनी करनी साध की, एक रामका ध्यान। बाहर मिलता से मिले, भीतर आतम ज्ञान ॥ ऐसे 'साध' सदाचारी पुरुषकी निन्दा करनेसे धर्म-मर्यादाका उल्लङ्घन होता है और उस निन्दित शब्दका प्रभाव समस्त भूभागपर पड़ता है-

नव खण्ड की निन्दा करो, भावे निन्दो साद । साध निन्दा ते 'किंगनदास' मिटे धर्म मरजाद ॥ ( संत श्रीकिशनदासजीकी वाणी )

'साध' पुरुप और कदाचारी संसारी प्राणीमें आकाश-पातालका अन्तर होता है । साध पुरुपके जीवनसे सवको प्रकाश मिलता है जब कि संसारी-भोगी प्राणी स्वयं ही अन्धकार ( भोगों ) में भटकता रहता है---

माध चले आकासकी, दुनिया चली पताल । 'सुखरामा' संग ना बणे, अन्धेरे डिजयाल ॥

( सत श्रीसुखरामदासजीकी वाणी ) जो अपने जीवनको सदाचारमय न वनाकर केवल सदाचारकी वातें वनानेमात्रसे अपने आपको साध पुरुप मान बैठते हैं, ऐसे दम्भी लोग साथ पुरुपका सङ्ग न कर पुन:-पुन: जन्मते-मरते रहते हैं।

सीखा शब्द साध होय बैठा, रामका नाम न सुझे। साध संगतमें समझे नहीं, फिर-फिर जगत अल्झे ॥ ( संत श्रीनानकदासजीकी वाणी )

साथ पुरुपके संगसे ही भगवद्भजनमें श्रदा होती है, मृत्युपर विजय पानेकी विद्या मिलती है और निश्चय ही कल्याण होता है---

साध संगत करिये सदा, राम भजन को भाव । नहचे मिलसी मुगत पद, दे जमके सिर पाँव ॥ ( संत श्रीप्रेमद्यालजीकी वाणी )

साध पुरुषके सङ्गका प्रभाव कहाँतक कहा जाय, अगर सौभाग्यसे ऐसे पुरुषके दर्शन हो जायॅ तो दुःख दूर हो सकते हैं। अतः सर्वथा दुःखोंसे छूटनेके लिये तथा महान् आनन्दकी प्राप्तिके लिये भगवत्कृपासे एक क्षणका भी संग मिल जाय तो अपनेको कृतकृत्य मानना चाहिये।

साध संगत पल ही भली, जो देवे करतार। 'प्रेमदास' दरसण कियाँ, जीव होत भव पार ॥ साध पुरुषका संग मिले, इस हेतु साधक अपनी राजस्थानी भाषामें भगवान्से प्रार्थना करता है-मोहि संगत साध

बेर-बेर भें करूँ रे बीनती, किरपा मोपर कीजो ॥

### समर्थ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—डॉ० श्रीकेशव विष्णु मुळे)

राष्ट्रगुरु संत श्रीसमर्थ रामदास खामी महाराजने जिस 'सम्प्रदाय'का प्रवर्तन किया, वह समर्थ-सम्प्रदाय उन्हींके पाँच सूत्रोंमें निम्न प्रकारसे निर्दिष्ट है— 'शुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, वीतराग, ब्राह्मण्यरक्षण' गुरुपरंपरैंचें लक्षण। ऐसें पंचथा बोलिलें। इतुके पाहिजे यहनें केलें। म्हणिजै सकल ही पावलें। म्हणे दासानुदास॥

'साम्प्रदायिक विशुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, वैराग्य, ब्राह्मणका रक्षण और गुरुपरम्पराका ग्रद्ध और सत्यमार्गसे परिपालन करनेसे सम्प्रदायका कार्य पूर्ण होगा । समर्थ रामदास खामीजीने समर्थ-सम्प्रदायकी 'सदाचार-संहिता' खरचित 'दासवोध', 'मनोवोध' आदि विभिन्न ग्रन्थोंमें दी है, जिसके अनुसार इस सम्प्रदायके व्यक्तिमें निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिये---१--लेखन---स्पष्ट और स्रन्दर अक्षरोंसे लेखन करना । २-पठन---स्पष्ट उच्चारणोंमें पढ़ना । ३-अर्थान्तर-जो पढ़ा है, उसका सहज और सुलभ अर्यान्तर करना । ४—आराङ्का-निवृत्ति-श्रीतृवंशकी शङ्काओंका समाधानपूर्ण निरसन । ५-प्रतीति--खानुभव एवं भगवान्का विश्वास । कोई भी वात कहनेके पूर्व उसकी प्रतीति (अनुभव) आवश्यक है। अप्रतीतिकी वात कभी भी न कहें। ६--कवित्व। ७--गायन और नर्तन। ८--वादन। ९--अर्थ-मेद स्पष्ट करना। १०—प्रवन्ध लिखना और ११—प्रवचन करना । यदि ये ग्यारह गुण सम्प्रदायी व्यक्तिमें नहीं हैं तो उसे समर्थ-सम्प्रदायमें 'उपदेशक' वननेका अधिकार नहीं है । ये तो हैं—वहिरङ्ग लक्षण, साथ-साथ कुछ अन्तरङ्ग गुणोकी भी आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं---

१-वैराग्य, २-विवेक, ३-जनताजनार्दनकी सेवा,

४-राजनीति, ५-अव्यप्रता, ६-देशकाल-परिस्थितिका अचुक अध्ययन, ७-उदासीनता अर्थात् संसारसे अलिप्तता, ८-समानता अर्थात् छोटे-बडे सबको समावान देना और ९-रामोपासना अर्थात् रामभक्तिद्वारा जन-मानसका संस्कार और भक्तिके साथ-साथ अध्यात्म-साधना । इन गुणोसे युक्त व्यक्ति ही समर्थ-सम्प्रदायका 'उपदेशक' बन सकता है। ऐसे ही शिष्य एवं उपदेशक देश, काल और परिस्थितिका सम्यक् आकलन करते हुए अव्ययता, समानता तथा जनताजनार्दनको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे सम्प्रदायका प्रभावी प्रचार सकते हैं एवं अपने गुणो और रामभक्तिके द्वारा जनमानसमें भक्ति और सदाचारका अमिट संस्कार भी स्थापित करते हैं—'वेध लावी जनां भक्तिपंथे।' सम्प्रदायी व्यक्तिके लिये आचारका अनुशासन भी था 📗 'आचार राखणे आधी । स्नान संध्या पवित्रता॥' इनमें निम्न अनुशासन मुख्य हैं-

१—आचार-शुद्धि, २—न्याय और नीतिकी रक्षा, ३—मिक्षाके माध्यमसे प्रेमी भक्तजनोक्ता शोध, १—अत्यन्त सावधानता, ५—निरालस्य होकर अभिरत कार्य करना— ये पाँच नियम उनकी आचारसंहितामे महत्त्वपूर्ण थे। समर्थ-सम्प्रदायीको ऊपर निर्दिष्ट पचीस गुणोंके अनुशासनमें रहकर 'खानुभव', 'प्रवोबन' और 'प्रयत्नशीलता'द्वारा सम्प्रदायका कार्य सामान्य जनतातक पहुँचानेका उत्तर-दायित्व खीकार करना पड़ता था।

'मुख्य हरिकथा निरूपण । दूसरे ते राजकारण । तिसरे ते सावधपण । मर्व विषयी ॥' ( दासवोध )

'हरिकथा-निरूपण'का प्रमुख कार्य करते हुए राजनीति और सदाचारका प्रचार-कार्य अत्यन्त सावधानीसे और अचूक रीतिसे करना—यह समर्थ-सम्प्रदायका उद्देश्य रहा है । ऐसे सम्प्रदायीके लिये श्रीसमर्थ रामदासखामीजीने 'आचार-संहिता' का विस्तृत उपदेश किया है, जो इस प्रकार है—

साधकको सामान्यजनोंमें कार्य करते समय विभिन्न प्रकृतिके लोग मिलते हैं। इन सभीके अपने मधुर भापण तथा भगवद्गक्तियुक्त प्रवचनोंद्वारा क्लेश दूर करें और भगवद्गजनधारा सारी दुनियामें भक्तिभाव वर्धित करनेका प्रयत्न करें; पर इस कार्यके लिये भी खयं निधिसंप्रह न करें। लोगोंके कटु वचन सहनकर भी किसीका दोप नहीं कहना चाहिये, क्योंकि—

'पेरिकें ते उगवते। उसने द्यावे ध्यावे कागते।' (दासवीध)

जैसा बोया वैसा पाया जाता है या जैसा दिया जाता है वैसा ही लेना भी पड़ता है। साधकको मितभापी होकर ही लोगोंका समाधान करना चाहिये। क्रोधमें किसीको कटुवचन कहते हुए उसे व्यथित करना उचित नहीं। जवतक सम्प्रदायी व्यक्ति किसी शास्त्रका पूर्ण अध्ययन न कर ले, तवतक उस विपयपर उसका मत प्रकट करना उचित नहीं है। उसे अपना आचार और विचार वर्णाश्रमधर्मके अनुकूल रखना चाहिये । साधकको एकत्र न रहकर देश-संचार करते रहना चाहिये और देश-काल-परिस्थितिका परीक्षण करते हुए व्यक्ति-त्र्यक्तिका मूल्याङ्कन करना चाहिये । उसे सभाओंमें प्रवचनका क्षमा, शान्ति, संयम और चतुराईसे संचालन करना चाहिये।साधक-को द्वेप, मत्सर इत्यादिसे सदा मुक्त रहना चाहिये और आत्मस्ररूपानुसंधानमें लीन रहते हुए उसे अनीति, क्रोध और अतिवादको त्याग देना चाहिये । अधिकार-लालसाको तुच्छ समझना चाहिये। (दासबीध)

साधकको विवेक और वैराग्यकी साधनासे अध्यात्मको निरन्तर बढ़ावा देना तथा इन्द्रिय-निप्रही बनना आवश्यक

माना गया है । उसे उपासना—साधन-मार्ग—की रक्षा करते हुए भिक्तमार्गको प्रशस्त करना चाहिये। परमार्थ-साधनाका निरन्तर अभ्यास करना उचित माना गया है। निन्दक, दुर्जन आदि लोगोंके लिये प्रवचन, कीर्तन तथा भिक्तमार्थका प्रभाव और संस्कार करते हुए उनके मनमें दुष्कमोंसे वृणा उत्पन्न करनी चाहिये। साधक परोपकार और भलाईको सदा वर्धिष्णु रक्खे। स्नान, संध्या, पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि—द्वारा हमेशा पुण्यमार्गका दिग्दर्शन करना चाहिये तथा दढ़निश्चयी वनना चाहिये। सम्प्रदायीके जीवनका महान् कार्य है—'संतोपपूर्ण सुखसे अपना कार्य करते हुए अपने सम्पर्कसे विश्वजनोका उद्धार करना।' सम्प्रदायीको कियाभ्रष्टता तथा पराधीनता-का स्पर्श भी न होना चाहिये; क्योंकि उससे हीनता आती है, अतः उसे अन्तर्निष्ठ वनना ही आवश्यक है।

समर्थ रामदास खामी साधकके श्रेयके लिये प्रसु रामचन्द्रसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

'रघुनाथदासा कल्याण व्हावे। अति सौख्य व्हावे आनंदवावें ॥ उद्देग नासो वर शत्रु नासो। नाना विलासे मंग तो विलासो॥१॥ कोठे नसो रे कलहो न सोरे। कापव्यकर्मी सहसा नसो रे॥ निर्वाणचिंता निरसी अनंता। शरणागता दे बहु धातगाता॥२॥ अजयो नको रे जयवंत होरे। आपदा नको रे बहुभाग्य होरे॥ श्रीमंतकारी जनहीतकारी। पर अपकारी हरिदास तारी॥३॥ ( मनाँचे स्लोक)

सम्प्रदायी रामोपासकका कल्याण हो । उसे भरपूर सौरम्य और आनन्द प्राप्त हो । उसके उद्देग और शत्रु नष्ट हों । वह वहुविध कार्यमे मग्नी हो । उसे आपकी चरणोंमे आश्रय मिले । वह संकटोंसे मुक्त तथा भाग्य-शाली हो । हे प्रभु ! जनहितमें दक्ष, परोपकारमें अग्रसर तथा ज्ञानश्रीसे समृद्ध ऐसे हरिभक्तको भवसागरसे तार देवें ।

#### आर्यसमाजमें सदाचार

(लेखक—कविराज श्रीछाज्रामजी शर्मा शास्त्री, विद्यावाचस्पति)

आर्यसमाज शुद्ध आचरणपर विशेष वल देता है। धर्मपालनमें सदाचारका वही स्थान है, जो मकान बनानेमे उसकी नीवका है । सभ्य समाजमें दुराचारीका कुछ भी मूल्य नहीं होता, न उसका कोई विश्वास करता है। जगत्-मे जितने भी महान् व्यक्ति हो गये हैं, उनकी ख्यानिका मूल कारण सदाचार ही रहा है। गुणोंकी दृष्टिसे सदाचारी तथा आर्थ-ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। वेदके-'कुण्वन्तो विश्वमार्थम्' (ऋकसं०९|६३|५) इसवाक्य-में मनुष्यको श्रेष्ठ या सदाचारी बननेका ही संदेश है। ऐसा बननेके लिये यजुर्वेदके एक मन्त्रमे ईश्वरसे प्रार्थना की ग्यीहै--ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ (शुक्कयजु: ३०|३)—'हे सकल जगत्के उत्पत्तिकर्ता समस्त ऐश्वर्य-सम्पन, शुद्ध-बुद्ध सव सुखोंके दाता परमेश्वर!आप कृपाकर हमारे सभी दुर्गुण-दुर्व्यसन एवं दुःखोंको दूर कीजिये और जो हितकारी गुण-कर्म स्वभाववाले पदार्थ हैं, वे सब हमे प्राप्त कराइये?— कारण जबतक दुर्गुणोंकी निवृत्ति न होगी, तबतक सद्गुणोंकी प्रवृत्ति न होगी; क्योंकि दो विरोधी गुण (दुर्गुण तथा सद्गुण ) एक कालमें एक साथ नहीं ठहर सकते । किसी नीतिकारने भी ठीक ही कहा है---

निवसन्तीह् यत्र दुर्गुणा अधितिष्टन्ति न तत्र सहुणाः । खयमेव सतैलतो यथा सलिलानि प्रपतन्ति दारुतः ॥

'जैसे तेल पड़ी हुई चिकनी लकड़ीपर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही जहाँ दुर्गुण निवास करते हैं, वहाँ सद्गुण नहीं ठहरते।' विचारणीय है कि, ये सद्गुण आयें कहाँसे, जिससे मनुष्य सदाचारी बन सके ? इसका उत्तर है कि सत्सङ्गसे ही मनुष्यमे सद्गुणोंका प्रादुर्भाव हो सकता है। बडे-बड़े दुराचारी मनुष्य भी सत्सङ्गसे निःसंदेह सदाचारी बन गये हैं। आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी श्रीदयानन्दजीका जीवन ऐसा पवित्र था कि उनके सत्सङ्ग एवं उपदेशोंसे आजतक लाखों व्यक्तियोंके जीवनमे सुधार हुआ है। उनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जिनमेसे एक-दो घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं, पाठक उसे देखें—

खामीजीके समकालीन पंजाबके एक तहसीलदार अमीचन्दजी बड़े दुराचारी थे। अण्डा, मांस, शराब आदि अभक्ष्य पदार्थोका सेवन और अन्य अनाचार उनके जीवनके खाभाविक अङ्ग बन गये थे, परंतु उनमे एक वड़ा गुण यह भी था कि वे सुरीली व मधुर आवाजसे संगीतका बड़ा सुन्दर गान करते थे। उनके संगीतकी प्रशंसा सुनकर एक बार खामी दयानन्दजीने भी अमीचन्दजीसे गीत सुननेकी इच्छा व्यक्त की। उनके भक्तोंने कहा—'महाराज! वह अमीचन्द तो बड़ा कदाचारी और दुर्व्यसनी है। खामीजीने उत्तर दिया--कोई बात नहीं। आप उनको मेरे सामने लाइये तो सही ! तहसीलदार अमीचन्दजीको बुलाया गया और उन्हें शिष्टाचारके पश्चात् गीत सुनानेको कहा गया । उन्होने ऐसा समधुर गीत सुनाया कि खामीजी गदगद हो गये । उसके पश्चात् उन्होंने एक ही वाक्य कहा-- 'अमीचन्दजी! आप हो तो हीरे, परंतु कीचड़में फॅस गये हो। बस, इतना कहना था कि अमीचन्दजी सब कुछ समझ गये। वे तुरंत ही घर गये और वहाँ जाकर मांस, शराबकी सब प्लेटें और वोतलें तोड़कर फेंक दीं और दुराचार छोड़ देनेकी दढ प्रतिज्ञा कर ली। उन्हें अपने पूर्व जीवनसे घृणा हो चली। उसी दिनसे उन्होंने पूर्वकृत अपराधोंपर पश्चात्ताप किया और खामी दयानन्दजीके पक्के भक्त वन गये। फिर उन्होने सैकड़ों ही सुन्दर गीतोंके द्वारा आर्यसमाजके वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया । देखिये---खामीजीके एक ही वाक्यसे वे काचसे हीरे बन गये। सचमुच संतोंके वचनोमें वड़ी शक्ति होती है, जो सम्पूर्ण जीवनको ही वदल देती है।

इसी प्रकार पंजावमे जालन्धर जिलेके तलवन प्रामके निवासी श्रीमुंशीरामजी भी, जो सब प्रकारसे पतित हो चुके थे—खामी दयानन्दजीके सत्सङ्गसे सदाचारी वनकर आर्यसमाजके एक बहुत बड़े तपस्त्री नेता खामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध हो गये। पता नहीं, इस प्रकार उनके द्वारा कितनोंके जीवनका सुवार हुआ। अतः कहना पड़ता है कि मनुष्यको श्रेष्ठ सदाचारी वननेके लिये सत्सङ्गसे बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। (द्र० आर्यसमाजका इतिहास भाग २) सत्सङ्गसे जानमें वृद्धि होती है। यदि ज्ञानके अनुसार आचरण न हो तो वह ज्ञान निष्प्राण है। सकल शाखोंका ज्ञान होनेपर भी मनुष्य सदाचारी न बना तो वह मनुष्य बेसा है, इसे एक नीतिकारकी दृष्टिमें देखिये—

अधीत्य चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः। आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा॥ (मौक्तिकोपनिपद् २।१।६५)

'कुछ लोग चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्रोको पढ़ते हैं। परंतु अपने खरूपको जानकर सत्याचरण नहीं करते, तो वे कड़छी वा उस चम्मचके समान हैं, जो नित्य अनेक वार दाल-सिव्जयोमे जाती है, परंतु उसका खाद नहीं जानती। वस्तुतः मनुप्यके अच्छा या चुरा वननेके तीन कारण हैं— एक पूर्वजन्मके संस्कार, दूसरा वाह्य वातावरण और तीसरा माता-पिता या आचार्यकी शिक्षा। जैंसे वातावरणमें रहकर जैसी शिक्षा प्रहण करेगा, मनुष्य वैसा ही वनेगा। वड़ोको देखकर छोटोपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। भगवान् श्रीकृष्णने भी गीता (३।२०)में यही वात वतायी है—

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तन्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुत लोकस्तद्नुवर्तते॥

अर्थ स्पष्ट ही है । अतः वड़ोंको चाहिये कि छोटोंके सामने ऐसा कोई आचरण न करें कि जिससे उनएर बुरा प्रभाव पड़े। माता-पिता और अध्यापक लोग वालकों-को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे चोरी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य-सेवन, मिथ्या भापण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, हेप आदि दोपोंको त्यागकर सत्याचरणपर ध्यान दें तथा दुराचारी मनुष्योंसे पृथक रहें। वे देखें कि वालक कुसङ्गमें फँसकर किसी प्रकार कुचेष्टा तो नहीं करता (सत्यार्थप्र० द्वि० समु०)। उपदेश देना जितना सरल है, आचरण करना उतना ही कठिन है। गोखामी नुलसीदासजीने भी कहा है—

पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ ( मानस ६। ७७ । १ )

वस्तुतः सन्ना मानव वननेके लिये उसे सदाचारकी अग्निमें तपना पड़ता है। ग्रुद्ध संस्कारका यही अभिप्राय है कि मनुष्यके अंदर जो अनिष्ट संस्कार पड़े हुए हैं, उन्हें दूर करके ग्रुद्ध संस्कार डाले जायँ, उनके विचारोमें परिवर्तन लाकर उन्हें श्रेष्ट सदाचारी बनाया जाय; जिससे वह समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो सके। बिना संस्कार किये मनुष्य लोक-व्यवहारमे खरा नहीं उतरता।

छोक-व्यवहारमें सदाचार—छोक-व्यवहारमें देश, काल, स्थितिके अनुसार सदाचार और शिष्टाचारमें मिन्नता हो सकती है। फिर भी सदाचारके मौलिक सिद्धान्त समानरूपसे सर्वत्र लागू हैं। हमारी भारतीय संस्कृतिका आधार सदाचार है। यदि सदाचारके नियम और सिद्धान्त कुछ भी न होते तो आर्यसम्यता कभीकी मिट गयी होती और मानव जंगली जानवरोंकी भाँति जीवन व्यतीत करता। विदेशियोंने हमारी सम्यताको मिटानेके लिये हर सम्भव उपाय किये, परंतु वे इसमें सफल न हो सके। यद्यपि आजका कुमार एवं युवक-समाज पाश्चात्त्य गिक्षा-दीक्षा लेकर आर्यावर्तीय सम्यता-सदाचारमें उपेक्षित बुद्धि रखता है, तथापि उसके प्रवल संस्कारोंका उनपर स्थायी प्रभाव है। सत्यको झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण

है कि आर्यसम्यता अनेक वित्रम परिस्थितियोंसे गुजरती हुई आज भी जीवित है और संसारका यथेष्ट मार्ग-दर्शन कर रही है। आर्योका सदाचार विश्वकी उच्च-से-उच्च सेवाके भाव उत्पन्न करता है। लोक-व्यवहारमे स्वामी दयानन्दजीकी सदाचारकी शिक्षाएँ बडे महत्त्वकी हैं—

जनसाधारणके प्रति—हम दूसरोंकी सेवा इस भावसे न करे कि बदलेमे पारितोषिक मिलेगा: अपित निष्कामभाव-से सेवा करें। किसीसे भदी हँसी-दिल्लगी न करें और न किसीको अपशब्द कहकर जी दुखाएँ । काच, पत्थर, ईंट, कॉंटा, केलेका छिलका आदि पदार्थ जो दूसरोंको हानि पहुँ चानेवाले हैं, इनमेसे कोई भी पदार्थ मार्गमें देखें तो उसे खयं हटा दें अथवा किसीसे हटवा दें। यदि कोई मार्ग भूल जाय तो अपनी हानिकी परवा न कर उसे सही मार्ग वता दे। किसी भी मत अथवा धर्मके प्रवर्तकोका नाम आदरसे छे । उनपर आक्षेप न करके धार्मिक एवं राजनेतिक बाद-विवादोमे नम्रता, प्रेम और सदाचारसे काम लें, अपमान किसीका न करे। किसीकी खोयी हुई वस्तु मिल जाय तो उसका पता लगाकर वहाँ पहुँचा दे अथवा ऐसे स्थानपर जमा कर दें, जहाँसे वस्तुके खामीको वह मिल जाय। पारस्परिक झगडोको धर्मानुसार खयं तय करें और यदि दो व्यक्ति झगड़ते हों तो उन्हे भड़काएँ नहीं, अपित उनमे मेल करानेका यत्न करे । पापसे घृणा करें, पापीसे नहीं । उसके साथ प्रेम व सहानुभूति दरसाये । पड़ोसी, मित्र या अपने सम्बन्धीके यहाँ मृत्य हो जाय तो उसके शोकमे सम्मिलित होकर यथासम्भव उसे धेर्य प्रदान कराइये। जहाँ दोसे अधिक व्यक्ति वाते करते हो, वहाँ मत जाइये; हो सकता है, वे गुप्त मन्त्रणा करते हो और आपका वहाँ आना वे पसंद न करे । किसीके पीछे निन्दा न करें । प्रत्येक व्यक्तिमे कोई-न-कोई गुण अवस्य होता है, उस व्यक्तिके गुणोंकी ही चर्चा करनी चाहिये । हॉ, यदि अपना मित्र अथवा आत्मीय

जन हो तो उसके दोपोंको प्रेमपूर्वक दूर करनेका यल करें। जहाँतक हो सके, अपनेसे बड़ोंकी ओर पीठ करके न बैठें और न चलें। दूसरे व्यक्तिकी वात जवतक समाप्त न हो, बीचमे न बोलें। यदि भूलसे बोल जायँ तो उससे क्षमा मॉग लें। वातचीतका सिलसिला लम्बा न बढ़ाकर सुननेवालेको भी बात करनेका अवसर देना चाहिये; अन्यथा सुननेवाला आपकी बातसे ऊव जायगा। कथा-त्र्याख्यानमे बीचमे न उठें। यदि उठना आवश्यक हो तो प्रसङ्गकी समाप्तिपर उठें, अन्यथा कथा-बाचकका अपमान समझा जाता है। बिना आवश्यकताके किसीसे उसका वेतन, आय वा जाति न पूछे।

स्त्री-सम्बन्धी सदाचारकी वार्ते--परायी श्रीसे यदि कोई वात करनी हो तो नीचेकी ओर दृष्टि करके वात करे । क्षियोंको छूना, उनसे हँस-हॅस-कर बाते करना, दिल्लगी करना असभ्यता है और सदाचारके विरुद्ध आचरण है। किसी स्त्रीको माला पहनानी हो तो उसके हाथमे दे दीजिये, वह स्वयं पहन लेगी । यही वाते खियोको भी पुरुपोके प्रति ध्यानमे रखनी चाहिये । किसी भी असहाय स्त्रीपर कोई संकट आ जाय या उसे कोई असुविधा हो तो नि:स्वार्थ-भावसे उसकी सहायता करें। आयु, विद्या एवं योग्यताके अनुसार स्त्रियोमे माता, पुत्री और वहिनका भाव जाप्रत् करो और उनका सम्मान कीजिये । किसीके घर जहाँ स्त्रियाँ रहती हों, वहाँ विना सूचना दिये कभी न जाइये और जहाँ स्त्रियाँ नहाती हों, वहाँ भी मत जाइये । घर अपना हो या पराया, जिस कमरेमें कोई स्त्री अकेली बैठी, सोयी या वस्त्र पहनती हो, परदेकी शक्लमें हो तो उस कमरेमे सहसा प्रवेश न करें। आवाज देकर या खॉसकर अपने आनेकी सूचना दें।

इस प्रकार लोक-न्यवहारमे मर्यादा और शिष्टाचारकी रक्षा करना-—आर्यसमाजके सदाचार-सिद्धान्तोर्मे परिगृहीत है।

# सिख-धर्म और सदाचार

( लेखक—प्रो॰ श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम्॰ ए॰ )

सदाचारका अर्थ है--ग्रुभ आचार । सदाचारका सम्बन्ध मनुष्यके कर्मके साथ माना जाता है। भापा-विज्ञानके अनुसार सदाचार शब्द जो अंग्रेजी शब्द एथिक्स ( Ethics ) का पर्याय है, यूनानी भाषाके एथेस् (Ethes) शब्दसे विकसित माना जाता है। सिख-सदाचार-का सम्बन्ध गुरुओंद्वारा दी गयी शिक्षामें अच्छाईसे हैं। सिख-सदाचारका भाव मानवीय व्यवहारसे सम्बद्ध है, जो गुरुप्रन्थ साहिव, दसम प्रन्थसाहिव और रहितनामामे अङ्कित है । गुरुनानकजी कहते है कि सत्य सबसे श्रेष्ठ है, परंत सत्यमे भी ऊँचा आचार है--- 'सच्चो उरे समझो ऊपर सच्च आचार'॥ (गुरुग्र० सा० पृ० ६२) इसिलये गुरुनानकदेवजी कहते हैं कि हृदयमे सत्यको धारण करना ही मानवका परम धर्म तथा कर्तव्य है, अन्य पूजा-अर्चना सब दिखात्रा तथा सावारण बाह्य साधन है---'हृदय सच इहः करनी है साहु, हरि सब दिखावा पूजा खुआर (—गुरुग्र० सा० पृ० १४२९)।

किसी धर्मकी परख उसमें निर्दिष्ट हुए आचारसे ही सम्भव है। आस्मिक जीवनका सामाजिक एवं सांसारिक पक्ष मनुष्यके आचरणसे ही जाँचा जा सकता है। गुरुनानकने सिखके आचरणमें निम्नाङ्कित गुण आवश्यक माने हैं—(१) सत्य, संतोप, विचार, (२) दया, धर्म, दान, (३) लगन, सत्रर, संयम, (४) क्षमा, निर्धनता, सेवा, (५) प्रेम, ज्ञान और कर्म करना। सच तो यह है कि सिख-सदाचारमे गुरु गोविन्दिसंहजीने 'मानसकी जाति सव एके पहिचानानो' का संदेश दिया है। गुरु अझददेवने सदाचारके लिये 'इस में साँम्भी वाल सदायन'का उपदेश गुरुप्रन्थ साहिवके आसा जीवारमें दिया है। इतना ही नहीं, सिख-धर्ममें सदाचारी जीवन व्यतीत करनेके लिये स्नी-पुरुपको

समान दर्जा दिया गयां है। गुरुनानकदेवने स्पष्टक्ष्पसे कहा है कि सदाचारी जीवनके तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं—नाम जपना, किरत करनी तथा बंड छक्तना। इस प्रकार जहाँ योगियोका सदाचारी जीवन निराशावादी प्रतीत होता है, वहाँ सिखधर्मका सदाचारी जीवन आशावादी दीखता है। इसीलिये तो गुरुनानकदेवजीने गुरुप्रन्थ साहिवमें डंकेकी चोट कहा है—

चंगि आइआं ब्रुरी आइआं वाजं धरम हदूरि। करनी आपे आपनी के नेड़े के दूर॥ (—जपुजी गु० ग्रं० सा०)

गुरु गोविन्दिसहिने यहाँतक कहा है—
'देहि शिवा वर मोहिए हैं, ग्रुभ कर्मन ते कवहू न टरों'
शुभ कर्मनसे इनका मतलव सदाचार ही हैं । प्रतिदिन
सिख-समाजमें जो प्रार्थना होती है, उसके अन्तमें
कहा जाता है—'नानक नाम चड़की कला, तेरेमाने सरवत
का भला' अर्थात् सिख-सदाचारमें सवकी भलाईकी
कामना निहित है । गुरुप्रन्थ साहिवमें भक्त कवीरजीने
सदाचारी जीवनके लिये समन्वयवाद और समानताकी
ओर संकेत किया है—

आर सकत किया हं— अवल अल्ला न्र उपाया, कृहरत के सम वंदे। एक न्र ते रूप जग उपजया, कौन मले को मंदे॥ गुरुनानकदेवजीने स्पष्टरूपसे गुरुप्रन्थ साहिवमें कहा है कि सदाचारका आधार अच्छा धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। परमात्माके ऊपर विश्वास मनुष्यको बुरा काम करनेसे रोकता है। काम, क्रोध, मोह, छोभ, अहंकार आदिपर काबू करनेपर ही मनुष्य ऊँचा उठकर सदाचारी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिये तो 'गुरुप्रन्थ' साहिवमे पञ्चम गुरु अर्जुनदेवने कहा है— काम क्रोध लोभ मोह मिटाये, छुटके दुरमित अपनी यारी ॥ होई निभानी सेव कमाविह त होविह प्रीतम सन पिआरी॥

सिखधर्ममें निजी जीवनको सुधारनेपर काफी वल दिया गया है। सदाचारी सिखके लिये पाठ करना और संगतमे जाना दोनों आवश्यक है। संगत और पंगतका ध्यान रखना सदाचारी जीवनके लिये अत्यन्त ही जरूरी है। जुल्मके विरुद्ध लड़ना भी सदाचारका एक अङ्ग है। गुरु गोविन्दसिंहने स्पष्टरूपसे कहा है कि जब शान्तिके सारे साधन असफल हो जायँ तो तलवार पकड़ना जायज है—

चूँकार अज हमा ही लते दर गुजरत। हलाल असत बुरदन व समसीर दस्त॥ (दशम ग्रन्थ) गुरु अर्जुनदेवने तो सदाचारके लिये समानताको अत्यन्त आवश्यक माना है। इसीलिये तो वे गुरु-ग्रन्थ साहिवमें कहते हैं— (एक पिता एकम के हम वारिक व)

सिखधर्ममे संसारको झूठा समझकर उसको तिलाझिल देनेकी वात नहीं है, विल्क इस असार संसारमे रहते हुए सदाचारके सिपाहीके रूपमे जीवन व्यतीत करनेका संदेश है। इतना ही नहीं, सिखमतमे धर्म और सदाचार एक दूसरेके पूरक है। धर्मके विना सदाचार असम्भव है तथा सदाचारके विना धर्म निर्जीव है। सिख-धर्ममे सदाचारकी यही सबसे विलक्षणता है कि सभी सिख गुरु खयं जीवन-भर सदाचारी वने रहे तथा उन्होंने दूसरोको भी सदाचारी वननेकी प्रेरणा दी। इस प्रकार सिखधर्ममें सदाचारका स्थान सर्वीपरि माना गया है।

- statee

### पारसीधर्ममें सदाचार

( लेखिका-श्रीमती खुरशेदवान् जाल )

पैगम्बर अपना ऊँचा-से-ऊँचा आदर्श छोड़कर हमारे-जैसे अज्ञानियोको धर्मका प्रकाश प्रदान करते है और अपना कार्य पूर्ण होनेपर भगवान्के धाममें चले जाते हैं। इसके पश्चात् जो कुछ भी कर्तव्य करना शेप रह जाता है, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता है। उनके उपवेशोंका पालन करना और आचरणमे लाना हमारा कर्तव्य है। धर्म चाहे जितना उत्तम हो, यदि वह केवल शास्त्र एवं पुस्तकोंमे ही लिखा रहे और हमारे दैनिक-त्यवहारसे अलग ही- रहे तो उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता—चाहे उसका सिझान्त-पक्ष कितना भी उत्तम एवं पित्रत्र हो। सदा वारयुक्त जीवनमे ही सद्वर्म या अच्छे प्रकारके धर्म या दीनकी परीक्षा होती

है। किंतु हम बहुत धर्मी या सत्कर्मी है—ऐसा दिखानेके लिये ही यदि हम विशेष प्रकारके बस्न पहनते हैं अथवा माला जपते हैं तो इस बाहरी आचरणमात्रसे हम भगवान्को धोखा नहीं दे सकते। सच्चे धार्मिक व्यक्ति तो नित्यप्रति धर्मके सिद्धान्तानुसार अपने निश्ळल आचरणसे ही भगवान्को अपने वशमे करते हैं।

जरथोस्त्री (पारसी\*) धर्मके अनुसार अपने विचार, वाणी एवं क्रियामे धर्मका प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रकट होता रहना चाहिये । इस जीवनकी सफलता सदाचारमें ही है । शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, परंतु यदि हम उनके अनुसार नहीं चलते तो असदाचारी या अधर्मी ही कहे जायेंगे । इस कारण हमारे श्रद्धेय

छ पारसीवर्मके इस लेखमें 'खुदा,' 'अशोई,' हुमत आदि अनेक पारसी भापाके रुढ़ गव्द भी हैं; जिन्हें बदलना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वे सास्कृतिक शब्द हैं।

पैगम्बर अशो स्पीतमान जरशुस्त्र साहबने हमारे दैनिक-जीवनमें पालनीय कुछ विशेष आचार बतलाये हैं। जब हम उनके अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी सच्चे जरथोखी (पारसी) कहलायँगे।

(१) हमारा धर्म मलाई सिखाता है; अर्थात् हमें अपनी ओरसे सबके साथ मलाईका ही व्यवहार करना चाहिये। किसीकी थोड़ी भी हानि न हो, सबके साथ नेकीका व्यवहार करें तभी सच्चे जरथोस्त्री कहलायँगे। यदि आप मले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जिसमें किसीकी हानि हो ऐसी कोई क्रिया न करें, किसीकी हानि न हो, ऐसी ही इच्छा करे। 'भलाईका मार्ग ही खुदा (भगवान्)का मार्ग हैं'। वे जैसे खयं सबका कल्याण चाहते हैं तथा करते है, उसी प्रकार हमें भी परोपकारी, परमार्थी एवं भला बनना चाहिये। हमारा धर्म—हमत, हुबल, हुबरस्त यानी नेक विचार, नेक वचन और नेक कर्म ('Good thoughts, good words and good deeds') पर आधारित है। हमारा धर्म सबकी भलाई करनेके लिये बना है। इसलिये इसके अनुसार हमें सबके साथ भलाई और अच्छाईका व्यवहार करना चाहिये।

(२) पारसीधर्मका दूसरा सद्गुण एकता सौहार्द (प्रेम) है। हमारे विचारोंमे मतमेद मले हो, फिर भी झगडा-झंझटसे दूर रहकर सबके साथ हिल-मिलकर रहना तथा प्रेम रखना प्रत्येक जरथोस्त्रीका मुख्य कर्तव्य है। झगड़ा-झंझट दूर करके दोनों पक्षोंको मित्र बनाने-की गरिमा वास्तविक है। यदि दोनोंके मनमे थोड़ी भी समता हो तो अपने सामनेवाले व्यक्तिको समझानेका प्रयत्न हृदयसे करना चाहिये। ऐसा करनेसे भाई-बन्दी, दोस्ती, प्रेम बढेगा, विरोध दूर होगा और जगत्मे शान्ति फैल जायगी। हमारी पारसी जाति भारतमे आनेके बाद आजतक प्रत्येक जातिके साथ माईचारा स्थापित कर प्रेमके साथ रहती आयी है और सदा रहेगी। जब हम ईरानसे भारतकी पवित्र भूमिपर आये, तब गुजरातके राजा यादवराय राणाने हमें प्रेमसे रहनेका जो बचन दिया था—जिसका हमने आजतक बराबर पालन किया है । भारत हमारी मातृभूमि है और इस भारत माताके लिये हम पारसी सदा अपना कर्तत्र्य पूरा करते रहे हैं और करते रहेंगे । हमारे धर्मका उच्च सिद्धान्त यह है कि जिस देशमें तुम रहो, उस देशका सम्मान करो और आवश्यकता पड़नेपर उसके लिये अपने प्राणोंको भी अर्पित कर दो ।

(३) तीसरा सद्गुण सहनशील वनना है; अर्थात् किसीको जवरदस्ती अपना ही मत सत्य माननेका दुराप्रह नहीं करना चाहिये। धर्म समझानेके लिये भी बल-प्रयोग या धमकी व्यर्थ है।

( ४ ) पारसीधर्मका चौथा सद्गुण खार्थत्याग है। जीवनमें दूसरोंके सुखका विचार पहले करना चाहिये 🧎 और केवल अपना ही भला करनेका तुच्छ विचार त्याग देना चाहिये । भगवान्ने हमें जो कुछ धन, बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान किया है, उसका उपयोग हमें संसारके कल्याणके लिये करना चाहिये: क्योंकि ऐसा करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिका कर्तव्य है। पूजा रागभोग देकर जो कोई सुख चाहे, भगवान् उसे सुख देगे---ऐसा हमारे धर्मका नियम है। जैसे भगवान् अपनी अहैतुकी दयासे संसारकी भलाई करते रहते हैं (बदला लेनेकी या यशकी आशा ही नहीं करते ), उसी प्रकार मनुष्य व्यवहार करे तो वह भगवान्का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह सच्चा वन्दा कहा जाता है—'उरता अहभाय उरत कमाये चीत', अर्थात् सुख वह है, जिससे दूसरोको सुख हो'---यह क्लोक हम पारसी प्रतिदिन अपनी प्रार्थनामे पढते हैं I

(५) अशोईके (नेकी-रीति-सदाचारके) विशाल सद्गुण पालनेके लिये होते है। इनमे खच्छता, समता, समाधान समाविष्ट हैं। शरीर खच्छ रहे, खुराक, कपड़ा, हवा, गृह आदि भी उसी प्रकार पवित्र रक्कें जायँ। उसी प्रकार अन्तः करणके गुण (प्रेम-दया) भी जागृत रहें तथा मनके विचार भी ठीक रखे जायँ। इससे अन्तः करणकी शुद्धि होती है। अशोईमे इसके अनुकूल प्रयत्न निहित हैं। परवरिदगार खयं अशोईके नियम संसारको अच्छे मार्गपर चलाकर निभाते हैं। इससे जहाँ हमे गंदगी, ठगाई, दुराचारकी अधिकता लगे, वहाँ समिझिये कि हमारे धर्मका आवश्यक फरमान टूट रहा है।

(६) हम जरथोस्त्री (पारसी) अहुरमज्द (परमेश्वर) की ओरसे प्राप्त हुई प्रत्येक परिस्थिति- के लिये उनका आभार मानते हैं और इसी मान्यताके कारण उस मालिकको नामका जन-कल्याणके लिये प्रचलित करना अपना कर्तव्य मानते हैं। बंदगीका सच्चा अर्थ खिदमत (सेवा) है। उस दयाछु जगत्पितासे थोड़ी सहायता करना हम सीख लें तो हम सच्चे सेवक कहे जा सकते हैं। भगवान् सबका निर्वाह करते हैं। वे जीवोंकी भूल और दोपकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते और हमारी सब आवश्यकताएँ पूरी करते हैं; अतः हमें भी उनकी सेवाके नामपर कुछ दान एवं परमार्थका काम करना चाहिये। जो मनुष्य गरीब एवं लाचार व्यक्तियों- की सहायता करता है, वह परमेश्वरको एक बादशाहके रूपमें सम्मान देता है।

(७) सुख आये या दु:ख—चाहे जैसी कठिन परिस्थितिमे भी परमात्माके न्यायके सामने चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परमेश्वरपर विश्वास रिखये, वे जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारी मलाई है, ऐसा विश्वासकर भगवान् हमे जैसे रखे, वैसे ही रहे। किसी परिस्थितिमें भी हमें परमेश्वरके फरमानको दु:खरूप नहीं समझना चाहिये। कभी-कभी दु:ख पड़नेपर भी हमें बहुत कुछ सीखनेको मिलता है। कटु अनुभवके पश्चात् ही बुद्धिमानी प्रकट होती है। संकटके सामने लड़नेसे मनोवल बढ़ता है।

पैगम्बर जरथुस्त्रको अपना पथप्रदर्शक मानकर उनकी आज्ञाका पालन करना प्रत्येक पारसीका कर्तव्य है। उनके संदेशको सत्य मानकर उनके वताये हुए मार्गपर चलें तो हमारा कल्याण होगा। जो कोई धर्मके फरमान-पर नहीं चलता, वह भाग्यहीन है। कारण कि वह स्वयंके जीवनको व्यर्थ नष्ट करता है और ईश्वरकी ओरसे वह गुणहीन और नालायक सिद्ध होता है। इससे उसकी आत्मोन्नति रुकती है।

नेकी (भलाई)के भंडार (सदाचार) तो परलोक मे लेजा सकते हैं, पर धन-दौलत वहाँ नहीं लेजा सकते। हम खाली हाथ आये है और हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हम अशोई (सदाचार) से ही खुदाको प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मन ठीक से धर्मके मार्गपर चलता है, वही सचा भाग्यवान् है। इसलिये खुदासे प्रार्थना करनी है कि 'ऐ परवरदिगार! तु हमे पवित्र कर, सटाचारी वना—यही सद्गुण हमें खर्गमें काम आयँगे।'

#### दानशीलता

-----

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह वटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये हैं। हमलोगोंको एक जगह एड़े तालायके जलकी तरह न वनकर पहती नदी वनना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धन, शान, यल अथवा धम आदि कभी घटते नहीं, उल्टे वढ़ते ही हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है। ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति वढ़ती है, त्यों-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होनी चाहिये।

# महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा

एशियाके पश्चिमी भागमें फिलिस्तीन (Palestine) नामका देश है। महात्मा ईसामसीहका जन्म इसी देशमें हुआ था, यहीं उन्होने अपना जीवन विताया और यहीं अपना भौतिक शरीर छोड़ा। इनका जन्म विक्रमसं० ५७में हुआ था। ईस्त्री सन्का प्रारम्भ इन्हींके जन्मके समयसे माना जाता है \*। इनकी माता कुमारी मरियम ( Virgin Mary ) थीं । मरियमका अर्थ है-'महान्' । इनकी सगाई जोजेफ (Joseph) नामके बढ़ईसे हुई थी, जो राजा डेविडके वंशमें थे। जव ईसा बारह वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें जैरूसेलेम (Jerusalem) लेगये। वहाँसे लौटते समय ये रास्तेमें गायव हो गये । इनके माता-पिता इनकी खोजमें जेरूसेलेम वापस चले आये और वहत खोज करने-पर ये वहोंके मन्दिरमें (धर्म-) कानूनके बड़े-बडे पण्डितोंसे वाद-विवाद करते हुए मिले, जिससे लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर ये अपने माता-पिताके साथ वापस नजारेय चले आये। इनके बालकपनका और कोई वृत्तान्त इतिहासमें नहीं मिलता ।

इनकी प्रारम्भसे ही भगवान्में वडी भक्ति थी और ये अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हींकी इच्छाका अनुसरण करनेकी चेष्टा करते थे। इन्हें अपने गुद्ध अन्तः करणमें भगवान्की इच्छाका स्पष्ट अनुभव होता था। कहा जाता है कि प्रकृतिके प्रत्येक खेलमें, जीवनके प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक विचारमें भगवान्की वाणी इन्हे स्पष्ट सुनायी देती थी। ये अपने अन्तस्तलमें, सूर्यकी रिश्मयों और नक्षत्रोंके प्रकाशमें—सर्वत्र अपने परमिता परमात्माकी झाँकी लेते रहते थे। जन-समुदायमें अथवा एकान्तमें, हर समय ये भगवान्का ही चिन्तन किया करते थे। ईश्वरमें उनकी तल्लीनता अद्वितीय थी। तीस वर्षकी अवस्थासे तेंतीस वर्षकी अवस्थातक, अपनी मृत्युकी अवधितक, ईमाने धर्म-प्रचारका कार्य किया। इनके प्रधान उपदेश—'The Sermon on the Mount...'—पहाड़ीपर उपदेशके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके उपदेशोंमें सदाचारके मुख्य तत्व विद्यमान हैं। संक्षेपमें उनमेंसे कुछ नीचे दिये जा रहे हैं—

(१) जिनके अन्दर हैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा। (२) जो आर्तभावसे रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान्की ओरसे आस्त्रासन मिलेगा। (३) विनयी पुरुप धन्य हैं; क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। (१) जिन्हें धर्माचरणकी तीव्र अभिलापा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी। (५) द्यालु पुरुप धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्की दयाको प्राप्त कर सकेंगे। (६) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईस्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा। (७) शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्के पुत्र कहे जायँगे। (८) धर्मपर दृढ रहनेके कारण जिन्हें कप्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्के पुत्र कहे जायँगे। (८) धर्मपर दृढ रहनेके कारण जिन्हें कप्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्को साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

ईसाके जीवनमें कई चमत्कार भी दिख्लायी पड़े; किंतु वे उनकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने कुछ भी न थे। उन्होंने कई अन्धों, लॅगड़ों, वहरों, कोडियों तथा लक्तवेसे पीडित रोगियोंका कष्ट दूर किया, मुदोंको जिलाया, अन्धड़-त्र्फानोंको शान्त किया, कुछ ही पत्तोंसे हजारों मनुष्योको भोजन कराया और इसी प्रकारके और भी कई आश्चर्यजनक कर्म

<sup>\*</sup> A. D. ( Anno Domini ) in the year of our Lord.

किये, पर सबसे बड़ी चमत्कृति उनकी धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता थी।

ईसामसीहने विनय, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणोंका बहुत प्रचार किया। वे कहा करते थे कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गालपर थपड़ मारे तो तुम अपना वायाँ गाल भी उसके सामने कर दो । यदि कोई तुम्हें किसी प्रकारका अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे अपना लवादा भी दे दो। अपने शत्रुओंसे प्रेम करो, अपनेसे घृणा करनेवालेका उपकार करो और अपनेको सतानेवालोंके कल्याणके लिये भगवान्से प्रार्थना करो। दूसरोंकी आलोचना न करो, जिससे तुम भी आळोचनासे वच सको। दूसरोंके अपराधोंको क्षमा कर दो, भगवान भी तुम्हारे अपराधोंको क्षमा कर देगे। अपने दयाल पिताकी भॉति तुम भी दयालु वन जाओ । किसीसे कुछ लेनेकी अपेक्षा देना अधिक कल्याणकारक है । अभिमानीका पतन होता है और अपनेको छोटा माननेवालेकी उन्नति होती है। किसीको कटू शब्द न कहो। अपकारीसे बदला लेना उचित नहीं । व्याज कमाना अत्यन्त निन्दनीय कर्म है । अपने पिता परमात्माके समान समदर्शी बनो । भगवान साधु और असाधु दोनोंको ही समानरूपसे सूर्यकी गर्मी पहुँचाते हैं । यदि तुम प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम करते हो तो इसमे तुम्हारी क्या वड़ाई है ! बुरा विचार मनमे लाना भी पाप है। वाहरकी सफाईकी अपेक्षा भीतरकी सफाई कहाँ अधिक मूल्यवान् है। -

प्रार्थनामे आडम्बर विल्कुल नहीं होना चाहिये। गरीवोंके थोडे-से दानका वडे आदिमयोके वड़े दानकी अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है।

महात्मा ईसाका चित्र आदर्श था । उनके चेहरेपर कभी किसीने वल पड़ते नहीं देखा । उन्होंने अपनी वाणीसे कभी किसीके प्रति घृणा प्रकट नहीं की । वे दूसरोंके दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित करना ही उनके जीवनका एकमात्र त्रत था । उन्हें दीन अति प्यारे थे । उनका जीवन त्यागमय था । वे आत्माके सामने जगत्को तुच्छ समझते थे । वे विधि (कार्य)की अपेक्षा हृदयके भावको प्रधानता देते थे । वे कहते थे कि ईश्वर हमसे वहुत दूर सातवें आसमानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति समीप, हमारे हृदयमें स्थित हैं । गीताने भी यही कहा है—

#### 'ईइवरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्टति।'

इनके उपदेशोसे यहूदीलोग वर्ड नाराज हुए । इनपर कई अभियोग लगाये गये और फिलिस्तीनके गवर्नरसे कह-कर इन्हें सूलीपर चढ़वाया गया । सूलीपर चढ़ते समय उन्होने भगवान्से प्रार्थना की—'प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा करें, ये वेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और अन्तमें 'हे पिता ! यह आत्मा तुम्हारे अपण है'—यह कहकर उन्होंने अपने प्राणत्याग दिये । ईसाईधर्मके अनुसार वे पुनः जीवित हुए माने जाते हैं । उनका पाञ्चभौतिक शरीर नहीं रहा, पर उनका आध्यात्मिक सदाचार सदैव ज्योति विकीर्ण करता रहेगा ।

#### सेवा और परोपकार

जो निराधार और नीचसे नीच मनुष्यकी सेवा करता है, वह प्रभुकी ही सेवा करता है। जो किसीको दुःखमें देखकर उसपर दया नहीं करता, वह मालिकके कोपका पात्र होता है।

जो पासमें धन रहनेपर भी अपने भाइयोंकी दीन अवस्थापर तरस नहीं खाता और हनकी सहायता नहीं करता, उसके हृदयमें ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश कैसे हो सकता है। — महात्मा ईसा

## इस्लाम-धर्ममें सदाचार

( प्रेपक-श्रीवदरुद्दीन राणपुरी दादा )

हंजरत मुहम्मद साहेत्र अपने हदीसमें सदाचारके लिये फरमाते हैं---'दयालु पुरुपका सर्वोत्तम कार्य यह है कि वह लोगोंकी बुराइयाँ और कमियो जाननेपर भी उन्हें प्रकट नहीं करता, गुप्त रखता है।' सत्य ही धर्मकी पोशाक है। जिस दिन मनुष्य कोई र्गुनाह (अपराध) न करे, वह ईदका दिन है। सदाचार सव नीतियोंका सरदार है। अपने पापोंके सिवा अन्य किसीसे भी डरना नहीं चाहिये। ऐ लोगो! तुम ख़ुदा ( ईश्वर ) के मार्गपर चलो। जो धन परोपकार-में खर्च किया गया, वह तुम्हारा है । शेप सब दूसरोंका है। सतर ( घैर्य ) जैसी कोई अच्छी चीज नहीं। अमल (व्यवहार-अनुभव ) विना आलीम (उपदेशक ) फ्रल विना वृक्ष जैसा है । जो इन्सान अपने दोप देखता है, वह दूसरोंके दोप देखना जानता ही नहीं । जब बदला लेनेकी राक्ति हो, तब क्षमा करना और जब बदला लेनेकी राक्ति न हो, तत्र सहनशीलता रखना—ये दोनों क्रोध-को नप्र करते हैं। जो तुम्हारे दोप हूँ इता है, वही तुम्हारी भूले सुवारता है । ( अतः उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिये । ) जिसने खुदाको जान लिया उसे ब्रह्मज्ञान ✓ प्राप्त हो गया । संतोप ही सबसे बड़ा खजाना है । ।

निन्दा करनेवाला और सुननेवाला—ये टोनों समान हैं। पेट और उपस्थको हरामकी जगहसे वचाओ। (इन्होंके कारण हरामी होती है।) जिसने तुम्हारी दुराई की हो उसके साथ भी नेकी (मलाई) करो। (जो तोकों कॉटा इवें, ताहि बोय तू फूल।) वहीं मनुष्य श्रेष्ठ है, जो अपनी संतस्त भोगेच्छाओका त्याग करे, क्रोधको रोके और भगवान्का स्मरण करे। मृत्युको मूल जानेसे

अन्तः करण मिलन हो जाता है। सब इच्छाओंका नाश करना ही सर्वोत्तम श्रीमन्ताई है। जो मनुष्य लम्बी-लम्बी आशाएँ वाँधता है, वह सदा दुःगी रहता है। जिस जीवित मनुष्यसे किसीको लाभ न हो वह मृतक-सगान है। सदाचारका परिणाम अच्छा होता है और दुराचारका बुरा।

तुम पोशाकसे अपनेको रूपवान् सपझते हो, परंत सचा पोशाक सदाचार है । सटाचारी और पवित्र मनुष्य ही सुखी रहता है। तुम किसीके साथ भलाई करते हो तो उसे गुप्त रक्खो और दूसरा तुम्हारेसाय भलाई करे तो उसका प्रचार करो। श्रष्ट बुद्धिमान् मनुप्य वही है, जो सदाचारका सेवन करता है और दुराचारसे दूर रहता है। एकान्तमें भी दुराचारसे बचते रहो, कारण कि उस समय भी तुम्हारा अन्तरात्मा साक्षी है। दुराचारीका सङ्ग करना युरी-से-युरी वात है। निर्धन व्यक्ति ईश्वरके मार्गमें एक पैसा खर्च करे, वह धनी व्यक्तिके रुपयेसे भी बहुत अधिक है। क्रोध हृद्यकी एक आग है, प्रथम यह हमें खयं जलाती है, तत्पश्चात् दूसरोंको । लोभ मनुष्यको नीची-से-नीची पहुँचाता है । सची बादशाही तो संतोपमें है । शान्तिसे जीवन व्यतीत करनेवालेको अपनी आनश्यकताएँ कम करनी चाहिये । दुराचारसे दूर रहो, कारण कि दुराचारसे दुःखी होना पड़ता है। जहाँतक वने, दूसरोंकी भलाई करो, क्योंकि भलाई करनेवालेका अन्तमें भला ही होगा। जब अल्लाह किसी वन्देको चाहते हैं, तव उसका बोलना, खाना और नींद लेना प्रायः कम कर देते हैं। सदाचार सभी पापोंसे रक्षा करता है । अतः सदाचारी वनो ।

#### संयम सदाचारका बल

वरुणानदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरमे एक ब्राह्मण रहता था । वह वड़ा सदाचारी तथा अतिथिवत्सल था । रमणीय वनो एवं उद्यानोंको देखनेकी उसकी वड़ी इच्छा थी । एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि आया, जो मणि-मन्त्रादि विद्याओंका ज्ञाता था। जिनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारो योजन चला जाता था । ब्राह्मणने उस सिद्ध-अतिथिका वड़ा सत्कार किया । वातचीतके प्रसङ्गमें सिद्धने अनेकों वन, पर्वत, नगर, राष्ट्र, नद, नदियों एवं तीर्थोकी चर्चा चलायी। यह सनकर ब्राह्मणको वडा विस्मय हुआ । उसने कहा कि इस पृथ्वीको देखनेकी मेरी भी वड़ी इच्छा है । यह सुनकर उदारचरित आगन्तुक सिद्धने उसे पैरमें लगानेके लिये एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वतको देखने चला । उसने सोचा था कि सिद्धके कथनानुसार मै आघे दिनमें एक हजार योजन चला जाऊँगा तथा शेप आधे दिनमें पुनः लौट आऊँगा ।

अस्तु, वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और वहाँकी पर्वतीय भूमिपर पैदल ही विचरना ग्रुरू किया। वर्फपर चलनेके कारण उसके पैरोमें लगा हुआ दिव्य लेप धुल गया। इससे उसकी तीव्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वह इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर शिखरोंका अवलोकन करने लगा। वह स्थान सिद्ध, गन्धर्व, किन्नरोका आवास था। उनके विहारस्थल होनेसे उसकी रमणीयता बहुत वढ गयी थी। वहाँके मनोहर शिखरोंके देखनेसे उसके शरीरमे आनन्दसे रोमाख्न हो आया।

कुछ देर बाद जब उसका विचार घर छौटनेका हुआ तो उसे पता चला कि उसके पैरोकी गति कुण्टित हो चुकी है। वह सोचने लगा—'अहो! यहाँ वर्फके पानीसे मेरे पैरका लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और मै अपने घरसे हजारों योजनकी दूरीपर हूँ । अव तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्निहोत्रादि नित्यकर्मीका लोप होना चाहता है । यह तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ पहुँचा । इस अवस्थामें किसी तपखी या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे । कदाचित् मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय वतला देते । इसी समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी । वह उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी । उसे सामने देखकर ब्राह्मणने पूछा—'देवि ! मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ । मेरे पैरमे दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके घुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यक्रमोंका लोप होना चाहता है । कोई ऐसा उपाय वतलाओ, जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।'

वरूथिनी बोली—'महाभाग ! यह तो अत्यन्त रमणीय स्थान है। स्वर्ग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं है। इसलिये हम लोग स्वर्गको भी छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मै आपको देखकर कामके वशीभृत हो गयी हूँ। मै आपको सुन्दर वस्त, हार, आभूपण, भोजन, अङ्गरागादि दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे कभी युद्धापा नहीं आयेगा। यह यौवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है।' यों कहते-कहते वह वावली-सी हो गयी और 'मुझपर कृपा कीजिये, कृपा कीजिये'—कहती हुई उसका आलिङ्गन करने लगी।

तब ब्राह्मण बोळा—'अरी ओ दुण्टं! मेरे शरीरको न छू। जो तेरे ही ऐसा हो, बैसे ही किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। में कुछ और भावसे प्रार्थना करता हूँ और त कुछ और ही भावसे पास आती है र मुर्ग्दें! यह सारा संसार धर्ममें प्रतिष्ठित हैं। साय-प्रात:का अग्निहोत्र,

विधिपूर्वक की गयी इच्या ही विश्वको धारण करनेमें समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ लोप होना चाहता है । त् तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय वता, जिससे में शीव्र अपने घर पहुँच जाऊँ ।' इसपर वरुधिनी और गिड़गिड़ाने लगी । उसने कहा—'व्राह्मण! जो आठ आत्मगुण वतलाये गये हैं, उनमे दया ही प्रधान है । आश्चर्य हैं, तुम धर्मपालक वनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो ? कुलनन्दन! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सच मानो, अव तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी। अव तुम कुपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ।'

ब्राह्मणने कहा—'यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें प्रीति हो तो मुझे शीव्र कोई ऐसा उपाय वतलाओ, जिससे मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ।' पर अप्सराने एक न सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा विलापादिसे वह उसे अनुकूल करनेकी चेष्टा करती गयी। ब्राह्मणने अन्तमे कहा—'वरूथिनि! मेरे गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी अमिलापा कदापि न करे। इसल्ये त्र चाहे विलख या सूखकर दुवली हो जा, मैं तो तेरा स्पर्श नहीं कर सकता, न तेरी ओर दृष्टिपात ही कर सकता हूँ।'

यों कहकर उस महाभागने जलका स्पर्श तथा आचमन किया और गाईपत्य अग्निको मन-ही-मन कहा—'भगवन्! आप ही सव कर्मोंकी सिद्धिके कारण हैं। आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करते और अन्नादिकी वृद्धिमें कारण वनते हैं। अन्नसे सम्पूर्ण जगत् जीवन धारण करता है, और किसीसे नहीं। इस तरह आपसे ही जगत्की रक्षा होती है। यदि यह सत्य है तो मै सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ। यदि मेने कभी भी वैदिक कर्मानुष्टानमें कालका परित्याग न किया हो तो आज घर पहुँचकर इवनेके पहले ही सूर्यको देखूँ। यदि मेरे मनमें पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अभिलापा कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय।'

ब्राह्मणके ऐसा कहते ही उनके शरीरमें गार्हपत्य अग्निने प्रवेश किया । फिर तो वह ज्वालाओं के वीचमें प्रकट हुए मूर्तिमान् अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेशको प्रकाशित करने लगा और उस अप्सराके देखते-ही-देखते वह वहाँसे गगनमार्गसे चलता हुआ एक ही क्षणमे घर पहुँच गया । वर पहुँचकर उन ब्राह्मणदेवताने पुनः यथाशास्त्र सब कमोंका अनुष्ठान किया और बड़ी शान्ति एवं धर्म-प्रीतिसे जीवन व्यतीत किया ।

( मार्कण्डेयपुराण, अध्याय ६१ )

#### संतोंका सदाचरण

उदासीन जग सों रहे, जथा मान अपमान।
नारायन ते संत जन, निपुन भावना ध्यान॥
मगन रहें नित भजन में, चळत न चाळ कुचाळ।
नारायन ते जानिये, यह ळाळन के ळाळ॥
परिहत प्रीति उदार चित, विगत दंभ मद रोप।
नारायन दुखमें ळखें, निज कर्मनको दोप॥
संत जगनमें सो सुखी, मैं मेरी को त्याग।
नारायन गोविंद पद, इड़ राखन अनुगग॥

नारायन हरि भक्तकी, प्रथम यही पहचान। अप अमानी है रहें, देत और को मान॥ कपट गाँठि मनमें नहीं, सब सों सरल खुआव। नारायन ता भक्तकी, लगी किनारे नाव॥ तिज्ञ पर औगुन नीर को, लीर गुनन सों प्रीति। हंस संतकी सर्वदा, नारायन यह रीति॥ जिनकोमन हरि पद कमल, निस्ति दिन भ्रमर समान। नारायन तिन सों मिलें, कबूँ न होवे हान॥

### सदाचार ही जीवन है

( लेखक--श्रीरामदासजी महाराज शास्त्री, महामण्डलेश्वर )

मानव-जीवनकी सार्थकता सदाचारपूर्ण वृत्तिमे है । जन्मसे पृत्यत्वा जीवनके कुछ एसे सदाचारयुक्त नियम हैं, जिनके आचरणके विना मनुष्य और पशुमे अन्तर नहीं रह जाता, वे ही सत्पुरुपोद्वारा आचरित आचरण सदाचार हैं। कुस्सित पुरुपोके कर्म कदाचार कहे जाते है। शास्त्रसम्मत, आर्पानुमोदित, लोक-परिपाटीके अनुसार सत्कर्मका आचरण सदाचारी जीवनका लक्षण है, किंतु 'यद्यपि शृद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्'-नियमके अनुसार लोकानुसारी आचरणोंको ही प्राथमिकता देनी पडती है । सदाचार—सामान्य और विशेप, पारमार्थिक एवं व्यावहारिकरूपसे जाना जाता है। सदाचारीको कुछ आवश्यक कर्तत्र्य प्रहण करने होत हैं तो कुछ वर्जित कर्म छोड़ने भी पड़ते है । सटाचार-पालनमे आहारश्रद्धि अत्यन्त आवश्यक है। यदि आहार-शब्दि नहीं रही तो अन्त:करण मलिन होगा। मलिन अन्तः करणमे--- 'सत्त्वशुद्धि' एवं 'ध्रुवाऽनुस्मृति' भी न रहेगी । आहार-व्यवहार, खान-पान और रहन-सहनका प्रभाव मन एव इन्द्रियोपर विशेष पडता है । कहावत हैं \_\_'जैसा स्वाये अज, वैसा होवे मन्न' | अञ्जूद भोजनोका दुष्प्रभाव मनको विकृत कर देता है, विकृत मन इन्द्रियोके साथ मिलकर पतनकी ओर अप्रसर होता है। विपयोक साथ विचरण करती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक इन्द्रिय भी इस पुरुषकी . बुद्धिको भ्रष्ट कर देती है, जैसे जलमे चलनेवाली नावको वायुका एक झोका ही डुवो देता है।

सदाचार अपने-आपमे बडा न्यापक है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति बिना सदाचरणके नहीं टिक सकती, न्यूनाधिकरूपमें सदाचार सर्वत्र विधमान है । जगळी

हैं । आचार, सदाचार, शास्त्राचार, लोकाचार, शिष्टाचार, वाद्याचार, आभ्यन्तरिक आचार, सभ्यता-संस्कृति-प्रायः ये सभी एक स्तरके निश्चित सिद्धान्तमें बंधे हैं। यदि देहधारी जीवके मन, वाणी, शरीर शुद्ध रहेगे तो खभावतः सटाचार भी सुरक्षित रहेगा । अत आन्तरिक एव वाह्यशुद्धि रखना प्रथम अनुष्ठान है । शास्त्र कहते है कि शरीरवारीकी ग्रुद्धिक लिये ज्ञान, तप, अगिन, आहार, मिट्टी, मन, जल, अनुलेपन, वायु, कर्म, सुर्य और समयका शुद्ध होना आवश्यक है-

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्श्वपाञ्जनम्। वायुः कर्मार्ककाली च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ (मनु०५।१०५)

इसी प्रकार शरीरस्य बारह मलस्थानोको भी यथासम्भव शुद्ध रखना सदाचारमें सहायक है। शरीरसे प्रतिक्षण मलका निःसरण होता रहता है। मलोके निष्क्रमणसे ही शरीर अशुद्ध होता है । स्मृतिकारोने मनुष्य-शरीरस्थ बारह मल बताये हैं। ये हैं—चर्बी, बीर्य, रक्त. मजा, मल, मूत्र, नाक-कानकी मैल, नेत्रोंकी मैल और पसीना ( मनु० ५ । १३५ ) । इस मलोके बाहर निकलते समय शरीरके ऊपरी आवरणसे स्पर्श होता है. तभी अञ्चाद्धि या अद्भतकी बीमारी एव गंडगियाँ फैलती है। सदाचारको सुरक्षित रखनेमे उक्त मलोकी सफाई, खच्छता एवं पवित्रता आवश्यक है। इस बाह्य शुद्धिके विना आचारका अनुष्ठान नहीं हो सकता। शरीर, मन, बुद्धि ओर जीवात्माकी शुद्धि होनेगर ही जीवनमें सदाचार उतरता है । शरीरकी शद्धि जलसे. मनकी ग्रुद्धि सत्यसे, आत्माकी ग्रुद्धि विद्या और तपसे जातियोंमें भी उनके अपने कुछ विशेष आचार होते ही ृतथा बुद्धिकी ग्रुद्धि ज्ञानसे होती है (मनु० ५ । १०९) ।

सदाचारसम्पन्न व्यक्तिको ही लक्ष्यकी प्राप्ति होती है । विना सदाचारके अध्याग या परमार्थकी उपलिध नहीं होती है । आचरणहीनको भगवल्प्राप्ति तो दृर्हभ है ही, वह लोकम भी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता । वहां भी गया है—

न किचित् फ्रम्यचित सिध्येत सदाचारं विना यतः। तसादवद्यं सर्वत्र सदाचारं। टापेक्षते॥

सदाचारवा मध्य वडा ज्यापक है । सड्यास्त नजनेसे लेकर स्वर्गकी यात्रातक सदाचारक नियम है । शारीरिक सदाचारोम मल-सह त्यागनेसे लेकर मानिक हाम-दम, यम-नियम और समाधितक पहुँचनेमें भी सदाचार-विधि ही सहायक होती है । परंतु यह देखकर जड़ा खेद होता है कि विश्वको सदाचारकी शिक्षा देनेवाल भारत भी आज स्वयं कदाचारक गर्नमें इवता जा रहा है । प्रस्त उठता है, क्या हम किसी भी तरह सदाचारसम्पन्न वन सकते है र आत्मा, मन, वाणी, शरीर—-सभी असद्-आचरणोंसे प्रस्त है । क्या विदेशी संस्कृतियोंक प्रभावने हमारे उज्जल जन-जीवनको धृमिल नहीं बना दिया है १ क्या खान-पान, रहन-सहन, अध्ययन-अध्यापन, आहार-विहार पश्चिमकी चमक-दाकसे अभिभृत नहीं हो गये हैं र

गतें नहत होटी है, वर है और महत्त्वकी । आज हिश्तित गृहस्थेमि भी शहतान्यवित्रता दिक्ताणी नहीं देती। शीनाल्य, म्नानधा, ग्रमेरिया- सुन्न एया ही ग्रनपा र्वेट गरेंग हैं । एक ही माधनकी नहीं शीचाल्यमें म्सीर्ट-परतया यूगनी है । जो बहिया मानुन वर्नीमें मिश्रित होक्त बनता है वही स्नानका बाद साधन उन गण है। मांनदनोंकी शृहारनामप्रियों रिपस्टिक आदि वितनी रक्तरियत होती है, इसे प्राय: मजी जानते हैं। नतीका प्रवेश शीचालयसे निषतका रसोईबर भीर मखमरी महेत्या पहुँच गया है । व्यान-यान और आदार-विद्वारंग विद्यासितः ही लक्ष्य रह गयी है। मदाचारकी वहाँ कोई चर्चा नहीं है । अलाध आर अपेर पदार्थिक प्रदर्शक होटल, विज्ञाम-ग्रधान नाट्यग्रालाई. मिनेपाचर और भोगप्रधान अन्य मगयोजन असदाचारमे और आगे बढ़ गये हैं । मन एवं इन्हियोकों व्यथित करनेवाल चित्र, गंदे उपन्यास और अमत् पत्र-पत्रिकाएं — र्जेसे सभीने मिलकर एक असटाय सदाचारपर हमला बोल दिया है। अब मात्र भगवान ही सहायव. हैं । अब भारतीय संस्कृतिके चिन्तक और सदाचारके प्रहरियोंको भी चप न बैठकर भदाचारकः प्रचार-प्रसार करना चाहिये। तभी भगवातकी भी सहायता मिलेगी-'तत्र देवः सहायकृत्।'

#### अहिंसाका प्रभाव

नाग महाद्याय दयाकी मूर्ति थे । इनके घरके सामनेसे मछुए यदि मछर्ठा लेकर निकलते तो आप सारी मछलियाँ खरीद लेते और उन्हें ले जाकर तालायमें छोड़ आते । एक दिन इनके वगीचेमें एक सर्प आ गया । स्त्रीते इन्हें पुकारा—'काला साँप ! लाटी ले आओ ।'

नाग महादाय आये किंतु खाळी हाथ। आप बोले—'जंगलका सर्प कहाँ किसीको हानि पहुँचात। है। यह तो मनका सर्प है जो मनुष्यको मारे डालता है।'

इसके पश्चात् आप सर्पसे घोले—'देव ! आपको देखकर लोग टर रहे हैं। कृपा करके आप यहाँसे बाहर पधारें।'

सचमुच वह सर्प नाग महाशयके पीछे-पीछे शाहर गया और जंगलमें निकल गया।

## सदाचार--यत्र, तत्र और मर्वत्र

( लेखक-श्रीहर्षदराय प्राणशक्रजी बधेका )

जव लोग धर्मकं अन्तस्तस्त हार्ड और रहस्यको भूलकर उसके बाह्य कलेकरको ही विशेष महत्त्व देते हैं. तब धर्मकी आत्मा नष्टप्राय हो जाती है। पहला महत्त्वपूर्ण प्रकृत तो यही है कि धर्म है क्या ! श्रीमद्रागवतमें खयं भगवान्ने कहा है कि तप, शौच, दया और सत्य नामके चार परीवाला वृषका रूप धारण करनेवाला धर्म में हूँ—'धर्मोंऽहं वृपरूपधृक' (भाग० ११। १७। ११)। और इसीलिये हमें सत्य, दया. तप और शौचके चार परीवाला सदाचार-खरूप धर्मका ही पालन करना चाहिये। दुराचारी कभी भक्त नहीं कहला सकता और भक्त कभी दुराचारी नहीं हो सकता। धर्मकी उत्पत्ति सत्यसे होती है। दया और दानसे वह बढता है, क्षमामे वह निवास करता है और क्रोधसे उसका नांश होता है—सत्याज्ञायते, दयया दानेन चवर्धते, क्षमायां तिष्ठति, क्रोधान्नस्यति।

मिक्तरूपी पश्लीके दो पंख होते हैं। इन पंखोंके नाम है—जान और वेंराग्य। जान और वेंराग्य। जान और वेंराग्यसे रिहत मिक्त मिक्त नहीं हैं, सिर्फ उसका बाह्य रूप ही है। भगवान्कों केंसा भक्त प्रिय है र तुलसीदासके जब्दोंमें—

मोइ मेवक प्रियतम मम मोई। मम अनुमासन मानै जोई॥ ( मानस ७ । ४२ । २५ )

भगवान्की आज्ञाका पालन करनेवाला ही सचा प्रेमी भक्त है। जैनधर्मकी परिभापामें कहा जाय तो 'आणाप 'धरमो आणारा तवो ,' यह उनका शास्त्रवचन है। भक्ति मुख्यतया आज्ञाके आराधनकी अपेक्षा करती है। आज्ञाका आराधन ही धर्म है, वही तप है। जैनवर्मके आचार्यश्री 'हरिभद्राचार्य'जीने खरचित 'अष्टक'में लिखा है कि भगवान्की आराधनाका श्रेष्ठ मार्ग उनकी आज्ञाका नित्य आराधन ही है। वे कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असङ्गता, तप, सद्गुरु-भिक्त और ज्ञान-रूप सन्पुरुपोसे ही मुमुश्च भगवान्की आरावना कर सकता है । वैदिक धर्मकी सामान्य आज्ञा यही है कि 'प्रशस्तानि सदा कुर्यात् अप्रशस्तानि वर्जयेत्।' जैनधर्म भी कहता है—'पाप कम्म नैव कुरुज्ञा न काहवरुजा,'—पाप कम करना नहीं और दूसरोंसे करवाना नहीं । सदाचारके विषयमें बौद्धधर्मका भी कहना है—

मन्त्र पापस्म अकरण कुसलस्य उपस्यया समिनन पश्चिति अते बुद्धान ज्ञान ।

'किसी प्रकार कर्म करना नहीं, पुण्य कमोंका सम्पादन करना, चित्तको परिशुद्ध रम्बना—यही बुद्धका आदेश है।'

हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है । स्वेच्छाविहारिणी इन्द्रियाँ, न जीता हुआ मन और विपरीन निर्णय करने-वाली बुद्धि ही साधककी वैरी है। निगृहीत और विशुद्ध चित्त ही साधकका परम हितकारी है। भोगोमें भटकने-वाला अपावन चित्त ही सबसे वडा वेरी है। आख कभी खच्छन्द प्रवृत्तिका समर्थन नहीं करता । शास्त्रीय मर्याटासे सीमितः सयत भोगक विषय-वासनाको मर्यादित और कुण्टिन करना विहित है, न कि अपरिमित भोगोद्वारा उसे उत्तेजित करना। अर्थ और कामयुक्त व्यवहारोंको धर्मके अङ्करामे रखना और वृत्तियोंको निप्रहपरायण, विद्युद्ध और प्रभुसम्मुख रग्वना चाहिये । शास्त्रविहित विपयोंमेंसे भी वासना कम करना जिसे विहित भोग संकोच कहते हैं। भक्तश्रेष्ट नारदने भी मुनिके धर्मोसे च्युत होकर और मनोवृत्तियोपर विश्वास करके अम्बरीपपुत्री जयन्तीका हाथ देखा, तब भी वे मर्बट-मुख प्राप्त करके जगत्मे निन्डाके भाजन हुए।

चित्तकी क्षिप्त, मृढ, विक्षिप्त, एकाय और निरुद्ध — ये पाँच अवस्थाएँ हैं। इनमेंसे क्षिप्त, विक्षिप्त और मृढ़-अवस्थामे पारलौकिक कार्य सिद्ध नहीं होता। इस चष्वल चित्तको एकाय और निरुद्ध करनेमें सदाचार इसपाशका कार्य करता है।

कोई अजितेन्द्रिय पुरुप श्रीह्म्योक्त भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। इन्द्रियाँ वडी उन्मत्त होती हैं। इन्हें जीतनेका तरीका सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसासे दूर रहना ही ज्ञानका मुख्य साधन है। इन्द्रियोको सावधानीके साथ काव्यूमें रखनेसे बुद्धिमान् लोग परमपदकी ओर बढते हैं। मनोमय रथपर चढ़कर विषयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमे न रहनेके कारण बीचमे ही मनुष्यको पतनके मार्गमें गिराती हैं। अत पुरुषर्थद्वारा शीघ्र इन्हें वशमे करके मनको समतामें ले जाना चाहिये। योगवासिष्ठमें कहा है—

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः। द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा॥ (२।११।५९)

मोक्षकं द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं-—शम, विचार, संतोप ओर चौथा सत्सङ्ग । इनका मलीभाँति सेवन करनेपर मोक्षराजगृहके द्वार मुमुक्षुओंके प्रवेशके लिये खुलने हैं ।

कानोसे विकारकी बार्ते न धुने, ऑखोसे विकार पैटा करनेवाली वस्तुएँ न देखे. जीभसे विकार पैटा करनेवाली खादकी चीजे न खाये और हाथसे विकारोको बढानेवाली वस्तुएँ न छुए । ऐसा करनेसे मोहाच्छन अविवेक-पिशाचग्रस्त बुद्धि शुद्ध होती हैं । निर्मल सान्तिक बुद्धि ही भगवत्तत्त्वको धारण कर सकती हैं । जिस तरह कच्चे बटमे जल नहीं रह सकता. ठीक उसी तरह अनधिकारीके हृदयमे ज्ञान नहीं ठहर सकता । अविशुद्ध चित्त और सयमहीन अचेताका प्रयत्न सफल नहीं होता । साधनचतुष्टयकी

सम्पन्नताकं बिना बौद्धिकं ज्ञान किसी कामका नहीं। भगवान् शंकराचार्यरचित 'आत्मबोध'नामकं प्रकरण-प्रन्थका प्रथम स्त्रोक यह है—

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् । मुसुक्षुणामपेक्ष्योऽयमात्मवोधो विधीयते ॥

तात्पर्य हैं कि तपके द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं, जो शान्त और वीतराग हैं—ऐसे मुमुक्षुओंक लिये यह आत्मबोधका विधान किया जा रहा है। वे ही आचार्य 'उपदेश-साहस्री' नामके प्रकरण-प्रन्थमे आत्मज्ञानश्रवण करनेवाले अधिकारियोंके लक्षण दिखाते हुए कहते हैं—

'तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात् सर्वसाद्विरक्तायः त्यक्तपुत्रविक्तलोकैषणायः 'शास्त्र-प्रसिद्धशिष्यगुणसम्पन्नायः ग्रुचयेः ब्राह्मणाय विधि-वदुपसन्नायः शिष्याय जातिकमन्नुत्तविद्याभिजनैः परीक्षिताय ब्रुयात्।' (उपदेशसाः शिष्यानुशाः प्र०२)

'मुण्डकोपनिपद्'में कहा गया है कि शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको, जिसको क्षीणदोष यतिलोग अपने भीतर देखते हैं, वह सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त किया जाता है । सत्यकी विजय होती है, झूठकी नहीं । वह देवयानमार्ग जिसे आप्तकाम ऋषिगण सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही खुलता है (३।१।५-६)। कठोपनिषद्में इसीलिये कहा है कि जो अविज्ञानवान्, अनिगृहीत-चित्त और सदा अपवित्र रहनेवाला है वह ब्रह्मपदको नहीं प्राप्त कर सकता, प्रत्युन ससारमे ही जाता है । जो विज्ञानवान् सयतचित्त तथा सदा पवित्र रहनेवाला है, वह उस पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे वह फिर उत्पन्न नहीं होता (कठ०१।३।७-८)।

पद्मपुराणमे कहा है—'ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान् विष्णुका परम पट है। वह शुद्ध, सनातन और ज्योतिस्वरूप है और उसे परब्रह्म कहते हैं। दम्भ, मोह, भय, द्रोह, क्रोध और लोभसे अभिभूत विपयासक्त, अज्ञानी पुरुष वहाँ नहीं जा सकता । ममता और अहकाररहित, इन्द्ररहित, इन्द्रियविजयी, ध्यानयोगमें मदा लगे हुए माधु पुरुष ही वहाँ जाते हैं ।

प्राणोमे कहा गया है कि जिस व्यक्तिने अपनी इन्द्रियोंकी वासनाओंको वशमें कर लिया है, वह जहाँ कहीं निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिपारण्य और पुष्करादि तीर्थ हो जाते है। दुष्ट सौ बार तीर्थम्बानसे भी शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिराका पात्र आगमें तपानेसे भी शुद्ध नहीं होता । महाभारत उद्योगपूर्वमें भी कहा है कि सब तीर्थोमें स्नान और सभी प्राणियोंके साथ कोमलताका व्यवहार-ये टोनों एक समान हो सकते हैं । स्कन्दपुराणमें कहा है कि जलचर प्राणी तीर्थके जलमे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं: लेकिन वे खर्ग या मोक्ष नहीं पाते । आगे कहा गया है कि सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिप्रह, सर्वभूतदया, आर्जव, दान, दम, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवादिता, ज्ञान, भृति, तप और चित्त-शुद्धि ही सचा तीर्थ है । महाभारतमे भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्रोको बताते है कि तीर्थन्त्रानसे पाप-शुद्धि नहीं होती । तब कौनमे तीर्थमे

स्नान करे—इसे दिग्वाने हुए वे कहने हैं — 'आत्मा नदी हैं, सयम जल हैं, शील किनाग हैं, दया उसमें ऊर्मियाँ हैं,हे पाण्डुपुत्र ! वहाँ स्नान करों ?— 'न चारिणा शुद्धयित चान्तरात्मा ।' (हितोपदेश ० ४ । ८७, यामनपुराण ४३ । २५, प्रपन्नगीता १०३, वसिष्ठ १३ )।

भगवान् महावीर यज्ञकी परिभाषा करते हुए भी इसी वातपर जोर देते हैं। जिस यज्ञमें तप ही यज्ञ है, जीवारमा अग्निका स्थान है, मन-वचन-कायाका योगरूप सुवा (चमचा) है, शरीरक्य यज्ञ-वेदिका है। कर्मक्य लकड़ी और संयमरूप शान्ति मन्त्र है। ऐसे प्रशस्त चारित्रक्य भावयज्ञको महर्पियोंने उत्तम माना है। शास्त्रोंने नामस्मरणकी अन्यधिक महत्ता गायी है और यह विधान अक्षरशः सत्य है। नामस्मरणकी फलश्रुतियाँ तनिक भी गलत नहीं है। मन्त्र लेने, योग्य शिष्यके अधिकारके विषयमे भद्रगुप्ताचार्य कहते हैं कि जो चतुर, बुद्धिमान्, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लोभी, सुख-दु:ख और अहंकारसे रहित, दयायुक्त, परस्रीत्यागी, जितेन्द्रिय और गुरुका भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो मकता है। इस तरह प्राय सर्वत्र ही मदाचारकी महत्ता गायी गयी है।



### संतकी सरलता

सत जाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है। एक बार एक आदमीके रुपर्योकी थैली चोरी चली गयी। भ्रमवश उसने इन्हें एकड़ लिया।

आपने पूछा—'थैलीमें कुल कितने रुपये थे ?'

'एक हजार' उसने बताया ।

आपने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये।

कुछ समय याद असली चोर पकड़ा गया। रुपयेका खामी घषराया और एक हजार रुपये हे जाकर उनके चरणोंपर रखकर भ्रमके लिये उसने क्षमा-याचना की।

आपने वड़ी नम्रतासे उत्तर दिया—'दी हुई वस्तु मैं वापस नहीं छेता।'

संतके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तित्वपर वह मुग्ध हो गया और अपने पूर्वकृत्यपर पश्चात्ताप करने लगा।

#### आचार परमावश्यक

( लेखक--डॉ॰ श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, व्याकरण-माहित्याचार्य )

आधिमौतिक या आध्यात्मिक दृष्टिमे मानव-जीवनकी चरम सफलताके लिये धर्म और सदाचारकी परमावश्यकता है । जिस धर्मके विना मनुष्य-जीवन पशु-जीवन हं, उस धर्मका प्रथम प्रकाश मानवके आचारमें ही होता है । इस रहस्यका उद्घाटन महर्षि कृष्णहेंपायन व्यासने महाभारतमें—'आचारप्रभवो धर्मः' इस सिद्धान्तमें किया है । यहाँ 'प्रभवति प्रथमं प्रकाशते चा आचारात' इस्ह्र्यूयपितसे 'प्रभव'का अर्थ प्रथम प्रकाशनस्थान है (पाणि ३ । ३ । १०, ५७ )। तापर्य विह है-कि आचार धर्मका प्रथम प्रकाशन-स्थान है । अपिकका धर्मिकत्व उसके आचारसे ही ज्ञात होता है ।

क्रियुगमें विशेषतः आजंकलके समयमे सदाचारकी महती आवश्यकता है । सत्ययुगमें तो सृष्टिमें सत्त्वगुणका प्राधान्य होनेसे मानवमें त्याग, तप, सत्य, अहिंसा, शम, दम, यम. नियम आदि म्वभावसे ही विद्यमान थे । मनुष्य-कं शरीर म्वस्थ और सुपुष्ट थे । शीतोष्ण आदि दृन्द्वोंसे कोई भय नहीं या । मंशयरहित मन पूर्णतः सबल या । अतः मनःसंकल्पके पूर्ण होनेमें किसी बाह्य चेष्टाकी आवश्यकता न यी । मनुष्यमें दोप, दुर्गुण न होनेसे उन्हें नियमबद्ध करनेके लिये विधि-निषेधकी भी आवस्यकता न थी। शम-दम-सम्पन्न मानव-जीवन स्त्रभावतः भगवान्के ध्यान और तपमें संलग्न था। त्रेतायुगके मानवमें सम्मान और म्बर्गकी वासना जाप्रत् हुई । रजोगुणका प्राधान्य हुआ । यज्ञानुष्ठान होने लगा और दान भी उस समयमें प्रेयोमार्गका एक साधन बना । यज तथा दानके लिये मनुष्यमे संप्रह्की भावना आयी । भोग-लिप्सा संप्रह्का कारण नहीं थी । गङ्ग करानेवाले ऋषिगण. सत्ययुगके समाजके समान त्यागी, वामनाहीन और तपस्त्री ये और यज्ञ सफल होते थे।

कुछ समय बाद, द्यीगवश. गजा वेनके द्राचारमे अशान्ति फैली । अकाल पडा और जनतामें हाहाकार मचा । फिर आदिनरेश पृथुकी छत्रच्छायामें पृथ्वीका दोहन हुआ। प्रचुर अन उपजे. प्राम और नगर त्रमे तथा मानव-समाज शान्त और सुखी हुआ । क्योंकि इस समयतक मानवमें विशेष भोगेच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी. इसलिये शारीरिक तपक्ष कठोर नियन्त्रण नहीं हुआ या । छोग साभावतः धर्मातमा थे और थी उनकी वेदोंगें श्रद्धा और विश्वास । वे यज्ञसे विष्णुरूप यज्ञके यजनमें सलग्न थे । द्वापरमे भोगेच्छाके कारण सप्रहकी प्रवृत्ति बढी । संप्रहके चलते वस्तुएँ आपाततः कम होने लगीं; परंतु लोग तवतक धर्मभीरु थे। अन्यायसे उपार्जन करना नहीं चाहते थे। न्यायपूर्वक धर्माचरणमे जो कुछ अर्जितकरते, उसका ही उपयोग करते । यज-के सम्बन्धमें उनका मन इतना संदिग्ध हो गया कि यज्ञानुष्ठान और त्यागंक कार्य वद-से हो गये । मोगेच्छा बहुत बढ़ गयी, जिसे नियन्त्रित करनेके लिये शास्त्रोका कठोर नियम आवश्यक हुआ । परंतु इस समयमें भी ईश्वरमे श्रद्धा अवशिष्ट यी, जिससे द्वापरयुगके लोग भगवान् विष्णुकी आराधना करते थे। वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध-इन चतुर्व्यहात्मक म्ह्यो-की आराधना और परिचर्यामें मंलग्न रहते थे।

कलियुगके मनुष्योमे मत्त्वगुणके हास और रजोगुण-तमोगुणके प्राधान्य होनेसे छल, कपट, प्रमाद, इस्म, ईर्प्या, क्रोध आदि दुर्गुणोका महज ही आधिक्य हो जाता. है। श्रद्धा-विश्वासके अभाव हो जानेसे मनमे कुतर्कका वास होने लगता है। शारीरिक शक्तिके हास हो जाने-से बत, उपवास आदि करनेको मन नहीं चाहता है। सत्ययुगका ध्यान, बेताका यजन और द्वापरका आराधन इस युगमें विद्यप्त हो जाते हैं। श्रद्धा, विश्वास और सची भावनाके अभावमें भगवान्का प्राकट्य भी कलिकालमें पूर्ववत् नहीं होता है। विपय-भोगेन्छा-की वृद्धिसे विचारहीन प्रवृत्ति वहुत वह जाती है। गनोवलके अभावमें आचारहीन प्रवृत्तिको रोक्षना किंटन हो जाता है। आचार, व्यवहारकी अशुद्धतासे आधि-व्याधिका आधिक्य हो जाता है और शारीरिक दौर्बल्य बढ जाता है। अतः इस घोर कलिकालमें सदाचारकी और अधिक आवश्यकता है।

जिस प्रकार भयकर रोग हो जानेपर बहुत बडे सयमकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सासारिक विविध रोगोसे पीडिन मनुष्यके लिये आज सदाचारकी अधिक आवश्यकता है । आहार-श्यवहारके सदाचारोंसे जो आज शारीरिक और मानसिक कप्ट हो रहे हैं, वे किसी विवेकी व्यक्तिसे अप्रत्यक्ष नहीं हैं । दुराचारसे इहलोक तथा परलोक टोनो विगड़ते हैं । आज मनुष्य यदि केवल अपने जीविका-कार्यमे सदाचारका पालन करे तो बहुत बड़ी अन्यवस्था दूर हो जायगी और समाजका बहुत बड़ा कल्याण होगा । इसी प्रकार आहारमें सदाचार वरतनेसे अनेक रोगोंसे मुक्त होकर मनुष्य दीर्घजीवी होगा । अतः वैयक्तिक अभ्युदयके साथ सामाजिक कल्याणके लिये आज सदाचरण मानव-जीवनके लिये परमावश्यक है ।

चमत्कार नहीं, सदाचार चाहियें

गौतम बुद्धके समयमें एक पुरुपने एक बहुमूल्य चन्दनका एक रत्नजीटन शराव (यहा प्याछा) ऊँचे खम्भेपर टाँग दिया और उसके नीचे यह लिख दिया कि 'जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शरावको बिना किसी सीढ़ी या अहुश्व आदिके एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, में उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा।'फिर उसने इसकी देख-रेखके लिये वहाँ कड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया।

कुछ ही समयके याद करयप नामके एक बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँचे और केवल उधर हाथ यहाकर उस शरावको उन्होंने उनार लिया। पहरेके लोग आध्यर्यचिकन नेत्रोंसे देखते ही रह गये और करयप उस शरावको लेकर बौद्धविहारमें चले गये।

वात-ही-यातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी। वह भीड़ भगवान बुद्धके पास पहुँची। सबने प्रार्थना की'भगवन्! आप निःसंदेह महान् हैं: क्योंकि कर्यपने, जो आपके अनुयायियोंमेंसे एक हैं, एक रारावकी, जो यहें कँचे खम्भेपर टँगा था, केवल कपर हाथ उठाकर उतार िल्या और उसे लेकर विहारमें चले गये।' भगवान्का इसे सुनना था कि वे वहाँसे उठ पड़े। वे सीघे चले और पहुँचे उस विहारमें सीघे कर्यपके पास! उन्होंने झट उस रन्नजटित रारावको पटककर तोड़ डाला और अपने शिष्योंको सम्योधित करते हुए कहा—'सावधान! में तुमलोगोंको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन तथा अभ्यासके लिये घार-यार मना करता हूँ। यदि तुम्हं इन मोहन, वशोकरण, आकर्षण और अन्यान्य मन्त्र-यन्त्रोंके चमत्कारोंसे लोक (प्रतिष्ठा)का प्रलोभन ही इण्ट है तो में सुस्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ कि अवतक तुम लोगोंने धर्मके सम्बन्धमें कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त की है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन चमत्कारोंसे यचकर केवल सदाचार-का अभ्यास करो।'

( Charus 'Gospel of Buddha' p 49, 101 )

#### प्रजा-पालनका सदाचार

प्राचीन समयकी वात है। कुरुवंशके देवापि और शंतनुमें एक-दुसंरके प्रति म्वार्थ-त्यागकी ओ अनुपम भावना थी, वह भारतीय इतिहासकी एक विशेष समृद्धि है।

देवापि बड़े और शंतनु छोटे थे। पिताके खर्गगमनके वाद गज्याभिषकका प्रश्त उठनेपर देवापि चिन्तित हो उठे। वे चर्मरोगी थे, उनके शरीरमें छोटे-छोटे श्वेत दाग थे। उनकी पड़ी इच्छा थी कि राज्य शन्तनुको मिले। इसीमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे।

'महाराज ! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रमपर वज्रपान कर दिया है । घंटे आईके रहते छोटेका राज्याभिषेक हो। यह यान समीचीन नहीं है। प्रधान मन्त्रीके खरमें खर मिलाकर प्रजान करबाइ निवेदन किया ।

'आपरोग ठीक कहते हैं, पर आपको चिदवास होना चाहिय कि मैं आपके कल्याणकी यातमें कुछ भी कमी न रफ्खूँगा। राजाका कार्य ही है कि वह सदा प्रजाका हितचिन्तन करता गरे ।' देवापिने छिपे तरीकेसे दांतनुका पक्ष लिया।

'महाराजकी जय!' प्रजा नतमस्तक है। गयी। शंतजुके राज्याभिषेकके याद ही देवापिने नप करनेके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया। शंतजु राज्यका काम सम्हालने लगे।

'प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर अकालका नंगा नाच हो रहा है। महाराज द्वापिक वनगमनके बाद बारह सालसे इन्द्रने तो मौन ही धारण कर लिया है। महाराज दांतनुनं प्रधान मन्त्रीका ध्यान अपनी ओर खींचा।

'पर यह तो भाग्यका फेर हैं, महाराज ! अनावृष्टिका दोप आपपर नहीं है और न इसके छिये प्रजा ही उत्तरदायी है।' '' प्रधान मन्त्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराजने वीचमें ही रोक दिया। 'हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने जायँगे। राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो व ही हैं।' प्रधान मन्त्रीने सहमति प्रकट की। महाराज शन्तजुकी चिन्ता दूर हो गयी।

वास्तवमें जंगलमें मङ्गल हो रहा था। वनप्रान्त नागरिकोंकी उपस्थितिसे प्राणवान् था। भैया। अपराध क्षमा हो। हमारे दोपोंकी ओर ध्यान न दीजिये। औचित्यका व्यतिक्रम करके मेरे राज्याभिषेक खीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का-सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका शिकार हो चला है। आप हमारी रक्षा कीजिये। देवापिके कुटीसे वाहर निकलनेपर शंतनुने उनके चरण पकड़ लिये।

'भाई! मैं तो चर्मरोगी हूँ, मेरी त्वचा दूपित है। मुझमें रोगके कारण राजकार्यकी शक्ति नहीं थी, इसिलये प्रजाके कल्याणकी दिएसे मैंने चनका रास्ता लिया था—यह सत्य वात है। पर इस समय अनावृष्टिके निवारणके लिये तथा वृहस्पतिकी प्रसन्नताके लिये मैं आपके वृष्टिकाम-यहका पुरोहित बनूँगा।' देवापिने महाराज शंतनुको गले लगा लिया। प्रजा उनकी जय बोलने लगी।

तपस्वी देवापि राजधानीमें लीट आये। उनके आगमनसं चारों ओर आनन्द छा गया। दोनों भारयोंके सद्भाव और औचित्य-पालनसे अनावृष्टि समाप्त हो गयी। यज्ञकी काली-काली धूमरेखाओंने गगनको आच्छादित कर लिया। वृहस्पति प्रसन्न हो उठे। पर्जन्यकी रूपा-वृष्टिसे नदी-तालाव, वृक्ष और खेतोंके प्राण लीट आये। देवापिने अपने सत्यवनसे प्रजाकी कल्याण-साधना की। (बृहददेवता अ०७। १५५-५७, अ०८। १-६)

### सत्-तत्व और सदाचार

( लेलक--पं० श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री )

सदाचार मानव-जीवनका अविच्छेय अङ्ग है। सदाचार-सम्पन्न जीवन सुखमय होता है। सदाचार साधन है और साध्य भी। सिद्धावस्थामें भी सदाचार या छोकसंग्रहका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सदाचारीकी संसारमें प्रतिष्ठा होती है और संसारातीत सत्तत्त्वकी प्राप्ति सत्तत्त्व प्राप्त होनेपर जीवन सढाचारसे ओत-प्रोत हो जाता है। सटाचारमें दो पट हैं--- 'सत्' और 'आचार'। सत्तका अर्थ है---त्रिकालावाधित अखण्ड चेतन सत्ता अथवा दिक-देश-कालादिकी अधिष्ठानभूत परम चेतन सत्ता । 'उपनिपदे' कहती हैं—सदेव सोम्येद्मय आसीत् । तन्नित्यमुक्तमविकियं सत्यन्नानानन्दं परिपूर्णं सनातनमेकमयाद्वितीयं ब्रह्म। (पैङ्गलोप० १।१) 'हे प्रियदर्शन ! इस सृष्टिसे पूर्व सत् ही था। वह नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान, आनन्द, परिपूर्ण, सनातन एक ही अद्वितीय ब्रह्म था।'---सदेव सोम्येद्मय आसीदेकमेवाहितीयम् । ( छान्दो० ६।२।१) 'सोम्य! इस सृष्टिसे पूर्व सजातीय-विजातीयखगतमेदशून्य एक ही अद्वितीय सत् था। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्ति॰ २।१) सत्य, ज्ञान तथा अनन्तखरूप नहा है।'

यह सत् ही सत्य कहा गया है। वही ज्ञान, आनन्द, अनन्त, ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, नारायण आदि नामोसे भी कहा जाता है। यह अखण्ड सत्तत्व ही सम्पूर्ण संसारका अधिष्ठान है और समस्त जडचेतनात्मक पदार्थोमें न्यापक आत्मा है। खरूपभूत सत्तत्वके अज्ञानसे ही समस्त प्राणी जन्म-मरणादि दु:ख-परम्परामें प्रवाहित हो रहे हैं। वे खरूपभिन्न सत्तत्वज्ञानद्वारा जन्म-मरणादि वन्धनसे विमुक्त हो परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त होते हैं। यही सर्वोच्च स्थिति है। अब यह करेंसे प्राप्त किया जाय, यह प्रश्न विचारणीय है।

परमानन्द प्राप्त करनेका साधन है—'आचार'। आचारको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, यह असीम है । जिस आचरण, व्यवहार, क्रिया, भक्ति, योग, उपासना, ज्ञानादिद्वारा परमेश्वरकी ओर अग्रसर होना है, वही आचार 'सदाचार' कहा जाता है । इससे विपरीत आचार 'दुराचार'संज्ञक होता है । फलाकाङ्क्वारहित परोपकार, दान, सत्सङ्ग, स्ववर्णा-श्रमानुकूल आचरण, भक्ति तथा ज्ञानादि अर्थात् शारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक समस्त क्रियाएँ सदाचार हैं । ज्ञानोत्तरकालीन सत्तत्त्वमें रमण, क्रीडन आदि समस्त क्रियाएँ भी सदाचार ही है । इस प्रकार सदाचार साध्य, साधन और इनसे अतीत भी है ।

प्रत्येक पुरुप मोक्षाकाङ्क्षी है। अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान और अनन्त आनन्द कौन नहीं चाहता ? वही व्रह्मखरूप है और वही मोक्ष। मोक्ष ही मानवकी वास्तविक अभिलिपत वस्तु है। तत्त्वतः मानव मुक्त होते हुए मोक्ष चाहता है; क्योंकि उसे वन्वनकी प्रतीति होती है। भ्रान्ति-निवारण कैसे हो आदिका साधनरूपसे वर्णन उपनिपदोंमे अतीव मार्मिक ढंगसे किया गया है। 'त्रिपाद्विभृतिमहा-नारायणोपनिपद्गे गुरु-शिष्य-संवादमें कहा गया है—

'क्षयं वन्धः कथं मोक्ष इति विचाराभावाच । तत्कथमिति अज्ञानप्रावल्यात् । कस्माद्ञ्ञानप्रावल्य-मिति । भक्तिज्ञानवैराग्यवासनाभावाच । तद्भावः कथमिति । अत्यन्तान्तःकरणमिलनविशेषात् । अतः संसारतरणोपायः कथमिति । देशिकस्तमेव कथयति । सकलवेदशास्त्रसिद्धान्तरहस्यजन्माभ्यस्तात्यन्तोत्कृष्ट-सुकृतपरिपाकवशात् सद्भिः सङ्गो जायते । तस्माद्-विधिनिषेधविवेको भवति । ततः सदाचारप्रवृत्ति-जीयते । सदाचारादिखलदुरितक्षयो भवति । तस्मा-दन्तःकरणमितिविमलं भवति ।' (अध्याय ५)

प्रश्न-वन्धन करेंसे हुआ और मोक्ष करेंसे होगा ? उत्तर-विचार न होनेसे वन्धन होता है। प्रश्न-वह विचार क्यों नहीं होता ? उत्तर—अज्ञानकी प्रवलतासे नहीं होता । प्र०-अज्ञानकी प्रवलताका कारण क्या है ? उ०-भगवद्भक्ति, ब्रह्मज्ञान तथा विपयोमे वैराग्य-वासनाका न होना अज्ञानका कारण है । प्र०— उनका अभाव क्यो है ? उ०—अन्त:करण अत्यन्त विञेपरूपसे मलिन होनेके कारण । प्र०—संसार-सागरसे पार जानेका क्या उपाय है ? उ०-उस उपायका कथन सद्गुरु कहते हैं—समस्त वेद तथा शास्त्रोंका सिद्धान्त और रहस्य है कि अनेक जन्मोके अभ्यास और अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रुभकर्मिक परिपाकके फलखरूप सजन पुरुपोंका सङ्ग होता है । उनके द्वारा वर्णाश्रमविहित तथा निपिद्ध कर्मोका विवेक उत्पन्न होता है। तव वर्णाश्रमविहित कर्म अर्थात् सदाचारमें प्रवृत्ति होती है । सदाचारसे समस्त पापोंका विनाश होता है। उससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। यही मूल है मोक्षका, मुक्तिका और खखरूप-प्राप्तिका । अस्त ।

अन्तःकरण निर्मे होनेपर सद्गुरु-कृपाकी आकाङ्क्षा होती है। जब सद्गुरुकी कृपादृष्टि होती है, तब मगबत्कयाश्रवण तथा ध्यानादिमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे हृदयमें स्थित अनादिकालीन दुर्वासना-प्रन्थिका विनाश होता है और हृद्यमे स्थित समस्त कामनाएँ प्रक्षीण हो जाती है। फिर हृद्यकमलकी कार्णिकामे परमात्माका आविर्माय होता (आभास मिलने लगता) है। इसके अनन्तर परमात्मामें सुदृढ़ वैष्णवी मिल उत्पन्न होती है। मिलसे वैराग्योदय होता है और वैराग्यसे बुद्धिमे विज्ञानका आविर्भाय होता है। ज्ञानाभ्यास करनेपर क्रमशः ज्ञान परिपक्त होता है। ज्ञस स्थितिमें समस्त ग्रुमाग्रुम कर्म और जन्म-जन्मान्तर तथा कल्प-कल्पान्तरकी वासनाएँ विनष्ट हो जाती हैं।
फिर दृढ़तर शुद्ध सात्त्रिक वासनासे अतिशय भक्ति
होती है। निरितशय भक्तिसे समस्त अवस्थाओं में
सर्वमय नारायण प्रकाशित होने लग जाते हैं। समस्त
संसार नारायणमय ही दिखायी पड़ता है; क्यों कि
तत्त्रतः नारायणके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—

भत्तयतिशयेन नारायणः सर्वमयः सर्वावस्थासु विभाति । सर्वाणि जगन्ति नारायणमयानि प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्तं न किंचिदस्ति । (त्रिपाद्विम् ० अ० ५)

जीव किस प्रकार परमात्मखरूप होता है, इसका दृष्टान्त-वर्णन इस उपनिपद्में इस प्रकार है—

'अहं ब्रह्मेति भावनया यथा परमतेजोमहानदीप्रवाहपरमतेजःपारावारे प्रविश्चाति । यथा
परमतेजःपारावारतरंगाः परमतेजःपारावारे
प्रविश्चान्ति, तथेव सचिदानन्दात्मकोपासकः सर्वपरिपूर्णाद्वैतपरमानन्द्रस्थे परब्रह्मणि नारायणे
मिय सचिदानन्दात्मकोऽहमजोऽहं परिपूर्णोऽहमस्मीति प्रविवेश । तत उपासको निस्तरंगाद्वैतापारनिरितशयसचिदानन्द्समुद्रो वभूव । यस्त्वनेन
मार्गेण सम्यगाचरित स नारायणो भवत्यसंशयमेव ।'
(त्रिपाहिम्० महोप० अ० ८)

'जैसे अतीय नेगनती महानदीका प्रवाह महार्णवर्में प्रवेशकर महार्णवस्कर्प हो जाता है अथवा जैसे परम तेज सागरकी तरंगें परम तेज सागरमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही मैं व्रह्म हूँ—इस भावनासे सिच्चदानन्द आत्माका उपासक सर्वपरिपूर्ण, अहत, परमानन्दखरूप, मुझ परव्रह्म नारायणमें, मैं सिच्चदानन्दात्मक हूँ, अजन्मा हूँ तथा में परिपूर्ण हूँ—इस रूपसे प्रवेश करता है। वह उपासक तरंगरहित, अहत, अपार, निरतिशय, सिच्चदानन्दसमुद्द होता है। जो इस मार्गसे भलीभाँति आचरण करता है, वह नारायण ही होता है, इसमें संदेह नहीं।

इस प्रकार जन्म-मरणशील प्राणी सदाचारद्वारा ग्रुद्ध, बुद्ध, मुक्तखरूप परब्रह्म परमेश्वर ही हो जाता है । सर्वात्मभावापन्न प्राणी अकर्ता, अभोक्ता होता हुआ भी कर्ता, भोक्ता प्रतीत होता है । वह कर्तव्या-कर्तव्यसे अतीत होता है, जीवनमुक्त होता है और सदाचारखरूप होता है । श्रुतिका कथन है—

अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः। वहिःसर्वसमाचारो लोके विहर विज्वरः॥ (महोप०६।६७)

'अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंका मलीमॉति त्यागकर, बीतराग तथा वासनाशून्य होकर बाहरसे समस्त समाचार—सदाचार करते हुए, संसारमे संतप्त-शून्य होकर विचरण करो।' ब्रह्मज्ञानीमे ही वास्तविक शम, दम, शान्ति, उपरित, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि सदाचार निवास करते हैं। उसमे अपने-परायेका मेद नहीं होता। वह समस्त संसारको खखरूप समझता है। कहा भी है— अयं वन्धुरयं नेति गणना छघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव छुडुम्वकम्॥ (महो०६।७१)

'यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है—इस प्रकारकी भावना क्षुद्रचित्तवालोंकी होती है। उदार चरित्रवालो सदाचारियोका कुटुम्व तो संसार ही है।'

आत्मकीड आत्मरतिः क्रियाचानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः। ( मुण्ड० ३ । ४ )

'आत्मकीड तथा आत्मरित क्रियावान् ऐसा ब्रह्मवित् विष्ठ होता है।' आत्मामे रमण करना, आत्मामे क्रीडन करना तथा आत्मामे ही संतुष्ट रहना— यही सर्वश्रेष्ठ सदाचार है। सत्तत्त्व प्राप्त कर छेनेपर जीवन सदाचारमय हो जाता है। सदाचारसम्पन्न व्यक्तिके सम्पर्कमे जो भी आता है, वह सदाचार-सम्पन्न हो जाता है। अतः साध्य, साधन तथा सिद्धावस्थामें भी ब्रह्मवेत्ता सत् आचारसे ओत-प्रोत रहता है, यही तत्त्वतः सत्तत्त्वका सदाचार है।

~e\$\$\$\$

## आचार-धर्म

( लेखक-पं॰ श्रीगदाघरजी पाठक )

मनुष्यके जिस न्यवहारसे स्वयं अपना हित तथा संसारका हित होता है, उसीको आचार और उसके विरुद्ध व्यवहारको अनाचार कहते हैं। आचारको सदाचार और अनाचारको दुराचार भी कहते हैं। वेद और शालोंमे आर्य शब्दका भी यही अर्थ निर्दिष्ट है कि जिसका आचार श्रेष्ठ हो और जो सदैव अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करता हो—

कर्तन्यमाचरन् कार्यमकर्तन्यमनाचरन् । तिष्ठति प्रकृताचारे स वै आर्य इति स्सृतः॥ (वाचस्पत्यकोश १०८१२)

'जो कर्तन्य-कार्यका आचरण करता हो और अकर्तन्यका आचरण न करता हो तथा सदैव अपने खाभाविक सदाचारमें स्थित रहता हो, वही आर्य है। अव प्रश्न यह है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तथा आर्योका, हिंदुओंका प्रकृतिसिद्ध आचरण क्या है, इस प्रश्नका उत्तर मनु महाराज देते हैं—

वेदोऽखिलो धर्मसूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारक्वेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ (२।६)

आर्यजनोंके धर्मका, कर्तव्यका ज्ञापक सम्पूर्ण वेद हैं। इसके अतिरिक्त वेदके जाननेवाले ऋपि-मुनि लोग जो स्मृति आदि शास लिख गये हैं, उनमे भी धर्मका वर्णन है और जैसा वे आचरण कर गये हैं, वह भी हमको कर्तव्य सिखलाता है। फिर इसके सिवा अन्य साधु- पुरुयोका जो आचार देखते हैं वह भी धर्ममूल है। इन सबके साथ ही कर्तन्याकर्तन्यकी परीक्षा करनेके लिये मनुजीने एक बहुत ही उत्तम उपाय वताया है और वह है—'आत्मनस्तुष्टि' । जिस कर्तन्यसे हमारी आत्मा संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, वही धर्म है; अर्थात् जिस कार्यके करनेमें हमारे आत्मामें भय, शङ्का, छजा, ग्लानि इत्यादिके भाव उत्पन्न न हो, उन्हीं कर्मोका सेवन करना उचित है। देखिये, जब कोई मनुष्य मिथ्या-भाषण, चोरी, व्यभिचार इत्यादि अकर्तव्य-कार्योकी इच्छा करता है, तभी उसकी आत्मामें भय, शङ्का, लज्जा, ग्लानि इत्यादिके भाव उठते हैं और मनुष्यकी आत्मा खयं उसको ऐसे कार्योके करनेसे रोकती है। इसलिये सजन प्रश्नोको जव कभी कर्तव्यके विषयमें संदेह उत्पन्न होता है, तव वे अपने आत्माकी प्रवृत्तिको देखते हैं। वे सोचते हैं कि किस कार्यके करनेसे हमारे आत्माको धर्मके विषयमें भय न होगा; और ऐसा ही कार्य वे करते भी हैं। महाकवि कालिदासने भी कहा है-

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःशरणप्रवृत्तयः। ( अभिज्ञानजाकुन्तल १ )

संदेह उपस्थित होनेपर सत्पुरुप लोग अपने अन्तः-करणकी शुद्ध प्रवृत्तियोंको ही प्रमाण मानते हैं। अन्तः-करणकी खाभाविक शुद्ध प्रवृत्ति सदाचार है और सदाचारसे ही चित्त प्रसन्न होता है। भगवान् पतञ्जलि इस चित्तप्रसन्नतारूप सदाचारका वर्णन इस प्रकार करते हैं—मैजीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या-पुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्॥ (योगदर्शन)

स्थितिके भेदसे—संसारमें चार प्रकारके प्राणी होते हैं—सुखी, दु:खी, धर्मात्मा और पापात्मा—इन चारों प्रकारके लोगोसे यथायोग्य व्यवहार करनेसे ही चित्त प्रसन्न होता है---मनको शान्ति मिलती है। जो लोग सुग्वी हैं उनसे मंत्री या प्रेमका वर्ताव करना चाहिये, जो छोग दीन-हीन, दु:ग्वी, पीड़ित हैं, उनपर करुणा या दया करनी चाहिये । जो पुण्यात्मा पित्रत्र आचरणवाले हैं, उनको देखकर मुदित हर्पित होना चाहिये और जो दुए दुराचारी हैं, उनसे उदासीन रहना चाहिये. अर्थात् उनसे न प्रीति करे और न वेर । इस प्रकारके व्यवहार करनेसे हम अपने-आपको उन्नत कर सकते हैं. सद्रावनाओंकी जागर्ति और असदावनाओंका त्याग करनेके लिये यही सदाचारका मार्ग ऋपियोंने वताया है । जिन सजनोने ऐसा आचार धारण किया है. उन्हींको लस्य करके राजर्पि भर्तहरिजी प्रणाम करते हुए कहते हैं-

वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिगुरी नम्रता विद्यायां व्यसनं खयोपिति रतिर्ह्णकापवादाद् भयम् । भक्तिः श्रृत्हिनि शक्तिरात्मद्मने संसर्गमुक्तिः खळै-रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः॥ (नीतिशतक ५१)

'सजनोंके सत्सङ्गकी इच्छा, दूसरोंके सद्दुगोमे प्रीति, गुरुजनोके प्रति नम्नता, विद्यामे अभिरुचि, अपनी ही स्त्रीमें रित, लोकनिन्दासे भय, ईश्वरमें भक्ति, आत्मदमनमें शक्ति, दुष्टोके संसर्गसे मुक्ति (बुरी संगतिसे वचना)— ये निर्मल गुण जिसके मनमे बसते हैं, उस सदाचारी पुरुपको हमारा नमस्कार है।

# ईश्वरीय पथका सदाचार

3¥€€€€

संसारमें मनुष्य अहंभावके कारण अनेक कप्र सहता है, ठक्ष्मी चञ्चला और क्षणस्थायिनी है। लाभके साथ हानि छायाकी भाँति रहती है। जीवात्माको परमात्माका अंश समझकर मृगतृष्णाका पीछा छोड़ो। भ्रम त्यागकर ज्ञान प्राप्त करो और ईश्वरके मार्गमें प्रविष्ट हो। —आचार्य शंकर

## सदाचारका आधार सद्विचार

( लेखक—श्रीशिवानन्दजी )

पशुजगत्की तुलनामें मनुष्यकी विशेषता—उसके विचार और आचार हैं। विचार और आचार एक दूसरेके पूरक हैं तथा परस्परसम्बद्ध भी। इन दोनोंमे विचार प्रमुख है तथा आचार गौण। यदि किसी आचारके पीछे उसे सबल एवं स्थैर्य देनेवाला कोई सम्प्रेरक विचार नहीं है तो वह उत्तम होकर भी प्रभावहीन ही रहता है। विचारकी उत्कृष्टता अथवा निकृष्टताका प्रभाव आचारपर अवस्य ही पड़ता है। आचारकी उत्तमता अथवा अधमताका निर्णय केवल उसके बाह्य खरूपसे ही नहीं, प्रत्युत उसके पृष्ठगत विचारसे भी होता है।

मनुष्यमें ऊँचा उठनेकी स्पृहा वहुत गहरी होती है एवं उसकी आत्यन्तिक तृप्ति इसकी पूर्तिपर आधृत होती है । खप्नमें ऊपर उठकर आकाशमे उड़ना कदाचित् इसीका घोतक है । मनुष्यको वायुयानद्वारा उड़कर खयं गगनविहार करना तथा पक्षियोंको ऊँचे उड़कर विशाल व्योममें मंडराते हुए देखना उल्लास प्रदान करता है । पक्षिगण ऊँचे—बहुत ऊँचे उड़कर एक अद्भुत आनन्दका अनुभव करते हैं । मनुष्यने सदैव दीपार्चिसे, जो ऊर्ध्वगमनमें सचेष्ट रहकर प्रकाश-दान करती रहती है, प्रेरणा प्राप्त की है। ऊर्घ्यगामी व्यक्ति ही दूसरोंको प्रकाश दे सकता है। क्षुद्र खार्थकी पूर्तिके लिये भोगैश्वर्य-सामग्रीका संचय एवं सत्ता और ख्यातिकी प्राप्तिसे भौतिक उन्नति अथवा प्रगति तो हो सकती है; किंतु उनसे मनुष्यकी न तो तृप्ति होती है और न उसका कल्याण ही। तुच्छ खार्थसे हटकर वैचारिक स्तरपर ऊँचा उठनेमें ही मानवका कल्याण होता है।

इस संसारमें जो कुछ भी मानव-जगत्की हलचल है, उसके पृष्ठमें एक सूक्ष्म विचार-जगत् है। कुटुम्ब, राष्ट्र एवं संसारमें समस्त किया-कलापका सूत्र विचार ही है। व्यक्ति और समाजके कर्मका बीज विचारमें ही निहित होता है, विचारकी महिमा अकथ्य है। व्यक्ति, कुटुम्ब, राष्ट्र एवं संसारके अभ्युदय, सुखशान्ति और कल्याणके लिये विचारका परिष्कार एवं परिमार्जन होना परम आवश्यक है। सद्विचारसे बुद्धिको संस्कृत या चमत्कृत किया जा सकता है। सद्विचारसे मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाता है। वैचारिक मोक्ष ही मनुष्यका मोक्ष है। अतः विचार सदाचारका उपेय पाथेय है। देखना यह है कि विचारका खरूप क्या है।

मनके क्षेत्रमें चेतनास्तरपर विचारका आविर्भाव होता है, जैसे अगाध जलमें तरंगका उद्भव होता है। विचारकी शक्ति विचार सूक्ष्म एवं निराकार होता है। विचारकी शक्ति निःसीम और उसका प्रभाव अपिरमेय होता है। शब्दके रूपमें प्रवाहित एवं प्रसारित होनेपर विचार स्थूलता प्रहण कर लेता है। विचार शब्दातीत होता है तथा शब्द उसकी अभिव्यक्तिका एक स्थूल माध्यम है। विचार ही शब्दकी आत्मा है, जिसके विना वह निर्जीव एवं निष्प्रभाव हो जाता है। सद्विचार सदाचारका उपजीव्य होता है। सादा जीवन उच विचार उसीकी परिणित है।

महात्माका मौन विद्वान्की मुखरतासे अधिक प्रभाव-शाली होता है। सत्पुरुपके पवित्र मनकी अन्यक्त विचार-तरंग जनमानसको अलक्षित रूपमें आकृष्ट कर लेता है तथा उसके सरल शन्द मनको मुग्ध कर लेते हैं। ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुकरात, कन्फ्यूशस, ईसा और मोहम्मदकी सहज वाणी उद्बोधक एवं कालजयी है। महात्मा तुलसीके उदात्त मानससे समुद्भुत विचारोकी सहजाभिन्यक्ति अमर है। आन्तरिक खच्छता एवं निर्मलता विचारको चुितमान् वना देती है। वाह्य शौचको भी वैचारिक शुद्धता ही चरितार्थ करती है।

चिन्तन, मनन, अनुभव और अनुभूतिसे सम्पृष्ट विचार आचरणद्वारा अभिव्यक्त होनेपर प्रभावोत्पादक हो जाता है। पवित्र मनमें गहरे स्तरपर साक्षात्कृत विचार ही 'दर्शन' हो जाता है। खच्छ विचारके आदान-प्रदानसे मनका मैळ घुळता है। ज्ञान, अनुभव और अनुभूतिका आधार लेकर सहज भावसे सीधा सोचना, सीधा बोळना तथा आचरण करना अपना और दूसरोंका हित-सम्पादन करना किया जा सकता है। विचार, वचन और आचरणमें एकरूपताका होना व्यक्तिके सम्बल एवं प्रभावको दृढ़ कर देता है।

विचार ज्ञान-विज्ञानकी आत्मा है, विचार ही प्रकाश है, विचार ही समस्त प्रगतिका मूलावार है। विचार ही कर्म-प्रेरक होता है तथा वैचारिक प्रेरणासे कर्म महान् हो जाता है। विचार मानवमात्रकी सम्पदा है, उसपर किसीका एकाधिकार नहीं होता। विचार-स्वातन्त्र्य सभ्यताका गौरव होता है। पर उसे संयत होना चाहिये। विचार और उसकी अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रताके प्रति गहरी आस्था जीवनमें स्वातन्त्रय चेतनाके स्वरोंको प्रखर वना देती है। विचारका वर्वस लादना विचारका हनन है— हिंसा है। विचारका विकास, प्रचार एवं प्रसार सभ्यता एवं संस्कृतिकी उन्नतिका प्रतीक है।

धर्मके दो प्रमुख अङ्ग हैं—(१) विचार और (२) आचार । रामका उदात्त चरित्र सिंहचार और आचारका समन्वित उज्ज्ञल उदाहरण है। अतएव 'रामो विश्रहचान धर्मः ।'—राम खयं धर्मकी साक्षात् मूर्ति हैं । 'रामने अपने सिंहचार और सदाचारद्वारा उपनिपद्के मूलभूत उपदेश 'तेन त्यक्तेन भुक्षीधाः' (त्यागपूर्वक भोग) को चिरतार्थ करके मानवमात्रके समक्ष सदाचारका एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है । निदान, सदाचारकी प्रतिष्ठाके लिये वैचारिक मर्यादाका पालन और पोपण नितान्त आवश्यक है । वस्तुतः विचार ही सदाचारका शाधार है ।

# आर्य-नारीका सदाचार-विचार

अपनी पुत्रीके दृढ़ धर्मनिश्चयको देखकर धर्मात्मा नरेशने अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना। अचिर वैधव्यकी स्चना देनेवाले देवर्षि नारद्जीने भी सावित्रीके निश्चयकी प्रशंसा की। राजा अश्वपित कन्यादानकी सव सामग्री लेकर वनमें राजा धुमत्सेनकी कुटियापर गये और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक अपनी पुत्रीका विवाह सत्यवान्के साथ कर दिया। विवाहकार्य समाप्त होनेपर राजा अञ्चपित अपनी राजधानी लेट आये।

पिताके छौट जानेपर खावित्रीने रत्नजिटत सव गहने और वहुमूल्य रंग-विरंगे वस्त्र उतार दिये। जब सावित्रीने बहुमूल्य वस्त्र और आशृपण उतारे और पहननेके छिये साससे नम्रतापूर्वक वल्कल-वस्त्र माँगे, तव सासने विपण्ण होकर उससे कहा—'वेटी! तुम राजकन्या हो। अपने पिताके दिये हुए वस्त्राभूपणोंको पहनो।'

साविजीने सविनय उत्तर दिया—'मैं आपके पुत्रकी सेविका हूँ। आप तथा मेरे पूज्य स्वछुर एवं मेरे खामी जैसे रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहूँगी। उससे अधिक खुख मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है। मैं आपकी अपक्षा उत्तम वल्ल एवं आभूषण कैसे पहन सकती हूँ भेरे लिये सचा आभूषण तो आप गुरुजनों की सेवा ही है।'

वह चल्कल वस्त्र पहनकर मुनि-पिलयोंकी भाँति रहने लगी। सावित्री अपने शील, सेवा, इन्द्रिय-संयम, मधुर वाणी तथा सदाचारपरायणताके कारण सवका प्रेम-भाजन हो गयी। सास-ससुर तथा पितकी सेवामें वह निरन्तर तत्पर रहती थी। उसकी सदाचारिताने उसके पितको चिर-जीवनदान दिला दिया। पितव्रतका सदाचार यमराजपर विजयी हुआ।

#### सदाचारका भशस्त व्रत

( लेखिका—साध्वी श्रीकनकप्रभाजी )

अमरीकाके प्रसिद्ध विचारक हेनेरी थोरोने किसी किसानसे सस्ते मूल्यपर कुछ भूमि खरीदी । किसानने घर जाकर भूमि-त्रिक्रयकी बात अपनी पत्नीको वतायी । पत्नीको वह बात उचित न लगी; क्योंकि किसानने वाजारके भावसे बहुत कम मूल्यमें अपनी जमीन वेच दी थी। पत्नीके परामर्शसे वह पुनः हेनेरीके पास पहुँचा और जमीनका सौदा रद्द करनेके लिये अनुनय-विनय करने लगा। हेनेरीने इसका कारण पूछा तो वह बोळा-मेरी पत्नी इस सौदेसे संतुष्ट नही है । उनकी प्रसन्नताके लिये में सौदा वापस करनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। इतना कहनेपर हेनेरी सहमत नहीं हुआ तो उसने अपनी जेबसे दस डालर निकालकर उसके हाथमें रख दिये । हेनेरीने पूछा-यह क्यो ! किसानने उत्तर दिया--- 'इसे आप हर्जानेके रूपमें स्वीकार करें।' हेनेरीकी प्रश्नायित ऑखें किसानके चेहरेपर टिक गयीं, वह उत्सुक होकर बोला---'हर्जाना किस वातका ?' इस वार किसान थोड़ा मुस्कराया और कहने लगा—मेरी मूर्खताका ।

हेनेरीने दो क्षण चिन्तन किया और किसानका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—'भैया! तुम्हारी दृष्टिमें यह मूर्खता है और मेरी दृष्टिमें चोरी । मै तुम्हारा कृतज्ञ हूँ; क्योंकि तुमने मुझे अपने अपराधका बोध करा दिया । मुझे यह पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते भावमे जमीन खरीदी है तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम आकर अधिक पैसा माँगते तो भी मैं नहीं देता, किंतु तुमने इस घटनाको अपने सिरपर ओढ़ लिया । कितनी सरलतासे तुमने अपनी मूर्खता खीकार की और उसके साथ ये दस डालर मुझे दे रहे हो । तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है । ये

दस डालर भी अपने पास रखो और सौदा भी वापस कर लो । आज तुमने मुझे एक अपराधसे वचा लिया, इसलिये मैं तुम्हे अपना पथदर्शक मानता हूँ।' हेनेरीका भीतरी सदाचार बोल रहा था।

यह एक छोटी-सी घटना है, पर इसके भीतरसे बहती हुई सदाचारकी सरिता किस समझदार व्यक्तिके तन-मनको न भिगो देगी। सदाचार मनुप्यका श्रङ्कार है। सदाचारी व्यक्ति खयं सुखी रहता है तथा अपने सम्पर्कमें रहनेवाले लोगोको सुख-शान्तिकी ओर अग्रसर करता है। सदाचारके द्वारा व्यक्ति यश और वैभव ही प्राप्त नहीं करता, श्रेयस् और मोक्षके पथपर अग्रसर भी होता है। असत् आचार व्यक्तिके गुणोको वैसे ही समाप्त कर देता है जैसे शीतदाहमें उगते हुए पौधे झुलस जाते हैं।

आचार्य सोमप्रभस्रिने सदाचारकी गरिमा गाते हुए लिखा है—

वरं विभववन्ध्यता खुजनभावभाजां चृणा-मसाधुचरितार्जिता न पुनर्सर्जेताः सम्पदः । कृशत्वमिष शोभते सहजमायतौ सुन्दरं विपाकविरसा न तु श्वयथुसम्भवा स्थूस्ता॥

(सूक्तिमुक्ता०)

'सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सव लोगोके लिये आदर्श अनुकरणीय है और प्रशस्य है; किंतु दुर्जनतासे प्राप्त विशाल सम्पदामे भी कोई सार नहीं है । शरीरकी खाभाविक कशता भी व्यक्तिको सौन्दर्य प्रदान करती है, पर शोथजन्य स्थूलता नहीं ।'

व्यक्तिके हाथमें जब रत्न-माणिक्यादि आ जाते हैं तो कंकड़-पत्थर खयं छूट जाते हैं । उनका व्यामोह कौन रखता है ? इसी प्रकार जब जीवनमें सदाचार आ जाता है तो दुराचार खयं छूट जाता है । दुराचारको अपने पाँव जमानेके लिये स्थान वहीं मिलता है, जहाँ सदाचारका पहरा नहीं रहता। प्रहरी सजग होता है तो घरमें चोर नहीं घुस सकते; क्योंकि सजग व्यक्तियोंके सामने जानेमें वे खयं घवड़ाते हैं । सदाचार इतना जागरूक प्रहरी है कि इसको जो व्यक्ति अपना लेता है, उसके जीवनमें दुर्गुणरूप चोरोंका प्रवेश हो ही नहीं सकता।

सदाचारी व्यक्तिमे आत्मख्यापन और परदोप-दर्शनकी वृत्ति नहीं होती । वह दूसरे लोगोंके सामान्य गुणोंका भी निरन्तर गान करता रहता है । वह दूसरोंकी प्रतिष्ठा और समृद्धि देखकर ईर्प्या नहीं करता, अपित प्रसन्न ही होता है । उन्हें विपदाओं से विरा देख-कर वह व्यथित हो जाता है । वह किसी भी श्वितिमें न्यायनीतिसे विमुख नहीं होता, ओचित्यका अतिक्रमण नहीं करता और अपना अप्रियकरनेवालों या सोचनेवालों के प्रतिभी दुर्मावना नहीं रखता । सङ्गावना सब सदाचारों का मूल है । ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस किसी परिवार, समाज या राष्ट्रमे होते हैं, वह परिवार, समाज और राष्ट्र गौरवशाली होता है । ऐसे व्यक्तियों से ही राष्ट्रिय चेतना जाप्रत् होती रहती है । भारत-जैसे अध्यात्म-प्रधान देशमें जन-जीवन सदाचारसे अनुप्राणित रहे, यह आजकी सबसे वड़ी अपेक्षा है । हमारा यह देश धर्म-प्राण देश है, और धर्मका एक मुख्यरूप सदाचार है, अतः इस सदाचार-निष्ठाकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है ।

# वन्य तीर्थस्थलीमें सदाचारकी एक झलक

( लेखक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री )

स्नेहमयी प्रकृति माताकी पावन गोदमें—जो छल-छग्नसे सर्वथा अछूता था—हम चार साथी श्रमोत्पन्न क्लान्तिको मिटा रहे थे। वृक्षोंकी डालियों एवं फ्लोके बीचसे बहकर आता हुआ पवन श्रमसीकरमे लगकर एक दिव्य आनन्दकी अनुभूति प्रदान कर रहा था। यहाँके शान्त पत्थरोंमें भी एक शुद्ध सदाचार झलक रहा था। उस दिन भोजन करनेके लिये हमलोग घरका ही बनाया हुआ भोजन पर्याप्त मात्रामे लाये थे। थोड़ा-सा जलपान कर पुनः विश्राम करने लगे। फाल्गुन मासकी वासन्ती वायु एवं स्वर्णिम बनप्रान्त हृदयको रोमाञ्चित कर देता था।

हाँ, मै यह बताना भूल गया कि हमलोग कहाँ गये थे। वेदविश्रुत भगवान् शिवके दर्शनकी उत्कण्ठाने हमलोगोंको गुप्तधाम\* जानेके लिये प्रेरित किया। कथा-

प्रसङ्ग शिवपुराणका है। तार्त्पर्य, इस गुप्तधामकी प्रसिद्धिकी आख्यायिका शिवपुराणसे सम्बद्ध है। तपस्यानिरत भस्मासुरको आग्रुतोपकी अतुल एवं अगाध कृपाने विश्वविजयी वननेका महत्त्वाकाङ्की बना दिया था। मन्मथारिकी सद्यःसम्भूता दयासे राक्षसोंने सर्वत्र अपना उल्व्ह सीधा किया है। परंतु विश्वेश्वर यदि ऐसा न करते तो भक्तोंकी भी दशा दयनीय हो जाती। सुकृत-कारियोंको दुष्कृतका फल भोगना पड़ता। प्रभुके तपः-पूत अन्तःकरणमें बुरे भावोंका प्राकट्य ही नहीं होता। देवोंके सिरपर चढ़नेवाला सुमन संयोगवश शवपर भी चढ़ जाता है, परंतु इससे उसकी अलौकिक विशेषतामें कोई कमी नहीं आती। दानी क्षणभरमें अपना सर्वस्व छटा सकता है। उसे तो केवल मॉगनेवालोंकी आवश्यकता होती है। यदि एक

साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है तो जगल्ठीलामें निरत प्रभु जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-पनोरखन ही है, मक्कोंकी इष्टिसिहिक्षे छिये क्या नहीं कर राकते । उन्हें योनियों ( :aces )—मनुष्य प्यवा राक्ष्ससे कोई सायर्थ नहीं । उनके प्रसास पुण्यपयमें वर्णकी व्यवस्था भी बाधक नहीं हो सकती । मलोंका हृदय उनका कीडा-स्यल होता है । जिसकी प्रकृति राक्षसी होती है, वह प्रभुके अनुप्रहका लाभ गलत ढंगसे उठाता है । गोमाताके स्तनमें भी लिपटकर जोंक सुखादु प्यका पान न कर तृणादिसे निर्मित शोणित ही पीती है । किन्ने ठीक ही कहा है—

'बर मांस न्याम जन पासा है,

कुछ बौर मूर हो जाता है।' यही स्थिति उस राक्षसाधमकी हुई। आगुतोष भगवान्से टरें। सर्वख देनेको कह दिया । उस पिशाचने भयंकर वरदानकी प्रस्तावनाको उमापतिके समक्ष उपस्थापित किया-- 'प्रभो! आपकी कृपासे मेरा हाथ जिसके मस्तकपर फिर जाय, उसका सर्वनाश हो जाय। प्रभु वचनवद्ध थे। अतः असुरकी अभिलापाने यहाँ विजय पायी । प्रभुके विद्रमसदश होठ विस्फारित हुए और उनके मुखसे निकल पडा---'एवमस्तु ।' पर उस कौणपकी इच्छा अब प्रभुके वरद हाथकी नहीं, अपने भयंकर विनाशकारी हायकी शक्तिको देखनेकी हुई । संनिकटमे केवल शब्दन्रहा ही थे, जो आकाशमें कॉप रहे थे। आञ्चतोषको अपनी भूल समझमें आ गयी थी, पर हाथकी विवशता थी । मुखोद्गाषित वरदानको लौटाया नहीं जा सकता था। तबतक उस दुराचारीकी दृष्टि माँ पार्वतीकी अखण्ड एवं लावण्यपूर्ण सौन्दर्यपर गयी । जिनकी पदरेणुको भक्त श्रद्धापूर्वक स्वमस्तकपर रखते हैं, उन्हीं मॉकी श्रीको कुत्सित करनेकी प्रवछ

इच्छा उस पशुको उत्पन्न हुई । जिन माँकी भूभिक्सिसे सृष्टिंग प्रक्रयका साण्डदस्य होने क्याता है, जिनके हुंकारादिसे विश्वजयी अजरामर महिषासुर, शुम्भ, निशुम्न इत्सादि दैत्य भस्मसात् हो गये, उन्हीं मॉके सौन्दर्यको दृष्टने वकार पानेकी इच्छा की ।

कहरों हैं, जब मौत सिरपर छाती है तो प्रायः भलें कोगोंकी में बुद्धि मारी जाती है—'धियोऽपि पुंसां यिलनी-भवन्ति' फिर उस अधमके विषयमें तो कहना ही क्या, अतः मोहप्रस्त उस दैत्यने खमार्गमें महादेवजीको वाधक समझकर उनका ही अख उन्हींपर चलानेकी ठानी।

समयकी कुटिल गितने मृत्युंजयको परेशान कर दिया।
प्रञ्ज भाग चले। आगे-आगे महादेवजी भागे और पीछेसे
मस्माद्धरका विनाशकारी हाथ! त्रैलोक्यका चकर लगानेके
बाद भी भंस्माद्धरं उनके पीछे ही दीख पड़ रहा था। विन्ध्याचल पर्वत तब गहन कानन एवं उच्छुतिमें सूर्यके प्रकाश
तथा गितके अवरोधकके रूपमें ख्याति प्राप्त कर चुका
था। अ उसका निर्दिष्ट भाग इस समय कैसर पहाड़ी अथया
विन्ध्यपर्वतके नामसे प्रख्यात है। सासाराम (विहार )से
लगभग चौदह मील दूर दक्षिण दिशामें स्थित उक्त पर्वतमें
एक रम्य गुका है। गङ्गाधर भागते-भागते यहीं पहुँचे।
वे प्रायः थक चुके थे। वह राक्षस अव भी उनके पीछे दीख
रहा था। प्रभु विवश होकर खयंको छिपानेके लिये इस
गुकामें प्रविष्ट हो गये। दुष्ट दैत्य यह सब देख रहा था।
परंतु वह अवश्म्भावी भवितव्यताको कैसे मिटा सकता था।

इधर अपने आराध्य देवाधिदेवको प्रत्यूहसे त्रस्त देख श्रीविण्युभगवान्के विशाल बाहुद्वय फड्क उठे । उन्हें साधुरक्षाकी अपनी 'परित्राणाय साधूनां' प्रतिज्ञा याद हो आयी । फिर क्या था ? तत्काल अन्तरिक्षको व्यास करते हुए वहाँ एक दिव्य आलोकका प्रादुर्भाव हुआ । पार्वतीजीका रूप धारणकर उस दुष्टको रोकनेके लिये बासुदेवने स्वमायाका विस्तार किया । वे मधुर वाणीमें

<sup>\*</sup> कागीखण्डके अनुसार यह अपने गुरु महाराजके चरणोमे पड़ा हुआ है। इससे पूर्व यह आकागतक पहुँचकर अपनी ऊँचाईसे सूर्यकी गतिको रोके हुआ था।

बोले—'दैत्येश्वर! महेश्वरका मनोहारी ताण्डवतृत्य मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है। यदि तुम भी वैसा ही कर दिखाओंगे तो में तुम्हारी अनुगामिनी हो जाऊँगी।' फिर क्या था। महामृत्युका आहानकर उस दुष्टने धपने सिरपर ज्यों ही हाथ रखा, त्यों ही वह जलकर मन्म हो गया। तत्पश्चात् भगवान् नारायणने चन्द्रशेष्वरसे सम्पूर्ण कहानी कह सुनायी। इस प्रकारसे दोनों देवोंका संगग-स्थान गुप्तवाम कहलाया, जो अत्यन्त प्रसिद्ध एवं कल्याण-कारी है। प्रभुक्ती गहामिहम मृति जो प्रकृतिद्वारा विनिर्मित है—गुफाके अदर सुशोभित है। आजकल वहाँतक जानेके लिये यातायातके साधन भी हो गये हैं। महाकालके सहश गुप्तेश्वरनाथका भी विशेष महत्त्व है। विपत्तियोंसे संतप्त व्यक्ति इनके नामस्मरण एवं दर्शनसे छुटकारा पा जाता है।

भीड़की संख्या अधिक होती जा रही थी; अत: हमलोग भी दर्शन करनेके लिये ( अंदर जानेकी ) तैयारी करने लगे। अनुभवी लोगो तथा नागाओंका कहना था कि अंदर एक अथवा डेढ मील जाना पड़ेगा । हमलोगोके साथ पंद्रह व्यक्ति और चले । पाँच लड़िक्याँ भी थीं। सभीके शरीरपर हल्के कपडे थे; क्योंकि पथ अत्यन्त संकीर्ण एवं अ!श्चर्यकर था । प्राणवायुक्ती भी कमी यी । प्रभुकी कृपा ही छोटनेमे सहायक थी। अन्य तीर्थ-स्थलोकी भाँति यहाँ पहुँचना साधारण नहीं था, फिर भी प्रमुक्रपासे अंदर पहुँचकर हमलोगोने प्रमुका दर्शन एवं जयघोप किया । आशुतोषकी प्रतिमा स्पर्श-बिन्दुसे ऊपर थी । प्रतिमामे एक विशेष प्रकारकी ज्योति भासित हो रही थी। जटाज्ट्से जलसाव हो रहा था । कुछ लोग इसे गङ्गाजल कहते हैं । मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मूर्तिकी सौम्यतासे सदाचारका ही स्नाव हो रहा है। गुष्तेश्वरनाथके पदरजको मस्तकपर रखकर

हमलोग किसी प्रकार वा र आये । वाहर सर्वत्र स्तिम्ध वातावरण व्याम था । झाड़ियोंसे सारिवकता—सदाचािता परिलित हो रही थी । दक्षियोंके कळावसे, पर्ल्सकी निर्मलतासे तथा गैलिती हुंकारींथे सर्वत्र सदाचारका ही संदेश मिळता ए। ।

इंगलोग गर्मीं इंद्रिय हो गये थे, यतः इम द्यानके व्यि सीताकुण्ड घट पढ़े। यह स्यान प्रभुके धामसे दो मीळ दूर है। इस कुण्डका जल भत्यधिक ठंडा होता दे। तीनों ओरसे एक ऊँचा पहाइ इसे बाच्छादित किये है। शिलाखण्डपर पानकी ळताएँ चदकर कुण्डकी शीर्मे अपनी हरीनिमा एवं सौकुमार्यसे चारचोट लग रही थीं ! जपरसे शरता हुआ शरना कळकळ निनाददारा सदाचार-के गीतको गा रहा था। जनका निर्माल्य एदयको मी पवित्र कर रहा था । गागालोगोंके व्यावरणकता-श्रून्य एवं-रे पवित्र जीवनसे प्रेग एवं विश्वबन्धुत्वका संचार हो हा था। यत्र-तत्र जंगलींसे आये निर्भीक वंदरी एवं हिर्णिके नेत्रोंसे सदाचार ही जलक रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि महादेवकी इस नगरीमें असत्-आचार कहीं है ही नहीं । पायण्ड तथा धूर्तता देखनेको भी न मिली । प्रमुकी तपोमयी भूमिमें सभी तपस्ती एवं सदाचारी थे। श्रीशंकरजीका यशोगान करते हुए आस-पासके निवासी सादा जीवन एवं उन्तविचारमें अपने-आपको ढाले हुए थे। सदाचारके एकच्छत्र राज्यको विस्मय-विस्कारित नेत्रोसे देखते हुए जी नहीं भरता था।

विज्ञानके इस नवीन युगमे व्यक्ति जहाँ प्र एक ओर अपने नये-नये आविष्कारोसे नयी-नयी चीजोका निर्माण कर रहा है, वहीं अपने पुरातन नियमोका उल्लिब्बन कर निरङ्करा, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी तथा स्वेष्ट्याचारी होता चला जा रहा है। यौवन और धनके मदमे सभी लोग केकड़ोकी तरह तिरहे

<sup>🛮</sup> वहाँ नागालोगोंने पर्याप्त संख्यामें गार्थे पाल रखी हैं ।

भ्रमण कर विनाशकी ओर उन्मुख हो रहे हैं। अपनी सम्यता और संस्कृतिको छोग केवल हास्यके रूपमें देख रहे हैं। पाश्चास्य देशके मनीषी जिन नियमाचारोको समाप्त करना चाह रहे हैं, भारतीय उन्हीं नियमाचारोंको अपना रहे हैं। अपनी श्चिति तो अब—'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः' जैसी होती जाती दीखती है। आज सद्वृत्तियों और सदाचार-का लोप होता चला जा रहा है। अहर्निश उत्पीडन और छल-छबकी वृद्धि हो रही है। आज हम अपने वास्तविक

ज्ञानको खोकर ऐसे भ्रष्ट पथका सहारा ले रहे हैं, जो सदाचार और सद्वृत्तियोंसे हीन है । वस्तुतः यदि हम अपने अध्यात्मज्ञान और लोकज्ञानका यथार्थ प्रयोग करें तो हम जगद्गुरु बन सकते हैं और हमारा देश जगद्गुरु बन सकता है । अतः हमें अपनी सभ्यता और संस्कृतिको जीवित रखनेके लिये अपने पूर्वजोंके अपनाये गये प्रशस्त पथपर ही चलना पड़ेगा । हमारी ये प्राचीन आख्यायिकाएँ भी जीवन-यापन-विधियोंकी निर्देशिका हैं।

#### -24445-

### महापुरुषोंके अपमानसे पतन

वृत्रासुरका वध करनेपर देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी। इस पापके भयसे वे जाकर एक सरोवरमें लिए गये। देवताओं के दूँढनेपर भी जब देवराजका कहीं पता नहीं लगा, तब वे बड़े खिन्तित हुए। खर्मका राजसिहासन सूना रहे तो त्रिलोक्षीं सुव्यवस्था कैसे रह सकती है ? अन्तमें देवताओं ने देवगुरु वृहरपतिकी सलाइसे राजा नहुपको इन्द्रके सिहासनपर तवतकके लिये वैठाया, जवतक इन्द्रका पता न लग जाय। नहुप स्थानापन्न इन्द्र हो गये।

इन्द्रत्व पाकर राजा नहुप प्रभुताके मदसे मदान्ध हो गये-'प्रभुता पाइ काह मद नाहीं।' उन्होंने इन्द्र-पत्नी शचीदेवीको अपनी पत्नी बनाना चाहा । उन्होंने शचीके पास दूतके द्वारा संदेश भेजा— 'मैं जब इन्द्र हो चुका हूँ, तब आपको मुझे स्वीकार करना चाहिये।'

पतिव्रता शचीदेवी वहे संकटमें पड़ीं। अपने पतिकी अनुपिश्चितिमें पितके राज्यमें अव्यवस्था हो, यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था और अपना पातिव्रत्य भी उन्हें परम प्रिय था। वे भी देवगुरुकी शरणमें पहुँचीं। वृहस्पितजीने उन्हें आइवासन देकर युक्ति पता दी। देवगुरुके आदेशानुसार शचीने उस दूतके द्वारा नहुषको कहला दिया—'यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पालकीपर वैठकर मेरे पास आवें जिसे सप्तिष ढो रहे हों तो मैं उनकी सेवामें उपस्थित हो सकती हूँ।'

काम एवं अधिकारके मदसे मतवाले नहुपने महर्षियोंको पालकी ले चलनेकी आजा दी! राग-द्वेप तथा मानापमानसे रहित सप्तर्षियोंने नहुपकी पालकी उठा ली। लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि पैरोंके तीचे कोई चींटी या शुद्र जीव दव न जायँ, भूमिको देख-देखकर, धीरे-धीरे पैर रखते चलते थे। उधर कामातुर नहुपको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी आतुरता थी। वे वार-वार ऋषियोंको शीघ्र चलनेको कह रहे थे, लेकिन ऋषि अपने इच्छानुसार ही चलते रहे।

'सर्प ! सर्प !! ( शीघ्र चलो ! शीघ्र चलो !! )' कहकर नहुपने झुँझलाकर पैर पटका । संयोगवश उनका पैर पालकी ढोते महर्षि अगस्त्यको लग गया । महर्षिके नेत्र लाल हो उठे । उन्होंने पालकी पटक दी और हाथमें जल लेकर शाप देते हुए वोले—'दुए! तू अपनेसे वड़ोंके द्वारा पालकी ढोवाता है और मदान्ध होकर पूजनीय लोगोंको पैरसे ठुकराकर 'सर्प, सर्प' कहता है, अतः सर्प होकर यहाँसे गिर ।'

महर्षि अगस्त्यके शाप देते ही नहुपका तेज नष्ट हो गया । भयके मारे वे काँपने छगे और शीव्र ही पदा भाषी अजगर होकर एकसे एरदीपर भिर पदे । ( यह है बढ़ोंके अपयानका परिणाम । )

## मदाचारकं कानिपय प्रमञ्ज

( त्रिम् । - व्यं वर्षामीतीताल ते गुना एम् एवं, जीव्यं नव शिवर तेन विश्व )

जीवनके यात्रत् व्यवहार 'शाचारमं व्यवहार होने हैं। आचारके दो पक्ष हैं—अन्छे और बुरे। अन्छे आनार सदानार हैं और बुरे आतार दुरावार हैं। इन्हें पहाँ हमें जीवनके विभिन्न म्तरोंपर देखना है। एनदर्थ वैयक्तिक अनुभवपर आधृत कितप्य भारतीय और विदेशीय उदाहरण प्रम्तुत किये जा रहे हैं।

(१)स्थान-दिछी--सुद्द्शापनारपुरीमे एक वल्यार्ट-की दुकान । दुकानपर टमने छुट जलपान विता और बट्रएमेंसे गूल्य चुकाकर चल दिये । उन दिना दिन्हीने ट्राम चल्ती थी । ट्राममें टि और फव्यारेगर आ गये । उतरं तो खाळी हाथ देएकर कलेजा धक्तर हो गया। थैळा । येंळा कहाँ रह गया ! उसमे बोरध एजार्क नोट थे। मेरे साथ डो व्यक्ति और थे, पांतु स्वयंकी अधिक साववान समझका थेला मेने अपने पाप ही रखा था । सोटा हो चुका था—प्रेसके ठिये जो मशीन खरीदी थी, उसका पेमेंट करने जा रहे थे । सभी हके-त्रक्के रह गये । येत्र कहो गया ! केसे ! क्या ! अनेक प्रश्न मस्तिष्कामें वृम गये । ट्राम दूर निकल गयी धी । अब क्या करें ! नोटोको कौन और केंसे वापम करेगा ! पुलिसमें सूचना देना भी मुर्ग्वतानी लगी। फिर कुछ सोचा-एक तांगा लिया और इलवाईकी दुकानपर पहुँचा । विना बुछ कहे जहाँ वंठे थे, उसके शास-पास देखने छगे । गदीदार ताड़ गया । 'क्या देख रहे हैं, साहव !' 'भैया ! इमारे पास एक भैना था, भापकी द्कानमें यही कुछ जलपान किया था-काही वह यहीं तो नहीं रह गया !' 'कैसा थेंना या !' हमने विवरण दिया । 'यह तो नहीं था'—उसने कैश पेटीसे निकालकर हमें दिखाया । 'हाँ, हो, यही तो है'— इम तीनों एक साथ वोल उठे । 'लीजिये, सावधानीसे गिन ळीजिये, इतनी असावधानी नहीं करनी चाहिये।' द्वनागारने घेळेले साथ शिक्षा भी दी । फीया शिक्सा

धी इस नात्रात प्रमाग था कि मन ५७ ती के है। भैटा कि का धमने उस द्वालदारको प्रतिक्वतिक धन्यनाट विथे। वे स प्रालंक खर्म्यान सुन्ते एक एटवाईक सदानात्वी प्रस्कारण दे यह सदानारके व्यक्त तस्य विमानदारीका व्यवस्त उदावरण है।

र्रा २) भाग-भागा-भोगांति गेर्हे दास र्टम्पुर्न्टर । मीमासे रैसुसे उत्तर और घट देग । जींजी बाजारके उस कोंगेस पहुंचा तो ५३ र विस्त चाम, चीन फरेंट भी। ले ही। पैसी हात एहा, बद्भ गायत ! निया पैसेके इन्दर्गीय वर्जन स्मा रह जाता है, एई इस रखा ३ वर्ग हुए। पर वामी आप हेम्नुन्हेंग्डली और दिन की । यहाँ पहुँचा । बर दाहक कर्न नहीं था । और दंगु-द्राद्वांकि क्वानेम प्या रमा कि का सी दाता गए है. तीस-चाहीस मिनिटमें वारत आ सराहा है। मैं प्रताशा करने त्या । करीव तीम मिनटों ी व: बाउस आ ग्या और मुणे देखते ही। उसने नेस बदला हैसूकी प्रोहत्से निकालका मुझे दे किया और कहा अहारका ही है न साह्य !' मेंने उसे धन्यवाट देवत बुद्ध देना चाना । वह बोद्या-'बाबूजी ! क्यो गर्निन्दा करने हैं - गर्न्डोग भी बाल-बच्चेवाले हैं। आपकी चीज आपको लोहा-यर मुझे जो आनन्द मिट रहा है. वर विसी भी इनामसे ब्यादा है । आपने मेरे क्रपर द्वार उपकार किया, जो यहाँ कैठकर आ गरे और मेल लोग उठारा किया, नहीं तो न जाने में क एन्क्रां आपको गोलता फिरता ।' देखा आपने, मटाचारका ध*ा*फ अउत उदाहरण। यह है भारत ने एक ईन्छ-्राइवरकी सदाचारिता जो उल्लेख्य ही नहीं. प्रत्युत अनुकरणीय भी 🧓 ।

(३) स्थान-इटडी—मुप्रसिद्ध रोग नगत्का एक सार्वजनिक उपान । मैं एक बेंचपर बेंटवर एक पुस्तक एक गया था, रोडि गमीड दिया — -फिलाडमें खो गया और पठित सामग्रीपर विचार करता हुआ बेंचसे उठकर चल दिया—हाथमे वंद किताब थी और मस्तिष्क्रमें थे घुमड़ते हुए विचार। उद्यानसे न जाने कव बाहर निकल आया। पर विचारधारा वरावर चल रही थी । इतनेमे तेजीसे दौड़ती हुई एक महिला यकायक मेरे पास आकर रुक गयी । मेरा ध्यान टूटा । देखा तो वह महिला मेरे पास खड़ी थी और उसके हाथमें मेरा बैग था, जिसमें मेरा पासपोर्ट, टैवल्टर चेक तथा कुछ विदेशी नोट थे। जेवके वटुएमें तो कुछ थोड़ा-सा ही पैसा था। मैने उस महिलाकी ओर देखा और उसने - 'आपका वेग' कहकर उसे मेरी ओर बढ़ा दिया। अब स्थिति साफ हुई, अपना बैग तो मै बेंचपर ही भूल आया था-कैसी भारी गलती! मेरे पास कृतज्ञता-प्रकाशनके लिये शब्द न थे । विदेशमे पासपोर्ट परमावश्यक वस्त है और साथ ही वह सीमित विदेशी मुद्रा जिनपर मेरा सव कुछ आधृत था । एक प्रकारसे उस महिलाका यह कार्य मेरे ऊपर परम उपकार था, अन्यथा मुझे बड़ी कठिनाई होती। यह है सदाचारका तीसरा उदाहरण और मेरी भूलकी तीसरी आवृत्ति !\*

(४) स्थान—रूस—मास्को नगरका अन्ताराष्ट्रिय मिस्क होटल । बात सन् १९६४ की है । हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ॰ सर्वपछी श्रीराधाकृष्णन् मास्को पधारे थे । रूसी नेता और अधिकारियोंको उन्होंने एक भोज दिया था, खाद्यसामग्रीकी अनेक वस्तुएँ—जैसे पापड़, आचार और पान भारतसे पहुँची थीं । उन दिनो मै भी मास्कोमें था और तत्कालीन भारतीय राजदृत कालसाहवके सौजन्यसे मुझे भी, उस भोजमे शामिल होनेका निमन्त्रण मिला था । भारतीय वेश-भूपामे मै अपने कमरेसे होटल-के स्वागत-कक्षमे आया, पर न जाने क्या कारण था कि कोई भी टेक्सी उपलब्ध न हो सकी । मै बाहर जाकर सड़कपर खड़ा हो गया । थोड़ी ही देरमें एक पुलिसमैन मेरे पास आया और सैल्यूट देकर मेरे मुँहकी ओर देखने लगा । हम लोगोंके पास पारस्परिक अभिव्यक्तिका साधन केवल संकेत थे। मैं रूसी नहीं जानता था और पुलिस मैन अंग्रेजीसे अनभिज्ञ था । मैने अपना जेवसे निमन्त्रण-पत्र निकाला और रूसी भापामें लिखा हुआ भाग उसके सामने कर दिया और फिर संकेतोसे बताया कि मै वहाँ अविलम्ब पहुँचना चाहता हूँ । घड़ीके माध्यमसे यह भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ ही मिनट बाकी हैं । मैने किसी प्रकार इस वातकी भी सूचना दे दी कि होटलसे टेलिफोन करनेपर भी टैक्सी नहीं मिली । अब वह सड़ककी ओर देखने लगा । दो-एक कारे निकल गर्या । जब एक अन्य कार आयी तो पुलिसमैनने अपना डंडा सड़कपर टेक दिया । गाड़ी खड़ी हो गयी और रूसी भाषामें बातें कर उसने मुझे उसमे बैठा दिया । कार दूतगतिसे गन्तव्यकी ओर बढ़ी और एक विशाल भवनके सामने, जहाँ अनेक कारें थीं, खड़ी हो गयी। मैने धन्यवाद देते हुए अपना बढुआ निकाला । नकारात्मक संकेत बहुत आसान होता है--उसने किसी भी पेमेंटके ळिये संकेतसे मना कर दिया और सलामकर तेजीसे छौट गया । अब दोनोंका आचरण देखिये---रूसके पुलिस-मैन और मोटरकारवाले दोनों ही सज्जन सदारायताके आचरणात्मक उदाहरण प्रस्तृत करते हैं ।

५—जापान—विश्व-विश्वत टोकियोका 'न्यू ओतानी' होटल । तृतीय विश्वध्वनिविज्ञान-परिपद्मे प्रमुख वक्ताके रूपमे आमन्त्रित था । भाषण तो हो गया, पर तवीयत बहुत खराव हो गयी, सम्भवतः जलवायुका भारी परिवर्तन कारण था । रातमे तनिक भी नींद नहीं आयी, बदन बुरी तरह टूटता रहा और

ह यह मेरी प्रथम विदेश-यात्रा थी और तबसे मैं पासपोर्ट तथा विदेशी द्रव्यका बड़ा भाग अपने कोटकी भीतरी जेवमें रखता हूँ और विदेश जानेनाले अपने पाटकींको भी यही परामर्श देता हूँ ।—ले॰ ।

ज्यरका-सा आमास होने छना । अगले दिन एक सेक्शनल मीटिंगका सभापतित्व था—िकसी तरह उस उत्तरदायित्वका भी निर्वाह किया । पर जब छौटा, तब काफी ज्वर था, हाथ-पेर शक्तिहीन प्रतीत हुण, सारे शरीरमें वेदना और मयंकर विचेनी थी । बुछ ही देरमें टेलीफोनकी घंटी बजी और समाचार मिन्छ कि कोई कुगारी कीयोको नाकामूरा मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने सचित किया कि लाउँ जमें तो आ नहीं सकता, तवीयन बहुत खराब है, यदि वे मेरे कमरेमें आनेकी कुपा कों तो लेटे-लेटे कुछ बातें कर सकूंगा । थोड़ी देर बाद ही दरवाजेपर दस्तक ( खटखटानेका बन्द ) सनायी दिया । किसी प्रकार क्यांडे ठीक किये और दरवाजा खोला । एक महिला मेरे सामने खड़ी थीं । सौभाग्यसे वे अंग्रेजी जानती थीं। वेसे भी जापानमें सभी शिक्षित व्यक्ति अंश्रेजीका अभ्यास रखते हैं। उन्होंने मुझे लेट जानेको कहा और कम्बलको ठीक तरह थोड़ा दिया। अपनी वृद्ध भी वार्ने न करके उन्होने मेरी तवीयनके वारेमें पूरी जानकारी की और वहींसे डाक्टरको टेलीफोन किया, मुझे दम-दिलासा दिलाया और इधर-उचरकी सामान्य वार्ने की । मैंने उनसे आनेका मन्तव्य पूछा तो उत्तर केवल यही मिला-'आप ठीक हो जायेंगे तो वताऊँगी ।' डाक्टर आये, कुछ दवा आदिकी व्यवस्था हुई और थोडी देर बाद 'सुनक्तम्' ( गुडनाइट ) कहकर वे चली गयीं ।

अगले दिन प्रातः वे महिला पुनः आयीं— दवा, जलपान आदिकी सारी व्यवस्था कर चली गर्या। तीसरे पहर उनके पुनः दर्शन हुए—अव में अपेक्षाकृत ठीक था। वे कुछ देर वैठीं और कहा—'आप किम्मी कायानोको तो जानते ही होंगे, में उनकी चचेरी वहन हैं। उन्होंने मुझे लिखा था कि आप यहाँ आ रहे हैं, मैं आपकी देखभाल कहाँ। मैंने कई होटलोंमें पता लगाया और यन्तों न्यू लोतानीके पता हगा हि लाप पहाँ

हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं किमीके उच्छानुमार आपकी कुछ सेवा कर सकी ।' जापानकी पिछरी पात्रामें मेग किम्मीमे परिचय हुआ था, अब तो वे अमेरिकामें हैं। जब मैने उनको किसीके परिचयके बारेमें जिला तो उन्होंने अपनी बहनको उक्त पत्र जिला। दोनों नहनोंका यह सद्व्यवहार क्या कमी मुलाया जा सकता है ! अतिथि-मन्कामका हमारा सदाचार यहां खत: मुखारत है।

६-जर्मनी-म्युन्स्टर् नामक नगर् । एक विस्व-सम्मेळनमें गया था। भारतीय विद्या-सेंगिनारक एक विद्वानमे पिन्चय हो गया । वे भारतीय ये और उन्होंने मेरी वडी सेवा की, जिसमें दोपहरको मेरे लिये मेरी रुचिके शनुसार प्रतिदिन भोजन बनाना प्रमुख था । पर्याप्त अभिन्तता हो जानेगर मैंने अपनी इच्हा व्यक्त की कि द्रव्यक्षे अभावमें भी में हार्लण्ड डेनमार्क तथा स्वीडेनके क्षर स्थान देखना चाहता हूँ । त्रे गम्भीर हो गये, पर थोंड समय वाद बोले—'हालॅंडका प्रवन्ध तो हो जायगा, डेनमार्क और स्तीडेनके लिये हवाई टिकट रिकट (पथ-परिवर्तनीय) करा हेंने।' में संतुष्ट नहीं हुआ, पुन: पूछा—'कंसे!' उन्होंने कहा भेरी परिचित एक जर्मन महिला हैं, यदि में उनसे प्रार्थना कर्ह्मा कि आपको हार्हण्डके बुद्ध स्थान दिखा दें तो में समझता हूँ, वे अस्वीकार नहीं करेंगी । टिकटको 'रि-म्हट' करानेमें बुद्ध अधिक पैसे लगेंगे सो मेरे पास नो व्यवस्था है नहीं, मैं अपने एक मित्रसे कहकर आपका प्रवन्ध करा दूँगा और कुछ दिनो बाद उनका पैसा चुका दूँगा तथा यह रूपया आपसे आपके मुविधानुसार छे हूँगा । आप चिन्ता न करें ।' और इआ भी यही । तीसरे ही दिन एक जर्मन महिला अपनी मोटरकारसे हार्लण्डके नगर दिग्वा रही थीं-यृट्रेस्ट, ऑमस्टर्डम, राटर्डम तथा डनहाग । उधर मेरा इसछडोर्फ--दिल्छीका टिकट भी कोपेनहानेन तम सामहोत्य होकर 'रिन्य्ट' हो चुका था । इन दोनोंसे उपकृत होकर मैंने अत्यन्त संतोपका अनुमन किया और उन भारतीय सज्जन तथा जर्मन महिलाका आदर्श उपकार सदाचारका खरूप धारणकर मेरे हृदय-पटलपर सर्वदाके लिये अङ्कित हो गया।

वैसे तो सदाचारका अर्थ प्रायः सभी समझते 🖏 पर सदाचारकी वैज्ञानिक व्याख्या इतनी दुःसाध्य है, जितना पाप-पुण्यका निर्णय करना: क्योंकि देश-काळ और परिस्थितिसे भी सदाचारका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो व्यवहार किसी देश, काल या परिस्थितिविशेपमें सदाचार होता है, वह अन्यमें अन्यथा भी हो सकता है। भारतीय सदाचारका विश्लेषण तो और भी कठिन है. क्योंकि वह 'अच्छे व्यवहार'से ऊपर उठकर कुछ थौर विशिष्टता रसता है । वस्तुतः सदाचारका आधार-स्तम्म एक खस्थ (साधु) मनोवृत्ति है और उसीके अनुदूप सदाचारके दर्शन होते हैं। कभी किसी स्थितिमें किसी धनाचारीको पुलिसके हवाले कर देना सदाचार है तो कभी किसी अवोध-निरीह व्यक्तिको कान्नकी परिधिसे बाहर निकालना भी सदाचार हो सकता है। व्यक्तिविशेषके प्रसङ्घर्में भी हमारा एक ही प्रकारका न्यवहार कभी सदाचारकी कोटिमे होता है और कभी दुराचारकी; और, कभी-कभी तो ऐसी जटिल समस्या उपस्थित हो जानी है कि सदाचारका निर्णय करना कठिन हो जाता है। पर, साधारणतः जिस व्यवहारसे, अपनी किंचित् हानि होकर भी दूसरोका हित होता हो और समाजकी व्यवस्था सुदृढ़ होनेमें सहायता मिलती हो, वैसा व्यवहार सदाचारकी श्रेगीमे ही परिगणित होगा । सदाचार विन्हीं सीमाओसे परिवृत्त नहीं है-प्रत्येक देश, काल, धर्म, वर्ग, स्थितिमे सदाचरण करनेवाले हो सकते हैं और इसके विपरीत भी । इसी बातको ध्यानमें रखका ऊपर विभिन्न स्तरोके उदाहरण दिये गये हैं।

हमारे विचारसे शुद्ध 'सदाचार'के सूलमें त्याग तथा उपकार जादिकी पवित्र भावनाएँ निहित होती हैं और हमें देश-विदेशकी जन्बी यात्राओं एवं प्रवासमें इस प्रकारके अनेक धनुमव हुए हैं । दिल्लीके एल्लाईमें जहाँ जोम-लिप्ताका ध्याव है, वहाँ एक खन्ध, सामाजिक ज्यवस्था भी पिलिक्षित होती है । जयपुरका हाइवर धनाचार-की कल्पनासे ही आतिक्षित है और किसी पर-क्र्यको स्थान उपयोगमें लेना पाप समझता है । रूसकी महिलामें उपकारकी भावना और एक विदेशिक प्रति उदारता एवं कर्तव्यनिष्ठाका पता लगता है । मास्कोका पुल्सिमैन अपने कर्तव्य-पालनमें तो रत था ही, एक विदेशिकी सहायता करना उसकी स्वाशयता भी है और कार-ड्राइवर अपने समय और परेशानीका स्थाल न कर त्याग और उपकारका उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

टोकियोकी महिलामें जहाँ एक कोमल सदय नारी-इदय है, वहाँ उसकी बहनके शब्दोंमें श्रद्धा एवं रनेद तथा एक विदेशी ( वन्धु )के प्रति सेवाकी भावना है । उनकी निःस्वार्थ भावसे उपयक्त परिचर्याद्वारा मुझे स्वास्थ्यलाभ कराना परोपकार एवं सेवाका उत्कट उदाहरण है । इसी प्रकार म्यूंस्टरके भारतीय सजन विना किसी निजी लाभके एक अपने भाई ( खंदेशी वन्धु )का उपकार करने तथा उसकी इच्छापूर्तिके लिये दूसरोकी मदद लेते हैं तथा जर्मन महिला, अनायास ही एक विदेशीकी देश-दर्शन-इच्छाको पुरा करनेमे अपनी अपार उदारताका परिचय देती हैं। दोनो ही सदाचारसे प्रेरित होकर कार्याव्हड होते हैं और उपकृत व्यक्तिके हृदयस्थलपर अमिट छाप छोड़ते है । मेरा अनुमान है कि वसुंधरामे त्यागी-उपकारी मनोवृत्तिवाले सदाचारी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और उन्हींके आचरण तथा उदाहरणोपर सामाजिक व्यवस्था ससम्पादित होती है। सदाचारकी उपयोगिता सबके ळिये सर्वत्र—देश-विदेशमें और सदैव है।

## मारिभेका धान्यत्य त्यात्रर--यपरियद

( लेखक—श्रोवसन्तशेपगिररावनी कुलकर्णी )

'निष्णुपुराण'में कहा है कि सदात्रारके बच्चा दौर निर्देशक हमारे ऋषि ही हैं। 'ऋषि कैसे थे' इसे जानके छिये एमें प्रथम ऋषि शब्दकी व्याख्या देखनी होगी। श्रय—गतौ (तुढादि ७) धातुसे श्रुपि शब्द बनता है । जो ध्यान द्वारा ईखरके पास गया या ईश्वर तपखर्या करनेवाले ऋपिके पास चला गया, इसलिये वह 'ऋपति' इति 'ऋपि:'से ऋपि कहलाया। 'अजान् ह वे पृद्रनी श्रतपत्ध-मानान् प्रह्म स्वमवभ्यानपत् त ऋषयोऽभवन् (तैचिरीय आ॰ २।९)।' 'ऋपिद्शनात्—( निरुत्ता ) धतिन्द्रिय तस्व थे, वे भी ईखरकुपासे प्रथम ऋषि छोंगोंके र्राष्ट्रपथमें आ गये, इसलिये वे ऋषि कहलाते हैं— युगान्तेऽन्नर्धितान् घेदान् सेतिहासान् महर्पयः। पूर्वमनुद्याता तपसा खयम्भुवा 🎖 (वायुपुराण, अ०२)

यान्त भी ऐसा ही कहते हैं— 'ऋषयो मन्त्रद्रप्रारः'
ऋषि लोग मन्त्रद्रष्टा थे । पुराणोंके अनुसार—
ऋषीत्रंप गती धातुः श्रुकी सत्ये तपस्यथ ।
पत्त संनियतं यस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥
गत्यर्थाहपतेर्थातोर्नामानिर्वृत्तिरादिताः ।
परमादेप स्वयम्भूतस्तस्माच ऋषिता स्मृता ॥
(वायुप्राण २)

'त्रृष् (६।७) धातु—गित, गमन-इगन, श्रवण, सत्य और तप—अनेक अथोंमें प्रयुक्त होता है। ये सब बातें जिसके अंदर एक साथ निश्चितरूपसे हो, त्रहाने उसे ही 'त्रृपि' कहा है। गत्यर्थक 'त्रृष्'-धातुसे ही ऋपि शब्दकी निष्पत्ति हुई है और आदि-कालमें चूँकि यह ऋपिवर्ग खयं उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसकी ऋपि संज्ञा है। कहते हैं, ऋग्वेदके अनुसार ऐसे मन्त्रद्रष्टा ऋपियोंकी संख्या लगभग चार सौ है। 'आश्वलायनगृह्यसूत्र'में ऋपियोंके आये कुळ नाम इस

मनार हिन्याधनी, धामदेषोऽधिभेग्द्राजो, धलिहः । ।
प्रशासनी, धामदेषोऽधिभेग्द्राजो, धलिहः । ।
प्रशासनी, पावमान्यः, छद्रख्ळाः महास्काहसेति । ।
पर्यात् शति , माध्यमा, गृत्समद, विश्वमित्र, वामदेव, ,
पति, भरदाज, विसष्ट, प्रगाथ—ये मुद्र्य ऋषि है । इन्हीं
नामींके तथा अन्य पावमान्य, रहस्त्त और महासूल
—ये ऋषियोंके आधारपर ऋग्वेदके मुद्र्य मण्डल एवं
सूल भी हैं । महाभारतमें मरीचि, अति, धिंत्रा, पुल्रत्य,
पुल्ह, किंतु और विसष्ट—इन नहाजिके मानसपुत्रीको
प्रथम सप्ति कहा गया है । प्रायः ये सभी मन्त्रद्रष्टा
प्रधानी और तपत्वी थे। काम-क्रोधादि धडरिपुर्शोपर
विजय पानसे इन ऋषियोंका अन्तःकरण रात्यन्त हाद
गा और वे पूर्ण साधु धे । विष्णुपुराण (३।१६)
धादिमे इनके साचरणोंको सदाचार तत्लाया गया है ।

पद्मपुराणमें इनकी त्यागपूर्ण सदाचारसम्बन्धी एक क्या आती है, जिसमें कहा गया है कि एकवार ये सप्तर्षि तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इसी बीच एक वड़ा भारी दुर्भिक्ष पर् जिसके कारण भूखसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण जगतं लोग बड़े कप्टमें पड़ गये । उसी सनय उन ऋपियों र भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजाने, जो प्रजा देख-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, दु:खी होकर कहा—'मुनिवरो ! ब्राह्मणोंके लिये प्रतिग्रह उत्तन वृत्ति है। अतः आपलोग मुझसे दान प्रहण करें— अच्छे-अच्छे गाँव, धान, जो आदि अन, घृत, दुग्धादि रस, तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण तथा दूध देनेवाली गोएँ ले लें। तब ऋषियोने कहा—राजन् ! प्रतिप्रह वड़ा भयंकर है । वह खादमें मधुके समान मधुर, किंतु परिणाममें विपके समान घातक है । इस वातको खयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें छोममें

डाल रहे हो ! राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त घोर है । जो ब्राह्मण लोभसे मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह खीकार करता है, वह तामिन्न आदि घोर नरकोंमे पकाया जाता है । अतः महाराज ! तुम अपने धनके साथ ही यहाँसे पधारो, तुम्हारा कल्याण हो । यह दान दूसरोंको देना । यह कहकर सप्तर्षि वनमे चले गये ।

वादमें राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोमें सोना भरकर उन्हे पृथ्वीपर विखेर दिया । सप्तर्पि अनके दाने वीनते हुए वहाँ पहुँचे, तो उन फलोको भी उन्होने हाथमे उठाया । उन्हें भारी जानकर सप्तर्पियोने देखा तो उनके भीतर सोना भरा हुआ था। इसे देखकर वे वोले—'इस ळोकमे धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है । जो सत्र प्रकारके छौकिक संप्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । संग्रह करने-वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके । एक ओर अर्किचनता और दूसरी ओर राज्यको राजुपर रखकर तौला गया तो राज्यकी अपेक्षा क्रंचनताका ही पलड़ा भारी रहा, इसलिये जितात्मा उने लिये कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। कहकर दृढ़तापूर्वक नियमोका पालन करनेवाले भी महर्पि उन सुवर्णयुक्त फलोको छोड़ अन्यत्र तने गये । यह था, इन महर्षियोंका अपरिप्रह-त्य त्यागपूर्ण जीवन ।

ऋषिप्रणीत सदाचार—उन ऋषियोद्वारा निर्दिष्ट सदाचार बहुत ही विस्तृत है। अतः यहाँ हम विस्तारभयसे गृहस्थोपयोगी ऋषिप्रणीत सदाचारके कुछ अंशोंको

उद्धृत कर इस लेखका उपसंहार कृरते हैं। (१) गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, गो, ब्राह्मण, वयोवृद्ध, सिद्धगण तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और दोनों समय संध्या-वंदन तथा अग्नि-होत्रादि कर्म करने चाहिये। (२) किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अप्रिय भापण न करे । जो मिथ्या हो, ऐसा प्रिय वचन भी कभी न वोले और न कभी दूसरोके दोषोको ही कहे। (-महर्षि और्व।) (३) गृहस्थको चाहिये कि प्रारन्धसे प्राप्त और पन्न-यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । (—देवर्षि नारद।) (४) सत्य वचनका लोप 'नहीं करना चाहिये। खर्ग, मोक्ष तथा धर्म—सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित है । जो अपने वचनका लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया । (—महर्पि पुलस्य ।) (५) इन्द्रियोको लोभग्रस्त नहीं वनाना चाहिये । इन्द्रियोंके छोभप्रस्त होनेसे सभी मनुष्य संकटमें पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमे संतोप है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है । जिसके पर ज्तेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमडेसे मढ़ी है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा चाहिये । (—महर्षि गौतम । ) संतुष्ट रहना (६) आचारसे वर्म प्रकट होता है और धर्मके खामी भगवान् विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रमके आचारमें संलग्न है, उसके द्वारा भगवान् श्रीहरि सर्वदा पृजित होते हैं । (--सनक मुनि । ) (७) भगवान्की भक्तिमें तत्पर तथा भगवान् विष्णुके ध्यानमे लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो, उसे पनित कहा जाता है। (--सनकमुनि।)

## सदाचारके प्रतिधापक---ऋपि-महपिं

( ? )

#### सनकादि कुमार

भाग्योदयेन वहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुरुतमोहमदान्धकार-

> नारां विधाय हि तदोदयते विवेकः॥ (श्रीमद्भा॰माहात्म्य २।७६)

'अनेक जन्मोके किये हुए पुण्योसे जब जीवके सौभाग्यका उदय होता है और वह सत्पुरुपका सङ्ग प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारण रूप मोह एवं मदके अन्धकारको नाश करके उसके चित्तमें विवेकके प्रकाशका उदय होता है।'

स्रष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जैसे ही अपनी रचनाका श्रीगणेश करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न हुए-सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने सहस्र दिच्य वर्षोतक तप करके हृद्यमें भगवान् शेपशायीका दर्शन पाया था । भगवान्ने ब्रह्माजीको भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके पश्चात् ही ब्रह्माजी मानसिक सृष्टिमें लगे थे। ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एव भगवान्मे लगा हुआ था । उस समय सृष्टिकत्तीके अन्तःकरणमें शुद्ध सत्त्वगुण ही था । फलतः उस समय जो चारों कुमार प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्त्वगुणके खरूप हुए । उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं । अतः उनमें न तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टिके कार्यमें उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेको कहा तो उन्होने सृष्टिकर्त्ताकी यह आज्ञा स्वीकार करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। सच तो यह है कि विश्वमें ज्ञानकी परम्पराको वनाये रखनेके लिये खयं 🍑 भगवान्ने ही इन चारों कुमारोंके रूपमें अवतार धारण

किया था । युमारोंकी जनमजात रुचि भगवान्के नाम तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्की छीळाओंका वर्णन करने एवं उन पावन छीळाओको मुननेमें थी । भगवान्को छोड़कर एक क्षणके छिये भी उनका चित्त संसारके किसी विश्वकी ओर जाता छी नहीं था । ऐसे सहज स्वभावसिद्ध विरक्त भळा सृष्टिकार्यमें केंग्ने लग सकते थे । वे तो सर्वव भगविचन्तनमें ही छगे रहते थे ।

उनके मुखसे निरन्तर 'दृहि: शरणाग्' यह गङ्गलमय मन्त्र निकलता रहता था । वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही नहीं थी। उनका चित्त श्रीहरिमें सदा लगा रहता था । यही कारण है कि उनपर कालका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे आज भी पाँच वर्षकी अवस्थाके ही वने रहते हैं। भूख-प्यास, सर्वी-गर्मी, निद्रा-आलस्य आदि कोई भी मायाका विकार उनको स्पर्श-तक नहीं कर पाता । कुमारोका निवासधाम अधिकतर जनलोक है-जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्गक्त तपख्रिजन ही निवास करते हैं, उस लोकमें सभी नित्यमुक्त हैं। परंतु वहाँ सव-के-सव भगवान्के दिव्यगुण एवं मङ्गलमय चिरत सुननेके लिये सदा उत्कण्टित रहते हैं। वहाँ सदा-सर्वदा अखण्ड सत्सङ्ग चलता ही रहता है । किन्हीं-को भी वक्ता वनाकर वहाँके शेष लोग वड़ी श्रद्धासे उनकी सेवा करके, नम्रतापूर्वक उनसे भगवान्का दिन्य चरित सुनते ही रहते हैं । परंतु सनकादि कुमारोंका तो जीवन ही सत्सङ्ग है । वे तो सत्सङ्गके विना एक क्षण भी रह नहीं सकते । मुखसे भगवन्नामका जप, हृदयमें भगवानुका ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्तत्त्वकी स्थिति, श्रवणोमे भगवद्गुणानुवाद—वस, यही उनकी सर्वदाकी दिनचर्या है।

नित्य पश्चवर्षीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पातालमे भगवान् जेपके और कैलासपर भगवान् शङ्करजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चिरत सुनते रहनेमें उनकी तृप्ति कभी होती ही नहीं और जनलोकमें किसीको अपनोमेसे भी वक्ता बनाकर वे श्रवण करते रहते हैं। कभी-कभी किसी परम अधिकारी भगवद्रक्तपर कृपा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पश्चरते हैं। महाराज पृथुको उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपटेश किया था। देविप नारदजीने भी इन्हीं कुमारोसे श्रीमद्भागवतका श्रवण किया था। अन्य अनेक महाभाग भी कुमारोंके दर्शनसे एवं उनके उपदेशामृतसे कृतार्थ हुए हैं। भगवान् विष्णुके द्वार-रक्षक जय-विजय कुमारोंका अपमान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी च्युत हुए और तीन जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही।

सनकादि चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचार्य हैं। सत्सङ्गके वे मुख्य आराधक हैं; क्योंकि—

सतसंगति मुद्र मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला। श्रवणमे उनकी प्रगाढ निष्टा है । ज्ञान, वैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चित्र सुननेकी अवाध उत्कण्टाका आदर्श ही उनका खरूप है । उनके उपदेश श्रेय:-सम्पादक एवं सदाचारके प्रतिष्टापक हैं।

#### (२) त्रहापि वसिष्ठका क्षमा-प्रसङ्ग

कुशिक-वंशमें उत्पन्न राजर्पि विश्वामित्र सेनाके साथ आखेट करने निकले थे । वे अपने राज्यसे दूर महर्पि वसिष्ठके आश्रमके समीप पहुँच गये । वसिष्ठजीने एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजा—'आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अनः मेरा आतिश्य सीकार करे।'

उपदेश--

निवृत्तिः कर्मणः पापात् सतनं पुण्यशीलता । सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय पनद्गुत्तमम् ॥ मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुद्यति । नालं सदुःखमोक्षाय सङ्गो चैदुःखलक्षणः ॥

( नारदपु० पूर्व० ६० । ४४-४५ )

५ 'पाप-कर्मसे ट्र रहना, सटा पुण्यका संचय करते रहना, साधु पुरुपोके वर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है । जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको पाकर जो विपयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें इव जाता है । विपयोंका संयोग दु:खरूप है, वह दु:खसे छुटकारा नहीं टिला सकता ।'

इसलिये----

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रयं रक्षेच्च मत्सरात्। विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं वलम्। आत्मक्षानं परं क्षानं सत्यं हि परमं हितम्॥ (ना० पूर्व० ६०। ४८-४९)

'मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको डाह्से, विद्याको मान-अपगानसे और अपनेको प्रमादसे बचाने । क्रूर खभावका परित्याग सत्रसे वड़ा धर्म है । क्षमा सत्रसे महान् वल है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है

इस प्रकार सनत्कुमारोके उपदेशमें हमें सदाचारकी अनेक अमूल्य शिक्षाएँ और दिशाएँ मिलनी हैं।

और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है।'

अरण्यवासी तपस्तिकं लिये राजा असुविधा न उत्पन्न करे, यह समुदाचार है। लेकिन विश्वािमन्नने महिंप विस्पृक्षी प्रशंसा सुनी थी। उनके तपःप्रभावपर विश्वास था। अतः आविध्यका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब मेनाके साथ उनको राजोचित सामग्री प्रचुर मात्रामें भोजनको दी गयी और वह भी तप:शक्तिसे नहीं, विसष्टकी होम-

'आप यह गौ मुझे दे दें। बदलेगें जो चाहें मुझसे माँग लें।' विश्वामित्र उस गौके लिये लालायित हो गये। चलते समय उन्होंने अपनी यह इन्छा प्रकट की।

'ब्राह्मण गो-विक्रय नहीं करता। मैं इस गौको नहीं दे सकता।' ब्रम्पिन अस्त्रीकार कर दिया। उप्रस्नमान विश्वामित्र उत्तेजित हो उठे। ब्राट उन्होने बलपूर्वक गौको ले चलनेकी आज्ञा सैनिकोंको,दे दी। लेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो थी नहीं। उसकी हंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हो गये। उन्होने विश्वामित्रके सैनिकोंको मार भगाया।

विश्वामित्रने वसिष्ठपर आक्रमण किया। कुशका ब्रह्मदण्ड लिये वसिष्ठ स्थिर, शान्त बेंठे रहे। विश्वामित्रके साधारण तथा दिन्य अस्र सब उस ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये। विश्वामित्रने कठोर तपसे लब्ध दिव्यास चलाये, किंतु वसिष्ठके ब्रह्मदण्डसे लगकर वे भी सब-के-सब नष्ट हो गये।

'ब्रह्मचल ही अष्ठि है । क्षत्रिय-शक्ति तपस्ती ब्राह्मणका कुछ नहीं विगाड़ सकती । अतः मैं इसी जन्ममें ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा ।' विश्वामित्रने यह निश्चय किया और वे अत्यन्त कठोर तपमें लग् गये ।

सैंकड़ो वर्षोंकी कठिन तपश्चर्यांके पश्चात् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया—'वसिष्ठके स्वीकार करते ही तुम ब्रह्मर्पि हो जाओगे।'

महर्पि वसिष्ठसे प्रार्थना करना विश्वामित्रके लिये बहुत अपमानजनक था । संयोगवरा जव महर्पि वसिष्ठ मिलते तो इन्हे 'राजर्पि' ही कहते । अतः विश्वामित्र वसिष्ठके घोर शत्रु हो गये थे । एक राक्षसको प्रेरित करके उन्होंने वसिष्ठके सौ पुत्रोंको मरवा दिया । खयं वसिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर

हूँ दने लगे । उनका हृदय वरे तथा हिंसाकी प्रबन्ध भावनासे पूर्ण था । यह थी 'राजिपें' कहे जानेवालेकी कहनेवालेपर नृशंसना ! यह ब्रह्मण्यता नहीं थी ।

कौशिकने अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं रक्खा। वड़ा दढ निरुचय, प्रवल संकल्प था उनका; दूसरी सृष्टितक करनेमें लग गये । अनेक प्राणियोंतकका सृजन कर दिये । विभिन्न अन्नादि बना डाले। ब्रह्माजीने ही रोका उन्हें । अन्तमें खयं शख्न-सज्ज होकर सुनसान रात्रिमें छिपकर विस्पृद्यो मारनेके लिये निकल पड़े । दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो वे अनेक बार पराजित हो चुके थे ।

चाँदनी रात्रि थी । कुटियाके वाहर वेदीपर एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि वैठे थे । अरुन्धतीजीने कहा—'कैंसी निर्मल ज्योत्सा है ?'

वसिष्ठजी बोले—'ऐसा ही निर्मल तेज गाजकल विश्वामित्रके तपका है।' वसिष्ठका निर्मल मन अहिंसा तथा क्षमासे पूर्ण था।

विधामित्र छिपे खडे थे । उन्होंने सुना और उनका हृदय उन्हें धिक्कार उठा—'एकान्तमें पत्नीकें साथ बैठा जो अपने सौ पुत्रोंके हृत्यारेकी प्रशंसा करता है, उस महापुरुषको मारने आया है तू !' शख नोच फेंके विश्वामित्रने । दौड़कर महर्पिके चरणींपर गिर पड़े । योगाचार्य पतछाठिने कहा है कि—

'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ।'

विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेमें उनका दर्प, उनका हेप, उनकी असहिण्युता ही तो वाधक थी। वह आज दूर हुई। महर्पि वसिष्ठने उन्हें झुककर उठाते हुए कहा—'उठिये ब्रह्मपिं!' विश्वामित्र अब ब्राह्मणत्वसे संयुक्त थे। महर्पि चसिष्ठके उपवेश योगवासिष्ठ, इतिहास-पुराण, धर्मशासोंगे भरे पडे हैं।

#### (३) महर्षि गौतम

प्रस्तुत महागि गौतम \* वैवखत मन्वन्तरके सप्तर्षियों में एक ऋषि हैं । पुराणोमे कथा आती है कि महर्पि दीर्घतमा बृहस्पतिके शापसे जन्मसे अन्वे थे। उनपर स्वर्गकी कामघेनु प्रसन हो गयी और उस गौने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे। महर्पि गौतम इ हींके पुत्र थे । (महाभा०१।१०४। २४)। पुराणो ने ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम भ्रह्माजीकी इच्छा एक सी बनानेकी हुई । उन्होने सन जगहरो सौन्दर्य इकट्टा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनायी । उसके नखसे शिखतक सर्वत्र सौन्दर्य-ही-मौन्दर्य भरा था। हल कहते हैं पापको, हलका अभाव अहल्य है और िएसमें पाप न हो, उसका नाम अहल्या है, स्तः उस निणापका नाम भगवान् ब्रह्माने अहल्या रखा । यह पृथ्रीपर सर्वप्रथम इतनी सुन्दर मानुपी स्त्री हुई कि सब ऋषे, देवता उसकी इच्छा करने लगे। इन्द्रने तो उसके लिये भगवान् ब्रह्मासे याचना भी की, किंत ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । ऐसी त्रैलोक्यसुन्दरी जलनाको भला कौन न चाहेगा ? उन दिनो भगवान्। गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्माजी उनके पास गये और जाकर बोले—'यह अहल्या तम्हे हम धरोहरके रूपमे दिये जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगो ले लेगे। नहााजीकी आज्ञा ऋपिने शिरोधार्य की । अहल्या ऋषिके आश्रममे रहने लगी । वह हर तरहसे ऋषिकी सेवामे तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोह की वस्तुकी भाँति च्यान रखते । किंत उनके मनमे कभी किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्षके बाद ऋषि खयं ही अहल्याको लेकर ब्रह्माजीके यहाँ गये और वोले—'व्ह्मन्! आप अपनी यह धरोहर ले ले।' ब्रह्माजी इनके इस प्रकारके संयम और पिवत्रभावको देखकर बहुत प्रसन्त हुए और उन्होंने अहल्याका विवाह इन्हींके साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए, जो महर्षि शतानन्दके नामसे विख्यात हैं, जो महाराज जनकके राजपुरोहित थे। महर्षि गौतमकी तपस्यासे सम्बद्ध अनेकों आश्रम भारतमे प्रसिद्ध हैं। (द्रष्टन्य—तीर्थाङ्क तथा 'कल्याण' वर्ष ४० अङ्क ६। पृ० ९९२-९३)

महर्षि गौतमका चिरत्र अलैकिक है । इनके-ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखनेको मिलेगा । इनके द्वारा रचित गौतम-स्मृति, वृद्ध-गौतम-स्मृति ( विष्णवधर्म शास ) तथा गौतम-धर्ममूत्र आदि अनेकों श्रेष्ठ आध्यात्मिक शास्त्र हैं । इनके उपदेशों मेसे सार्भ्त उपदेश कुछ इस प्रकार हैं—

सर्वस्तिवन्द्रियलोभेन संकटान्यवगाहते॥
सर्वत्र सम्पद्स्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्।
उपानद्गृद्धपादम्य ननु चर्मावृतेव भूः॥
संतोपासृततृप्तानां यत् छुःखं शान्तचेतसाम्।
कुतस्तद् धनलुञ्धानामितद्दचेतद्दच धावताम्॥
असंतोपः परं दुःखं संतोपः परमं खुःखम्।
सुद्धार्था पुरुपस्तसात् संतुष्टः सततं भवेत्॥
(पद्म० सृष्टि० १९। २५८—२६१)

'इन्द्रियोके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य संकटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमे सतोप है, उराके लिये

३६ वेद-पुराणोंमे गोतम और गोतम दो व्यक्ति हैं । शतपय-ब्राह्मण १ । ४ । १ । १०, शाङ्घायन आरण्यक ३ । १, गोपयब्राह्मण १ । ३ । ११ बृहद्देवता २ । ४६, २ । १२९ आदिमें गोतम रहूगण ऋषि तथा भविष्यपुराण प्रतिसर्ग ४ । २१ में कश्यपकुलोत्पन्न गौतमकी कथा है । महाभारतमे शरद्वान् गौतम (१ । १२९ । २), चिरकारी गौतम (१२ । २६६ । ४) आदि अनेक गौ गोंकी भी कथाएँ आयी हैं । इसके अतिरिक्त गौतम, आरुणि, गौतम अग्निवेश्य, गौतम हारिद्रुमत् गौतम और गौतम कौशेष आदि भी हुए हैं । बृहद्देवता १ । ५९; ४ । १२९ अ । १३३ आदिमं भी महर्षि गोतम और गौतमकी कथाएँ हैं ।

सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है, जिसके पेर कपड़ेकें ज्तेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो कपड़ेसे ढकी है। संतोपरूपी अमृतसे तृम एवं शान्त चित्तवाले पुरुपों-को जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौड़नेवाले लोगोको कहाँसे प्राप्त हो सकता है ! असंतोप ही सबसे बढ़कर दु:ख है और संतोप ही सबसे बड़ा सुख है, अत: सुख चाहनेवाले पुरुपको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

(8)

## महर्षि वाल्मीकि और सदाचार

( लेखक-शीहरिरामनाथजी )

'कौन हो तुम लोग !' रत्नाकरने पूछा । 'हम भी तो वही पूछ रहे हैं । तुम कौन हो !' यह सप्तिर्पयोने जवाव दिया । रत्नाकर सर्वथा अवाक रह गये । फिर मी अपनी आन्तरिक भावनाओंको दवाते हुए रत्नाकरने गर्जना की और बोले—'साधुओ ! भूलो मत ! तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, उसे नीचे पटककर भागो ।'

सप्तियोंने उन्हें समझाते हुए कहा कि 'देखो वेटा ! हमारे पास जो है, उसे तुम्हें देनेके ही लिये हम यहाँ आये हैं । यदि हमारे उपदेशके सामने तुम सिर न झकाओंगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने मानवत्वसे हाथ धोना पड़ेगा। तुम यह एट-मार क्यों कर रहे हो शऔर तुम अपने पेट भरनेके लिये प्रत्येक दिन इतने प्राणियोकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं है ! इससे तुम केंसे सुखी बन सकते हो ! यदि तुम कहो कि मैं इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह वुिन्नताकी बात नहीं है । ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप करके अपनेको सुखी समझता हो । विजेप बात यह है कि ऐसे प्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, वे सब प्राणी मिलकर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं । कहो तो सही कि तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं है !

'महात्माओ ! में खर्ग-नरक कुछ भी नहीं जानता। यदि ऐसा न करूँ तो जीऊँ कैसे ! मेरा व्यापार-व्यासङ्ग ं भी कुछ नहीं। मैं अकेले पेट नहीं, घरमें पत्नी है और लड़के लड़कियाँ हैं। यदि इन लोगोंके लिये आहारका प्रवन्य न करूँ तो वह भी पाप ही है! अतः मैं जो कर सकता, वह कर रहा हूँ।

'वेटा! गृहस्य मनुष्योंको तो अपने भार्या-पुत्रोंके लिये उचित व्यवस्था करनी ही चाहिये, अन्यथा पाप छगता है, यह बात सत्य है! परंतु बुरी प्रिक्तियासे उनके पेट भरनेकी विधि कहीं भी नहीं बतायी गयी। भूखे मरना पड़े तो भी सदाचारको नहीं छोड़ना चाहिये। जिस हालतमें जिस मनुष्यको जिस तरह जिस धर्मका पालन करना चाहिये, हमें पहले इसकी शिक्षा लेनी चाहिये। हम कहते हैं कि पेट भरनेके लिये हम किसीकी धर्मबद्ध सेवा कर सकते हैं। यदि भाव धर्मकी अगेर हो तो वह भगवान्की ही सेवा होगी, इसमें विल्कुल पाप न लगेगा। इसके प्रतिकृल यदि बुरे काम करोगे तो उसका बुरा फल केवल तुम्हींको प्राप्त होगा।'

'ऐसा नहीं होना चाहिये महाराज! एक पेटके लिये तो में इतना नहीं कर सकता था। मेरे दस पेट हैं और निःसीम कामनाएँ हैं। इन सबके मारे में मार- खूट कर रहा हूँ। यदि ये न होते और मैं केवल अकेला होता तो किसी तरह दुरे कमेंसे बच सकता। लेकिन इन सबके कारण इतने गहरे दुःखमें आ फँसा हूँ। इसलिये अब जो कुळ पाप-पुण्य सुख-दुःख मिला है, उसके लिये मेरे वे सब घरके लोग भी हिस्सेदार हैं। इसी भावनाने मुझे आगे वहाकर, इन हाथोंसे

उनके पेट भरा दिये हैं । इसमें मेरा कसूर ही क्या है ! बताइये !

'अरे मन्द! ये सब घरके लोग, जो कहनेको तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे। ये सब पूर्वजन्मके कमींके वशीभूत होकर तुम्हारे कमींके कारण तुम्हारे धन लेनेके लिये आ गये हैं। जिन्हें तुम अपने सुख-दु:खोंके हिस्सेदार समझ रहे हो। यदि इसके वारेमें तुम्हें संशय हो तो जाओ और भार्या-पुत्रोंसे पूछ आओ, तभी तुम्हें ज्ञात होगा।'

रत्नाकरकी समझमें भी यह प्रश्न निराला था। घर पहुँचते-ही-पहुँचते उसने आवाज लगायी—'अरे प्यारे लड़को! ओ पितन!! जरा जवाब दो। यह जीवनकी जिटल समस्या है। जैसे तुम लोग मेरे सुखोंसे हिस्से ले रहे हो वैसे ही यदि पाप भोगनेका अवसर, नरक या दु:ख आ जायँ तो उनमेसे हिस्से लोगे या नहीं!

सब छोगोने जोरसे कहा—'तुम्हारे पापोंके हिस्सेदार हम नहीं होगे ! नहीं होंगे !! नहीं होंगे !!!

रत्नाकर तो ठीकसे सुन भी न पाया, उसके हृदयमें वेदना-की अन्तर्लहरें उठीं। हाय ! इतने कृतक्नोंको, मित्र दीखनेवाले शत्रुओंको इतने दिनोतक मैने अपना समझ रक्खा, धिकार है मेरे जीवनको ! इन तन, धन एवं जीवनोंको जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं लगा सका। कोई बात नहीं। अब वही होगा। झट उन्हें कर्तव्यताकी झलक हुई। झरीकी तरह वह उठी, उनकी अन्तरात्मा वहाँ जाकर रुकी, जहाँ सप्तर्णियोंका पादरूपी किनारा था। जो सच्चे मुमुक्षु हैं, उनके लिये कहाँ संसार-बन्धन ?

बृत्यर्थं नातिचेण्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता । गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रसवितः स्तनौ ॥ (हितोपदेश १ । १८२ ) 'हे अज्ञमानव ! पेट भरनेके लिये किसी व्यवसायार्थ ज्यादा कोशिश मत करो । क्योंकि वह विधाताद्वारा पहले ही बना दिया गया है । देखो, केवल मनुष्योमें ही नहीं, पशुओंमें भी नवजात शिशुओंके लिये स्तनोंसे अखण्ड क्षीरधारा निकल रही है । वताओं कि उसका प्रबन्धकर्ता कौन है ?'

'रत्नाकरके उद्घारके लिये क्या करना चाहिये ?' सप्तर्षि सोचने लगे। इसके उद्घारका सर्वेत्कृष्ट मार्ग यही होगा कि यह सदाचारोको अपनाये । कर्म नहीं छूटता और मालिन्य किये विना बन्धन नहीं मिटता । बात यह है कि मनुष्यसे कर्म किये विना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। मनुष्यका स्वभाव है कि वह कमोमें ही लगा रहता है। जवतक मन एवं इन्द्रियोंका लगाव या झकाव प्रकृतिकी ओर है तवतक वह प्राकृत कर्म करता रहता है, जिनसे वारंवार प्रकृतिमें आना पड़ता है। प्राकृत बुद्धिके लिये प्राकृत कर्म ही चाहिये और मन्ष्यकी उन्नतिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अप्राकृतकी स्फूर्ति चाहिये । इसलिये वेदोंने नाना प्रकारके धर्मोंके आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मीका उद्घाटन करते हैं और वंशपरम्परागत कुछ धर्म चले आते हैं, जो सब-क्रे-सब अनुकरणीय हैं। उन्होंके नाम सदाचार हैं।

रत्नाकरके हृदयमें अब असहा वेदना थी। उस वेदनाके लिये ऐसे सदाचार या धर्मकी आवश्यकता थी, जिसकी मुहर मनपर तुरंत लग जाय। एक बात और यह कि रत्नाकर अब कमोंके पीछे पड़ने लायक नहीं थे, उतनी चरम सीमातक उनके दुराचारोकी पहुँच हुई। यदि वे धर्म-कमोंको आचरणमें उतारें तो भी वे उनको उतना शीघ्र कृतकृत्य नहीं बना सकते। इसीसे जो धर्म-कमोंमें लगकर सिद्ध हुए हैं, वे ही सप्ति मण्डली स्वेच्छासे उनके यहाँ पधारे। सबका जीवन रत्नाकरकी ही तरह परिवर्तित हो और सब लोगोंको सप्तिर्पियोके-जैसे आचार्य मिलें, जिनके सदाचारोंके द्वारा इन दुराचारियोंका देखते-ही-देखते उद्धार हो जाता है। वास्तवमे असली सदाचार वे ही हैं, जो दुराचारियोंको तुरंत सत्पुरुप बना दिखाये और सभी संकटपूर्ण परिस्थितियोंमे भी करनेमें आसान प्रतीत हो। हमारे वेद-शास्त्र ऐसे नहीं हैं, जो कठिन वातको बताकर हमें उसे करने न दें और नरकमे पटक दें।

सदाचारकी अनुभवपूर्ण सर्वोत्तम परिभापा ईश्वर-प्रेम है; क्योंकि जो ईश्वरसे मिला दे, वहीं सर्वोत्तम सदाचार है, उसके मिलनेपर जो रसधाराका प्राकट्य होता है, वही प्रेमका विलक्षण दिव्यानुभव बन जाता है। तब प्रेम और प्रेमी दो नहीं रहते। वस एक प्रेम ही बच रहता है। प्रेम ही अन्तःकरण और वहिष्करण —सबके रूपमें दर्शन देगा।

जनतक अधर्म नहीं मिटेगा, तवतक धर्मकी वहुत आवश्यकता है। जवतक असत्य नहीं छूटेगा, तवतक सत्यकी बहुत आवश्यकता है। जवतक दुराचार नहीं मिटेंगे, तबतक सदाचारोंकी बहुत आवश्यकता है। यदि सदाचारोंके स्तम्भ नहीं हो, तो मानव किस सहारे ऊपर उठेगा ! अवश्य नीचे गिर ही जायगा। सदाचार ही प्रेमको जन्म देनेवाला है। इसी प्रेममें प्रेमी भगवान्-जैसे दिव्य-तत्त्वको प्राप्त करता है। इसीछिये प्रेमीमे वही फल शीघ्र ही पूर्णरूपसे और कुछ भी प्रयासके विना तत्काल जबर्दस्तीसे आ जाता है, जो फल सदाचारोंके द्वारा मिल जाता है। इनमें प्रेम भावप्रधान है तो सदाचार कियाप्रधान हैं। आवश्यकता दोनोकी ही है, पर मात्रामे अन्तर है।

ऋपियोने सोचा—'सदाचारोके द्वारा दुर्भावनाओंके बीज नहीं मर जाते । केवल बाहास्त्ररूप ही नए होते

हैं। इसिलिये दुर्भावनाएँ फिरसे अवश्य दिं होंगी। यदि पापी अपने पापका प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नरकका दुःख नहीं, भोगना पड़ता। लेकिन फिरसे पापकी भावना पदा हो सकती है। इसका मूल भी मिटे इसके लिये भिक्तिकी नितान्त अवश्यकता है। संसार-वन्धन व्याधिकी तरह चुभनेत्राला है। संदाचार उस दुःखसे हमें केवल मुक्त करते हैं। जैसे व्याधि आ गयी, दवाइयाँ ली गर्यों और रोग या दुःख मिट गया। लेकिन ठीकसे आहार-निहारका यदि कुल कालतक प्रवन्ध न किया जाय तो व्याधि फिरसे सिर उठायेगी। यह तो अवाञ्छनीय है। यदि दुःख न मिलना हो और आनन्द या रस ही चाहिये तो रस-खरूप भगवान्की शरणमें जाना चाहिये और रसमयी भिक्तिको पकड़ लेना चाहिये।

इस भक्तिके पाँच अवयव हैं, वे थे हैं—उन प्रभुके १—नाम, २—रूप, ३—गुण, ४—लीला और ५—धाम । उनमें भी भगवान् और नाममें कुछ भी अन्तर नहीं । विल्कि नामसे नामी शीघ्र ही हमारी पकड़में आते हैं । उसमें भी समयके अनुसार विशेष फल है— कृते यहशिभवंषें नेतायां हायनेन यत्। इापरे यच मासेन अहोरानेग तत्कली॥

(स्कन्दपुराण)

'नाम-संकीर्तन अथवा स्मरणका कृ ग्रुगमे दस वर्पोरे, त्रेतायुगमें छः महीनोंसे और द्वापरमें एक माससे जो फल मिलता है, वही किलयुगमें एक दिन और एक रातसे हमें प्राप्त हो जाता है। क्रमः । पहलेसे नाम, रूप, गुण, लीला और धामोंपर विश्वास जमाकर, उसे आचरणमें व्यक्त करनेका सदाचार ही हमारे लिये विल्कुल अभीसे जीवनभर जीवन बनानेके योग्य है।

अव सब कुछ सोच-समझकर सप्तार्त्रयोंने गर्जना की कि रताकर ! उठो !! पैर छोड़ो !!! रा रताकरके हृदयमें उलटे हुए रामनामामृतको सदाके लिये डालकर, अपनी राह पकडे चलते वने ।

रत्नाकरने मानो रामनामके प्रभावको सिद्ध करनेके ही लिये इतने पाप किये थे। वास्तवमे वे पाप भी न थे। भगवान्की इच्छासे वनी हुई पावन लीलाएँ थीं । तभी तो हम आजतक उन्हे पढ़ रहे हैं । रत्नाकर बढ़े चावसे रामनामामृतको चाटने लगे । फलतः उनका पुराना जीवन समाप्त हो गया और पाञ्चभौतिक शरीर विल्कुल नष्ट हो गया । नामामृतके नये शरीरसे वे बल्मीकसे लोगोंके सम्मुख प्रकट हुए । तबसे उनका नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि !

(4)

#### भगवान् वेदच्यास

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीद्ति॥ (श्रीमद्भा०१।२।६)

्विद्यातीत परम पुरुष भगवान्मे वह निष्काम एवं निर्वाध भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते है—यही पुरुषका परम धर्म है।

कालियुगमे अल्प सत्त्व, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण बुद्धिके लोग होंगे। वे सम्पूर्ण वेदोंको स्मरण नही रख सकेंगे। वेदिक अनुष्ठानो एवं यज्ञोंके द्वारा आत्म-कल्याण-कर लेना कलियुगमे असम्भवप्राय हो जायगा—यह बात सर्वज्ञ दयामय भगवान्से छिपी न थी। जीवोके कल्याणके लिये ये द्वापरके अन्तमे महर्षि वसिष्ठके प्रपौत्र, शक्तिऋणिके पौत्र और श्रीपराशरमुनिके अंशसे सत्यवतीमे प्रकट हुए। व्यासजीका जन्म द्वीपमे हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन हुआ, उनके शरीरका वर्ण श्याम है, अतः वे कृष्णद्वैपायन है और वेदोंका विभाग करनेसे वेदव्यास भी कहे जाते हैं। महर्षि कृष्णद्वैपायनके रूपमें भगवान्का यह अवतार कलियुगके प्राणियोंको शाखीय ज्ञान सुलभ करानेके लिये हुआ था।

भगवान् व्यास प्रकट होते ही माताकी आज्ञा लेकर तप करने चले गये । उन्होने हिमालयकी गोदमे भगवान् नर-नारायणकी तपोभूभि वदरीवनके शम्याप्रासमे अपना आश्रम वनाया । यज्ञकी संपूर्तिके लिये उन्होने वेदोको चार भागोमे विभक्त किया । अध्वर्यु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्मा—यज्ञकें इन चार ऋत्विक्-कर्म करानेवालोके लिये उनके उपयोगमें आनेवाले मन्त्रोका पृथक्-पृथक् वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार वेद चार भागोमें विभक्त हो गया।

भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीकी महिमा अगाध है । सारे संसारका ज्ञान उन्हींके ज्ञानसे प्रकाशित है । सव व्यासदेवकी जूंठन है । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम और अनन्त समुद्र हैं, भिक्तके परम आदरणीय आचार्य हैं । विद्वत्ताकी पराकाष्ठा हैं, किवत्वकी सीमा हैं । संसारके समस्त पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही मूर्तरूप हैं । जो कुछ तीनों लोकोमे देखने-सुननेको और समझनेको मिलता है, वह सव व्यासजीके हदयमे था । इससे परे जो कुछ हैं, वह भी व्यासजीके अन्तस्तलमे था । व्यासजीके हृदय और वाणीका विकास ही समस्त जगत्का और उसके ज्ञानका प्रकाश और अवलम्बन है । व्यासजीके सदश महापुरुप जगत्के उपलब्ध इतिहासमे दूसरा नहीं मिलता । जगत्की संस्कृतिने अवतक भगवान् व्यासके समान पुरुप उत्पन्न ही नहीं किया । व्यास व्यास ही हैं ।

व्यासजी सम्पूर्ण संसारके परम गुरु हैं । प्राणियोंको परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अवतार है। उन सर्वज्ञ करुणासागरने ब्रह्मसूत्रका निर्माण करके तत्त्वज्ञानको व्यवस्थित किया । जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय हैं, वे ब्रह्मसूत्रको प्रमाण मानकर उसके व्याख्यानोंपर ही आधृत हैं । परंतु तत्त्वज्ञानके अधिकारी संसारमे थोडे ही होते हैं। सामान्य समाज तो भाव-प्रधान होता है और सच तो यह है कि तत्वज्ञान भी हृदयमे तभी स्थिर होता है, जव उपासनाके द्वारा हृदय शुद्ध हो जाय । किंतु उपासना अधिकारके अनुसार होती है । अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामें प्रवृत्ति होती है। भगवान् व्यासने अनादिपुराणोंकी आराधनाकी पुष्टिके लिये पुनः रचना की। एक ही तत्त्वकी जो चिन्मय अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हे इस प्रकार पुराणोमे संकलित किया गया, जिससे सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल साधन प्राप्त कर सकें। तात्त्रिक लीलाओंको सॅवारनेकी उनकी पौराणिक कला अद्वितीय है।

वेदोका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके भी भगवान् व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरस्वतीके तटपर खिन्न बैठे थे। उन्हे स्पष्ट भान हो रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियों-की प्रवृत्ति कलियुगमे न तो वैदिक कर्म तथा यज्ञादिमे रहेगी और न वे धर्मका ही सम्यक्त आचरण करेगे। किंतु उन्हे सदाचारका प्रचार अभीष्ट था। धर्माचरणका परम फल मोक्ष कलियुगी प्राणियोंको सुगमतासे प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यासजी अनन्त करुणा- सागर हैं। जीवोंकी कल्याण-कामनासे ही वे अत्यन्त चिन्तित थे। उसी समय देविंप नारद्जी वहाँ पधारे। देविंपिने चिन्ताका कारण पूछा और फिर श्रीमद्भागवतका उपदेश किया। देविंपिके चले जानेपर भगवान् व्यासने श्री-मद्भागवतको अठारह सहस्र श्लोकोमे अभिव्यक्षित किया।

जीवका परम कल्याण भगवान्के श्रीचरणोंमें चित्तको लगा देनेमे ही है । सभी धर्मोका यही परम फल है कि उनके सदाचरणसे भगवान्के गुण, नाम, लीलाके प्रति हृदयमें अनुरक्ति हो । व्यासजीने समस्त प्राणियोके कल्याणके लिये पुराणोमें भगवान्की विभिन्न लीलाओंका अधिकारमेदके समस्त हृष्टिकोणोसे वर्णन किया । भगवान् व्यास अमर है, नित्य है । वे उपासनाके सभी मार्गोके आचार्य हैं और अपने संकल्पसे वे सभी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका पोपण करते रहते हैं । जगत्के प्राणियोके कल्याणहेतु सदाचरण- रिस्वन्थी उनके कुळ उपदेश इस प्रकार हैं—

#### सत्य

सत्यं ज्ञ्यात् प्रियं ज्ञ्याज्ञ ज्ञ्यात् सत्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं ज्ञ्यादेप धर्मः सनातनः॥ (स्क॰ पु॰ ब्रा॰ ध॰ मा॰ ६।८८)

'सत्य वोले, प्रिय वोले, अप्रिय सत्य कभी न वोले, प्रिय भी असत्य हो तो न वोले । यह धर्म वेद-शास्त्रों-द्वारा विहित है ।'

#### पाप-त्रर्जन

अनृतात् परदाराच तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्। अगोत्रधर्माचरणात् क्षिप्रं नइयति वै कुलम्॥ (पद्म० स्वर्गः ५५।१८)—

'असत्य-भापण, परस्री-सङ्ग, अभस्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीव्र ही नाश हो जाता है।'

किसीकी निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगाये न चात्मानं प्रशंसेद् वा परनिन्दां तु वर्जयेत्। वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ (पद्म० स्वर्ग० ५५। ३५) 'अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे।' यह सदाचारीके लिये 'आवस्यक कर्तव्य है।

#### माता-पिताकी सेवा

पित्रोरचीथ पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च।

मित्राद्रोहो विष्णुभिक्तिरेते पञ्च महामखाः॥

प्राक् पित्रोरचया विष्रा यद्धमं साध्येद्धरः।

न तत्क्रतुशतैरेव तीर्थयात्रादिभिभुवि॥

पिता धर्मः पिता खर्गः पिता हि परमं तपः।

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः॥

पितरो यस्य तृष्यन्ति सेवया च गुणेन च।

तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते॥

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥

(पद्म० सृष्टि० ४७। ७-११)

'माता-पिताकी पूजा, पितकी सेवा, सवके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं। ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ो यज्ञो तथा तीर्धयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसुन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोसे पिता-माता सनुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये।' माता-पिताकी सेवा सदाचारीकी दिनचर्या होती है।

( & )

### महात्मा विदुर और उनका सदाचारोपदेश

( लेखक—खामी श्रीहीरानन्दजी )

भागीरथीके पावन तटपर हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्रकी राजधानी थी। उसीके सामने गङ्गाके दूसरे तटपर विदुर-कुटी है, जहाँपर महात्मा विदुर अपना साधनामय जीवन विताते हुए निवास करते थे। महात्मा विदुर हस्तिनापुरके विशाल राज्यके महामन्त्री थे। राज्य-कार्य करते हुए भी वे—'पद्मपत्रमिवाम्भसारकी उक्तिको चरितार्थ करते थे। महात्मा विदुर वीतराग पुरुप थे। उनके जीवनमे खार्थकी गन्व भी न थी। वे निर्भाक, निष्पक्ष, न्यायप्रिय, संत पुरुप थे। उनके ये गुण महात्माकी महत्ताके सत्यखरूप थे। ऐसे ही वीतराग, सत्यव्रती, स्पष्टवक्ता महापुरुप मन्त्री और उपदेशक होनेके अधिकारी है। राज्याश्रित होकर राजाके सम्मुख नि:शङ्गभावसे उनके दोप-गुणोंका वर्णन करना विदुरजीकी नीति-प्रौढताका परिचायक है, जिनमे खार्थ और भयकी गन्वतक भी न थी। वे

सदा कर्तव्यकी परिधिसे परिवेष्टित रहे । उनकी नीतिके तत्त्वोमे व्यक्तिके प्रारम्भिक जीवनसे अन्तिम अवस्थातकका व्यावहारिक कर्तव्य-ज्ञान निरूपण किया गया है ।

महाराजा धृतराष्ट्रको महात्मा विदुरने वड़ी निर्मीकता-से उपदेश करते हुए कहा था कि मधुर-मधुर ठकुर-सुहाती कहनेवालोंकी संसारमे कमी नहीं है, किंतु हित-भावनाओसे ओत-प्रोत कटु सत्यके कहनेवाले और शान्तिपूर्वक सुनकर मनन करनेवाले पुरुप संसारमें विरल्तासे मिलते हैं । दुर्योचनके जन्मके समय महात्मा विदुरने अपशकुनोंको लक्ष्यकर धृतराष्ट्रसे कहा था कि आप इस पुत्रका त्याग कर दें, इसीमें आपकी मलाई है; अन्यथा आपका यह राज्य नष्ट हो जायगा । नीति भी यही कहती है कि सम्पूर्ण कुलके लिये एक व्यक्तिको त्याग दे, ग्राम-हितके लिये कुलका त्याग कर दे, देशहितके लिये ग्रामका परित्याग कर दे और आत्मकल्याणके लिये सारे भूमण्डलको त्याग दे, किंतु पुत्रमोहके कारण भृतगष्ट्रने उनकी सलाह नहीं गानी।

महात्मा विदुरने जब ज्ञा खेळनेकी बात सुनी तो उन्होंने धृतराष्ट्रको स्पष्टरूपमे भली प्रकार समझा दिया और कहा कि मैं इस कार्यका घोर विरोध करता हूँ । इससे समस्त कुळके विनाशका भय है । युधिष्टिरके पूछनेपर भी विदुरजीने स्पष्ट ही कह दिया था कि √ज्ञा अनर्थकी जड है । उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी किया । पर वह तो होनी थी और होकर रही !

जय शकुनिके द्वारा युविष्टिरके प्रत्येक दोंवपर हार होती रही तो धृतराष्ट्रको विदुरजीने कठोर शक्योंमें चेतावनी दी कि जैसे मरणासन रोगीको ओपिय भली नहीं लगती, उसी प्रकार उनकी शाख-सम्मत वात उन्हें कटु लगती हैं । अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने फिर उसी नीतिको दुहराया जिसे कि दुर्योधनके जन्मपर कहा था । विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनके जन्मपर कहा था । विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनने उन्हें कठोर वातें कहीं; किंतु विदुरजीने उसे चेतावनी देते हुए वतलाया कि जो धर्ममे तत्पर रहकर खामीके प्रिय-अप्रिय वचनोंका विचार छोड़कर हितकर वचन बोलता है, वही राजाका सचा सहायक है ।

जव युधिष्ठिर खयं अपनेको हारनेके वाद द्रौपदीको दॉवपर लगाकर उसे भी हार गये, तव दुर्योधनको फटकारते हुए महात्मा विदुरने कहा कि देवी द्रौपदी नहीं हारी गयी है । इसलिये दुर्योधनद्वारा दासी सम्बोधित नहीं की जा सकती; क्योंकि जब युविष्ठिर पहले अपनेको हार चुके है, तब वे द्रौपदीको दॉवपर वैसे लगा सकते हैं ! अपनेको हारकर वे द्रौपदीका अधिकार खो चुके हैं।

जव द्रौपदी दुःशासनद्वारा केश पकड़कर घसीटी जाती हुई सभामे लायी गयी और उसका कोई भी सहायक्त नहीं हुआ, तब ब्रीपदीने भी वडी प्रस्त समासदोंके सामने रसा, जो विदृर्जीने पटले ही कह दिया था। उसका उत्तर जब किसीन न दिया, तब विद्रजीने सुभागदोको भचाईक माय निर्णय देनेको लख्यारा और चेनावनी दी कि जो धर्मह पुरुष सभागें आकर वर्षे उपस्थित हुए प्रश्नका उत्तर नहीं देता, वह झुठ बोळनेके आबे पाळता भागी होता है। उन्होंने देखराज प्रहाद नथा विगेचनकी कथा कडकर मन्य निर्णयके न्त्रियं उन्हें उत्तेजित दिया । जब कौर्याने भगवान श्रीकृष्यको वंदी बनानेकी मन्त्रणा की, तब विद्राजीने भूतगष्ट्राो भगवान् कृष्णारे गटच तथा बैभवके विषयमें समझाया और सचेत करते हुए काप कि श्रीक्रणका तिरस्तार करनेपर कौरवराग उसी प्रकार नष्ट हो जॉयगे, जैसे आगमें गिरनेवाले पर्नग । किंत कौरवोंने विदुरजीकी वान नहीं मानी । उन लोगोंने श्रीकृष्णको वंदी बनानेका प्रयास किया । पर श्रीकृष्णने जब अपना बैमब दर्शाया नो सभी समासद स्तब्ध रह गये।

भगतान् श्रीकृष्णके हिन्तनापुरसे वापस जानेके पश्चात् विदुरजीने कौरव-सभामें दुर्गीवन आदिको बहुत प्रकारसे समझाया, तब उनकी बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन, शक्कित तथा दुर्योधनने इनके प्रति बहुत-से अपशब्द कहे और इनको नगरसे बाहर निवाद जानेका आदेश दिया । महात्मा विदुर धनुर्वारी भी थे । कौरव-पक्षकी ओरसे जब अपनी प्रतिभाका अपमान होते देखा तो धनुपको राजद्वारपर रग्वकर बनकी ओर चले गये । यह भी उनका उपदेश ही हुआ । अपमानके स्थानपर रहना या जाना भी उचित नहीं होता ।

भगवान् श्रीकृष्गने हम्तिनापुरसे लौटनेपर युविष्ठिरको वे सब वातें वतायीं, जो विदुरजीने कौरव-सभामे भीष्म- पितामहको सम्बोधित करते हुए दुर्योधनके दुराचरणके विपयमे कही थीं। इस प्रकारसे भगवान्ने खयं विदुरजी-की निर्भीकता तथा दुराचार-विरोधका परिचय दिया था। भगवान् श्रीकृष्ण महात्मा विदुरके सदाचार-युक्त जीवनसे अति प्रभावित थे; तभी तो दुर्योधनके राजसी भोजन और सत्कारको त्यागकर विदुरजीकी कुटियापर जा केलेके छिलकोंको प्रेमपूर्वक विविध प्रकारसे सराहना करते हुए प्रहण किया था। महाभारत-युद्धमे कौरव-कुलके संहारका प्रमुख कारण महात्मा विदुरका अनादर एवं उनके वचनोंकी अवज्ञा ही है।

अवसे लगभग ५२०० वर्ष पूर्व महात्मा विदुरने मानव-मात्रको सदाचारका संदेश दिया था—'न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकृत्लं यदात्मनः' (जो कार्य अपने लिये बुरा जान पडे, वह दूसरोके लिये कभी न करो)। अवतक अनेको संतो, महात्माओ, राजनेताओ तथा मनीपियोने अपने-अपने शब्दोमे अनेक प्रकारसे इसकी पुनरावृत्ति की है। यह सिद्धान्त आज भी मानवमात्रके लिये शाश्वत धर्म वना हुआ है।

### (७) परमज्ञानी श्रीशुकदेवजीकी सत्सङ्गनिष्ठा

शुकदेवजी महर्पि वेदव्यासके पुत्र है। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे अनेक प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं। महर्पि वेदव्यासने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाराकी भॉति धैर्यशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, गौरी-शंकरकी विहारस्थली सुमेरु-गिरिके रमणीय शृह्मपर घोर तपस्या की । उनकी तपस्यासे प्रसन्त होकर शिवजीने वैसा ही पुत्र प्राप्त होनेका वर दिया । यद्यपि भगवान्के अवतार श्रीकृष्णद्वैपायन-की इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुपोंका जन्म हो सकता था और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचारके धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करनेके लिये और संसारमें किस प्रकारके संतानकी सृष्टि करनी चाहिये, यह वात वतानेके लिये ही उन्होने तपस्या भी की होगी । शुकदेवकी महिमाका वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यासके तपस्याजनित पुत्र है, उनके महत्त्वकी असीमता सामने ला देता है।

उन्होने एक दिन अपने पिता व्यासदेवके पास आकर वडी नम्रताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें बहुत-से प्रश्न किये । उत्तरमे व्यासदेवने वडे ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिये । उन्होने कहा— 'वेटा ! धर्मका सेवन करो । यम-नियम तथा दैवी सम्पत्तियोंका आश्रय लो । यह शरीर पानीके वुलबुलेके समान है । आज है तो कल नहीं । क्या पता किस समय इसका नाश हो जाय । इसमे आसक्त होकर अपने कर्तव्यको नहीं भूलना चाहिये । दिन वीते जा रहे हैं । क्षण-क्षण आयु छीज रही है । एक-एक पलकी गिनती की जा रही है । इसे व्यर्थ वीतने नहीं देना चाहिये ।

'संसारमे वे ही महात्मा सुखी हैं, जिन्होंने वैदिक-मार्गपर चलकर धर्मका सेवन करके परमतत्त्वकी उपलिव की है । उनकी सेवा करो और वास्तविक शान्ति प्राप्त करनेका उपाय जानकर उसपर आरुढ़ हो जाओ । दुष्टोकी संगति कभी मत करो । वे पतनके गड्ढेमे ढकेल देते है । वीरता और धीरता धारणकर काम-क्रोधादि शत्रुओसे बचो और धीरताके साथ आगे वढो । तुम्हें कोई तुम्हारे मार्गसे विचलित नहीं कर सकता । परमात्मा तुम्हारा सहायक है । वह तुम्हारी शुमेच्छा और सचाईको जानता है । तुम तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये मिथिलाके नरपति जनकके पास जाओ । वे तुम्हारे संदेहको दूर कर खरूपवीध करा देगे । तुम जिज्ञासु हो, वड़ी नम्रताके साथ उनके पास जाना । परीक्षाका



चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
नैवाङ्श्रिणः परभृतः सरितोऽण्यशुण्यन्।
रुद्धा गुहाः किमजितोऽचित नोपसन्नान्
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्॥
एवं खिचत्ते स्रत एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽथों भगवाननन्तः।
तं निर्वृतो नियताथों भजेत
संसारहेत्परमश्च यत्र॥
(श्रीमद्रा॰ २।२।४—६)

'जव जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तव पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेका क्या प्रयोजन । जव भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे खयं ही मिली हुई है, तव तिकयेकी क्या आवश्यकता । जब अञ्चलिसे काम चल सकता है, तव बहुत-से वर्तन क्यों बटोरे । बृक्षकी छाल पहनकर या बखहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो बस्लोकी क्या आवश्यकता ? पहननेको क्या रास्तोंमें चियडे नहीं हैं ? मूख लगनेपर दूसरोके लिये ही शरीर धारण कर नेवाले वृक्ष क्या फलफ़्लकी मिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गयी है ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमे बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमे चूर धमंडी धनियोंकी चापछ्सी क्यो करते हैं ? इस प्रकार उससे तो समुदाचारका उल्लब्धन होता है । अतः विस्कृत आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् है, उन्हींका बडे प्रेम और आनन्दसे दढ निश्चयपूर्वक भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमे डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है । यही सदाचारका महान् फल है ।'

(८)

### महपिं पतञ्जिलि

महर्षि पतल्लाल योगके आचार्य थे। वे महर्षि अङ्गिराके वंशज और संहिताकार महर्षि प्राचीनयोगके पुत्र थे। इन्होने अपने पिताके गुरु कौथुमसे ही वेदाव्ययन किया था। उनकी एक सहिता भी थी, जो अब नहीं मिलती। मत्स्य, वायु, लिङ्ग एवं स्कृन्दपुरागोंमे इनकी चर्चा तथा योगसूत्रोकी व्याख्या मिलती है। उनके योगसूत्रोंपर अनेक टीकाएँ है।

सांसारिक जीवनसे उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है। यही कारण है कि उन के जीवनकी कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है। परतु केवल एकान्तमें रहनेके कारण ही वे विश्व-कल्याणक कामसे अलग रहे हों, ऐसी वात नहीं। उनके बनाये हुए प्रन्थोंसे सारे संसारका जो हितसावन हुआ है और हो रहा है, उसके लिये सभी उनके ऋणी हैं और आगे भी रहेगे।

चरकारंहिताका \*प्रणयन करके उन्होने हमारे स्थूल शरीरके दोपोका निवारण किया और उसमे सांख्योक्त प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्पित किया। व्याकरणके सूत्रोके विशद विवेचनके द्वारा हमे पद-पदार्थका ज्ञान कराकर उन्होने हमारी वाणीको गुद्ध और परिमार्जित किया तथा योगके द्वारा सम्पूर्ण चित्त-मलोंको धोकर अपना स्वरूप पहचाननेके योग्य वनानेका साधन वतलाया। अन्तमे परमार्थसार †के द्वारा हमे अद्धेत तत्त्व-ज्ञानका उपदेश दिया, जो सम्पूर्ण जीवों और उनकी साधनाओका लक्ष्य है। उनकी कृतज्ञतामे हम उनका स्तवन निम्नाङ्कित श्लोकसे करते हैं—

<sup>#</sup> शोवर्क्ता विद्वानोके अनुसार पतञ्जलि भी कई हुए हैं। ( Catalogus Calalogua ) History of Indian Medicines आदिके अनुसार चरक-सहिताकारसे व्याकरण-भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकर्ता भिन्न हैं।

<sup>†</sup> परमार्थसार ग्रन्थमे उसके रचयिताको आदिशेप कहा गया है। 'पतञ्जलि-चरितः आदिमें उन्हें शेषका अवतार कहा गया है। इस प्रकार इसकी संगति सम्भव है।

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन। योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पत्रअलि प्राअलिरानतोऽसि॥

(विज्ञान भिक्षकृत योगवार्तिक १।१)

 आचार्य पतञ्जलिने निःश्रेयसक्ती सिद्धिकी जो साधना पुरस्कृत की, वह योगशास्त्रके रूपमें हमें उपलब्ब है । योगके विविध अङ्गोंमे 'यम' और 'नियम' सदाचारके मूलाधार हैं-

ं अहिंसासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरि**ग्रहा** यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम हैं। और---

श्रीचसंतोपतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोप, तप, खाध्याय और ईश्वर-शरणागति— ये पाँच नियम है। इनमें अहिंसा सदाचारकी पहली सीढी है । जिसकी प्रतिष्ठासे निर्वेरताकी सिद्धि मिळती है । 🗸 जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।\*

तत्संनिधौ वेरत्यागः। अहिंसाप्रतिप्रायां अहिंसाकी दढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट सब प्राणी बैरका त्याग कर देते हैं। निर्वरता सदाचारका प्रमाण प्रस्तुत करती है ।

इसी प्रकार शौचाचार सटाचारका मूल है। बाह्य और आन्तर शौचसे परकी असंसक्ति और खाङ्गजुगुप्सा होती है; और जव तपके प्रभावसे अग्रुद्धिका नाश हो जाता है, तव शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।

कायेन्द्रियसिद्धिरद्युद्धिक्षयात्तपसः

ऐसी स्थितिमें सदाचार नैसर्गिक हो जाता है और संतोप-लाभ हो जाता है। संतोप अमृत है; क्योंकि उससे अनुत्तम सुख़का लाभ होता है । आचार्य पतञ्जलि कहते हैं—'संतोपादनुत्तमसुखलाभः अर्थात् संतोपसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है,

### शुभाचार

अञ्जभेषु समाविष्टं द्युभेष्ववावतारय । प्रयताचित्तमित्येप सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः॥ यच्छ्रेयो यद्तुच्छं च यद्पायविवर्जितम् । तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः श्रिताः ॥

( योगवासिष्ठ मु॰ प्र॰ ७ । १२-१३ )

'अशुम कर्मोंमें लगे हुए मनको वहाँसे (अशुमकर्मसे) हटाकर प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मोमं लगाना चाहिये, यही सव शास्रोंके सारका संग्रह है। जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है ( वही सबसे श्रेष्ठ है ) तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसीका यत-पूर्वक आचरण करना चाहिये—यही 'गुरुजनोद्वारा उपदिए सदाचार है।'



योगसूत्रोंको समझनेक िव्य योगभाष्य, योगवार्तिक एवं उसकी २० अन्य प्रमुख टीकाओकी दृष्टि भी अवन्य समझनी चाहिये। उसके अनुसार योगका प्रथम पाद उत्कृष्ट समाहित चित्तके साधकोंके लिये तथा साधनपाद व्युत्थितचित्तवाले सामान्य सायकोंके लिये है— 'उद्दिप्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदारभ्यते । ( पात० सू० २ । १ की योगभाष्यभूमिका ) योगका यहाँ वास्तविक अर्थ असम्प्रज्ञातयोग या निर्वीच समाधि है, युज्—समाधौ ( दिवादि ४। ६९) समाधिश्चित्तनिरोधः (माध० धातुत्र०) और योगीके लिये वही मुख्य साध्य वस्तु है। सिद्धावस्थामे ये यमादि वहिरङ्गसायन साधकका प्रकृत्या अनुसरण करते हैं।

### सदाचार--अतुल महिमान्वित

( लेखक—श्रीअश्विनीकुमारजी श्रीवास्तव (अनल) )

भगवान् वेदव्यासप्रणीत श्रीमन्महाभारतकी 'विदुर-नीति'\*में सदाचारका अनुपम महत्त्व वतलाते हुए विदुरजी कहते हैं—

न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्पं नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः। दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं स कथ्यते सत्पुरुपार्यशीलः॥

(२।३९)
'जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखमे
हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता
वह सज्जनोमे सदाचारी कहलाता है।'

न कुलं चृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मितः। अन्तेष्विप हि जातानां चृत्तमेव विशिष्यते॥ (२।४१)

'मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका केवल ऊँचा कुल नहीं मान्य हो सकता; क्योंकि नीचे कुलमे उत्पन्न मनुष्योका भी सदाचार श्रेष्ठ ही माना जाता है ।' विदुरजीका कथन है कि 'सदाचारसे कुलकी रक्षा होती हैं ( २ । ३९३ )। १ इस विपयमे वे चौथे अध्यायमें रपष्ट कहते हैं कि 'गौओं, मनुष्यो तथा धनसे पूर्ण होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोकी गणनामे नहीं आ सकते। अल्प धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोकी गणनामे आते तथा महान् यश प्राप्त करते है। सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये, धन तो आता और जाता ही रहता है । धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मानव श्लीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचारसे भ्रष्टें हो गया हो उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये-- 'वृत्त्तस्तु , हतो हतः ।' 'जो कुल सदाचारसे हीन है वे गौओं, घोड़ों, पशुओं तथा हरी-मरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नित नहीं कर पातें (अध्याय ४, क्लोक २८, २९, ३० तथा ३१वॉ )।

महिंपि पराशरका मत है कि 'आचार चारों ही वर्णों एवं आश्रमोंके धर्माका पालन करानेवाला है, क्योंकि आचारके विना धर्मका पालन नहीं हो सकता। जो मनुष्य आचारम्रष्ट हैं तथा जिन्होंने वर्माचरण त्याग दिया है, धर्म उनसे विमुख हो जाता है' (१। ३०)। अपने इसी कथनका उदाहरण वे प्रन्थके १२वे अध्यायमे यो देते हैं—

अग्निकार्यात्परिभ्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः। वेदं चैवानधीयानाः सर्वे ते वृपळाः स्मृताः॥ (१२।२९)

'द्रैनिक अग्निहोत्रसे भ्रष्ट, संध्योपासनादिसे रहित तथा वेदाध्ययनसे विमुख सभी ब्राह्मण शूब्र्प्राय हैं।' पुण्यरुलोक राजर्पि मनु भी कहते हैं कि 'वेदज्ञाता पुरुप भी आचारभ्रष्ट होनेपर वेदके सम्यक् फलको प्राप्त नहीं करता। जो आचारसे युक्त है, वही वेदके सम्यक् फलको प्राप्त करता है।' ताल्पर्य यह कि वेदाध्ययनके बाद भी सदाचारशून्य द्विज वास्तविक द्विज नहीं है।

मनु महाराजद्वारा कथित धर्मके चार साक्षात् लक्षणोमेसे सदाचार भी एक है (मनु० २ । १२ ), जिसका पालनकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकते हैं (मनु० २ । ९ )। महर्पि कृष्णद्वैपायन वेदत्र्यास-प्रणीत पुराणोमे भी प्रचुरतासे सदाचारकी महिमा वर्णित है । श्रीमद्भागवतमहापुराणके ७वें स्कन्धके ११ से १५वें अध्यायतक, अध्यात्मरामायणमे अरण्यकाण्डमे (एवं दूसरी रामायणोमें भी) श्रीराम-लक्ष्मण-सवादान्तर्णत, किष्किन्धाकाण्डमे क्रियायोगान्तर्गत तथा उत्तरकाण्डमें 'रामगीता'के अन्तर्गत सदाचारका किंचित्

महाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्वर्ती तृतीय 'प्रजागर-पर्वं के ३३ से ४० तकके ८ अव्यायोको 'विदुर-नीति' कहते हैं।

करे, निरर्थक बातोंको छोड़ दे, विवेकी पुरुप दूसरेका तिरस्कार, अपनी बड़ाई, अपने शास्त्रज्ञान, जाति तथा तपका गर्व न करे ( 'कल्याण' भाग ४८ सं० १२)।

वौद्धधर्मके पञ्चशीलका सिद्धान्त भी सदाचारपर ही आधृत है । इसके अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय जैसे सिख, राधाखामी, आर्यसमाजी, लिङ्कायत, आदिमे भी सदाचारकी अपरिहार्यतापर प्रकाश डाला गया है । हिंदू-धर्मके अतिरिक्त विश्वके अन्य पंथों जैसे यवन, पारसी, ईसाई इत्यादि भी सदाचार-पालनपर जोर देते है । इनका उदाहरण विस्तारभयसे देना शक्य नहीं है । इनके अतिरिक्त अन्य सामाजिक संगठन जैसे श्रीरामकृष्ण-मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामतीर्थ-मिशन, अरविन्द सोसाइटी, राष्ट्रिय खयं-सेवक-संघ इत्यादि भी सदाचार-पालनको आवश्यक मानते हैं ।

यह है हमारा नानापुराणनिगमागमसर्वप्रन्थसम्मत सदाचार । जिसपर चलनेसे सृष्टिसे आजतक यह दिच्य देश आयीवर्त विश्वका स्तम्म वना रहा । हमारा र्देश भारत वड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। किम्पुरुपवर्ष, इलावृतवर्प, भद्राश्ववर्पादि सगस्त पुण्यमय प्रदेशोसे आवृत, भगवान शेपशायीके चौवीस पवित्र अवतारोकी पावन लीलास्थली, सृष्टिका प्रारम्भ क्रीडाङ्गण, सर्व-शास्त्रप्रशंसित यह देश सदैवसे विश्वका विपयोका प्रत्येक क्षेत्रोमे नेतृत्व करते हुए ब्रह्मर्पिः मनुके इस आज्ञाका पालन कर रहा है कि--- 'इस देशमे उत्पन्न ब्राह्मणोसे पृथ्वीके सभी मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा प्रहण करे (मन्०२। २०)। अतः हमे मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बनने, आत्मोद्धार करने, भगवत्कृपा प्राप्त करने, आत्मिक-पारिवारिक-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्वका कल्याण करने और कल्याणमार्गका पथिक वनने—'ॐ खस्ति पन्था-मनु चरेम' (ऋक् ५ । ५१ । १५)के पालनके लिये मनुप्रोक्त आचरणसे धर्मपालन करते हुए अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिये, तभी हम अपने पूर्वजोंक नाम उज्ज्वल कर सकेंगे।



### सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राप्ति

( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्दाचार्यः साहित्यभूपण )

रीलीजन(Religion)शब्द 'धर्म'का वास्तविक अर्थ- मार्ग और वि वोवक नहीं है। लेटिनमे री(Re)का अर्थ है—पुनः या कि जिस झ पश्चात् और ligare लीजरका अर्थ है—ले जाना। अर्थात् इस लोक व जो परिदृश्यमान जगत्के पीछे सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी ओर संसार-मुक्तिय जीवको ले जाय, वह रीलीजन(Religion) है। इधर 'धृ' प्रतिष्ठाके लि धातुमें 'मन्' प्रत्ययके योगसे धर्म होता है। 'धृ' अर्थात् भी दो प्रका धारण करना—जो वारण करे या किया जाय, वही धर्म है। 'धर्मो धराधारकः'—धर्म ही पृथ्वीका धारक है। वैशेपिकसूत्रके अनुसार—'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः।' जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी आचरणीय है। सिद्धि होती है, वह धर्म है। अभ्युद्यके लिये प्रवृत्ति- धर्माचरण है।

मार्ग और निःश्रेयसके लिये निवृत्तिमार्ग है। तात्पर्य यह कि जिस ज्ञान-कर्मकी सहायतासे प्रवृत्तिमार्गका पथिक इस लोक और परलोकमे सुखमोग और निवृत्तिमार्गी संसार-मुक्तिको प्राप्त करे, वही धर्म है। इस धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र अवलम्बन सदाचार है। धर्म भी दो प्रकारका है—सामान्य तथा विशेष। मानव-मात्रके लिये नीतिसम्मत आचरणीय धर्म सामान्य धर्म है और विशेष कालमे विशिष्ट व्यक्तिके लिये आचरणीय कर्म विशेष धर्म है। यहाँ धर्मका अर्थ धर्माचरण है।

अस्तु, पृथ्वीपर प्रचित सारे धर्मोने ही सदाचारको अङ्गीकृत किया है । दिव्य जीवनयापनके पथपर अग्रसर होनेके लिये सदाचारपालन आवश्यक है । लक्ष्यहीन निकृष्ट जीवन पश्चतुल्य है । मनु एवं विसप्ठने आचारको परमधर्म कहा है । भगवान् बुद्धने भी कहा है कि महान् अप्रमार्गमे मिथ्या कट्टक्ति-वर्जन-पूर्वक, सत्य, शिष्ट तथा प्रियकर वाक्कथनका पालन और प्राणि-हत्या, चौर्य, लोभ, हेप-प्रभृतिका वर्जन आवश्यक है । जैन और सिख-धर्मोमें भी सदाचारकी वार्ते विशेषक्रपसे उल्लित हैं । यहूदी धर्ममे ईश्वरके दश आदेशोंमें अहिंसा, सत्य आदि सदाचार-पालनकी वार्त है । पारसी धर्ममें शौच, साधन, जीवदया, अतिथि-सत्कार आदि सदाचरणका विवान है । इस्लामधर्ममे जीवदया, सत्यकथा, दान-प्रभृति सदाचारकी वार्त विशेष-रूपसे कही गयी है ।

सदाचार-पालनके लिये उल्लिखित वृत्ति-समृहोंमें ऋपियोंने अहिंसा, सत्य, शौच, संयम—इन चारोंका विशेप रूपसे वर्णन किया है। अव यहाँ इनका कुछ परिचय दिया जा रहा है।

अहिंसा—'हिसि' घातुमें निपेधार्थक नञ् ('अ') समासके द्वारा अहिंसा शब्द बनता है। इसका अर्थ केवल
प्राणि-वध ही नहीं, (साधारणतः हमलोग प्राणिवध नहीं
करनेको ही अहिंसा कहते हैं,) विलक्त सभी प्रकारका परपीड़न भी है। परपीडन न करना ही अहिंसा है। हिंसा
तीन प्रकारकी होती है—कायिक, मानसिक, वांचिक।
हाथसे प्रहार करना कायिक हिंसा है। मन-ही-मन
किसीके प्रति हिंसाभाव रखना मानसिक और वाग्वाणद्वारा दूसरेके मनमें आघात पहुँचाना वाचिक हिंसा
होती है। शास्त्र कहते हैं—मनोवाक्कायैः
सर्वभूतानामुत्पीडनमहिंसा (। मन, वाक् या
देहसे किसीको पीड़ित न करना ही अहिंसा है।)
श्रुति कहती है—'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि।' प्राणियी-

की हिंसा मत करो । सर्वभूनात्मवाद ही सनातनवर्मका चरम और परम तत्त्व है । 'एक एव हि भूनात्मा भृते-भृते व्यवस्थितः ।' एक ही आत्मा सत्र प्राणियों में अतिष्ठित है । इसिलिये पीडक और पीड़ितमें असम्बन्ध कहाँ ! अहिंसा महाव्रत इसी अनुभूतिपर प्रतिष्ठित है । महिंप पतञ्जिल कहते हैं—'आहंसाप्रतिष्ठायां नत्संनिधी वैरत्यागः ।' ( योगसृत्र २ । ३३ ) । चित्तमें अहिंसा प्रतिष्ठित होनेपर सर्प, व्याव्रादि प्राणी भी स्वाभाविक रूपसे हिंसात्याग करते हैं । यही प्राकृत भागवत-प्रेम है ।

सत्य-श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें आता है-- 'सत्यं परं धीमहि' (१।१।१) 'हम सत्यखरूप उसी परमब्रह्म-का ध्यान करते हैं। महात्मा गाँधीने कहा है---'Truth √is God !' सत्य ही भगवान् है। 'परहितार्थं वाङ्मनसो यथार्थत्वं सत्यम् ।' परहितमें वाक् और मनका यथार्थ भाव ही सत्य है। सत्य-भाषण, सत्योपासना सदाचारके प्रधान उपकरण हैं। योगसूत्रके अनुसार 'सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफलाश्रयत्वम्' (योगसूत्र २।३६)। सत्य-प्रतिष्ठित व्यक्तिको वाक्-सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रमाण इस युगके चटगाँवके साधु वावा ताराचरण हैं। वाराणसीमें साधु वावाके आविर्मावके उत्सवके समय उनके शिष्यके श्रीमुखकी वाणी है कि साधु वावा जो कहते थे, वही यथार्थ होता था। किसी भी व्यक्तिके अतीत, वर्तमान और भविष्यत्का चित्रपट उनके सम्मुख यथार्थरूपसे प्रतिभासित होता /था । इसका कारण पूछनेपर वावाने कहा था- (जो कोई व्यक्ति वारह वर्पोतक सत्यवादी रह सके, उसकी प्रत्येक वात यथार्थ होगी । इसमे संदेह नहीं ।

महामहोपाध्याय पद्मनाथ सरस्रती वाग्देवीके वरदपुत्र थे। एक दिनकी घटना है—वे एक छोटे शिशुके साथ अपने कर्मस्थल (Office)से रेलद्वारा अपने घर जा रहे थे। छोटा होनेके कारण शिशुका टिकट नहीं लिया गया । घर पहुँचकर उसकी जन्मपत्रिका देखी तो शिशुकी अवस्था टिकटकी योग्यतासे एक दिन अधिक हो रही थी। फिर क्या था! तत्क्षण मनीआर्डरद्वारा रेलवेको भाडा भेज दिया । परमभागवत डॉ० राधागोविन्दनाथकी सत्यनिष्ठाकी वात भी इसी तरह है। कालेजसे निकलनेके वाद उन्हे कुछ दिनोंतक कालेजभवनमें ही रहना पडा था। किराया देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर कालेज-कमेटीने उसे लेनेमे असहमति प्रकट की, किंतु उन्होने-- 'मै किराया दिये बिना तो एक मुहर्त भी यहाँ न रहूँगा'--कहकर सभीको भाड़ा लेनेपर विवश किया और वे किराया देकर ही रहे।

सत्यनिष्ठा सदाचारका श्रेष्ठ सोपान है । पर वह हममें कहाँ है । छोटा शिशु रोता है तो हम उसे शान्त करनेके लिये बंदरका मिथ्या भय दिखाते है, चाहे बंदर उस क्षेत्रमे कभी आता भी न हो । पुन: उसे चुप करानेके लिये मिठाई और खिलौनेके प्रलोभन देते हैं। इन सबके मुलमे मिध्या ही तो है। जीवन-धारणके हर क्षेत्रमे हम असत्यकी ही छिंब मानस-नेत्रमे अङ्कित करते हैं । व्यवसायी व्यवसाय आरम्भके पूर्व ही वजन कम करनेका चिन्तन करते हैं। दूध-पानीके सम्मिश्रणसे अविक लाभ कमानेकी हमारी दैनन्दिनी वृत्ति है । महाभागवत श्रीविजयकृष्ण गोस्नामी कहते थे कि बारह वर्ष नहीं, मात्र तीन दिनतक भी पूर्ण सत्यनिष्ठ हो सकनेपर साधन-सिद्धि अवश्यम्भावी है। खामी विवेकानन्दने भी कहा था—'अर्थ नष्ट होनेसे कुछ खास हानि नहीं होती । खास्थ्य नष्ट होनेसे किंचित् हानि होती है। किंतु चिर्त्र भ्रष्ट होनेसे सर्वस्र नष्ट हो 🏿 🖟 हमारा जीवन ही हमारी वाणी है। राास्त्राण्य-जाता है ।' चरित्रगठनके मूलमे सत्यनिष्ठा है और सदाचारहारा आत्मोत्थानका पथ चरित्र-गठन ही है।

शौच—सभी प्राणियोंमें भगवान् अधिष्ठित है। देह और मनकी मलिनता दूर करनेका नाम शौच या पवित्रता-साधन है। शौच भी दो प्रकारका है--बाह्य

और आन्तरिक । देहकी शुद्धि वाह्य और मनकी शुद्धि आन्तरिक शौच है। योगियाजवल्क्य कहते हैं---

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं वाह्याभ्यन्तरतस्तथा। ्मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम् ॥

बाह्य शौचके लिये मिट्टी और जल आवश्यक है और मनकी शुद्धिके लिये सद्गुण प्रयोज्य है । सदाचारद्वारा चित्तशुद्धि होती है । चित्तशुद्धिद्वारा आत्मोत्थान या दिन्य जीवन-लाभ हो सकता है। छान्दोग्योपनिपद् 'अन्त्रमयं हि सौम्य मनः' के अनुसार आहारके सूक्ष्मांशसे मन गठित होता है । सत्वगुणी आहार सदाचारकी ओर ले जायंगे, यह ध्रव सत्य है । इस प्रकार सदाचारके द्वारा आत्मोत्यानके लिये बाह्य और मन:शौच दोनों ही प्रयोजनीय हैं।

संयम दो प्रकारका कहा गया है--वाह्य-इन्द्रिय-संयम तथा मन:संयम । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय हमें हमेशा वहिर्मुखी बनाती हैं। पुनः मन अन्तरिन्द्रिय है। मन स्वकीय संकल्पद्वारा बिहारिन्द्रियको संयत कर सकता है। संयमका अर्थ इन्द्रियपीड़न नहीं, नियन्त्रण करना है। बाह्य और मन:संयमका एकमात्र उपाय भगवदुपासना है। भगवन्मुखी मन होनेपर कामादि षडरिपु अनायास ही वशीभूत होकर अन्तर्मुखी होनेके लिये वाध्य होते हैं । तभी भागवत चैतन्यका उदय होता है । हर व्यापारका मूल भगवदाराधन है । इस साधन-पथका ईधन सदाचार है।

'आचरणसे शिक्षा दो' श्रीमन्महाप्रभुकी यह वाणी अमृतमयी है । महात्मा गाँधीने भी यही कहा है । धीत्यापि भवन्ति मूर्खी यस्तु क्रियावान् पुरुपः स विद्वान्' (हितोपदेश १। १७१)के अनुसार कुछ लोग गास्त्राध्ययन करके भी मूर्ख ही रहते है। जो उसे क्रियामे लाते हैं, वे ही वास्तविक विद्वान् हैं। हमारे उपदेश कार्यकारी नहीं होते; क्योकि हम-

'मुखमें राम, वगलमें छूरी' को चिरतार्थ करते हैं। सभी लोग मरते हैं, किंतु एककी मृत्युपर लोग आँसू वहाते हैं और दूसरेकी मृत्युको भूल जाते हैं। कौन-सी मृत्यु श्रेयस्कर है, यह हमें अपने विचारसे स्थिर करना है। स्वामी विवेकानन्दजीने कहा था कि 'संसारमें पैदा हुए हो तो एक चिह्न छोड़ जाओ ।' स्मृति-चिह्न छोड़ जाना ही दिव्य-जीवनयापन है । इसके मूलमे हैं—सदाचार । सदाचारसे आत्मोत्थान और उसके फलखरूप आत्मोपलिंघ किं वा मुक्ति—यही मानव-जीवनका चरम-परम लक्ष्य है ।

## सदाचारसे आत्मोत्थान

( लेखक-पं० श्रीवावूरामजी द्विवेदी, एम्० ए०, वी० एड्०, साहित्यरत्न )

सदाचार ( सद्वृत्ति ) आत्मोन्यानका मूल कारण है । जिस ( साधन )से इस लोकमें उन्नति ( यश-प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य-प्राप्ति ) और परलोक्तमे कल्याण या मोक्षकी उप-लिय हो, वही धर्म या सदाचार है। 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' (कु॰ स॰ ५। ३३)के द्वारा कालिदासने मानव-शरीरको मुलतः धर्मका साधन कहा है। सिद्धान्तसे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मानवके इहलौकिक और पारलौकिक विकासके सामञ्जस्य-विधानमे ही उसके आत्मोत्थानका रहस्य निहित है; जिसका मूल आधार सदाचार है । भर्तृहरिने भी नीतिशतकमें शील—सदाचारको सभी गुणोंका अलंकार और मूल बतलाते हुए उसके इहलौकिक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है, जिसका मानव-के लौकिक अभ्युदयपर प्रकाश पड़ता है। वे कहते हैं जैसे ऐस्वर्घ ( वैभव )का भूपण सज्जनता, वीरताका वाणीपर नियन्त्रण, ज्ञानका ज्ञान्ति, ज्ञास्त्राध्ययनका विनय, धनका समुचित स्थानपर व्यय, तपस्याका कोधामात्र, स्वामित्वका क्षमा तथा धर्मका भूपण निर्छलता है, वैसे ही समम्त गुगोका भूपण सदाचार है।

सटाचारी पुरुपका लक्षण बतलाते हुए विदुरजी कहते है कि जो मनुष्य अपने सुख-आनन्दसे प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दु:खको देखकर हिर्पत नहीं होता, वरन् दु:खी होता है, दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह

सज्जनों में सदाचारी वहलाता है। ब्रह्मचर्य सदाचारका साधनात्मक खरूप है। अथर्ववेदमें उसके मन्त्रद्रिश ऋषि वहते हैं कि ब्रह्मचर्यरूप तपके द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता है। राजिं मनुने ब्राह्मणोंकी मृत्युके चार कारण वतलाये है—(१) वेदाभ्यास न करना, (२) आलस्यके वशीभूत होना, (३) आचार (सदाचार)का परित्याग करना और (४) दृपित भोजन करना। तात्पर्य यह कि ब्राह्मणके लिये सदाचार सर्वथा पालनीय धर्म है। सदाचारकी कसौटीपर जो व्यक्ति खरा उत्तरता है, वस्तुतः वही सत्पुरुप है और वही महात्मा है। विदुर्जी कहते हैं कि जलती हुई आगसे सोनेकी परख होती है, सदाचारसे सत्पुरुपकी पहचान होती है, इसी प्रकार भयकी स्थितिमें वीरकी, आर्थिक कठिनाईमें धर्यशाली मनुष्यकी और विपत्तिमें शत्रु एवं मित्रकी परीक्षा होती है (३। ४९)।

मनुष्यके इह-लेकिक अभ्युदयमे सदाचारका महत्त्व वतलाते हुए महात्मा मनुजी कहते हैं कि—आचार (सदाचार)का सम्यक् पालन करनेसे आयु प्राप्त होती है, आचारसे अमिलियत संतित प्राप्त होती है, आचारसे अमलियत संतित प्राप्त होती है, आचारसे धन-ऐक्वर्यकी प्राप्ति होती है और आचारसे ही शरीरके अवगुण नष्ट होते हैं। सदाचार केवल मानव-जीवनके इहलैकिक अभ्युदय-का ही साधन नहीं, वरन् वह उसके पारलैकिक

अभ्युदयका भी माध्यम है । मनुष्यके जीवनका लक्ष्य परम पुरुपार्थकी उपलिव, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष (चतुर्वर्ग)की प्राप्ति है। इनमेंसे प्रथम तीन पुरुपार्थ तो मानव-आत्मोत्थानके अभ्युदय (इह लौकिक उन्नति) के बोध हैं, परतु अन्तिम पुरुपार्थ (मोक्ष) आत्मोत्थान-के निःश्रेयस् (पारलौकिक विकास)का परिचायक है।

मोक्षके निम्नाङ्कित दस साधनोंमें ब्रह्मचर्य (सदाचार) का महत्त्व प्रतिपादित कारते हुए श्रीमद्भागवतके रचयिता श्रीव्यासजी कहते है कि मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र-श्रवण, तप, अध्ययन, खधर्म-पालन, शास्त्र-विवेचन, एकान्तवास जप और समाधि--ये दस मोक्षके साधन है । (७। १। ४६ ) । ब्रह्मचर्य (सदाचार )का विधिवत् पालन हो जानेपर ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त हो जाती है; क्योंिक मन, प्राण और शुक्रका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः इनमेसे एक ( ब्रह्मचर्यद्वारा शुक्र )का निरोध हो जानेपर मन और प्राणका अपने-आप निरोध हो जाता है। ब्रह्मचर्यद्वारा वीर्यका निरोध, प्रकारान्तरसे मनोनिरोधका सफल प्रयोग है। यही निरुद्ध (संयत) मन मोक्षका साधन है। मनुजीने इन्द्रिय-निप्रहको ब्रह्मचर्यपालनका है । इन्द्रियोके संसर्गसे जीव अमोघ अस्र कहा दु:ग्वी होता है तथा इन्द्रियोंद्वारा विपय-पित्यागसे जीव सिद्धि प्राप्त करता है । विदुरजी भी कहते हैं कि मनुष्यके सामाजिक जीवनमे सदाचारका महत्त्व अक्षुण्ण है । इस ससारमे जाति-भाई तारते है और डुवाते भी हैं । उनमे जो सदाचारी है, वे तो प्रपन्नामिसूत अपने भाई-त्रन्धुको तारते हैं। उन्हें सत्पथगामी वनाते हैं: परंतु जो दुराचारी है, वे उन्हें डुवा देते हैं अर्थात् उनका सर्वनाश कर देते है । सदाचार कुलक्षणोंका नाश करके मनको सुलक्षणयुक्त सत्पथ-अनुगामी अथच मोक्षमार्गी वनाता है । 'विनय--नम्रभाव अपयशको नष्ट करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा

ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है।

आयुर्वेदके प्रचारक चरक एवं सुश्रुतने सदाचारको सुक्रतियोंके पुण्य लोक ( स्वर्णपद )का साधक वनलाते हुए कहा है कि 'जो इस आयुर्वेदोक्त सदवृत्त अथवा शुद्राचरणका सम्यक पालन करता है, वह सौ वर्षतक जीवित रहता है। धर्म अर्थ और कामविपयक इहलौकिक सिद्धिको प्राप्त करनेके पश्चात् सार्वभौम-प्राणियोकी वन्धताको भी उपलब्ध पक्षमे समस्त करता है और अन्तमें पुग्यात्मा—मुमुक्ष, पुरुपोंके प्राप्तन्य स्वर्गीय लोकोमे सत् प्रयाण करता है । 'गीता'का भी सिद्धान्त यही है कि मन इन्द्रियोंको संयत करके निष्काम वृद्धिसे कर्नव्य कर्मका पालन करना चाहिये, इसी प्रक्रियाद्वारा साम्यवृद्धि ( स्थिरवृद्धि ) उत्पन्न होती है । इन्द्रियनिप्रह ( साधन ) और स्थिरवृद्धिकी प्राप्ति ( साध्य ) से निरन्तरता स्थापित करनेवाला तत्त्व ही सदाचार कहलाता है।

सदाचार अथच ब्रह्मचर्यका महत्त्व वताते हुए महाभारतके शान्तिपर्वमे भीष्म पितामहजी युविष्ठिरजीसे कहते हैं—'यह जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है, इसे शास्त्रोमे ब्रह्मका खरूप ही वताया गया है। यह सब धर्मामे श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्यके पालनसे मनुप्य परम पडको प्राप्त कर लेते है। सदाचारका मुख्य तत्त्व दम—इन्द्रियो और मनका सयम है। धर्मके सिद्धान्तको भलीभाँति जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुप दमको निःश्रेयस् (परम कल्याण)का साधन बताते हैं। विशेपतः ब्राह्मणके लिये तो दम ही सनातन धर्म है—

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च द्रमः परम्। विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुपो विन्दते महन्॥

भीष्मिपतामहजी धर्मराज युविष्टिरसे कहते हें कि दम तेजकी वृद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन है । दमसे पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पदको प्राप्त कर लेता है।

भारतीय संस्कृतिके इतिहासमे 'आचार'की विशेष गरिमा है। 'वर्णाश्रमानुकूल आचार-विचार ही हिन्दू-संस्कृतिका प्रत्यक्ष रूप है। देहेन्द्रियकी समस्त चेष्टाएँ 'आचार'के अन्तर्गत तथा मन-बुद्धि-चित्ताहंकारकी चेष्टाएँ विचारकी परिधिमे आती है; अतएव मनुष्यके लोकिक-पारलोकिक सर्वाभ्युदयके अनुकूल आचार-विचार ही संस्कृति है। सदाचारका सम्यक् पालन करनेवाला मनुष्य इस संसारमे दीर्घ आयु तथा ऐश्वर्य ( इहलोकिक अभ्युदय ) प्राप्त करता है, एवं परलोकमे अक्षय कीर्ति अथवा निःश्रेयस्-सिद्धि प्राप्त करता है । श्रुत, शील युक्त सदाचार निकप (कसोटी) पर मानवका खरा उतरना ही उसकी आदर्शोन्मुखता है । 'चाणक्यनीतिम' सोनेके द्रप्यन्तहारा इस वातको स्पष्ट किया गया है—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निवर्षणच्छेद्रनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा॥

(413)

अनाचार मनुष्यके जीवनको कण्टकाकीर्ण बनाता है, और सदाचारके फलखरूप मनुष्य ईश्वरका प्रिय भाजन वन जाता है।

## सदाचार अर्थात् जीवनका धर्ममें प्रवेश

( लेखक--श्रीरामसुखजी मन्त्री )

धर्मका एक लक्षण अर्थ या स्वभाव या प्रकृति भी है। जैसे अग्निका धर्म या खभाव है--उष्णता और जलका धर्म है---आईता, गीलापन । इसी प्रकार मनुप्यका धर्म क्या हो सकता है ? मनुष्यका खभाव क्या है ? मनुष्य चाहता है—ऐहिक और पारलैकिक सुख तथा शान्ति । उसकी खाभाविक इच्छा है--- सुखसे जीना, शान्तिके साथ जीना । सुख और शान्तिके साथ जीवन जीनेके जो नियम है, वही धर्म है। पर इसका मार्ग क्या है ? वेदोमे एक शब्द आता है--- 'ऋत' । 'ऋतका अर्थ है-विधान ( The Law ) । लाओत्सेने भी इसका नाम दिया है-ताओ । 'ताओ'का मतलब होता है---नियम, तो धर्मका मतलव है----ऐसे नियम जिनका पालन हम करेंगे तो सुख और शान्तिको उपलब्ध कर पायँगे और धर्मका मतलव है--उन नियमोके प्रतिकृल हम चलेंगे तो दु:ख और अशान्तिसे घिर जायॅगे। सत्-संकल्प और साधना—ये दो मार्ग सदाचारको प्रहण करने तथा दुराचारसे बचनेके हैं।

है स्थृल या बाह्य तथा दूसरा है, सूक्ष्म या आन्तरिक । स्थूल या बाह्य मार्ग है-सत्-संकल्प और सृक्ष्म या आन्तरिक मार्ग है--साधना। संकल्प-मार्गको अपनानेके लिये प्रातःकाल और रातको दोनो समय चित्त शान्त करके एकान्तमे बैंठना चाहिये और सोचना चाहिये कि मुझमें कौन-कौनसे दुर्गुण है, उनका संवर्धन कैसे करूँ ? और कौन-कौनसे दोप है, उनका निर्मूलन कैसे करूँ ? इसके पश्चात् आप विचारपूर्वक यह दढ़ संकल्प करे कि 'मुझमे जो-जो गुण विद्यमान हैं, उनका संवर्धन मै निश्चित ही करूँगा । वैसे ही मुझमे जो-जो दूपित विकार हैं, उनका निश्चित ही त्याग करूँगा । फिर प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही इस संकल्पको दोहराइये और रातको सोते समय दिनभरके कार्यका लेखा-जोखा लीजिये कि संकल्पके अनुसार आपने आचरण किया या नहीं ? स्वयंके गुण-दोपोंका निरीक्षण तटस्थ एवं निष्पक्ष वनकर करे । आत्म-निरीक्षण एवं चिन्तन मानसिक विकासकी प्रथम सीढ

है। यह प्रक्रिया लगातार अनेक दिन करनेपर धीरे-धीरे क्रमशः सफलता दिखायी देने लगेगी । दुष्प्रवृत्तियाँ जब भी नजरमे आये, उन्हें एक-एक करके ऐसे निकाल फेकों, जैसे अनाजमेसे कंकडोको वीन-वीनकर निकाल दिया जाता है और सत्प्रवृत्तियोको ऐसे प्रहण करते रहे, जैसे उद्यानमेसे माली पुष्पोको चुन-चुनकार इकट्ठा करता है । यह दोप-निर्मूलनका और गुण-प्रहणताका कार्य सरल-सा लगता है, फिर भी अति कठिन है, क्योंकि विकारोका आवेग इतना तीव्र और सहज होता है कि हम अनजाने ही इनके जालमे फॅस जाते हैं और पवित्र भावोकी रक्षाके लिये प्रयत्नशील रहनेपर भी कई कठिनाइयाँ आ खड़ी होती है। इसलिये वड़ी सजगतासे पूर्ण सचेत रहकर, सावधानीपूर्वक इस कार्यको करना चाहिये। जरासे प्रमादमे, थोडी-सी तन्द्रामें और आलस्यमे रहे तो समिझये फिसले और गिरे । इसके लिये धेर्य, लगन और पुरुपार्थ नितान्त आवश्यक है ।

दूसरा मार्ग है साधनाका, जो अतिप्रभावी और निश्चित फलदायी है। यह है---मनको एकाप्र करना, उसको वशमे करना और उसे विशुद्ध वनाना । यह कार्य ध्यानके ंद्वारा साध्य हो सकता है। किसी भी विचार अथवा विकारका उद्गम-स्थान अचेतन मन है । संकल्पका प्रारम्भ यहींसे होता है और फिर यह अर्ध-चेतन और चेतन मन-तक पहुँचता है । तव हमे ज्ञात होता है कि अमुक विचार या अमुक विकार हमारे मनमे उठा । उसके कृतिमे रूपान्तरित होता है । मनकी वाद वह गहराइयोतक पहुँ वनेकी शक्ति ध्यानद्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ध्यानके माध्यमसे हम शनै:-शनै: मनको एकाम करके उसको अपने वशमे कर सकते हैं। जैसे-जैसे हमारा ध्यान परिपुष्ट होता जाता है, वैसे-वैसे वह अन्तस्तलतक अर्थात् अचेतन मनतक पहुँचनेमे सक्षम होता चला जाता है । कृतिमे

उतरनेसे पूर्व ही यदि हमें विकारके उठनेका पता चल जाय, पहलेसे ही यदि हमे उसका आभास मिल जाय और उसे यदि हम देखनेमे, उसका निरीक्षण करनेमे सफल हो जायाँ तो उठता हुआ विकार तुरंत दुर्वल हो जायगा। उसके आवेगमे शिथिलता आ जायगी और वह नष्टप्राय हो जायगा। इस प्रकार विकारोपर नियन्त्रण पानेका सामर्थ्य हमे प्राप्त हो जाता है और हमारे दैनिक व्यवहारमे धीरे-धीरे सुधार होता चला जाता है। ध्यानकी विधि-को किसी अनुभवी मार्गदर्जकहारा ही सीखना श्रेयस्कर होता है।

वौद्धिक सदाचार और अनुभृतिका स्तर— सदाचार, सद्गुण-सत्प्रवृत्तियों तथा दुराचार, दुर्गुण और असत्प्रवृत्तियोक्ते भले-वुरे परिणामोको सभी लोग जानते हैं । शास्त्र-सत्सद्ग-प्रवचन आदिमें जहाँ-कहीं इस विपयकी चर्चा चलती है, हम उससे प्रमानित हो जाते है। यह प्रभाव तात्कालिक खरूपका होता है और ऊपरी स्तरोंपर ही रहता है। इसका परिणाम स्थायी रूपसे नहीं रहता और यही कारण है कि हमारे जीवनमें इससे कोई विशेष अन्तर या परिवर्तन नहीं आ पाता । ऐसा परिवर्तन तो तभी सम्भव है, जव हम इसे प्रत्यक्ष कार्यान्वित करे--जीवनमें उतारे । केवल पढने-सुनने-मात्रसे अथवा बुद्धिद्वारा समझ लेनेमात्रसे यह असम्भव है । इसे अनुभूतिके स्तरपर ही जॉचना, परग्वना और समझना होगा । तभी जीवनमें क्रान्ति घटित होगी और यही क्रान्ति फिर क्रियारूपमें परिणत होगी और तव फिर जीवनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, सुत्रारका प्रारम्भ दिग्वायी देने लगता है। सदाचार वाह्य एव आन्तरिक जगत् दोनोकी प्रगतिका प्रवेशद्वार है । इसीलिये इसकी अपार महिमा यत्र-तत्र गायी गयी है । फिर क्यों न हम सत्कर्म करते-करते

जीवनको पवित्र वनानेमें और अखण्ड शान्ति प्राप्त करनेमें प्रयत्नशील वने रहें, जिससे एक ओर ऐहिक जीवन तथा दूसरी ओर पारलेंक्तिक जीवन दोनों ही उन्नत वन मकें। हमारे शास्त्रोंने एवं ऋपि-मुनियोने तीर्थ-त्रत, उपवास, जप-तप, मन्दिर-उपासना, पूजा-अर्चा, सत्सङ्ग-साध्याय-ध्यान-धारणा आदिके जो भी साधन वतलाये हैं, इन्हें सामान्य-से-सामान्य मनुष्य भी अपनी पात्रताके अनुसार प्रहण कर सकता है। इन सभी साधनोका मुठ उद्देश्य यही है कि अपनी अन्तराव्माका परिशोधन करते हुए आन्तरिक जीवनको परिमार्जित करें, परिशुद्ध बनाये । इस पवित्र बनानेके मूल उद्देश्यको सामने रखते हुए हमें अपने जीवनका सम्पूर्ण देनंदिन व्यवहार पवित्र रखते हुए करना चाहिये । केवल बाह्य शुचिता पर्याप्त नहीं है, वह तो गौण है । अन्तरकी अचिता विशेष महत्त्वकी है । यही प्रमुख और प्रधान भी है । जीवनको विशाल, महान और मृल्यवान् वनानेके लिये आन्तर गुद्धि आवश्यक है। और जिसने अन्तरकी मूल पवित्रताको स्थायी रूपसे धारण कर लिया है, वही सच्चे अर्थमे धार्मिक है और जिसकी अन्तरात्मा परिशुद्र नहीं है, मिलन है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उसकी धार्मिकता भ्रान्तिमात्र है। वस्तुतः वह अधार्मिक ही है।

इन साधनोंको आचिरत करते हुए यह देखना भी आवस्यक है कि हमारे जीवनमें भीरे-भीरे ही क्यों न हो, पर पिवत्रताका प्रवेश हो रहा है या नहीं ! यदि हो रहा है तो हम ठीक मार्गपर चल रहे हैं और पिवत्रताका जीवनमें प्रवेश नहीं हो रहा है तो यह समझना चाहिये कि सच्चे भमसे, शुद्र भमसे इसका कोई लेन-देन नहीं है। सारी कियाएँ ऊपरी-ऊपरी स्तरपर आपचारिकताक क्यमें दिखावेके खातिर परिपाटी निभानके लिये ही की जा रही हैं। और यही कारण है कि इन सारी धार्मिक विधियोंको करते हुए भी,

इन सारे साधनोंको अपनाते हुए भी हमारे जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं आता । हम कोरे-के-कोरे, जैसे हैं, वैसे ही रह जाते हैं । सारा जीवन तनावपूर्ण, अशान्त, दु:ख और कप्टसे भरा हुआ वीतता जाता है । नीरसता और निराशा लिये हुए कल्पित अभावका अनुभव करते हुए निरन्तर भटकते ही रहते हैं ।

सत्यकी उपलिश्य—जव हमारे वाहरके और भीतरके सारे कल्मप, सारे कपाय नष्ट हो जाते हैं, सारे दोप दूर हो जाते हैं तो शेप जो अवस्था वच रहती है, वही है परिशुद्ध अवस्था । इस परिपूर्ण निर्दोप अवस्थामें, उस अमृल्य सम्पदाके द्वार खुल जाते हैं, जो हमारे भीतर छिपी पड़ी है और फिर जीवनमें कोई अभाव नहीं रह जाता । उस अनन्त समृद्धिका मार्ग मिल जाता है, जो हमारी ऑखोंसे ओझल है और तव जीवनसे अतृप्ति सदाके लिये विदा हो जाती है। हृदयमें उस परम आनन्दका झरना फूट पड़ता है, जो हमारे जीवनको सरावीर कर देता है। उस परम शान्तिका उदय हो जाता है, जिससे सारी लालसाओंका अन्त हो जाता है और अस्थिरता सदाके लिये तिरोहित हो जाती है। अन्ततः हमे उस परम सत्यकी उपलन्त्रि हो जाती है, जिसका जीवनसे छायाकी भॉति अट्ट सम्बन्ध है और ज़िसे हम म्नान्तिवश भूल वैठे हैं।

सदाचार ही है पहला कदम उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवनमें सदाचारका कितना वड़ा महत्त्व है, ऐहिक और पारलौकिक जीवनसे इसका कितने निकटका और गहरा सम्बन्ध है। इस बातको पिलक्षित रखकर यदि हमारा कदम सदाचारके पथपर पड़ जाय तो चारों ओर हरे-भरे शस्य-इयामल प्राङ्गगसे गुजरते हुए सर्वत्र सौन्दर्य-ही-सौन्दर्यके दर्शन करते हुए केवल मधुरता-ही-मधुरताका अनुभव लेते हुए हम निश्चित ही परम आनन्द, परम शान्तिके आखिरी मंजिलपर पहुँच जायँगे, जो मानवका परम लक्ष्य है।

### धार्मिकता सदाचारद्वारा प्रकट होती है

(लेखक—डॉ॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

अर्चिका सबसे महत्त्वपूर्ण और उपयोगी तत्त्व उसका आचरण है। जब हमारे शुभ संकल्प हमारे दैनिक कार्यों और व्यवहारमें प्रकट होते हैं तो वह सदाचार कहलाता है। सदाचारका अर्थ है—उत्तम या उपयोगी आचरण (कार्य)। जिस शुभ विचारको कर्मद्वारा प्रकट न किया जाय, उससे क्या लाभ! कोरे विचारमात्रसे व्यक्ति या समाजको कोई स्थायी लाभ नहीं होता। लाभदायक तत्त्व तो 'सत्कर्म' ही है। 'चाणक्यनीति' में कहा गया है—

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च । पञ्चेतान्यपि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः॥ (चाणक्यनीति ४ । १, १३ । ४, हितोपदेश, प्रस्ता० २८, )

'जीव जब गर्भमे ही रहता है, तभी उसके लिये आयु, कर्म, धन, विद्या और मर्गण—ये पाँचो रचे जाते हैं।' चाणक्यके अनुसार पुरुपकी परीक्षा उसके आचारसे ही होती है—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते
निघषणच्छेदनतापताडनैः ।
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते
श्रृतेन शीलेन कुलेन कर्मणा॥
(चाणस्यनी०५।२)

'सोनेकी परख जैसे कसौटीपर घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर की जाती है, वैसे ही पुरुषकी परख उसके ज्ञान, त्यांग, कुळ और शीलसे की जाती है।' संसारमे कर्म ही प्रधान है। कर्मके अनुसार ही कोई जन्म-मृत्युके फंदेमे पड़ा रहता है। एक अपने कर्मोका शुभाशुभ फळ भोगता है, एक नरकमे पड़ता है, तो दूसरा परमगतिको प्राप्त होता है।

ेखयं कर्म करोत्यात्मा खयं तत्फलमञ्जूते। खयं भ्रमति संसारे खयं नसाद्विमुच्यते॥ (सुभाषि०भा०४।१६२।२९०) भीत खयं कर्म करता है) और उसके ग्रुभागुम फलको भी वह खयं ही भोगता है। कर्मके कारण ही वह संसारमे चक्कर खाता और उत्तम कर्मोंके फलखरूप वह खयं ही मोक्ष भी प्राप्त करता है।

मनुष्यका जीवन गुण-दोयोसे परिपूर्ण है। जितने अंशोमे दोष होते हैं, उतने ही अंशोमे हमे अपने चरित्रमे दानवत्व या राक्षसत्व मानना चाहिये। दोप-दुर्गुण निन्च विकार है । ज्यो-ज्यो मानवताका विकास होता है, त्यो-त्यो गुणोंकी अभिवृद्धि होती है। सही दिशाओमे वढनेका अर्थ ही है—विकारोसे मुक्ति और गुणोका कार्योके माध्यमसे प्रकटीकरण । अच्छे कर्मोसे ही यह पहचाना जा सकता है कि आदमी देवत्वके कितना निकट पहुँच गया है; क्योंकि देवत्व ही सर्वगुण-सम्पन्न हो संकता है। गुणोका कार्योद्वारा स्पष्ट होना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । सच्चरित्रताका अर्थ है---विपय-विकारोसे मुक्ति, दुष्कर्मोसे सुरक्षा, वासनाओकी रोकथाम, चरित्रमे सत्य, न्याय, प्रेम, द्या, उदारता, विनम्रता, सुशीलता और सहानुभूतिका विकास । किंतु ये सद्गुण सिर्फ कहने-सुननेकी वात नहीं है। प्रत्येक गुण या देवत्वकी विशेषताका पता तव लगता है, जब वह प्रत्यक्ष कर्मोद्वारा प्रकट होता है । सचरित्रता हमारे उत्तम कार्यो और सद्व्यवहारसे ही प्रकट होती है । हम 'सत्य'को धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, यह तब प्रकट होता है, जब हमारे उत्तम कार्य देखे जायॅगे। आप जो कहते हैं, वही करते भी हैं या नहीं-यह सचाई आपके दैनिक व्यवहारसे प्रकट होगी । 'उदारता' जानेवाळा गुण उन कार्योसे स्पष्ट होता है, जिसे आप समाजके दूसरे सदस्योंके प्रति दिखळाते है।

आपकी वातचीतसे विनम्नतां, विशाचारसे आपकी भावमित्तमा मान्द्रम होगी । व्यक्तिकी सुर्शावता मजनोचित व्यवहारपर निर्भर हें । 'दया' नामक गुण अपनेसे दीन-हीन असहायके प्रति सहायता-सहयोगके कामोसे स्पष्ट होगा । मनुष्येकी श्राता, वीरता, धेर्य और कप्प्सिहण्णुना आदि कहनेमात्रकी वाते न होकर प्रत्यक्ष करनेकी हैं । आपका जीवन किस कोटिका है, यह आपके सदाचारसे ही स्पष्ट होता है । सचा सदाचारी वही है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएँ उसक दैनिक कार्योसे प्रकट होती रहनी है । सदाचार वह सही नेतिक मार्ग है, जिसे अपनानसे खारध्य, सुन्द, शान्ति और दीर्घजीवन प्राप्त होता है । सदाचार वृद्ध और विवेकको परिकृत करता है, चिरत्रको हृद वनाता है और मनमे अदम्य नैतिक साहस विकित्त करता है। नेतिक आधार स्थायी जड़ है, जहाँसे सदाचारकी उत्पत्ति

होती है । मर्यादापुरुपोत्तम श्रीराम, त्यामी भाई भरत, सेवाके प्रतीक लक्ष्मण, हिंदुन्वके रक्षक शिवाजी, वीरवर महाराणा प्रताप, भारतकी खतन्त्रताका उद्योप करनेवाके लोकमान्य तिलक, सुभापचन्द्र बोस, महाराम गांवी अपने सदाचारके कारण ही पूर्व जांत हैं । ईमाने शतुओं के प्रति प्रेममाव रखनेके लिये कहकर उनसे एकान्तमें बताया था कि मनकी शान्ति केरे प्राप्त की जाती है । शतुओं को वार-शर क्षमा कर दो—यह कटकर ईसा महान्ते बताया था कि इस प्रकारके आचरणमें हम रक्तवाप, हदयरोग, उदरवण आदि अन्य व्यावियोंने दूर रह सकते हैं । जिस मनुष्यमें राहाचार नहीं है, वह जड़ बुक्रकी तरह है । मानव-जीवन सहाचरणके लिये ही है । अतः सहाचारका पालन करते रहें और अपने जीवनको धन्य वनाते रहे ।

## जीवनका अमृत-सदाचार

( लेखक—कलाकार श्रीकमलागंकर सिंहजी )

इस संसारम सदाचारी-दुराचारी, संयमी-त्र्यामचारी, सज्जन-दुर्जन, निर्मल-पितत, धनी-निर्धन, पण्डित-मूर्ख सभी प्रकारके लोग भरे पड़े हैं / उनमें हम किसी त्र्यक्ति-विशेषके प्रति जो आकर्षित होते हैं, उसमें उस व्यक्तिकी प्रुन्दरता, वेशम्एपकी विशेषता, वाणीकी मधुरता और विद्वता अथवा कार्यक्षमता आदि वाते ही हमारे आकर्षणका कारण होती है। पर इन सबसे परे किसीमें एक अन्तर्वर्ता तत्त्व भी होता है, जो जनसमृहको अपनी ओर स्थायी रूपसे आकृष्ट करता है। यह अन्तर्वर्ती तत्त्व होता है, उस व्यक्तिका आचार और उसके विचारोकी पित्रता, उसकी सत्यिनष्टा तथा देश और समाजकी सेवामे संकल्पित मन, वचन और कर्मकी एकाष्रता—जिसे हम 'सदाचार' कहते हैं। सदाचारी व्यक्ति भले ही कुरूप हो, उसकी वेश-भूपा आकर्षक न हो, उसकी वाणी ओज-

इस संसारमे सदाचारी-दुराचारी, संयमी-व्यभिचारी, हीन हो अथवा उसमे बुद्धि-चापल्य और बुद्धिकी ज्ञन-दुर्जन, निर्मल-पतित, धनी-निर्धन, पण्डित-मूर्ख सभी दार्शनिकता भी न हो तो भी वह अपने सद्वृत्तियोके कारके लोग भरे पड़े हैं / उनमें हम किसी व्यक्ति-विशेषके कारण एक देवी प्रतिमा, एक देवी गुणसे समादत । ति जो आकर्षित होते हैं, उसमें उस व्यक्तिकी होनेके नाते सबके स्थायी आकर्षणका केन्द्र होगा ।

सदाचारकी भावना इतनी पवित्र है कि वह जीवनमे, समाजमे, भीतर-वाहर सब जगह पवित्रता वितरित करती है और इसे ही प्रतिष्टित करना चाहती है और हमारी सद्वृत्तियोंको भी जाप्रत् करती है। सदाचारीका सम्पूर्ण जीवन पवित्र रहता है। जिस प्रकार कलाकारकी कला उसके समस्त दृष्टिकोणको कलामय बना देती है, उसकी मात्र चित्रकला ही नहीं, उसकी समस्त कृतियाँ, उसकी वाणी, व्यवहार, उसके चलन-फिरने, उठने-बैठने, खाने-पीने-रहने आदि सभी कियाओंको प्राणवान् एवं कलात्मक बनाना चाहती है, उसी प्रकार सत्यका ध्येय सदाचारोके दिविकोणको शुद्ध, सात्त्रिक, प्रेमिल और निर्भय तो बनाती ही है, उसके सम्पूर्ण जीवनको अपने विशिष्ट सौरम एव माधुर्यसे 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' बना देती है।

सदाचार वह स्नेह्युक्त दीपक है, जो मानवको घने अन्वकारसे निकाल, असम्यताके पङ्कसे खींचकर, वर्त्रताकी सीमाका अतिक्रमण कराकर, संतोकी कोटिमे ला वैटाता है। यह मनुष्यको ऊँचा उटाता है, नरसे नारायण वनाता है। यह अप इतने उच्च स्थानपर पहुँच जाय जहाँ दुश्चिन्ताकी गुजाइश नहीं, दुष्कर्मके लिये स्थान नहीं और दुर्भावका भी अभाव है तो आप ब्रह्म है और आपकी और ईश्चरकी सत्तामे कोई अन्तर नहीं है। प्राणी अपने मन, वचन और शरीरसे जैसा कर्म करता है, फिर खयं वैसा ही फल भोगता है। आत्मा ही सुख और दुःखको उत्पन्न करनेवाला है। आत्मा ही कर्ता-धर्ता है। सदाचारसे आत्मा मित्र है और दुराचारसे अमित्र। 'आचार ही स्वर्ग है और अनाचार ही नरक'।

मनुष्यके जैंसे विचार होते हैं, वैसे ही उसके आचरण भी होते हैं। कड़वे-विपेले विचारासे जीवात्मा दृषित हो जाता है। चुरे विचार चुरे कामोसे भी भयकर है। सिंद्रचाराके अभावमे सदाचार, सत्कर्म असम्भव है। ऊँचे विचार रखना पावन जीवनके लिये अनिवार्य है। सिंद्रचारोका जन्म होता रहे और असत् विचारोका स्पर्श भी न होने पाये तो मनुष्य अपनी असीम आत्म-शक्तिका प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। ऐसे ही व्यक्तियोंमे दृढ संकल्पकी शक्ति होती है और उसकी सुप्त शक्तियों जाग उटती है। विचारोका कोई मूर्त रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं; फिर भी संसारमे कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं, जो विचारोकी शक्तिमें विश्वास न करता हो। यह विचारोकी शक्ति जव सकल्पके रूपमे परिवर्तित हो जाती है, तव मानव-जीवनमे आत्म-विश्वास और आत्म-निर्मरता उत्पन्न होती है। सदाचारका सीधा सम्बन्ध विचारसे

है। पहले विचार, तव आचार—इस प्रकार 'असतो मा सद्गमय'—असिंद्रचारोसे निकालकर हम सिंद्रचारोकी ओर चलते हैं।

स्वामी विवेकानन्दजी सटा ईश्वरसे ही प्रार्थना करते थे कि उनके हृदयमें सटा सिद्द्वारोंका ही जन्म हो । उनके विचारोपर असत्की छाया भी न पड़ने पाये । वे यह जानते थे कि जवतक मनुष्य अपने सिद्द्वारोंके अनुरूप संसारमें अन्छे कार्य नहीं करेगा, तवतक उसके साथ कौन सद्व्यवहार करेगा ।

सदाचारका मूल विनय है। जो उद्भत न हो, नम्र हो, चपल न हो, स्थिर हो, शिष्ट हो; वही सदाचारी है। सदाचारीमे सहदयता, सजनता, उदारता, श्रद्धालुता और सहिष्णुता अपना स्फुटरूप लिये प्रत्यक्ष होती है । सदाचारीको अपने प्रति पूर्ण विश्वास होता है। उसमे आत्म-गौरव होता है। वह दीन-दु:खियोंकी दीनतापर अपनेको अर्पण करना है। वह सहदय और उदार होता है। वह सभ्य और शीलवान् होता है। वास्तवमे, जिसका चित्त ज्ञान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखता है, जो अपना अपमान होनेपर भी क्रोब नहीं करता, जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोसे दोह करनेकी इच्छा नहीं रखता, जिसका चित्त दयासे द्रवित हो जाता है, द्वेप , औ<u>र</u> हिंसासे सटा ही जो मुंह मोड़े रहता है—जिसमे क्षमाक्ती क्षमता है, उसका जीवन सटा उज्ज्वल, निष्कलङ्क वना रहता है। वह अपने आचारद्वारा, अपने व्यवहारद्वारा दूसरोको प्रसन्न रखनेकी कला जानना है । जो कुछ वह अपने प्रति चाहता है, वैसा ही दूसरोक प्रति भी करना वह अपना वर्म मानता है-

'यद्यदात्मिन चेच्छेत तत् परस्यापि चिन्तयेत् ॥'

आचारहीन व्यक्तिको वेद या ज्ञान पवित्र नहीं करता, उसे ऊँचा नहीं उठा सकता । जब ज्ञान

क्रियाशीलतामें परिणत होता है और आचरणकी शानपर चढता है, तब वास्तविक चरित्रका निर्माण होता र्हे । मनुष्य चाहे परम ज्ञानी हो, पर सदाचारी न हो तो उसके ज्ञानका कोई मुल्य नहीं । सदाचारके अभावमे ज्ञान विपके समान भयंकर हो सकता है । रावण विद्वान् था, ज्ञानत्रान् था, चारो वेद और छः शास्त्रोंका महान् पण्डित था, परंतु वह सदाचारी न था; चरित्रहीन था । अतः उसके दस सिरके जपर भी गदहेका सिर था । इसके विपरीत भगवान् राम केवल सदाचारके बलपर ही विजयी एवं पूज्य हुए । सदाचारसे ही मानव-जीवन सन्मार्गपर अम्रसर होता है, कोरे ज्ञानका कोई महत्त्व नहीं । मनुष्य अपने जीवनमें अपने आचरणद्वारा ही चरित्रकी शक्ति अर्जित करता है। चरित्रकी शक्ति असीम है। चरित्रवान् व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी अपने चरित्र और अपने शीलगुणका त्याग नहीं करता। संसार अपने पथसे भले ही विचलित हो जाय, परंतु वह अपने सत्याचरणका पथ कभी न छोडेगा। सत्यकी रक्षाके लिये वह अपने प्राणोकी वाजी लगा देगा । सत्यकी रक्षा की थी--भीष्मपितामहने शर-शय्यापर; ईसाने सूलीपर चढकर और मीराने विप-पान कर ।

सच्चे उद्देश्यको लेकर हजारों आदमी श्रूलीपर चढते रहे हैं। यदि विचार विमल हो, जीवन निर्दोप हो, उद्देश्य उच्च हो और कप्टका पहाड़ सिरपर गिर पड़े तो कप्ट नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, वरन् सत्पुरुप अपने प्राण लेनेवालोपर दया ही करते हैं; आशीप ही देते हैं और ईश्वरसे उन्हें क्षमा कर देनेकी प्रार्थना भी करते हैं। सत्पुरुपोक्की यही महत्ता है। इनके ही लिये खामी विवेकानन्दजीने कहा है 'सारी दुनियाँ ही क्यों, खयं अपने द्वारा भी तिरस्कृत कपूतके होंठ जब स्ख़ने लगते हैं तो माँके स्तनोंसे वात्सल्य फ्ट पड़ता है, वैसे ही पतित-से-पतितके लिये भी सत्यका हिमाचल

अपने वर्त्रम यहगाम्स्री महा डिगांव महना है।' (Complete works of Swami Vivekananda)

भला यरनेवालंका भला तो प्राय. सभी घरने हैं,

परंतु जो बुरा करने गलेका भी भवा करता है—कः शिवत्वको प्राप्त करता है, जो महानाहंगे ही सफत है— उमा संत यह हहह बदाई। मंद्र करत जी तरह भराई॥ जीवनमें सदाचारकी प्रेरणा मुरुचिने ही मिल्नी है—यही भावस्रोत है । बहुत दिनों पहरोदी बात है । मिस्रमे 'निवायेन' नामंत्रे एक सदाचारी राजा राज्य करते थे। उनके सत्याचरणमे देवना बंद प्रमन हरू। प्रकट होकर नील देवताने राजाको एक नज्यार दी और कहा— 'राजन् ! यह तत्रवार ले, इसे लेकर छ विध-विजयी होगा ।' इसपर राजा बोला—'प्रमो ! मुझ तल्बार नहीं चाहिये। विध-विजय करके में क्या पाऊँगा ?' 'अच्छा तो ले यह पारस-पत्थर ! व देवनाओं से भी अविक धन एकत्र करेगा । 'प्रभो ! अपरिमित धन पाकर अन्ततः मं क्या करहँगा !' 'तो हे, यह स्वर्गकी सबसे सुन्दर अप्सरा ।' 'मगर प्रभो ! अप्सरा पादार में जीवनकी कौन-सी सिद्धि पा जाऊँगा ! 'तो ले, यह फ्लका पौचा, यह जहाँ उगेगा, वहाँ जड़-चेतन, शत्रु-मित्र सभी सुगन्धसे आपूरित हो जायँगे। देवताने कहा ।

इसपर राजाने वदी कृतज्ञताके साथ वह पौधा उससे ले लिया। देवदूत स्वर्गकी समस्त नियामतें राजा निक्षवेनके इस चतुर प्रवीण निश्चयपर न्यौद्यावर करते हुए चला गया। राजाके इस चयनपर दुनियों आज भी मुग्ध है। क्यो ? इसलिये कि उसने ऐसी देवी सम्पदा चुनी, जिसे व्यक्ति सम्पूर्णतः भोगकर भी अकेला नहीं भोगता है। ऐसी सम्पदा, जो व्यक्तिसे कुछ लेती नहीं, जो व्यक्ति-व्यक्तिको विलगाती नहीं, प्रत्युत मिलाती है तथा जिसका मूल्य कभी घटता नहीं। तल्लवारका पानी उतर जाता है, धनका भी दुरुपयोग हो जाता है, सुन्दरी-की श्री ढल जाती है, किंतु फ्लका सम्मान कभी नहीं घटता। जो भी आँखें उसे देख लेती हैं, स्वयं खिल जाती हैं। जो भी दिल उसकी गन्ध छू लेता है, खुद फूल बन जाता है। फूलकी सौरभसे देवता भी स्वर्गसे घरतीपर आकर बरदान बिखेरने लगते हैं। बरदान ही है, सदाचारका साध्य।

सदाचार सहज साधना है। यदि हम ईश्वरकी सर्वव्यापकताका चिन्तन प्रत्येक श्वासमे करते रहें— इस अभ्याससे विरत न हों, तो हमारा जीवन सहज ही अमृतमय हो जाय।

आदमी मन्दिरमें पूजा तथा आरती करके और भिक्षुकोंको भिक्षा देकर मानने लगा है कि वह सदाचारी है तथा निर्वाण-अधिकारी हो गया है, किंतु दफ्तरमे कुर्सीपर और दुकानमे बैठकर उसे झूठ बोलना है, चोरी करनी है, घूस लेना है और हर सम्भव उपायसे, नैतिक-अनैतिक ढंगसे अपने लिये अर्थोपार्जन करना है, छलसे काम-तृप्ति करना है। पर 'सहज साधना'के लिये सारे जीवनको एक मानकर चलना होगा। जीवनका कोई खास क्षण या समय आराधनाके लिये निश्चित नहीं किया जा सकता, विल्क जीवनके प्रत्येक क्षणको आराधनामय बनाना होगा। जीवनकी कोई खास किया नहीं, विल्क सारी कियाएँ पूजा होगी—

'जहॅ-जहॅं जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ-जोइ करूँ सो पूजा । । सहज समाधि सदा उर राखूँ, भाव मिटा दूँ दृजा॥'

उसीका जीवन महत्त्वपूर्ण वनता है, जिसके जन्म तथा मृत्युने सटाचारका मार्ग प्रशस्त करनेमे सहयोग दिया है।

सदाचार आत्मगुण है—इसके द्वारा हृदय-मन्यनसे जो सत्य प्रकट होता है, वह है जीवनका अमृत और असत्य है विप। धन्य हैं सदाचारी वे, जो विषका शमन और अमृतकी निरन्तर वर्षा करते रहते हैं।

# किसीके कष्टकी उपेक्षा उचित नहीं

कलकत्तेके एक कालेजके कुछ विद्यार्थी वहाँका 'फोर्ट विलियम' दुर्ग देखने गये। सहसा उनके प्रक सार्थाके शरीरमें पीड़ा होने लगी। उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा वतायी और वह सीढ़ियोंपर वैठ गया, लेकिन उसके साथियोंने उसकी वातपर विश्वास नहीं किया; विक उपेक्षा की और उसकी हँसी उड़ाते हुए वे सब ऊपर चले गये।

अपर पहुँचकर एक विद्यार्थीके मनमें संदेह हुआ—'कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है ?' वह छोट पड़ा। नीचे आकर वह देखता क्या है कि वह विद्यार्थी मूर्चिछत पड़ा है। ज्वरसे उसका शरीर जल रहा है। दूसरे विद्यार्थीने दौड़कर एक गाड़ी मँगायी और उसे गाड़ीमें चढ़ाकर घर हे गया। उसके अन्य साथियोंको जव पता लगा, तव उन्हें वड़ा पश्चात्ताप हुआ।

उस विद्यार्थीका नाम तो ज्ञात नहीं, जो वीमार थाः किंतु जो उसे गाड़ीमें रखकर हे आया था, वह था नरेन्द्र । आगे चलकर संसारमें वही (खामी श्रीविवेकानन्दके नामसे विख्यात हुआ)

## सदाचार मानव-मनकी महानुभावता है

(लेखक-प० श्रीजगदीशजी पाण्डेय, वी० ए०, वी-एड्०)

विद्या-वैभव, कला, साहित्य एवं राज-ऐश्वर्य—इन सवसे अधिक सदाचार समृद्ध तथा प्रभावपूर्ण है । एक सदाचारी व्यक्ति भौतिक रूपसे गरीव होकर भी धनी-मानी श्रीमन्तोके हृदयोपर अपना डाल सकता है । नम्रता, दया, प्रेम, सहानुभूति, उदारता, त्याग---जीवनके प्राय: सभी आदर्शभाव सदाचारमें ओतप्रोत हैं । सदाचार मानव-मनका उन्फुछ कमल है । यह दानवके मनको भी अपनी मञ्जल स्निग्ध सुगन्धसे अभिभूत कर सकता है। सदाचार आचरणकी पवित्रता है, मृदु वचनोकी मिठास है और है--विद्याका व्यावहारिक धन्वन्तरि-कल्प। एक गरीव किसानकी सादगी और सचाईमे भी सदाचारका पौधा पनप सकता है, एक भूखे कंगालकी तंग-परस्तीमे भी इसका विरवा लहलहा सकता है । इसपर किसी एक वर्गका विशेपाविकार नहीं, यह सम्पूर्ण मानव-मनकी सची मानवता है।

राजा दिलीप अपनी आश्रिता गोंको सिंहद्वारा आक्रान्त देखकर उसके रक्षार्थ अपना शरीर सिंहको समर्पित करनेके लिये उच्चत हो गये। यह सदाचारकी अद्भुत ऑकी है। महाभारतमे वर्णित सक्तूप्रस्थीय ब्राह्मण-कथामें आता है कि किस प्रकार एक भूखे कंगाल परिवारके सदस्य बहुत दिनोंसे क्षुधातप्त होकर भी कठिनाईसे प्राप्त सन्तू एक अतिथिको खिलाकर खयं मर मिटे। यह सदाचारकी ज्वलन ऑकी है। तभी तो उस उच्लिष्ट सन्तूकी गन्धमात्रसे उस नेवलेका आवा शरीर खर्णमय हो गया। आजके युगमे भी बहुनसे गरीव भाई-बहुन कहींसे प्राप्त रुपया-पंसा या अन्य सामग्री मृचना मिलनेपर मालिकको लौटा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमलोगोंके जीवनमें मिन्दते हैं।

महात्मा बुद्धने किस प्रकार अपने जीवनकी परवा किये विना अङ्गुलिमाल डाक्को दिलको जीव लिया—यह सर्वविदित है । सदाचार निर्मल अन्त करणका पवित्र सिलल है । छत्रपनि शिवाजीके सैनिकोंने एक जनपदपर अधिकार करते समय एक सुन्दर कामिनीको पकड छाये और उसे शिवाजीके सम्मुख पेश किया । शिवाजीने सैनिकोको कड़ी फटकार वतायी और उस रमणीको सम्बोधित करते हुए कहा—'मेरी माँ इतनी सुन्दर होती तो मे इनना कुरूप न हुआ होना' और उसे सम्मानके साथ उसके घर पहुँचवा दिया। यह है—सदाचारका अनुपम उदाहरण!

इस प्रकार हम देग्दते हैं कि सदाचार जीवन एक अनमील रत्न हैं । यह सत् आवरण एक ऐसा भव्य एव भद्र व्यवहार है, जो आचरणकर्ताके मनको तो तृष्ठि प्रदान करता ही है, दूसरेको भी आनन्द-परिपृरित करता है । अतः यह सर्वथा सबके लिये अनुकरणीय है । सदाचारसे जीवनमे आनन्दवं कौन कहे, परमानन्दकी प्राप्ति होनी है ।

### संतका धन्यवाद !

+>>)

उसमान हैरी नामके एक संत थे। वे एक वार एक गलोसे जा रहे थे। इसी समय क्र अचानक उनपर ऊपरसे एक थाल राख डाल दी। संत अपने वस्त्र झाड़कर प्रभुका धन्यवाद कर् लोगोंने पूछा कि 'इस समय धन्यवादका क्या प्रसङ्ग था।' वे वोले, 'में तो अग्निमं जलाये जाने किंतु प्रभुने दया करके राखसे ही निर्वाह कर दिया। इसीसे में उनका धन्यवाद करता हूँ।'

### कर्णकी दानशीलता

कृष्ग कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने लगे । 🗸 ही हैं । उन्हें देनेमें पाण्डव कृपण भी नहीं हैं, किंतु अर्जुनको यह सब अच्छा न लगा । उन्होने कहा— 'ह्यीकेश ! धर्मराजकी दानशीलतामे कहाँ त्रुटि है, जो उनकी उपस्थितिमे आप कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं ?' 'इस तथ्यको तुम स्वयं समयपर समझ लोगे ।' यह कहकर उस समय श्रीकृष्णने बातको टाल दिया ।

कुछ समय पश्चात् अर्जुनको साथ लेकर श्यामसुन्दर ाह्मणके वेशमे पाण्डवोके राजसदनमें आये और बोले---'राजन् ! मैं अपने हाथसे बना भोजन करता हूँ। भोजन मै केवल चन्दनकी लकड़ीसे वनाता हूँ और वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिये।

उस समय खुब वर्गा हो रही थी । युविष्ठिरने राजभवनमें पता लगा लिया, किंतु मुखा चन्दन-काष्ट े कहीं मिला नहीं । सेवक नगरमे गये, किंतु संयोग ैंग कि जिसके पास भी चन्दन मिला, सब भीगा ्रता मिळा । धर्मराजको बङ्ग दुःख हुआ। किंतु उपाय कुछ भी न था।

उसी वेशमे वहाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अर्जुन कर्णकी राजधानी पहुँचे और वही बात कर्णसे भी कही। कर्णके राजसदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और िनगरमे भी न मिला। कर्णने सेवकोसे नगरमे चन्दन - मिलनेकी बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राजसदनके ृग्वान् कलाङ्कित द्वार चन्दनके पायेके बने थे। ुक्टे दुसरे उपकरण भी चन्दनके बने थे। क्षणभरमें उसके कर्णने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया हि—'भगवन् ! आप भोजन वनायें।'

था नं ें आतिष्य प्रेमके भूखे गोपाल कसे छोड़ देते। 🚅 🖟 तृप्त होकर जब बाहर आ गये, तब अर्जुनसे स० अं० ४०---

एक वार इन्द्रप्रस्थमे पाण्डवोकी सभामे ही भगवान् बोले- 'पार्थ ! तुम्हारे राजसदनमे भी द्वारादि चन्दनके दानधर्ममे जिसके प्राण वसते हैं, उसीको समयपर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँसे कैसे लेकर दे दिया जाय।

> × × ×

'आज दानशीलताका सूर्य अस्त हो रहा है।' जिस दिन कर्ण युद्धभूमिमे गिरे, सायंकाल शिविरमें लौटकर श्रीकृष्ण खिनमुख बैठ गये । 'अन्युत! आप उदास हो, क्या इतनी महानता कर्णमे है ? अर्जुनने पूछा।

'चलो ! उस महाप्राणके अन्तिम दर्शन कर आयें। तुम दूरसे ही देखते रहना।' श्रीकृष्ण उठे। उन्होने वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाया । रक्तसे कीचड़ बनी, रावसे पटी, छिन-भिन अस्त-रास्रोसे पूर्ण युद्धभूमिमें रात्रिकालमें शृगालादि घूम रहे थे । ऐसी भूमिमें मरणासन्न कर्ण पडे थे।

'महादानी कर्ण !' पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने । 'मै यहाँ हूँ, प्रभु !' किसी प्रकार पीड़ासे कराहते हुए कर्णने कहा।

'तुम्हारा धुयरा धुनकर वहुत अल्प द्रव्यकी आशासे आया था !' ब्राह्मणने कहा । 'आप मेरे घर पधारें !' कर्ण और क्यां कहते ?

'मुझे जाने दो ! इधर-उधर भटकनेकी शक्ति मुझमें नहीं ! त्राह्मण रुष्ट हुए । 'मेरे दॉतोमे खर्ण लगा है। आप इन्हें तोड़कर ले लें ! कर्णने सोचकर कहा।

'छि: ! ब्राह्मण अव यह क्रूर कर्म करेगा !' ब्राह्मण-रूप कृष्ण और रुष्ट-से हुए।

किसी प्रकार कर्ण खिसके । उन्होने पास पड़े एक शक्षपर मुख पटक दिया । शक्रसे टूटे दॉतोका धनुप भी चढ़ानेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी । मरणासन्न, अत्यन्त आहत कर्णने हाथ तथा घायल मुखसे धनुप चढ़ाकर वारुणास्रके द्वारा जल प्रकट कर खर्ण धोया / रख़कर कर्णने देहत्याग किया !

のようちょうとなったなななななななななななななな

खर्ण निकाला, किंतु रक्तसना खर्ण बाह्मण केंसे ले । \ और दान किया । अब श्रीकृष्ण प्रकट हो गये ! अन्तिम समय वर्णको दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे लीलामय स्यामसुन्दर ! उनके देवदुर्लम चरणींपर सिर

**4** 

### सदाचारकी महिमा

( रचियता-श्रीमद्ननी साहित्यभूपण, विशारद, शास्त्री, साहित्यरत्न )

सदाचार-मलयानिलकी मधु सुरिभ व्याप्त जिस तनमें। सुलभ उसे देवत्व सदा, सुविचार जागते मनमें ॥ परोपकार, हितचिन्तन, संचा, सत्सद्गति वह करना। पारसका गुण स्वतः हृदयमं क्रमशः प्रतिपल भरता ॥ छिद्रान्वेपण जिसे न भाता, परनिन्दा न सुद्दाती। अन्यकारमें प्रकाशकीः वही नच जलाता याती ॥ ऋषि, मुनि, संत-तपस्वी, पूर्वज सदाचार अपनाये। समुन्नत जीवनका सोपान इसे वतलाये॥ शुभाचरण, निर्मेल चरित्रका निर्माता, ब्याख्याता। निष्टाः, स्नेहः, सरल मानवताः, सद्विवेकका दाता ॥ सदाचार कुलकी मर्यादाः जन-जनको प्रिय थाती। सदा प्रेरणा देता सात्त्विक, ज्यों खर सुखद प्रभाती॥ दिशि-दिशि कीर्ति-प्रसारक, उरमें नव उमंग भरता है। श्रद्धा-सुमन खिलाता जगमें, खजन-सृष्टि करता है॥ विश्ववन्द्य पुरुपोंने इसकी महिमा विदाद बतायी। आदि कालसे सद्ग्रन्थोंने गाथा जिसकी गायी॥ पग-पगपर नित सदाचारका जो विचार रखता है। मृंदुभाषी, विनम्र, संकल्पी, सिद्ध वही बनता है॥

# सदाचारके प्रहरी

#### ( १ )

#### भगवान् आद्यशंकराचार्य

शंकरावतार आचार्य शंकर भारतके दार्शनिक अप्रणी आचार्य एवं महापुरुष थे । इनकी जीवनी तथा दार्शनिकतापर विभिन्न भाषाओमें हजारों श्रेष्ठ पुस्तकें हैं । इनके जन्मसमय आदिके सम्बन्धमें बड़ा मतमेद है । आचार्यपीठके परम्परानुसार इनका आविभीव विक्रमसे एक शती पूर्व हुआ\* था। 'दिग्विजयों'के अनुसार केरलप्रदेशके पूर्णानदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें एक बड़े विद्वान् और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुभदा (विशिष्टा-)के गर्भसे वैशाख-ज्ञुक्ल पद्ममीके दिन इनका जन्म हुआ था । इनके पिताने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे पुत्रजन्मके लिये भगवान् शंकरकी तीव आराधना की थी। उनकी सची और आन्तरिक आराधनासे प्रसन्न होकर आञ्जतीष सदाशिवने उनके पुत्ररत्न होनेका वरदान दिया था। इसके फलखरूप उन्होंने न केवल एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्रको, बल्कि पुत्र-रूपमें खयं भगवान् शंकरको ही प्राप्त किया और जनका नाम भी शंकर ही रख दिया।

बालक शंकरके रूपमें कोई महान् विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण लोगोंको इनके बचपनसे ही मिलने लगा था । एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शंकर अपनी मातृभाषामें अपने भाव प्रकट करने लगे। दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें उनका चूडाकर्म हुआ। इसके बाद उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँचवें वर्षमें यज्ञोपवीत करके इन्हें गुरुके घर पढनेके लिये मेज दिया गया। केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही

न्युत्पन्न शंकर वेद, वेदाङ्गो और वेदान्तका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये! उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्य-चिकत हो जाते थे।

विद्याध्ययन समाप्त कर ही शंकरने संन्यास लेना चाहा । उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी । माताने अनुमित नहीं दी । भला इतनी बड़ी तपस्याके बाद वरदानमें प्राप्त पुत्रको पुत्रवत्सला प्रव्रज्याके लिये अनुमित कैसे दे सकती थी ! माताका नवनीत-कोमल इदय ममता-की सीमा होता है—वस्तुत: 'माता-सदश ममता अन्य-की न है न होगी ।' शंकरको संन्यासकी अपनी प्रवल उत्कण्ठा प्रेरित कर रही थी, परंतु सदाचारी बाल्क्यके लिये जननीकी अनुमित श्रुतिकी ही मॉित अनिवार्य एवं मान्य थी । फिर भी शंकर, भगवान् शंकरके अवतार थे और भगवान्को उन्हें शंकराचार्य बनाकर सदाचार तथा अद्वैतवादकी साधनाका सम्यक् प्रचार-प्रसार कराना इष्ट था । भावीने अनुक्ल परिस्थित जुटा दी ।

एक दिन शंकर माताके साथ नदीमें स्नान करने गये। वहाँ उन्हें एक मगरने पकड़ लिया। माता वेचैन हो उठी। भगवान् शंकरने शंकरके मुँहसे कहलाया—'मुझे संन्यास लेनेकी अनुमित दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा।' पुत्रवत्सलाने अपने प्रिय पुत्रके अत्यन्त प्रिय प्राणोंके रक्षा-हेतु संन्यास ले लेनेकी अनुमित दे दी। शंकर मगरसे छूट गये। माताको प्रसन्तता हुई।

माताकी अनुमित प्राप्त कर अष्टवर्षीय स्नातक ब्रह्मचारी शंकर संन्यासी होने घरसे निकल पड़े । घर

<sup>\*</sup> पं श्रीउदयवीर शास्त्रीके 'वेदान्तदर्शनका इतिहासंका प्रथम भाग मुख्यतया इनके जन्मकालके निर्णयपर ही पर्यवसित हुआ है । इनके जन्मकाल-विमर्शके लिये उसे देखना चाहिये । उसमें कल्याणके भी कुछ उद्धरण संगृहीत हैं ।

तुम्हारे दिये पिण्डदान और जलदानको प्रहण करता है, इसमें क्या प्रमाण है ?'—

स्वीकरोति यदा देही शरणं मरणं तदा।
पिण्डोदकादिकं दत्तमादत्ते तत्र का प्रमा॥
(श्रीभगवदाचार्यकृत रा॰ दि॰ १६५)

सदाचारके विरोधी लोग सदाचारके मूल वेदोंका उपहास करते हुए कह रहे थे कि 'यदि वेदोंके कमरहित तथा विरुद्ध कमवाले वाक्य प्रामाणिक हों तो उन्मत्तोंके प्रलापमें आपको क्यो दोष दीख पड़ता है ! यदि 'जर्फरी' 'तुर्फरी' आदि वेदोंके असम्बद्ध वाक्योंको भी खतः प्रमाण मानते हो तो किसी अन्यके वाक्योंका खतः प्रमाण वयों नहीं स्वीकार करते !'—

अक्रमं विक्रमं वाक्यं श्रुतीनां चेत्प्रमा भवेत्। तदोन्मत्तप्रलापेषु पुरोभागी कथं भवान्॥ जर्फरीतुर्फरीत्यादि वचसां चेत् प्रमाणता। कस्याप्यन्यस्य वाक्येषु कोऽपराधो निरीक्ष्यते॥ (रामानन्ददि०१।६९,६८)

सदाचारविरोधी इन सभी श्रान्त धारणाओंका निराकरण करते हुए आचार्यचरणने लोगोका समाधान किया कि परब्रह्मसे श्रवणपरम्पराद्वारा यह श्रुति जीवोंके कल्याणके लिये प्राप्त हुई है। उसी श्रोतमार्गका अनुगमन करके मनुष्य पापादि कर्मोंका अपक्षय कर सकते हैं।

उन्होंने सदाचारका उद्घोष करते हुए समीको सदाचारका पाठ पढ़ाया कि आचार और सिंदचार—ये दोनों ही वेदप्रतिपादित धर्म हैं। आचार—स्नान, शौच आदिसे बाह्य इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं और सिंदचारसे बन्धका कारण मन शुद्ध होता है। आभ्यन्तर और बाह्य दोनों शौच होना चाहिये। बाह्य पवित्रता प्रथम सोपान है और आन्तरिक पवित्रता उसके आगेका सोपान है। मनुष्योंकी वाणी सत्यसे शुद्ध होती है,

कान भगवत्कथा-श्रवणसे, पग तीर्थाटनसे, हाथ दानसे और मन दम्भादिके त्यागसे शुद्ध होता है।

उन्होंने शिकार खेलना, चोरी करना, चोरीकी वस्तु लेना, चूत-क्रीडा (पासा खेलना या ज्ञा खेलना), मिदरा-मांस-भङ्गादिका सेवन करना, गाँजा-तमाकू-चरस आदिका पीना इत्यादि सब प्रकारके व्यसनोंको छोड़नेका उपदेश दिया। साथ ही उन्होंने सबको दुराचारका त्याग और सदाचारका पालन करनेका पाठ पढ़ाया—

वाच्यान्यरुन्तुदवचांसि कदापि नैव त्याज्यानि दम्भपरनिन्द्नदुष्कृतानि। भद्राय रामचरणाम्बुरुहानुरक्तः सत्यव्रतं प्रतिदिनं परिपाल्लनीयम्॥ (भगवदाचार्यविरचित रा० दि० १२ । १६)

परलोकगमनकालमें भी उन्होंने अपने शिष्योंको सदाचारपालन करनेका ही उपदेश दिया।

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने सम्पूर्ण भारतका भ्रमण कर सर्वत्र दुराचारका उच्छेद किया एवं सदाचारके बीज वपन किये । उन्होंने अपने विस्तृत शिष्य-समुदायको परम्परारूपसे इस सदाचारवृक्षका सिंचन करते रहनेका उपदेश दिया—

भक्तिकल्पलता येयं महायासेन रोपिता। श्रद्धाजलप्रदानेन रक्षणीया मुहुर्मुहुः॥ (रा० दि० २०)

इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थासे अद्यावधि सदाचारका रक्षण और पोषण होता आ रहा है, जो स्तुत्य है । परमादरणीय आचार्यचरण निःसंदेह सदाचारके अमर प्रहरी हैं और—'वाचं ते शुन्धामि" चित्रांस्ते शुन्धामि ॥ (शुक्र यज्ञः ६ । १४) अस्त वेद-वचनके अनुपादक भी।

(3)

# √**गो**स्वामी श्रीतुलसीदासजी

व्यक्ति, समाज या देश जब चारों ओरसे निराश ह्रोकर, सर्वथा निरीह और निराश्रित होकर सच्चे हृदयसे परमात्माको पुकारता है तो हृदयसे निकली हुई वह चीख, वह टेर, वह पुकार प्रभुतक अवश्य पहुँचती है और उस पुकारपर करुणावरुणालय दया-परवश हरिको या तो खयं इस धराधामपर आना पड़ता है या उनके संदेशका प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच आ जाता है, जिसके कारण नैराश्यजनित खिन्नता तो मिटती ही है, साथ ही जीवनमें एक अद्भुत प्रफुल्लता और अपूर्व शक्तिका संचार हो जाता है। जब-जब भी हमने एक स्वरसे, संच्चे और आतुर हृदयसे प्रभुको पुकारा है, इतिहास साक्षी है, खर्य प्रमु हमारे बीच आये हैं अथवा उन्होने किसी महापुरुपको भेजा है, जिसने हमारे भीतर प्रभुकी शक्ति और ज्योतिका संचार कर हमारे जीवनको सदाके लिये प्रभुचरणोंसे युक्त कर दिया है।

गोखामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ, वह समय हिंदूजातिके लिये घोर निराशाका ही था। हम चारों ओरसे अन्धकारसे घिरे हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। हिंदीके राजाश्रित किंव अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करते थे, परंतु गोखामीजीने खतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने भगवान्का लोकमङ्गल रूप दिखाकर हिंदूजातिको मिटनेसे तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके जीवनमें भी आशाका उदय हुआ। हमने भगवान् रामचन्द्रकी मिक्तिका आश्रय लिया और उसकी शिक्ति हमारी रक्षों हुई। गोखामीजीने ठेठ पूर्वी अवधी भाषामें हमें समझाया कि भगवान् हमसे दूर नहीं हैं। वे सर्वथा

हमारे जीवनसे सटे हुए हैं। उनके प्रन्थोंसे उनके जीवनके सम्बन्धमे कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, उनकी भक्तिजन्य दीनताकी झलक अवस्य सर्वत्र मिलती है। गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जाते हैं। आपका आविर्माव वि० सं० १५५४की श्रावण शुक्रा सप्तमीको बाँदा जिलेके राजापुर गाँवमें एक सरयूपारीण बाह्मणके घर हुआ था—

पंद्रह से चउचन विषे, कालिंदीके तीर। श्रावण गुक्का सप्तमी, तुलसी धरेउ शरीर॥

आपके पिताका नाम आत्माराम दुवे और माताका नाम हलसी था। जन्मके समय आप तिनक भी रोये नहीं और आपके वत्तीसों दाँत उगे हुए थे। आप अमुक्त मूलमें पैटा हुए थे, जिसके कारण स्वयं वालकके या माता-पिताके अनिष्टकी आशङ्का थी। वचपनमें आपका नाम तुलाराम था। कहते हैं—पहले स्त्रीके प्रति इनकी विशेष आसक्ति थी। एक दिन जब वे पीहर चली गयीं, आप उनके घर रातको छिपकर पहुँचे। उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहते हैं, उस समय उन्होंने यह दोहा कहा—

हाद मांसको देह मम, ता पर जैसी प्रीति। तिसु आधो जो राम प्रति, तौन होत भवभीति॥

यह बात आपको बहुत लगी और बिना विरमे ही आप वहाँसे चल दिये। वहाँसे आप सीचे प्रयाग आये और विरक्त हो गये तथा जगन्नाथ, रामेश्वर एवं द्वारका एवं बदरीनारायण पैदल गये और तीर्थाटनके द्वारा अपने बैराग्य और तितिक्षाको बढाया। तीर्थाटनमें आपके चौदह वर्ष लगे। श्रीनरहरिदासको आपने गुरुहरूपमे वरण किया।

घर छोड़नेके पीछे स्त्रीने एक बार यह दोहा गोस्तामीजीको ळिख भेजा— कटिकी खीनी कनक-सी, रहित सखिन सँग सोइ।
मोहि फटेको डरु नहीं, अनत कटे डर होइ॥
इसके उत्तरमें श्रीगोखामीजीने लिखा—
कटे एक रघुनाथ सँग, बांधि जटा सिर केस।
इम तो चाखा प्रेमरस, पत्नीके उपदेश॥
वहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार
चित्रक्टसे लौटते समय अनजानमें अपने समुरके घर
जा पहुँचे। इनकी स्त्री भी बूड़ी हो गयी थीं। बड़ी
देरके वाद इन्होने उन्हे पहचाना। उनकी इच्छा हुई
कि इनके साथ रहतीं तो रामभजन और पितकी सेवा—
दोनो साथ-साथ करके जन्म सुधारतीं। उन्होंने सबेरे
अपनेको गोखामीजीके सामने प्रकट किया और अपनी

गोखामीजी शौचके लिये नित्य गङ्गापार जाया करते थे और लौटते समय लोटेका वचा हुआ जल एक पेड़की जड़में डाल देते थे। उस पेड़पर एक प्रेत रहता था। जलसे तृप्त होकर वह एक दिन गोखामीजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मॉगो । गोखामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा प्रकट की। प्रेतने बतलाया कि अमुक मन्दिरमें नित्य सायंकाल रामायणकी कथा होती है, वहाँ कोढ़ीके वेशमें नित्य हनुमान्जी कथा सुनने आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे अन्तमें जाते हैं । उन्हें ही दृढ़तापूर्वक पकडो । गोसाईंजीने ऐसा ही किया। श्रीहनुमान्जीके चरण पकड़कर आप जीर-जोरसे रोने लगे । अन्तमें हनुमान्जीने आज्ञा दी कि जाओ चित्रकूटमें दर्शन होगे। आदेशानुसार आप चित्रकृट आये । एक दिन वनमे घूम रहे थे कि दो सुन्दर राजकुमार---एक स्याम और एक गौर---एक हिर्निक पीछे धनुप-वाण लिये, घोड़ा दौड़ाते दिखलायी पड़े । रूप देखकर आप सर्वथा मोहित हो गये । इतनेमें इनुमान्जीने आकर पूछा 'कुछ देखा !' गोखामीजी

बोले—हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे घोड़ेपर गये हैं। हनुमान्जीने कहा—'वे ही राम-लक्ष्मण थे।'

वि० सं० १६०७को मौनी अमावस्या थी । दिन था बुधवार । चित्रक्रदेके घाटपर वैठकर तुलसीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान् सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा । दृष्टि ऊपर उठी तो उस अपरूप छिवको देखकर आँखें मुग्व हो गयीं—टकटकी वॅघ गयी । शरीरकी सभी सुध-बुध जाती रही ।

संवत् १६३१की रामनवमी, मङ्गलवारको श्रीहनुमान्-जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रामचिरतमानसका प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छन्त्रीस दिनमें आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर श्रीहनुमान्जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्तिको अमर कर देगी।

एक दिन कुछ चोर तुलसीदासजीके यहाँ चोरी करने गये तो देखा कि दो सुन्दर वालक धनुप-वाण लिये पहरा दे रहे हैं। चोर लौट गये। दूसरे दिन भी वे आये तो उसी पहरेदारको देखा। सबेरे उन्होंने गोखामीजीसे पूछा कि आपके यहाँ कौन स्थाम-सुन्दर वालक पहरा देता है। गोखामीजी समझ गये कि मेरे कारण प्रभुको कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव आपके पास जो कुछ भी था, वह सब इन्होंने छुटा दिया।

आपके आशीर्वादसे एक विभवाका पित पुनः जीवित हो गया। यह खबर वादशाहतक पहुँची। उसने इन्हें बुला भेजा और यह कहा कि कुछ करामात दिखाओ। आपने कहा कि 'रामनाम'के अतिरिक्त में कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाहने इन्हें कद कर लिया और कहा कि जबतक करामात नहीं दिखाओंगे, छूटने नहीं पाओंगे। तुलसीदासजीने

श्रीहनुमान्जीकी स्तुति की । हनुमान्जीने बंदरोंकी सेनासे कोटका विध्वंस कराना आरम्भ किया । वादशाहने आपके पैरोंमें गिरकर क्षमा मॉगी ।

गोस्त्रामीजी एक वार वृन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिरमें दर्शनको गये। श्रीकृष्णमूर्तिका दर्शन करके आपने यह दोहा कहा—

का बरनडें छिव आजकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मसक तब नवें जब धनुप-बान छेउ हाय॥ भगवान्ने आपको श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें दर्शन दिये।

दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचिरतमानस, रामलला नहरू, पार्वतीमङ्गल, जानकीमङ्गल, वरवै रामायण, रामाज्ञा, विनयपत्रिका, वैराग्यसंदीपनी और कृष्णगीतावली—ये वारह ग्रन्थ आपके विशेष प्रसिद्ध हैं। पर इनके अतिरिक्त तुलसी-सतसई, संकटमोचन, ह्नुमानबाहुक, रामशलाका, छप्पयरामायण, कुण्डलिया-रामायण, ज्ञानदीपिका, जानकीविजय, तुलसीहजारा आदि प्रन्थ भी आपके नामसे प्रस्यात हैं \*।

गोखामी तुलसीदासजीकी रामायण (रामचितिमानस) भारतके घर-घरमें बड़े आदर और मिक्तके साथ पढ़ी और पूजी जाती है। मानसने कितने विगड़ोंको सुवारा है, कितने मुमुश्रुओंको मोक्षकी प्राप्ति करायी है. कितने भगवत्-प्रेमियोंको भगवान्से मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन-तारन प्रन्य है। कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है।

१२६ वर्षकी अवस्थामें संवत् १६८०की श्रावण कृष्ण तृतीया, शनिवारको आपने अस्ती वाटपर शरीर छोड़कर साकेतलोकको प्रयाण किया—

संवत सोलइ से असी, असी गंगके तीर। श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर॥

(8)

#### राष्ट्रगुरु श्रीसमर्थ खामी रामदासजी

( लेखक—डॉ॰ श्रीकेशवविष्णुनी मुले )

अपने समयके महान् सदाचारवादीके नाते श्रीसमर्थ रामदास खामीजीका नाम बड़े आदरके साथ लिया जाता है। दुर्भाग्यसे उस समयकी भारतवर्षकी सामाजिक, धार्मिक और नैतिक अवस्था अत्यन्त निकृष्टावस्थामें पहुँच गयी थी। खयं श्रीसमर्थ रामदास खामीजीने उस समयकी परिस्थितिका वर्णन इस प्रकार किया है—

'असहनीय महँगाईके कारण लोग अपने गाँव और देश छोड़कर दूर चले जा रहे हैं। काफी लोग भ्रखमरीके शिकार हो रहे हैं। कई गाँव उजड़ चुके हैं। यवनसेनाके हमले वार-वार होते रहते हैं और दोनों दलोंकी सेना इधर-उधर जाते-आते धन-धान्य और फसलको नष्ट करती है। साथ-साथ कहीं अवर्याके कारण तो कहीं अतिवर्याके कारण निसर्ग भी कुपित होकर फसलका नाश करता है। देशकी यह सारी स्थिति श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीने अपने लगातार वारह वर्षके भारत-श्रमणमें खयं अपनी आँखोंसे देखी-परखी थी। इसीने उन्हें अन्तर्मुख बनाया था। जनताका कल्याण कैसे होगा! धर्मस्थापना कैसे होगी! और राष्ट्र फिरसे स्वतन्त्र

<sup>\*</sup> श्रीविक्रमपरिपद् कार्गाने चार खण्डोंमें तुल्सीदासजीके प्रायः ३० ग्रन्थ टीका-टिप्पणीसहित प्रकाशित किये हैं। इनकी जीवनी, जन्मस्थान आदिपर भी अन्नतक सैकड़ों ग्रन्थ भिन्न विचारयुक्त प्रकाशित हुए हैं। इनमें बहुत मतभेद भी हैं। भवानीदास, चन्द्रवली पाण्डेय, माताप्रसाद गुप्त, किशोरीलाल, डा० रामद्त्त, डा० गोवर्धननाथ आदिकी पुस्तके मुख्य हैं। यहाँ जीवनी-सम्बन्धी उनकी विशेष प्रसिद्ध वातें ही दी गयी हैं।

कैसे होगा १ ये उनके चिन्तन और मननके विषय थे। पिरणामतः उन्होंने समाजके सर्वस्तरीय लोगोके लिये सदाचारका उपदेश अपने दासबोध, मनोबोध, स्फुट ओवी, अभग आदि प्रन्थोमे विस्तारपूर्वक किया है। वैसे तो यह कहनेमे भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि श्रीसमर्थ रामदास खामीजीका सम्पूर्ण साहित्य ही सदाचारका उपदेश करता है।

जनताके दुर्गुण तथा दुराचारोका विवरण तथा विश्लेयण दासबोधमें मूर्ख, पढतमूर्ख, कुविद्या, तमोगुण, रजोगुण, वद्ध, कण्ठ लक्षण, जनस्वभाव, श्रोता-अवलक्षण, टोणपसिद्ध आदि 'समासो'मे अर्थात् अध्यायोंमे विस्तारके साथ किया है। इन दुराचारोंको नष्ट करने-हेतु श्रीसमर्थजी कहते है—

रूप लावण्य अभ्यासता न ये । सहज गुणासी न चले उपाये । काही तरी धरावी सोये । अगांतुक गणाची । उत्तम लक्षणे ध्यावी । मूर्ख लक्षणे त्यागावी ।

रूप और सौन्दर्य अभ्यास करनेसे बदल नहीं सकते, क्योंकि नैसर्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं; किंतु दुष्ट और मूर्ख लक्षणोका त्यागकर आगन्तुक ऐसे उत्तम गुणोकी प्राप्ति मनुष्यमात्रको सहज साध्य है। इन उत्तम गुणोका वर्णन 'दासबोवग्गन्थके उत्तम गुण, सत्त्वानिहरूपण, विरक्त, नवविधा भक्ति, साधक-लक्षण, सिकवण, महत, निस्पृह-मिकवण, चातुर्य-लक्षण, उत्तम पुरुष, शिक्षा-लेखन, कण्ठपरीक्षा, विवरण, सदैव, लक्षण, बुद्धिवाद, यत्र, उपादि, महंतराजकारण, विवेक आदि समासो या अध्यायोमें विस्तारके साथ किया है। मानव-जीवनकी मिल अवस्थामें किये जानेवाले दुराचार तथा उन्हें छोडकर खीकार करने योग्य सदाचारोका वर्णन तथा विस्तृत मार्गदर्शन श्रीसमर्थ रामदास खामीजीने इन समासोमे सशक्त भापामे किया है।

परमार्थके पथिकोके लिपे सदाचारका विवरण रे उनके सम्पूर्ण वाड्ययमे ही व्याप्त है। उसका वि इतना है कि उसे मूल प्रन्थोमें ही देखना उचित होगा। उनके प्रमुख प्रन्थका शीर्षक 'दासबोध' रूपं ही संकेत करता है कि परमात्माका 'दास' वननेके हेतु मनुप्यको जिन आचार-विचारो तथा उपासनाओंका अनुसरण करना चाहिये, उसका 'वोध' देनेवाला प्रन्थ। अतः यह स्पष्ट और खाभाविक है कि इस प्रन्थमें 'दासभिक्ति'का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह प्रन्थ ही समर्थ-सम्प्रदायका प्रमुख मार्गदर्शक प्रन्थ माना जाता है। अतः उसपर कुछ अधिक टिप्पणी करना अनावस्थक है। इस प्रन्थके अन्तमे श्रीसमर्थ रामदास खामीजी कहते हैं—

भक्ताचेनि साभिमानें। कृपा केली दाशारथीनें। श्रीसमर्थकृपेची बचनें। तो हा दासवीध॥

'प्रमु श्रीरामचन्द्रने भक्तोके साभिमानसे कृपाछु वनकर उनके लिये जो कृपा-यचन कहे, वे ही इस 'दासबोध'मे सगृहीत हैं। इस प्रन्थमे बीस दशक हैं जिनका श्रवण और मनन करनेसे परमार्थ-प्राप्ति सुलभ होती है। इन वीस दशकोमें अन्तर्भूत दो सो समास अर्थात् अध्याय हैं। जिनका माधकद्वारा अत्यन्त विचारपूर्वक तथा विवेकसे श्रवण और मनन होना आवश्यक माना गया है। इस ग्रन्थका श्रवण, मनन और निर्दिध्यासन वार-वार करनेसे ही यह ग्रन्थ समझमें आ सकता है, अन्यया नहीं। इस ग्रन्थकी फलश्रुति वताते समय श्रीसमर्थजी आश्वासन देते हैं कि इस ग्रन्थके श्रवण-मननसे मानवका आचार वदल जाता है और सश्यका मूल नष्ट हो जाता है। सन्मार्गकी प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकारकी कटोर साधनाके अभाव-में भी सायुज्य-मुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके 'मनोबोघ' अर्थात् 'मनको सुरानारका उपदेश'मे दो सौ पाँच रूरोक हैं। गन्त, श्रुति, स्मृति, गीता इत्यादि महान् गुभाबोद्वारा अनुभवित गर्भितार्थ, अत्यन्त सरल और प्रास्तिवक भाषामें अज्ञानी तथा दुराचारी लोगोंका उद्वार करनेके हेतु वतलाया गया है अर्थात् इन क्लोकोक्ता सार्थ श्रवण और मनन करनेपर वद्धका साधक वनता है तथा उसे परमार्थका मार्ग सुलभतासे प्राप्त होता है। जो बुद्धिहीन हैं, उन्हें भी साधनाके लिये योग्य वनानेकी सामर्थ्य इन क्लोकोंमें है। उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर अन्तमे मुक्तिका मार्ग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन क्लोकोकी फलश्रुति वनायी गर्या है।

इन दो प्रन्योंके अलावा 'आत्माराम', 'पञ्च समासी', 'स्कृट क्लोक', 'पुराना दासवीध', 'एक्सीस समामी', 'स्कृट

ओवी, 'बारणाएका शादि प्रत्येद्वान भी श्रीसमर्थ रामहास स्वाभीजीद्वारा पारमार्थिका सदानारका विरत्न दिग्दर्शन किया गया है।

उपासने ला हड चालवाचे । भृ हैद गंतांति सदा भवाचे ॥ सत्कर्मयोगं वय चालवाये । नवीसुदी संगल गेलवाचे ॥

अपनी उपामना दहनासे करना । संत-महंतोंके सामने सदा नम्न व्यवहार रखना । अपनी आयु सत्कमेमिं ही विताना और रावके नुख महुप्रमय वाने ही कहना । यही मानवीय जीवनका चरम उद्देश्य और यही है श्रीसमर्थ रामदास खामीजीके सदाचारसंहिता-का आदर्श !

'सर्व जनाः खुखिगा भवन्तु'

(4)

#### संत पुरंदरदासके विचार

[ सदाचार--जीवन-मार्गके कण्टक और निवारण ] ( लेखक--डॉ॰ ए॰ कमलनाथ 'पंकज' एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

भगवान्में उन्कट भक्ति और जीवनमें सटाचारिनप्टा— इन टोनोसे मानव इहलोक और परलोकोपर विजय पा सकता है। सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मानवको नामस्मरण करनेकी आवश्यकता तो है, पर केवल नामस्मरणसे मानवता परिपूर्ण नहीं होती, उसके लिये सटाचार-पालनकी आवश्यकता भी है। इसलिये भारतके भक्त कवियोने नामस्मरणकी महिमाके साथ-साथ मानव-जीवनकी महानता टर्शाकर नैतिक व सटाचारपूर्ण जीवनपर वल दिया।

कत्तइके दास—श्रेष्ठ कि पुरंदरदास हिंदीके महाकि स्मृदासके समान कृष्णके अनन्य भक्त थे। परंतु ये एवा ही स्थानपर बैठकर पाण्डित्यपूर्ण प्रौढ-कृतियोकी रचना करनेवाले कि नहीं थे। ये एक प्रामसे दूसरे प्रामनक संचार करते हुए जनता-जनार्दनकी सेवामें सदा निरत रहा करते थे। देखनेवालोंको तो ऐसा लगता था कि पुरंदरदास मिश्राटनके लिये कीर्तन करने निक्तले हैं, पर हर घरके सामने भिक्षा लेते समय वे कीर्तनोंद्वारा अनेक गहन तत्त्वोको मिश्राके विनिमयमे दे

जाते थे । इन्होने मानवके लियं सदाचारपूर्ण जीवनकी आवस्यकताको वतानेके लियं, माताक समान मीठी वातोसे, पिताके समान कठोर वचनोसे, आचार्यके समान अधिकार-वाणीसे पतन-मार्गपर फिसल रहे लोगोको सावधान किया । इन्होने बलावा कि नैतिकताके विना मानव परलोबा-मुख पानेका कितना ही प्रयत्न करे. व्यर्थ है । समाजने नैतिक एवं सदाचार-जीवनकी स्थापनाके ठिये उन्होंने मानवको निज बुराइयोसे दूर रहनेको कहा, जिन्हे इन स्थोम रखा जा सकता है—

दुर्जन सङ्ग — दुर्जनोसे दृर रहकर सत्सङ्गति प्राप्त — करना सदाचार-जीवनका प्रथम सोपान है । कारण 'असत् पुरुपोका अनुगमन करनेवाले पुरुपोकी वैसी दुर्दशा होती है, जैसे अन्धेके द्वारा चलनेवाले अन्धेकी।' (श्रीमङ्गा० ११।२६।३)

पुरंदरदास अपने एक पटमे बताते है कि दुर्जन उस कीकरके पेड़की तरह है. जिससे कोई सुन्य या लाम नहीं मिळता— दुर्जन कीकर पेड समान । कांट्रे ही है, जिसकी बान ॥ धूपमे आये लोगोंको जहाँ छाया नहीं मिछती । चाहने पर भी फूल नहीं मिछता भूरः। नहीं मिछती ॥ पासमे जिसके फूलोंकी सुगन्ध नहीं मिछती। विषय-जनोंके संगमें क्या सुख ज्ञांति कभी मिछती !

( परदरदानेर-साहित्य, भाग ५, पद ११, पृ० ८८ )

दुर्जनके सहवाससे कितना दु:ख मिळता है, इसे बतानेके ळिये पुरदरदास दुर्जनकी तुळना सॉप एवं बाघसे करते हैं । वे कहते हैं—

खलकी दृष्टि ही एक साँप है,
अन्य साँपकी खोज क्यों करे ?
गलकी दृष्टि ही एक बाध है,
अन्य बाधकी खोज क्यों करे ?
सलका बूट ही हलाहल है,
और जहरकी खोज क्यों करें ?
(परन्दरदासेर-साहित्य, भाग ६, पद ३६, ए० २६)

परितन्दा—'अधु तिष्ठिति जिहासे हृदि हालाहलं विषम् (हितो॰ १।८२) अर्थात् सामने मीठी बातें करते हुए पीठ-पीछे निन्दा करना। यह नैतिक पतनका लक्षण समझा जाता है। ऐसे खभावको छोड़नेका प्रवोध करते हुए पुरंदरदास कहते हैं—

निदे याडलु बेड़ नी बात्मा । निनंगदेदु टोरकतु परमान्मा ॥

(पुरदरदामेर-साहित्य, भाग ५, प्द १२३, पृ० १२०) अर्थात्—

> निंदा न करो हे नीचान्मा । तुमको न मिलेगा परमान्मा ॥

पुरंदरदासने जहाँ परिनन्दा न करनेका उपदेश दिया है, वहीं यह भी कहा है कि यदि कोई निन्दा करे तो - मानवको सहन करना चाहिये । कारण, इस दुनियामे मानवको प्रशंसाके साथ-साथ निन्दा भी मिलती है और यह निन्दा मानव-अभिवृद्धिका वारण भी वन जाती है।

लोग हमारी जितनी निन्दा करते है, उतना ही हम अपन दुर्गुणोको दूर करनेका अवसर पाते है। अतः निन्दकोका स्वागत करना चाहिये। पुरद्रदास करते हैं—

> निंदा फरनेवाले रहें। श्करके रहनेपर जैसे गली गुद्ध बन जाती हैं। पुर्व किये पापोंके मलको निंदक ही खा जाते हैं॥

अभिमान-त्याग—अन्त: वारणके ने मेल्यके लिये अहं मार व अभिमानका परित्याग आवन्यक है। गर्व मानवको पतनके गर्तमे गिरा देता है, इसिन्ये पुरंदरदासने लोगोको वार-वार सावधान किया कि वे व्यर्थका अभिमान छोड दे—

उन्बिद्ध उन्बिद्ध येले मानना । हेन्बिलियंते यम वोन्विहुता वाटिस्व ॥ (श्रीकर्नाटक-हरिदासेर-कीर्तन-तरगिणी भाग १-२, पद ४६३, पृ० ३०४)

' अरे मानव ! फूलकर कुप्पा न वन—त् गर्व मत कर । बाध-जैसा यम तुझे ही ताकता गुर्रा रहा है ! एक अन्य पदमे किब बताते हैं कि अभिमानसे तपकी हानि होती है—

मानिद्वित् अभिमान पुष्टबुदु, मानिद्वित् तपहानि यागुवदु। ( श्रीपुरदरदासेर-साहित्य, भाग २, पद ५५, १० ६४ ) अर्थात्—

मानसे अभिमान होता है, मानसे तप नष्ट होता है।

पर-नारी-मोह—भारतीय साहित्यमे जहाँ नारीको

परम पुनीत मालृशक्तिके रूपमे अभ्यर्थनीय वताया गया

है, वहीं 'किमत्र हैयं कनकं च कान्ता' 'द्वारं किमेकं नरकस्य
नारी' कहकर नारी-मोहसे वचनेका भी आदेश दिया गया

है। श्रीमद्भागवतमे कहा गया है कि 'युद्धिमान् पुरुपको दुष्ट लियोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। जो

मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है।

इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोके हदयमे संचार
करती है, किंतु हृदय छुरेके समान तीक्ष्ण होता है।

(श्रीमद्भागवत-माहात्म्य ५। १५)

नेतिक सदाचार-जीवनके लिये नारी-मोहसे दूर रहना आवश्यक समझा गया है। पुरंदरदासने अपने अनेक पदोमे नारीके प्रेग-जालमे न फॅसनेका उपदेश दिया है। 'कण्णेति नोडलु वेड' नामक पदमे वे कहते हैं—

'ऑख उठाकर मत देखो । उसकी महीन मॉगपर मोहित मत वनो । छीपर नजर डाळकर कीचकको जान देनी पड़ी । रावणको सिर देना पड़ा । पर-स्रीसे मोह करनेवाला नप्ट हो ही जाता है ।

( पुरंदरदासेर-साहित्य भाग ५, पद १०५, पृ० ७९ )

उपर्युक्त विषयोके अतिरिक्त पुरंदरदासने अपने पदोद्वारा सत्यभापण, अहिंसा, ब्रह्मचर्य-पालन, अस्तेय, परोपकार, महनशीलता, सत्सङ्ग आदिकी महिमा वताकर मानवको सदाचारपूर्ण जीवन वितानेका संदेश दिया।

( 气 )

#### भगवान् महावीर और सदाचार

( लेखक--आचार्य शीतुलसी )

भगवान् महावीर ईसा-पूर्व छठी शताब्दीके महान् कान्तचेता धर्म-प्रवर्तक थे । उनके विन्तनमे किसी प्रकारका पूर्वाप्रह और रूड धारणाएँ न थीं । उन्होंने सत्यसे साक्षात्कार करनेके वाद तत्त्व-प्रतिपादन किया था । अतः तत्काळीन लोक-धारणाके प्रतिगामी मूल्योको प्रस्थापित करनेमे उन्हे किसी प्रकारकी हिचक न हुई । उन्होंने अपने ज्ञानदर्पणमे मनुष्यकी उन शाश्वत प्रवृत्तियोक प्रतिविम्बोको पकड़ा, जो मानव-जातिको नैतिक पतनकी ओर अग्रमर कर रहे थे । उनके अन्तःकरणमे आध्यात्मिक मूल्योके उत्कर्पका सुदृढ़ संकल्प था । उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उन्होंने एक सार्वभोंम और सार्वकालिक आचार-संहिता निर्मित की, जो आज ढाई हजार वर्ष गद भी अपनी उपयोगिताको भली प्रकार प्रमाणित कर रही है ।

भगवान् महावीर किसी भी समस्याके मूल और परिणाम दोनोको देग्वते थे और असत् परिणामसे अपनी रक्षा करते हुए उसका मूलोच्छेद करनेका पथ दिखाते थे। उनका निर्देश था—'अग्गं च मूलं च विगि च।' धीरे-धीरे वह होता है, जो वुराईके मूल और फल दोनोका पृथकरण कर देता है। उनकी दृष्टिम बुराईके संस्काराको मिटानेका मूल्य अविक था; क्योंकि संस्कार

मिटनेके वाद व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमे भी वह काम करनेके लिये उद्यत नहीं होता ।

भगवान् महावीरने सदाचारके जो सूत्र दिये, वे सबके लिये सदा उपयोगी रहे, वर्तमानमे हैं और भविष्य<u>में स</u> भी रहेगे। उनकी समग्र चिन्तन-धारा मुख्यत: पॉच स्रोतोंसे प्रवाहित हुई । वे पॉच स्रोत है-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इन पाँचो सूत्रोकी सर्वागीण साधनाका पथ भगवान् महावीरको इष्ट था, इसिलिये वे खयं इसी मार्गपर चले। उन्होंने उक्त पाँच सूत्रोंकी व्याख्या दो प्रकारसे की । जो व्यक्ति मन, वचन और कर्मसे हिंसा, झूठ, चोरी, अत्रह्मचर्य और परिग्रहसे विरत होना चाहते थे, उन्हे विशिष्ट-साधनाका पथ दिखाया । जो व्यक्ति एक साथ इतनी वड़ी छळॉर्गे नहीं भर सकते, उन्हें यथाशक्ति सदाचारका पालन करनेकी दिशा उपलब्ध करायी । ययाशक्तिका सीमाङ्कन व्यक्ति अपनी सुविधाके अनुसार मनमाना न करे, इस दृष्टिसे भगवान् महावीरने कुछ व्यावहारिक मानदण्ड भी स्थापित कर दिये, जिनके आधारपर सदाचारकी मूलभूत किंतु प्रारम्भिक जानकारी हो सके।

महावीर-निर्विष्ट सदाचारका पहला सूत्र है—'अहिंसा'। इसकी परिभापा है—चलने-फिरनेवाले निरपराव प्राणियो- की संकल्पपूर्वक हिंसा न करना । इसका विश्लेषण है— मनुष्य या पशुओंको रज्जु आदिके दृढ वन्धनसे न वांधना, मनुष्य या पशुपर मारक प्रहार नहीं करना, मनुष्य या पशुके अवयवोको विच्छिन नहीं करना और मनुष्य या पशुपर अविक भार न लादना तथा अपने आश्रित प्राणियो के आशर-पानी आदिका विच्छेद न करना ।

उनके सदाचारका दूसरा सूत्र है—सत्य । व्यवहार और व्यवसायमे सत्यकी सावना करनेवाळा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिपर दोपका आरोपण नहीं करता । किसी व्यक्तिकी गुम मन्त्रणाका भेद नहीं देता । किसी व्यक्तिको असत्य सम्भापणके ळिपे भी प्रेरित नहीं करता । झूठा हस्ताक्षर नहीं करता तथा विवाह-विक्रय आदिके प्रसङ्गमें धरोहर लौटाने तथा साक्षी देनेके सम्बन्धमे असत्यका सहारा लेकर किसीको वोखा नहीं देता ।

सदाचारका तीसरा सूत्र चौर्यवृत्तिको निर्मूलित करनेवाला है । नीतिकारोंने चोरीको सात दुर्व्यसनोमे एक व्यसनरूपमे स्वीकार कर सज्जन नागरिकोके लिये इसे सर्वथा हेय बताया है । भगवान् महावीरने इस संदर्भमे मार्गदर्शन देते हुए कहा—तस्करीमे प्राप्त वस्तुको खरीदना, तस्करीकी प्रेरणा देना, राष्ट्रद्वारा निर्वारित न्यावसायिक सीमाओका अतिक्रमण करना, झूठा माप-तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु दिखाकर नकली देना आदि प्रवृत्तियाँ मनुष्यके आचरणको दूपित करती है । अतः सदाचारी व्यक्तिको इन सबसे अवश्य बचना चाहिये ।

सदाचारका चौथा सूत्र है—ब्रह्मचर्य। जीवनभर ब्रह्मचर्यकी परिपूर्ण सावना चेतनाके उर्ध्वारोहणकी प्रशस्त दिशा है, पर सावनाका यह क्रम प्रत्येक व्यक्तिके लिये इतना सरल नहीं है। इसलिये इस विपयमे उन्मुक्त यौन-सम्बन्धों और कामोत्तेजक प्रवृत्तियोपर अङ्कुश लगानेके लिये कुछ नियम बना दिये गये, जो इस प्रकार है—

विवाहित पति या पत्नीके अतिरिक्त किसी भी स्नी-पुरुपके प्रति वासनापरक चिन्तन, वाणी और चेष्टाका परिहार करना एव कुछ समयके लिये वेतन देकर किसीके साथ अनेतिक सम्बन्ध न रखना । अपरिगृहीत स्नी या पुरुपके साथ गलत सम्बन्ध नहीं रखना तथा पारिवारिक व्यवस्थाके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिको काम-भोगके लिये प्रेरित नहीं करना एवं इन्द्रियोके विपयोमे नीव आसक्तिका परिहार करना ।

सटाचारका पॉचवॉ सूत्र है—अपिएप्रह । समाज और पिरवारसे अनुवन्तित रहनेवाला व्यक्ति पिरप्रहको सर्वथा छोड नहीं सकता, पर उसको सीमित अवश्य कर सकता है । इसिल्ये इस सदाचारको अपना आदर्श माननेवाला व्यक्ति भूमि, मकान, सोना-चाँदी, पशु-पक्षी, धन-धान्य तथा अन्य घरेळू उपकरणोकी सीमा करता है और कृतसीमाका अतिक्रमण नहीं करता । इससे सम्रह और शोपणमूलक प्रवृत्तियोका परिष्कार होनेके साथ विलासिताकी वृत्ति भी नियन्त्रित होती है ।

भगवान् महावीर मानवीय मूल्योके महान् मन्त्रदाता थे । उन्होने इन पाँच मौलिक सूत्रोको पोषण देनेके लिये अन्य अनेक सूत्र दिये । कहीं विस्तार और कहीं संक्षेपमे उन सूत्रोका विश्लेपण हमे जैन-साहित्यमें उपलब्ब हैं । किंतु साहित्यक उपलब्बिमात्रसे जन-जीवन सदाचारसे लाभान्वित नहीं हो सकता । सदाचारका लाभ सदाचारी वननेसे ही मिल सकता है । भगवान् महावीरने उस समय सदाचारकी जो मौलिक बाते वतायीं, वे आज भी उतनी ही मौलिक हैं । वे उस समय समस्याओका जितना समाधान देती थीं, आज भी उतना ही देती हैं । वे उस युगमें मानव-जातिको जिस निरावाध और स्थायी शान्तिका आश्वासन देती थीं, आज भी देती हैं । इसलिये उस सदाचार-संहिताको जीवनगत कर पल-पल उसके प्रति सजग रहनेकी अपेक्षा है ।

(ゅ)

#### सदाचारके अद्भुत महरी खासी दयानन्द

( लेखक— डॉ॰ श्रीमुरेशवतजी रायः एम॰ ए॰, র্ছা॰ फिल्॰, एत्-एल्॰ वी॰ )

स्वामी दयानन्द वर्तमान जागरण और सामाजिक व्यवस्थाके अप्रत्त थे। सामाजिक जीवनमे सदाचार, समानता, नारी-शिक्षा आदि सुधारोमे उनका योगटान अद्वितीय रहा। आचरणकी उपेक्षा अरनेवाले सम्प्रदायोकी अपेक्षा स्वामी दयानन्दने सदाचार पर विशेष वल दिया है। मादिन दृथरकी मॉनि उ होने धर्मके नामपर शोपण एवं पाखण्डका निर्माकतापूर्वक खण्डन किया। अपने जीवनकी बलि भी दे दी। उनके विचारोसे किन्हींको कही गतभेद हो सकता है, परंतु सदाचारके संदर्भमे उनकी विस्मृति सर्वथा कृतव्रता होगी।

खामी श्रीदयानन्दने सतरूपमे सदाचारकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'धर्मयुक्त कामोका आचरण, सत्पुरुपोंका सङ्ग और सिंद्रचा-प्रहणमे रुचि, जिसका सेवन राग-द्रेपरहित, सत्य कर्तत्र्यका बोधक हो, वही माननीय और अनुकरणीय है । वेरोक्त ज्ञान और तदनुसार अनुशीलन, आचरण, यज्ञ, सत्यभापण, वर्त, नियम और यम—ये सदाचार है और आत्मा ( मन )में भय, लज्ञा, शङ्गा उत्पन्न करनेवाल काकिक जीवनमे कीर्ति तथा सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है । इन्द्रियोक्षा विपयासिक्त और अधर्मवृत्ति दुराचारकी ओर ले जानी है । प्रशंसासे हर्प तथा निन्दासे शोक आदि-जैमी क्षणिक अनुस्तियोसे एरे व्यक्ति जितेन्द्रिय कहलाता है ।

कभी विना पूछे अथवा अन्याय एवं छलसे पूछने-वालेको उत्तर न दे । अविक वर्गिक वीतने मात्रसे, केश स्वेत होने अथवा धनवान् होनेक कारण कोई व्यक्ति वृद्ध एव पूज्य नहीं हो जाता; जो आप्तशाल-ज्ञान-विज्ञानरहित है, वह वालक है और जो वालक भी विज्ञानका दाता है वह वृद्ध एवं पूज्य है। विद्वान् पढ़े-लिखेको ही वड़ा मानते

हैं, विद्या न पढ़नेवाला काठके हाथी अथवा चमडेके मृग-जेया होता है, नाममात्रका मनुषा है—

यो वै युवाष्यधीयानस्तं देवाः स्टिवरं विद्वः॥ (मनुस्मृति २ । १५६)

विद्वान्के लिये आवश्यक है कि विद्यान्याप्तिके साथ मबुर सम्भापणद्वारा रामाजका गर्गदर्शन करें। नित्य स्तान, वल, अन्नपान, स्थान-गुद्धि सदाचारके अह है। नास्तिक, लम्पट, विश्वासवाती, चोर, मिथ्यावादी स्वार्थी, कपटी, छन्नी तथा दुष्ट लोगोका साथ निपिद्ध है, सत्यवादी परोपकारी, धर्मात्माजनोका साथ ही श्रेष्ठाचार है।

खामी जीके मतानुसार भोजन सटाचारका प्रमुख अङ्ग है। मक्ष्यामक्ष्यपर विस्तृत विचार व्यक्त करते हुए खामी-जीने लिखा है—जैसा भोजन होता है, वैसी ही मनुष्यकी प्रवृत्ति वनती है और प्रवृत्तिके अनुसार उसका आचरण होता है। अतः बुद्धि नष्ट करनेवाले पदार्थो—सड़े अन्न, मद्य-मांसका सेवन नहीं करना चाहिये। मल-मूत्रके संसर्गसे उत्पन्न शाक-फल-मूल नहीं खाना चाहिये। गाँजा, भाग, अफीस, मिटरा, वीड़ी, सिगरेट आदिका सेवन विजित है।

असक्यं च हिजातीनामम्ध्यप्रमवाणि च। (मनुस्मृति ५।५)

दुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारी तदुच्यत । ( शार्द्धधर, प्रथम खण्ड, अ० ४ । २१ )

दुराचारकी गणनामे उल्लेखनीय दोप हैं—वित्रयीजनों-का सङ्ग, वेस्यागमन, वेदशाख-विमुख होना, अतिभोजन, अतिजागरण, पढ़ने-पढ़ानेमें आलस्य, कपट, धूर्तता तथा अस्त्य-भाषण । इससे मिन्न एवं विपरीत संध्योपासन, योगाभ्यास, विद्वानोंकी सेना, आदर, माता-पिता और आचार्यकी श्रद्वापूर्वक सेनाद्वारा संतुष्ट रखना, अतिथि-सत्तार आदि कार्य सदाचार हैं । वैडालवृत्तिनाले कपटी, हठी, दुराप्रही, अभिमानी, कुतर्की साधुओंसे सावधान रहना चाहिये। प्रातःकाल उटते ही परमेश्वर-का ध्यान और दिनभर श्रेष्ठ आचरणका संकल्प करना अभीष्ट है। ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि, आश्रित, वालक, वृद्ध, पीड़ित, वैद्ध, खगोत्र-सम्वन्धी, वान्धव, माता, पिता, वहन, पुत्री, सेवकोंसे िवाद यथासम्भव कभी न करे। अशिक्षित तथा कुपात्रको दान न दे। अज्ञानी दाता तथा गृहीता दोनों दुःखको प्रात होते हैं। ली-पुरुगोंको चाहिये कि शनें:शनैः सदाचार और धर्मका सचय करे। परलोकमें माता-पिता-गुरु-ली कोई सहायता नहीं कर सकता, धर्म ही सहायक होना है। दढनिश्चयी परंतु मृदुखभाव,

जितेन्द्रिय, शिष्ट, हिंसक तथा क्रूर दुष्टाचारियोंसे दूर रहनेवाला, दुर्वल निरीह प्राणियोंपर दया करनेवाला सदाचारी व्यक्ति अनुकरणीय है।

आर्यसमाजके अन्तिम चार नियमोंमें सदाचारकी व्यापक परिभापा स्त्रास्त्रपमें निहित है। १—सवसे प्रीति-पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार, २—अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि, ३—अपनी उन्नतिमें संतुष्ट न रहक्तर सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना और ४—सामाजिक सर्वहितकारी नियमोक पालनमें परतन्त्रता तथा हितकारी नियममे खतन्त्रता ही सदाचारके आधार हैं, जिन्हे किसी भी देशकालमें अपनाया जा सकता है।

——∻э@e→—

# सूक्तियों में सदाचार

( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासभी गुप्त 'हरिंग)

सदाचारकी नींव सद्विचार है। सदाचारी वनना है तो हम सदैव सद्विचाररत रहें। किसीका विश्वास प्राप्त करनेसे उढ़कर प्राप्तव्य और कुछ नहीं; और यह सदाचारीको सहज प्राप्त होता है।

अनाचारी अपकीर्तिवश जोपित ही मृतकसमान है और सदाचारी सुकीर्तिके फलसस्प मरकर भी जीवित रहता है।

जो मनका सचा हो, दाणीका सचा हो, हृदयका सचा हो, हाथका सचा हो, इन्द्रियोंका सचा (संयोग) हो—संक्षेपमें, सब प्रकार सचा-ही-सचा हो, उसे सदाचारी जानो ।

आचारवानोंके आचार देश-काल और परिस्थितिकी विभिन्नतासे भिन्न भिन्न प्रतीत भले ही हों। किंतु मूलतः उनमें अन्तर नहीं होता।

सदाचारीके परिचयकी आवश्यकता नहीं होती। उछका परिचय तो उस सदाचार-सुगन्धंसे ही मिलता रहता है, जो उसके चतुर्दिक् सहज फैलती रहती है।

कोई भले ही धनी, सत्ताधीरा, गुणी, पिद्वान् हो। परंतु सदाचारविहीन है तो वह एक सदाचारी-को नहीं पा सकता।

अनाचारी सर्वसम्पन्न होते हुए भी विपन्न ही है और आचारवान् सर्वथा विपन्न होते हुए भी सर्वसम्पन्न है।

सदाचारी संयमी होता है। जो रांयमी नहीं, यह सदाचारी कहाँ ? आत्मप्रचार और अहंकार सदाचारीके सदाचारताको छा जाता है।

आज जगत्में सदाचारी प्रायः दीपक लेकर खोजनेण्र ही मिलते हैं, परंतु यह दिका हुआ है उन्हींपर। सदाचारी न हों तो संसार ही उच्छिन्न हो जाय। सदाचार विश्व-व्यवस्थाका मूलाधार है।

# सदाचार-विवेचन

( लेखक—पं॰ श्रीरामाधारजी दुवे )

मनुने कहा है कि मानव-जीवनको परिष्कृत एवं सुख-शान्तिसे समन्वित कर उसे 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की पराकाष्टातक पहुँचानेका जो निर्दिष्ट कर्तव्यानुष्टान है, वही सदाचार है। 'सदाचार'के समान 'शिष्टाचार' भी एक बहुचर्चित शब्द है, पर इन दोनोंमें मोलिक अन्तर है । शिष्टाचारसे मनुष्यकी शिक्षा, सुरुचि और सम्यताका परिचय मिलता है तथा इससे मनुष्यके विनम्र स्वभावकी भी परख हो जाती है, किंतु सदाचारका धर्मसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और उसकी अवहेलना पाप समझा जाता है। शिष्टाचारको सदाचारका एक अङ्ग कहा जा सकता है, किंतु धर्मसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दीखता । शिष्टाचारकी अवहेलना करना उतना गर्हित नहीं माना जाता, जितना सदाचारकी अवहेलना करनेसे होनेवाला पाप । शिष्टाचारकी अवहेलना करनेसे अन्य व्यक्ति ही असंतुष्ट अथवा विरोधी हो सकते हैं, किंत सदाचारकी अवहेलना करनेसे खयं अपना भी अकल्याण होता है । शिष्टाचारका पालन करना आसान काम है, किंतु सदाचारका पाछन करना उतना सहज नहीं है। शिष्टाचारी व्यक्ति सदाचारी हो भी सकता है और नहीं भी; किंतु जो सदाचारी होगा, वह तो शिष्टाचारी होगा ही । उदाहरणार्थ मिथ्यावादी और तस्कर मी 'शिष्टाचारी' हो सकते हैं, परंतु जो सदाचारी होगा उसमें मिथ्यावादिता एवं तस्करीकी प्रवृत्ति न होगी। अतः हम इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि शिष्टाचार सदाचारका एक आंशिक रूप-एक अवयवमात्र होता है, न कि उसका पर्याय अथवा विकल्प । उसी प्रकार सदाचारको भी धर्मका पर्याय अयवा विकल्प न मानकर उसका एक लक्षण-अनुमात्र माना गया है । स्रल्पान्तरसे मनुस्मृति ( अध्याय २ के श्लोक १२) तया याज्ञवस्त्रपति (१।७)में यही वात कही गयी है—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक् संकरपजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥

'श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, (सदाचरण) प्राणिमात्रमें एक आत्माका बोध और शुद्ध संकल्पमे उत्पन्न इच्छा इन सभीको धर्मका मूळ समझना चाहिये।'

वास्तवमें सदाचारको न केवल हिंदू-धर्मका, अपितु सम्पूर्ण मानव-धर्मका प्राण कहा जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभ्य मानव-संसारका कोई भी ऐसा धर्म नहीं, जिसमें सदाचारके नियमोंका पालन करनेका आदेश न दिया गया हो। इसलिये विश्वके सभी धर्मप्रन्थोंमें सदाचारका निरूपण मिलता है. जो अपनी-अपनी संस्कृतिके अनुरूप विभिन्न ढंग और स्तरपर किया गया है। (द्रष्टन्य Enyclopedea of Religion and Ethics)

बौद्ध-धर्मके अनुसार पंद्रह सदाचार इस प्रकार हैं—(१) शील, (२) इन्द्रिय-संवर, (३) मात्राशिता, (४) जागरणानुयोग, (५) श्रद्धा, (६) ही, (७) वहुशृतत्क, (८) उत्ताप अर्थात् पछतावा, (९) पराक्रम, (१०) स्मृति, (११) मिति, (१२) प्रथम ध्यान, (१३) द्वितीय ध्यान, (१४) तृतीय ध्यान और (१५) चतुर्य ध्यान।

जैन-धर्ममें जीवनके चरम छन्च परमानन्दकी प्राप्तिके तीन मार्ग बताये गये हैं—सद्विश्वास, सत्ज्ञान और सत्आचरण। सत्आचरण (सदाचार)के छिये एपँच आदेश दिये गये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिरमह तथा महाचर्य। इनमें भी अहिंसापर सर्वाधिक जोर दिया गया है।

सिक्ख-धर्मके प्रवर्तक श्रीगुरुनानकदेवने भी सिक्खोंके शुद्ध आचरणपर विशेष वळ दिया है । श्रीगुरुनानकदेवका जीवन विशुद्ध धार्मिक था, किंतु उनके वाद जो नौ अन्य धर्म-गुरु हुए, उन्हें धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त राजनीतिमें पदार्पण कर अत्याचारके विरोधमें मुगलोंसे लोहा भी लेना पड़ा । फिर भी इन्होंने सदाचारके अनेक निर्धारित नियमोंकी अवहेलना न होने दी । फलतः राजनीति सदाचारमें बाधक न बन पायी ।

इस्लाम-धर्ममें भी सदाचारकी शिक्षा दी गयी है। अन्य धर्मोंकी तरह उसमें भी संयम, आचरण, शुद्धता, सत्यिनष्ठा आदिपर पर्याप्त जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ 'कुरआन-शरीफ'में शराब पीने और जुआ खेलनेकी मनाही है (आयत २३५)। यतीमों (अनाथ orphans) की मलाई करनेको कहा गया है (आयत २३६)। रजखला-कालमें स्त्री-प्रसङ्ग वर्जित है (आयत २३८-२४०)। नम्रता, संयम, दया, क्षमा आदिको आवस्यक माना गया है (आयत २६१) और इत्यादि सूदखोरीको निन्ध माना गया है (आयत २१५-३३२)।

ईसाई-धर्ममें भी सदाचारका विषय प्रचुरतासे भरा पड़ा है। बाइबिलमें सदाचार-सम्बन्धी असंख्य शिक्षाएँ भरी पड़ी हैं। Psalms तथा Proverbs नामक अध्याय तो इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे अध्ययन करने योग्य हैं। फिर भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-धर्मके प्रन्थोंमें सदाचारका सबसे अधिक और विस्तृत विश्लेपण किया गया है। वेद हमारे हिंदू-धर्मके आदि प्रन्थ माने जाते हैं। पाध्यात्त्य विद्वानोने उनका अध्ययन कर उन्हे गूड़ प्रन्थ या गुप्त प्रन्थकी सज्ञा प्रदान की है। वेदोंकी कथनशैली गूढ है। उदाहरणार्थ—

आ नो भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः। (श्रुग्वेद १।८९।१, वाजसनेयियजुःसहि० २५। १४ निरुक्त ४।१९)

'सभी ओरसे हममें शुभ विचारोंका आगमन हो।' यहाँ यह कहा जा सकता था कि 'हममें' सदाचारका जागरण हो, पर 'शुभ विचारोंका आगमन हो'— रसल्यि कहा गया है कि विचार ही आचारके बीज होते हैं। जो आज विचार है, वही कल अङ्कुरित होकर आचार वन जाता है। यदि वह ग्रुम विचार है तो ग्रुम आचार (सदाचार) बनेगा ही। इस प्रकार यहाँ फल नहीं, बीजकी प्राप्ति आवश्यक मानी गयी है। सदाचारके लिये सिंहचारोंकी प्राथमिक एवं अनिवार्य आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 'हममें ग्रुम विचारोंका आगमन हो'—कहा गया है। विचार मनमें उत्पन्न होते हैं और मनकी ही प्रेरणासे इन्द्रियाँ कार्यरत होती हैं। मनमें सदा ग्रुम विचार ही उत्पन्न हो—मन निरन्तर ग्रुमकी ही कामना करे, इसलिये कहा गया है कि—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यसाच ऋते किं चन कर्म कियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ ( वानसने० २४। १ )

'जो ज्ञान, चेतना और धृतिका साधन है, जो प्राणियोंके भीतर अमर ज्योतिके रूपमें वर्तमान है और जिसके विना कोई भी कर्म सम्पादित नहीं होता, वह मेरा मन ग्रुभकी कामना करे। मनमें ग्रुभ विचारोंके उत्पन्न होनेपर हम सूर्य और चन्द्रमाकी तरह सन्मार्गपर अग्रसर हों, कथन भी सार्थक है—

'स्रस्ति पन्थामनु चरेम सूर्यचन्द्रमसाविव' (ऋग्वेद ५।५१।१५)

'सूर्य और चन्द्रमाकी तरह' कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रतिवद्धता एवं कहरताके साथ सूर्य और चन्द्रमा प्रकृतिके विधानका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम मानव भी नैतिक विधानका; सदाचरणका अनुसरण करें। दुराचारसे प्रतिरोधके लिये और सदाचारका भागी वननेके लिये अग्नि-देवतासे भी प्रार्थना की गयी है—

परि माऽग्ने दुश्चरिताद्वाधखा

मा सुचरिते यज ।

ख्वायुपा खायुपोदस्थाममृताथ्र अनु ॥

(वानसने० ४ । २८ )

'हे अग्निदेव ! दुराचारसे मुझे दूर रखो और सदाचारसे संयुक्त करो । मैं अमरोंका अनुसरण करते हुए सुन्दर जीवनके साथ उत्पन्न हुआ हूँ ।' इसी प्रकार वेदोंमें सदाचारके विपयमें अनेक स्थलोंपर भिन्न-भिन रूपसे उन्लेख किया गया है, जो गहरे अध्ययनका विपय है ।

स्मृतियोंमें वेद-मन्त्रोका ही विस्तृत स्पष्टीकरण हुआ है, अतः उनमें सदाचारका विराद वर्णन उपळ्य है । स्मृतियोंकी संख्या आज सोके आस-पास है। निवन्धोंके अनुसार स्मृतियाँ पहले और भी अधिक थीं । इनका विषय वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म तथा व्यवहारक्रम है: परंत समय और आवश्यकताके अनुसार किसी स्मृतिमें किसी वातको प्रधान मानकर उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है तो किसी अन्य स्मृतिमें दूसरे महत्त्वपूर्ण विपयको प्रदानकर उसका विस्तृत वर्णन गया है । सदाचारका उल्लेख यद्यपि दक्ष, शङ्ख, वसिष्ठ, व्यास एवं लघ्वाश्वलायन स्मृतियोंमें भी मिल्ता है, किंतु मनुस्पृति, वृहत्पराशरस्पृति और विष्णुस्पृतिमें सदाचारका वर्णन पर्याप्त विस्तारपूर्वक उपल्ब्य है । राजर्षि मनु सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं पाता और जो आचारसे युक्त है, वह सम्पूर्ण फल्ड-का भागी होता है' ( मनुस्मृति १ । १०९ )।

इस प्रकार वेद और स्मृति दोनोंमें कहा गया आचार ही परम धर्म है । इसलिये आत्मवान् द्विज इस आचारमें सदा संलग्न रहे । फिर वे यह भी कहते हैं—

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्निवद्धः स्वेषु कर्मसु। धर्ममूळं निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः॥ (४।१५५)

'श्रुति और स्मृतिमें जो सदाचार कहा गया है, जो अपने कर्ममें सम्यक् रूपसे मिळा हुआ है, और जो धर्मका मूळ है, उस सदाचारका पाटन आळस्यरहित होकर करना चाहिये। शादिराज मनुने सदाचारके जोन्जो कार्य ईं उन्हें अपनी रमृतिके चौथे अध्यायके स्टोकोंमें विम्तार-पूर्वक भी बताया ईं जिनका नियान्वयन हमाग वर्तव्य होता है।

'पराशरके अनुसार आचारवान् मनुष्यको आयु, भन, संतान, मुग्न, भर्म तथा शास्त्रत परलेकको प्राप्ति होती है तथा इस लोकमें भी यह विद्वानोंद्वारा पूज्य होता है।' (६।२०८) 'मृहत्पराशरम्मृति'के दूसरे तथा छठे अध्यायमें सदाचारका विन्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 'आचारहीन मनुष्य किसी भी कर्ममें सकल नहीं होता'—

शाचारहीननरदेहगताश्च चेदाः
शोचित्त किं नु कृतवन्त इति स्म चित्ते ।
यन्नोऽभवद्रपुषि चास्य शुभप्रहीणे
स्थानं तदत्र भगवान् विधिरेव शोच्यः ॥
कर्तव्यं यत्नतः शोचं शोचमूला विज्ञातयः ।
शोचाचारविद्दीनानां सर्वाः स्युनिष्कला कियाः ॥
(यहलारा॰ स्मृति ६ । २११-१२)

'आचारहीन व्यक्तिके अम्यन्तरमें प्रिक्षिट वेद इस सोचमें पड़ जाते हैं कि इस अग्रुभ शरीरमें हमारा प्रवेश क्योंकर हो गया, यह भगवान् ही जानें। पित्र कार्योका अनुष्ठान यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिये; क्योंकि दिजातिमात्रके लिये पित्रत्र कार्य ही मूल है। सदाचार-से विहीन व्यक्तियोंके सभी कार्य निष्फल होते हैं।

'विण्णुस्मृति'के अध्याय ६०से अध्याय ७१ तक गृहस्थाश्रमीके सदाचारका विशद वर्णन किया गया है, जो पठन तथा मनन करने योग्य है। सदाचारकी उपादेयता-का प्रतिपादन करते हुए विण्णुस्मृतिकी उक्ति है कि— 'श्रुति और स्मृतिमें जिस सदाचारका उल्लेख है और सज्जनोंद्वारा जिसका सम्यप्रूपसे सेवन किया जाता है, उस आचारका पाडन धर्मकामी जितेन्द्रियद्वारा किया जाना चाहिये। आचारसे दीर्घायु तथाइन्छित गतिकी प्राप्ति होती है, आचारसे अक्षय धन प्राप्त होता है और आचारसे अग्रुभ छक्षणोंका नाश होता है । सभी छक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो श्रद्धाञ्च और सदाचारी ज्यक्ति है, वह सौ वपोंतक जीता है।

उपनिषदोंमें भी सदाचार-सम्बन्धी पर्याप्त उल्लेख है । तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके अनुवाक ९ और ११ इस सम्बन्धमें विशेषतया अवलोकनीय हैं। नवम अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्त्रोंमें वताये गये मार्गपर खयं चलना भी चाहिये। अर्थात् अध्ययन और अध्यापन दोनों ही अत्यावश्यक हैं; क्योंकि शास्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्योंको अपने कर्तव्य तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है। अतः इसका पालन करते हुए यथायोग्य सदाचारका अनुष्ठान, सत्यभाषण, खधर्मपालनके लिये बड़ा-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियों तथा मनको वशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये अग्निको प्रदीप्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि-की योग्य सेवा करना, सबके साथ मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना तथा शास्त्र-विधिके अनुसार संतानोत्पत्ति आदि कार्य और सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कर्तव्योंका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्योंकि छात्र और श्रोता उनके आदर्शका अनुकरण करते हैं । सत्यवचा ऋषि, तपोनिष्ठ ऋषि तथा नाक भादि मुनियोंके कथनानुसार सत्य, तप और शास्त्रोंका अध्ययन तीनों ही इसलिये आवश्यक हैं कि जो भी कर्म किया जाय, वह शास्त्रके अनुकूल होना चाहिये। उसके पालनरूपी तपमें दढ़ रहना चाहिये तथा प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

अष्टादश पुराणोंमें वेदव्यासजीने वेदोक्त वातोंको इतिहास और कथानकके रूपमें सुन्दर और सरळ भाषामें आकर्षक और वोधगम्य वनाकर लोक-कल्याणका वहुत वड़ा काम किया है। एक ओर जहाँ श्रुतियोंका अनुगमन करती हुई विविध स्मृतियाँ हमारे लिये विधान अथवा आचारसंहिताका निर्माण करती हैं, वहीं दूसरी ओर अष्टादश पुराण भी मानवको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, नियम, दया, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, मानवधर्म, स्लीधर्म और सदाचारकी कल्याणकारी शिक्षा देते हैं। प्रायः सभी पुराणोंमें सदाचारका वर्णन उपलब्ध है, किंतु विष्णुपुराणके तृतीथ अश, ११वें और १२वें अध्यायोमें; शिवपुराणके विद्येश्वरसंहितामे; नारदपुराणके पूर्वभागके प्रथमपादमें; स्कन्दपुराणके बह्म और काशीखण्डोमें; क्र्मपुराण, ब्राह्मीसंहिता तथा भागवतीसंहिता; गरुड़पुराण, पूर्वखण्डमें तथा अग्निपुराणमें सदाचारका विस्तृत विवेचन किया गया है।

महर्षि वाल्मीकिने योगवासिष्ठमें तत्त्व-निरूपणके अतिरिक्त शास्त्रोक्त सदाचार, सत्पुरुष-सङ्ग, त्याग-वैरागयुक्त सत्कर्म, वस्तु-विवेक, सद्गुण, आदर्श व्यवहार आदिपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। उन्होंने तो वास्तविक आर्यपुरुष उसीको माना है, जो कर्तव्यका पालन करता है और अकर्तव्यसे वचता है एवं प्रकृत आचार-विचारमें संलग्न रहता है—

कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्यमनाचरन्। तिष्ठति प्राकृताचारे यः स आर्य इति स्मृतः॥ (योगवासिष्ठ ६।१२६।५४)

उनकी यह भी समुद्घोषणा है कि जो व्यक्ति शास्त्रीय सदाचार एवं परिस्थिति-सम्मत तथा मनःपूत व्यवहार करता है वही आर्य है—

यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितिम्। व्यवहारमुपादत्ते यः स आर्ये इति स्मृतः॥ (योगवासिष्ठ ६।२।१२६।५५)

शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत विवेचन योगवासिष्ठके मुमुक्षु-प्रकरण एवं स्थिति-प्रकरणमें किया गया है और वहीं सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए महर्पि वाल्मीकिका कथन है कि-

यस्त्दारचमत्कारः सदाचारविहारवान्। स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्जरादिच॥ (योगवा० मुमुक्षुप्रकरण ६। २८)

'जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्कर्म-सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-पाशसे वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह।'

गीतामें भी सदाचारके विपयमें पुराणों, स्मृतियों और उपनिपदोकी भाँति तालिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं; किंतु अधिकतर इसी प्रश्नपर विचार किया गया है कि मन्प्यको अपने कर्तव्य (सदाचार) का पालन किस प्रकार करना चाहिये । उसमें कार्यके खरूपकी अपेक्षा हमारा कार्य करनेके ढंगको विशेष महत्त्व दिया गया है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारा कार्य उत्तम हो; बल्कि हमें उसे निर्दिष्ट उचित ढंगसे करना भी चाहिये । इस विषयमें गीताका सिद्धान्त संक्षेपमें यह है कि हमारी किसी भी कार्यमें आसक्ति न होनी चाहिये और दूसरी वात यह है कि हमारे अंदर कर्म-फलकी इच्छा न हो । गीताने इन तथ्योंपर सर्वाधिक प्रकाश डाला है। साथ ही मनुष्यके कर्तव्य (सदाचार) क्या हैं अथवा किसी व्यक्तिको अपने कर्तव्यका निर्णय किस प्रकार करना चाहिये, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि---

तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। जात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहसि॥ (गीता १६। २४)

'अतः क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये शास्त्र ही प्रमाण हैं। शास्त्रके विधानको जानकर तुम्हें उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये।'

और यह भी कहा गया है कि 'जो पुरुप शाख-विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गितको और न सुखको' (१६ । २३) । इस प्रकार शाख-विहित कर्तत्र्यको ही गीतामें मान्यता प्रदान की गयी है और शाख-विहित कर्तव्य वही है, जिनका विस्तृत स्पष्टीकरण श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणो और उपनिपदोंमें किया जा चुका है । इसी स्तरपर श्रुत्युक्त स्मार्त आचारको ही 'धर्म' कहकर प्रतिष्ठित किया गया है ।

गोखामी तुलसीदासके रामचिरतमानसके मुख्य कयानक एवं प्रासङ्गिक उपाख्यानोंमें वर्णित जितने भी पात्र हैं, उनमें अधिकतर चरित्र मानो सदाचारके आगार हैं । इसके चित्रणमें गोखामीजीने उस खर्णिम रंगका प्रयोग किया है, जिसकी दिव्यता मानव-जगत्में सदाचार-का चिरन्तन आलोक विकीर्ण करती रहेगी। राम तो मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें अद्वितीय हैं ही, साथ ही वे पुत्रके रूपमें, शिष्यके रूपमें, युवराजके रूपमें, वड़े भाईके रूपमें, पतिके रूपमें, तपखीके रूपमें, सखाके रूपमें, राजाके रूपमें, आदर्श मानवके रूपमें --- प्रत्येक रूपमें सदाचारका उत्कृष्टतम आदर्श उपस्थित करते हैं । उसी प्रकार सीता आदर्श पत्नी एवं आदर्श नारीके रूपमें सदाचारका श्रेष्ठतम दष्टान्त प्रस्तुत करती हैं। भ्रातृ-भक्त भरत और लक्ष्मणके भी सदाचारकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सेवकके रूपमें हनुमान्का सदाचार भी अद्वितीय है। निपादराज गुह, शवरी, जटायु, काकभुशुण्डि, सुग्रीव, जाम्ववन्त, अङ्गद, विभीषण, मन्दोदरी आदि अनेक पात्र हैं, जिनके चरित्रसे हमें सदाचारकी उत्तमोत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। इन पात्रोंके चरित्रमें समाहित सदाचारसे पृथक अन्य स्थलींपर भी मानसमें सदाचारका वर्णन मिळता है । उदाहरणार्थ षाळकाण्ड, अरण्यकाण्ड एवं उत्तरकाण्डमें जिन संत-शसंतोके स्वभाव और लक्षणोंपर प्रकाश डाला गया है, उन्हें यदि हम सदाचारी और दुराचारी मान कें तो किसीको क्या आपित होगी ! रामके वनवास और राजा दशरथके स्वर्गगमनसे शोकमग्न अयोध्यामें जब भरतजी निहालसे लौटकर आते हैं तो माताओंसे अपना स्पष्टी-करण देते हुए कहते हैं कि इस अनर्थमें यदि मेरी सम्मति हो अथवा इसके रहस्यकी मुझे जानकारी हो तो—

ते अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ जे अघ तिय बालक वध कीन्हें। सीत महीपित माहुर दीन्हें॥ जे पातक उपपातक अहहीं। करम वचन मन भव किंब कहहीं॥ × × ४ ४ विचिंह बेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप किंह देहीं॥ कपटी कुटिल कलहिय कोधी। वेद बिदूपक बिस्व बिरोधी॥ लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकहिं परधनु परदारा॥ जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे॥ जे न भजिंह हिर नरतनु पाई। जिन्ह हिन हिर हर सुजसु मोहाई तिज्ञ श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि बेपु जगु छलहीं॥ तिन्ह के गित मोहि संकर देऊ। जननी जी यह जानों मेऊ॥ (मानस २। १६६। ३-४, १६७-१, ३, ४)

भरतजीकी इन उक्तियोंसे हमें यह स्पष्ट पता चल जाता है कि ये सभी दुराचारके कार्य हैं और दुराचारीकी जो दुर्गति होती है, उसकी भयंकरताकी ओर भी ये पङ्कियाँ स्पष्ट प्रकाश डाल देती हैं। रामचिरतमानसमें ऐसे भी पात्रोकी भरमार है, जो आचारहीनताके कारण निन्ध हैं—जैसे मन्थरा, अजामिल, दण्डक, नहुष, जयन्त, शूर्पणखा, वालि, रावण आदि। उत्तरकाण्डमें वर्णित कल्युगमें मानवोका धर्मसे विमुख, विषयासक्त, पापकर्ममें ळीन आदि होनेके प्रसङ्ग दृष्टिपात करने योग्य हैं।

किलसल प्रसे धर्म सब छिट राग् सद्ग्रंथ।

दंभिन्ह निज मति किएप करियगट किए बहु पंथ।।

× × ४ ४ ४

द्विजश्रुति वेचकभूप प्रजासन।कोउ निर्हे मान निगम अनुसासन।।

× × × ×

इन पङ्कियोंसे तत्कालीन सदाचारहीनताकी स्थितिका वोध भी स्पष्ट हो जाता है। क्या इनसे हमें वचना नहीं चाहिये ! इनसे भी हमें सदाचारमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिलती है।

स्वास्थ्यके क्षेत्रमें सदाचार-शिक्षाके साय ही आयुर्वेदका भोजनके सम्बन्धमें नियम है कि—

मधुरमधुरमादौ मध्यतोऽम्हैकभावः कडकडकमथान्ते तिक्ततिकं तथैव। यदि सुखपरिणामं वाञ्छसि त्वं हि राजन् त्यज खल्जनसङ्गं भोजनं मा कदाचित्॥

'आरम्भमें मीठा, वीचमें खहा, अन्तमें कटु एवं तिक्त—हे राजन्, इस प्रकार जो दुष्ट लोगोका सङ्ग है उसे तो त्याग दें; किंतु इस प्रकारका जो भोजन है, उसे न छोडे। दीर्घायुके लिये शिक्षा देते हुए कहा गया है—

वामशायी द्विसुञ्जानः पण्मूत्रो द्विपुरीपकः। खरूपमैथुनकारी च शतं वर्षाणि जीवति॥

वार्ये करवट सोनेवाला, प्रतिदिन दो वार भोजन, छः वार पेशाव और दो वार दीर्घशङ्का (मलत्याग) करने-वाला तथा खल्प मैथुन करनेवाला व्यक्ति सौ वर्योतक जीवित रहता है।

आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानोमें उत्पादन तथा अन्य प्रक्रियाओको समुचित ढंगसे चाछ रखनेके लिये कर्मचारियों एवं नियोजकोंके सम्बन्धोका परस्पर सहयोग पूर्ण होना आवश्यक है। इस उद्देशकी पूर्तिके लिये औद्योगिक आचार-संहिताका भी प्रणयन किया गया है, जो कर्मचारियों एवं नियोजकोंपर समानरूपसे लागू है। वह भी सदाचारका एक अवयव होता है।

जो लोग नौकरी-पेशावाले हैं, वे चाहे जिस किसी भी सेवामें हों, उनकी सेवाओंके सम्बन्धमें एक नियमावली अवश्य होती है, जिसमें दुराचारके कार्योका स्पष्ट उल्लेख रहता है और दुराचारका कार्य करनेपर दण्ड देनेकी भी व्यवस्था रहती है, जिससे सेवामें नियोजित व्यक्तिके सेवा-सम्बन्धी आचरणपर नियन्त्रण रहता है। उसी प्रकार प्रशासनद्वारा भी समाजमें शान्ति और सुन्यवस्था कायम रखना तभी सम्भव हो सकता है, जव समाजके व्यक्तियोंका आचरण उत्तम हो-जीवन सदाचार-मय हो । अतः इस उद्देश्यसे ही 'दण्ड-प्रक्रिया-संहिता' तथा 'व्यवहार-प्रक्रिया-संहिताएँ' वनायी गयी हैं, जो व्यक्तियोंके सामाजिक आचरणपर नियन्त्रण रखनेमें प्रशासनके लिये सहायक हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे धर्म-शास्त्रोंके अतिरिक्त जो आचार-संहिताएँ या नियमावितयाँ वर्ग-विशेष, कार्य-विशेष अथवा क्षेत्र-विशेषके लिये वनायी गयी हैं, उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हमारे उन शास्त्रीय निर्देशोंके प्रतिकृल हों । हाँ, उनमें यथास्थान आवश्यकता-नुसार संशोधन या रूपान्तर अवंश्य है । इसे भी सदाचारका सामान्य प्रकरण मानना चाहिये ।

हमारे अनेक महर्षियों, शास्त्रकारों तथा मनीपियों-हारा सदाचारपर इतना अधिक प्रकाश डालने एवं सदाचारके अनुपालनपर इतना अधिक जोर देनेके बावजूद भी दुर्भाग्यकी बात है कि आज हम भारतवासियोंमें सदाचारके बदले भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त हो रहा है । इसके मुख्य कारण हैं—सदियोंतक देशकी पराधीनता, पाश्चात्त्य मम्यताका अन्धानुकरण तथा स्वतन्त्रताप्राप्तिके बाद भी चारित्रिक अथवा नैतिक उत्थानके प्रति हमारी उपेक्षा या उदासीनताकी भावना । वेदोसे लेकर रामचरितमानसतक हमारे सभी प्राचीन एवं पथ-प्रदर्शक सद्ग्रन्थ प्रायः आज भी उपस्थित हैं और उनमें एमारे पूर्वजोद्दारा निर्धारित सदाचारकें नियमों आदिका भी उल्लेख ज्यों-का-त्यों है, पर उनकी उपयोगिताकी ऐसी स्थिति हो गयी हैं, जैसे किसी बसके उपर हिग्गा हुआ यह वाक्य—'अनुशासन ही देशको महान् बनाता है'—िकत उसी बसके अन्दर बिना टिकट सकर करनेवाले किपय पात्री बसका किराया माँगनेके कारण कंटक्टरका गठा टीप देनेपर ही उतारू रहने हैं। इसमे यही निष्कर्म निकलता है कि अनुशासन अथवा महाचार बाहरसे किसी व्यक्तिके उपर प्रचार, विज्ञापन अथवा किसी अन्य माध्यमसे थोपा नहीं जा सकता। उनके लिये तो अन्तरिक लगन अथवा प्रवृत्ति भीतरसे जागित होनी चाहिये—तदनुकूल विचार उत्पन्न होना चाहिये।

जपर कहा जा चुका है कि विचार ही आचारके जनक होते हैं। यदि विचार अन्छे रुए तो आचार शुभ होगा ही । विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मन बहत चञ्चल होता है और उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियों सारा कार्य सम्पादित करती हैं, अतः मनमें शुभ विचार उत्पन्न हों, इसके लिये चाहिये कि मनको अग्रुभ विचारोंकी ओर जानेसे विपयोन्मुख होनेसे, रोका जाय । तभी इन्द्रियाँ भी शुभ कार्योकी ओर उन्मुख होगी । श्रुति, स्पृति पुराण, उपनिषद्, गीता, योगवासिष्ट, पातञ्जलयोगदर्शन, रामायण, महाभारत आदि सभी प्रन्य हमें इन्द्रियोंको विपयोंसे विमुख रखनेके लिये पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करते हैं । शास्त्रोंमें मानव-जीवनके जिन चिरन्तन नैसर्गिक रहस्योको प्रकट करनेकी चेटा की गयी है, उनकी प्रासिक्ष्यताको स्पष्ट करते हुए यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य अपनी वासनाओंकी सूक्ष जंजीरोंमें जकड़ा हुआ उत्पन्न होता है और यदि वह उन वासनाओंकी जंजीरोंसे अपनेको मुक्त नहीं करता, तो वह इस जगत्में जीते हुए भी मानव-जीवनकी सार्थकता एवं कृतार्थतासे दूर ही रह जाता है। वह जीवन तो प्राप्त

करता है, किंतु उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता, उसे कैसे जीना चाहिये, इस जानसे सर्वथा अनिमज ही रह जाना है और इतना ही, नहीं, वह वासनाओका अनुसरण करता हुआ नित्य नीचे ही गिरता जाता है। उसका यह पतन उसके अन्त:करणके प्रसुप्त रहनेका घोतक है—उसके विवेकके निष्क्रिय होनेका परिचायक है।

हमारं शास्तोमं जिस अधर्म और धर्मकी, जिस पाप और पुण्यकी, जिम दुराचार और सदाचारकी विशव चर्चा की गयी है, वह हमारे अन्तः करणके सोये या जागरित रहनेके परिणामकी चर्चा है। हमारी विवेकहीन बुद्धिके दुष्कमों अथवा विवेक्युक्त बुद्धिके सत्कमोंकी चर्चा है और उसी क्रममें हमे अपने जीवनकी चरितार्थताकी ऊँचाईनक पहुँचानेके मार्गका भी दिग्दर्शन कराया गया है। अत. हम कह सकते है कि मनुष्य इस ससारमे मनुष्यका केवल कर छेकर पैदा होता है, मनुष्य वनकर नहीं । मनुष्य तो उसे यहाँ आकर अपनेको स्वयं वनाना पडता है। वह आत्मविकास-की और साथ-ही-साथ आत्मित्रनाशकी भी शक्ति लेकर इस मंसारमे आना है। यदि वह वासना प्वं अविवेकके ही वशीभूत रह गया, उनका परित्याग कर अपनेको मनुष्य नहीं बना सका तो अपनेको परासे भी निकृप्ट बना डालना है । जब वह पवित्र कार्योमे लगा रहता है तो वह अपने जीवनकी ऊँचाईपर देवत्वके सांनिध्यमे होता है, जो सदाचारका दृश्य है, किंतु वही जब अपवित्र कार्योंमें संख्य हो जाता है तो पश्से भी नीच गिर जाता है, जो कढाचारका परिणाम है । हमारे महर्पियों, शासकारो एवं मनीपियांने सदाचार-की अनुष्ठेयता और कढाचारकी हंयता प्रतिपादित की हमे आचरणकर है । तदनुसार कल्याणभागी होना चाहिये।

### सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक धरातल

( तंत्रसक--पं० श्रीरामानन्दजी दुवे, साहित्याचार्य )

भारत सटासे चिरत्रप्रधान देश रहा है। उसकी आस्था इन्द्रियोको त्रशमे रखकर—चिरत्रिकी रक्षामे रही है। केवल शारीरिक सुखोपभोगको उसने अनार्य गुण माना है। पर बाहरी लहरके आनेपर इसमे कुछ अन्तर पडा. जिसमे सर्वाधिक अवाञ्छनीय अभिन्यक्ति है— 'खाओ. पीओ और मौज उडाओ' (Eat, drink and be merry ) यह भावना हमारे लिये सर्वथा परकीय और हेय है। अपने देशकी सस्कृति, सुख और समृद्धिकी रक्षाके लिये हमे अपने सदाचारका सहारा लेना चाहिये।

·आचार' शब्दका प्रयोग भारतीय वाङ्मयमे प्रश्नानतः दो रूपोमे चलता है। जिस प्रकार गुणी कहनेसे सद्गुणी-का ही प्रहण होता है. दुर्गुणीका नहीं; उसी प्रकार आचार शब्दसे साधारणत. सदाचार ही समझा जाता है, अन्य आचार नहीं । हमारे साहित्यमें आचारका पूर्वोक्त व्यापक प्रयोग व्यवहारके अर्थमें होता आया है । अन्य तत्त्वोकी मॉति आचार-तत्त्वके भी दो पक्ष होते है—१—सिद्धान्त और २—व्यवहार । जब हम कहते है—'पर उपदेस कुमल बहुतेरे । जे आचरिह ते नर न वनेरे', तब आचारमें हमारा अभिप्राय व्यवहारसे ही होता है । तात्पर्य यह कि सिद्धान्त-पक्षपर बोलनेवाले, दूसरेको उपदेश देनेवाले तो बहुत लोग मिलते हैं, पर उसको अपने आचरणमें लानेवाले अधिक लोग नहीं मिलते । इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं— 'आचारहीनं न पुनन्ति बंदाः—' तब यह समझना चाहिये कि जो व्यक्ति आचारसे हीन हैं—केवल सिद्धान्तपक्षका बाचिकरूपसे ही कथन करता है और उसे अपने आचरणमें उतारनेसे दूर रखता है, उसे परम पित्रत्र नेदोका पाठ भी पित्रत्र नहीं तना सकता'— उसका उद्धार नहीं होता । अभिप्राय यह कि नेदपाठसे भी लाभ उठानेके लिये आवश्यक हैं कि हम मनको निकारके तथा न होने दें और आचारयुक्त रहे; क्योंकि इसके निपरीत आचार मिथ्याचार है—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सारन्। इन्द्रियार्थान विमृहात्मा मिश्याचारः स उच्यते॥ (गीता ३।६)

'जो मृदबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोको हठसे रोककर इन्द्रियोके भोगोको मनमे चिन्तन करता रहता है. वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है।' इस प्रकार समझ छेनेपर गोस्त्रामी नुरुसीटासजीकी 'किन्क कर एक पुनीन प्रतापा। मानस पुन्य होर्दि निर्द्ध पापा', इस उक्तिका अर्थ भी सरस्तासे रूग जाता है।

किंगुगमें अथवा हमारे हृदयकी उस अवस्थांम जब प्रस्पर-विरोधी भावनाओंका ववडर चल रहा हो. सन्मार्गको ध्यस्त कर रहा हो. तव न तप विधिवत् उत्तरता है, न यज पूरा होता है और न भगवान्की पूजा ही पूरी होती है । वस, एक पुण्य-संकल्पका— श्रीहनुमान्जीके शब्दोमे 'रामकाज'का बल—अपने अच्छे विचारका ही अवलम्बन रह जाता है । विकार हमारे मनपर चाहं जो जुल्म ढाहे, पर हम यि विकारके हामी नहीं होते तो फिर वे खतः श्रीण—हतवल हो जाते हैं। अन्तमे सटाशयताकी—धर्मकी ही विजय होती है।

मनोविज्ञान मानसिक जीवनके तथ्योका वर्णन एवं व्याख्या करता है। तथ्योको संकल्पित करने तथा उनकी व्याख्या करनेका इसका कार्य अन्य किसी वर्णनात्मक अथवा व्याण्यात्मक विज्ञानके कार्यसे भिन्न नहीं है। जो हो, कभी-कभी हम आकाङ्का करते हैं कि ये तथ्य जैसे हैं, उससे भिन्न होते । ऐसे सभी अवसरोपर किसी प्रमापक या किसी सामान्यकका सदर्भ रहता है। वे विज्ञान जो प्रमापक अथवा सामान्यकर्त, म्हार्क अनुमंत्रान-का उपक्रम करते हैं, आदर्श विज्ञान करकाते हैं। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण तर्कशास, नीतिशाख तथा सीन्दर्यशास है। तर्कशास तर्कासिय विचारक, मीन्दर्यशास सीन्दर्यके और नीतिशास औत्तित्यपूर्ण क्रियांके, प्रमापका अध्ययन कराते हैं।

मध्र त्राणी, युन्दर स्वरूप आदि आर्रीहिय, गृण है । इनका व्यक्तित्वपर भारी प्रभाव पाउना है, विल उनका सदाचार या जीवनयी मुख्य गन्नालताओंसे आंनवार्थ सम्बन्ध नहीं है। मिन्हन अन्धे थे, धित ने महान् कवि हुए । अगरीको राष्ट्राति रुज्वेन्टकी टोंगे अनुपयुक्त थी, किंत वे अपने देशके सर्वेशि पदपर आमीन हुए । असुन्दरस्यपत्रांत्र वर्नाट् या अपनी मुन्दर उक्तियोकं छिये विस्व-विश्वत हुए । प्राय: वन्त जाता है कि जिस व्यक्तिमें कोई हीनता होती है. वह शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छादारा सामान्य खोगोसे बहुत अपर उठ जाता है । मानिसक गणोक अन्तर्गत इच्छा ही बदबर उद्देग वन जाती है और उद्देगमें एक स्त्रभाव-सा वनता है। इसी प्रकार किया ही चरित्रका रूप धारण करती है। बुद्धिक भेदमे कोई मन्दबृद्धि तथा कोई उत्कृष्टबुद्धि होता है। मब कुछ हो, पर बुद्धि न हो तो मनुष्य शृत्यके वरावर है । बुद्धि हो, पर आचार न हो तो सब कुछ व्यर्थ समझिये ।

उपर स्वभावकी जो चर्चा की गयी है, उस हिंहमें व्यक्तियोंक प्रायः चार भेट किये जा सकते हैं— आशावाटी, निरायावाटी, अस्थिरम्यभावक और चौथे चिडचिंडे स्वभावके व्यक्ति । स्वस्थ व्यक्तित्वके लिये यह आवश्यक है कि इन सब प्रकारके मानसिक उद्देगोंमे समता हो । यह समानता चित्रकी साधनासे हो सकती हैं। चित्रि पक्षके अच्छे-बुरे होनेमें कई कारण और कई आधार होते हैं । आधार जितना ऊँचा होता है, व्यक्तित्व भी उतना ही ऊँचा होता

है। जिस व्यक्तिमे आत्मसम्मानका स्थायीमाव मलीमॉनि विकसित होकर उच्च आदर्शके साथ सम्बद्ध हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो जाता है। आदर्श जितना ऊँचा, व्यक्तित्व उतना ऊँचा। इसीलिये ऋषियोंने कहा था—'दीर्घ पर्यत मा हस्वम्'। (वसिष्ठस्मृति)

मनुष्यकी चित्तवृत्तिके तीन पहल होते हैं---ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक । चरित्रके उद्गम-का पता चलाते है तो जात होता है कि संवेदनाओं और कल्पनाओंसे मात्र, प्रवल भावोसे संवेग और स्थायीभाव बनते हैं । सबेग मनकी क्रियमाण अवस्था है और स्थायीभाव अनेक प्रकारकी क्रियाओका परिणाम । स्थायीभावोका समुचय ही सर्वोच्च स्थायीभाव--आत्म-सम्मानके स्थायीभावसे नियन्त्रित होकर चरित्र बनता है। चरित्र मनुष्यकी क्रियाओंको अनुप्रेरित करता है। कृतिमे ऐच्छिक तथा अनैच्छिक—सभी क्रियाएँ ममाविट है। इनमें केवल ऐच्छिक कियाएँ व्यवसायमे गिनी जाती हैं। व्यवसाय(यन)का प्रारम्भ ज्ञानसे होता है। ज्ञानके पश्चात् इच्छा आती है । व्यवसाय नभी होगा, जब किसी वस्तुके जानके साथ इच्छा हो और इच्छाके साथ भी यह विश्वास हो कि वह वस्तु हमे प्राप्त हो सकती है। क्रियात्मक अनुभवके चार सोपान कहे जा सकते हैं। प्रथमतः पर्यावरणके ज्ञानके साथ पूर्तिकी सम्भावना-सहित प्रयोजन उत्पन्न हो जाता है । द्वितीयतः एक प्रयोजनपर दूसरा प्रयोजन आता है और द्विविध संघर्ष उत्पन्न होता है। प्रयोजनाकी एक समाप्टिवन जाती है। तृतीयतः आदर्श 'ख'को केन्द्र वनाकर प्रयत्न विकीर्ण होता है । जिस प्रयोजनके साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो जाता है, वह प्रवल हो जाता है । चतुर्थ सोपानमें, कम महत्त्वके प्रयोजनोका परित्याग हो जाता है और संकल्प कार्यान्वित होनेके लिये तैयार हो जाता है। विवेकशील व्यक्तिके सम्बन्धमे यह सिद्वान्त स्थिर हो जाता है कि उच आत्मवल परिस्थितिसे श्रेष्ट है और यह सदाचारका आधार है।

मनुष्यके आचरणका संचालन या तो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ करती हैं या उसके स्थायीभाव । स्थायीभावका रूप धारण करके ही मनुष्यके विचार उसके आचरणको प्रभावित करते है । जिनके आचरण नैमर्गिक रूपसे होते है, मूल प्रवृत्तियोंमे विना परिवर्तन किये होते हैं, उनके लिये सदाचारका प्रश्न ही क्या ? इसीलिये हम पञ्जेक आचरणमे सदाचारका प्रश्न नहीं उठाते । अबोध बालकमे भी न अधिक विचार करनेकी शक्ति होती है, न वह अपनी क्रियाओको आत्मनियन्त्रित करनेकी चेष्टा कर सकता है और न हम उसके सदाचार-दुराचारका विशेष विचार करते है । उसका 'अहं' भाव, शरीर और उसके आस-पासकी कुछ वस्तुओतक सीमित रहता है । जैसे-जैसे वह प्रौढ होना है, वैसे-वैसे उसका 'अहं' भाव विस्तृत होता जाता है और उसमें न केवल वस्तुओंकी संख्या वढती जाती है. वरन् उसमें अनेक प्रकारके सिद्धान्त भी समाविष्ट होते जाते हैं। क्रेवल विचार ऊँचे होनेसे कोई सदाचारी नहीं हो जाता । विचार जवतक स्थायीभावका रूप वारण नहीं करते, नवतक आचरणको प्रभावित नहीं कर पाते । जहाँ कोई आपत्ति आयी कि उसकी बुद्धि विचलित हुई। उसका विवेक उसे करनेको कुछ और कहता है, किंतु वह करने कुछ और लगता है । ऐसी ही स्थितिम दुर्योधनने कहा था—'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति-र्जानाम्यथर्म न च मे निवृत्तिः ।'( प्रपन्नगीता ६२ )

'मै जानता हूँ कि धर्म, मदाचार क्या है। किंतु उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और यह भी जानता हूँ कि यह अधर्म—दुराचार है, किंतु उससे निवृत्ति नहीं होती।' इस प्रकार विचार करनेपर जात होता है कि जिस मनुष्यके सिद्धान्त ऊँचे होते हुए भी स्थायीभावका रूप प्रहण नहीं करते, वह अपने राग-द्वेपपर नियन्त्रण नहीं कर पाता और अवसर आनेपर वह मनुष्यकी मूल प्रवृत्तियोसे ही परिचालित हो जाता है। राग-द्वेपके

नियन्त्रणके लिये तो मुल प्रवृत्तियोंक परिवर्तन एवं स्थायीभावोंक निर्माणकी आवश्यकता होती हैं। मटाचार तभी दृढ होता हैं, जब उच्च स्थायीभाव वन जाय। सर्वोच्च स्थायीभाव आत्मसम्मानका स्थायीभाव होता हैं। इस प्रकार निरे टाईानिककी अपेक्षा भक्तका चरित्र अधिक सुदृढ लगता है। कोर टाईानिकोमें विचार करनेकी शक्ति तो होती है, परंतु योग्य स्थायीभावोंकी निर्वलता होती है. आत्मनियन्त्रणकी शक्ति कमी होती है। इसके विपरीत भक्तोमें उच्च स्थायीभाव एवं आत्मनियन्त्रणकी दृढता होती है।

इस प्रसद्धमं हमारा ध्यान एक विचित्र परिस्थितिकी ओर जा सकता है । हम देखते हैं कि एक ही व्यक्तिका व्यक्तित्व एक नहीं, दो दिख्लायी पडता है । कभी-कभी एमे त्यक्तिक चित्रि-डोपको अवोध वालकके चित्रिके अभावकी मॉनि देखना पड़ता है । ऊपर दो प्रकारक त्यक्तियो अथवा त्यक्तित्वमे मदाचार-अनाचारकी स्थितिकी चर्चा की गयी है। अब एक ही व्यक्तिमें उसकी दो अवस्थाओं अथवा व्यक्तित्वकं कारण महाचार-अनाचारकी दो स्थितियोकी ओर संकेत किया जाना है । सदाचार-अनाचारका द्रन्द्र कुछ-न-कुछ प्रत्येक व्यक्तिमे होता है । कभी-कभी तो हम अपने किसी परिचित व्यक्तिके अमंगन व्यवहारको देखकर कह उठने हैं कि वह इतना बदल गया ! क्या वह वही है, जो पहले था ! इसका क्या कारण है । बात यह है कि मनुष्यकी सभी इच्छाएँ चसे सदा एक ही दिशामे नहीं ले जाती। कोई इच्छा ण्क ओर ले जाती है तो कोई इसरी ओर । दबी हुई इच्हा मनुष्यंक मीता अज्ञात चेतनामें पड जाती है। अचेतन मनकी अनैतिक वासनाएँ चेतन मनमे आने नहीं दी जातीं । चेतनाके भीतर एक तनातनी छिड जाती है, जो भावना-प्रन्थिक रूपमे वनी रहती है। अन्तर्द्रन्द्रसे उत्पन्न भावना-प्रनियमे भीतर-ही-भीता रगड होती है। मनकी इस अवस्थाको स्नायुगेग ( Neorosis )

कहते हैं । यह अवस्था प्रायः सभी मनुष्यांकी रहती है । इसके अधिक होनेसे ज्यक्तिक पूर्वापर न्यवहारमें असंगति भी अधिक होती है । सगठित व्यक्तित्व बनकर उसमे सदाचारकी स्थितिके व्यि इस अवस्थाका मिट जाना आवश्यक है ।

इस असामञ्जस्यका जो द्रष्टान्त ऊपर दिया गया है
वह एकान्तर अवस्था अर्थात एकके पश्चात दूसरी
अवस्थाका है । इसी असामञ्जस्यका दूसरा द्रष्टान्त
युगपत अवस्था अर्थात एक ही काल्येमे द्विपक्षीय अवस्थाकः
हो सकता है । जैसे कोई वालक सामान्यक्पसे
आज्ञाकारी है. सदा आज्ञापालन करनेकी दुल्हा भी
रखता है, परंतु कभी-कभी देखते हैं कि वह कहना
नहीं करता, फटकारे जानेपर भी नहीं करता । आडतका
भी प्रक्ष नहीं है । ऐसी द्रशामें कह सकते हैं कि
उसमें अनेक अच्छे मानसिक गुण है, किंतु वे सब एक
होकर काम नहीं कर रहे हैं, सब मिलाकर व्यक्तित्वकी
ईकाई नहीं बना रहे हैं । व्यक्तित्व जवतक अस्माठित
रहता है, तवतक सदाचारकी स्थित डाँबाडोल रहती
है । उसकी एकरस अभिव्यक्ति नहीं होती।

सदाचारकी स्थित जाननेक लिये मनकी बुट अियक गहराईमें. बुट विश्लेपणमें जानेकी आवश्यकता है। मनके दो भाग किये जाते हैं— १—हर्य या चेतन मन और २—अहर्य या अचेतन मन। चेतन मन बाहरी मंगारमें मनुष्यका मम्बन्ध जोड़ता है. उसे भन्दे-बुरेका जान रहता है। इसके परे अचेतन मन है। अचेतन मनके भी दो भाग किये जा मकते हैं—एक व्यष्टि-सम्बद्ध और दूसरा समष्टि-सम्बद्ध । व्यष्टिमे सम्बद्ध अचेतन मन अनेतिक होता है, कितु समष्टिमे सम्बद्ध अचेतन मन नैतिक होता है। वैयक्तिक अचेतन मन पाश्चिक है, किंतु सामष्टिक अचेतन मन नैतिक है। अतः जो मनुष्य नैतिकताकी अबहेलना करता है, वह

अपने स्वभावक प्रतिकृत जाता है। इसका परिणाम भी दु खड होता है। मनकी ये तीन तहे तो सभी स्वीकार कर लेते हैं. पर इन तीन तहोसे परे एक सर्वव्यापी अन्तर मन है। यह मत्र व्यक्तियोका मूल केन्द्र और सृष्टिका रचियता है। भारतीय शास्त्रोमें इसे ही विराद् पुरुप कहा जाता है। जब मनुष्पका व्यक्तिगत मन विराद् मनसे सामञ्जस्य स्थापित कर लेता है तो सदाचारके लिये प्रयत्न करना बेप नहीं रह जाता। जो मनुष्य अह-भावको जितना अधिक छोडता है. वह उतना ही अधिक सर्वव्यापी मनके समीप पहुँचता है। सर्वव्यापी

मन सर्विहितंपी हं, अतः मंत्रीभावनाक अभ्याससे हम अपने वंयक्तिक जीवनको सामिष्टिक जीवनमे मिला देते हैं। यही कारण है कि हिंसक जन्तु भी मंत्रीभावनासे पूरित (अहिंसासिड़) व्यक्तिक मित्र वन जाते है— 'अहिंसाप्रतिष्टायां तन्संनिधो वैरत्यागः ।' यह है मदाचारके अति उत्कृष्ट प्रभावीरूपका दर्शन। इस मनः स्तरके परे तो केवल प्रपञ्चशून्य शान्त स्थिति है. जहाँ दर्शन और दृश्य पदार्थका भेद समाप्त हो जाता है। इसको भनका सबसे ऊँचा सोपान कहें. चाहे आत्मा कहे. चाहे सिचदानन्द ! बही सभी माधनोका प्राप्तत्य लक्ष्य या अन्तिम गित है।

#### मदाचार और मानसिक स्वास्थ्य

( नेयक--- डॉ॰ श्रीमणिभाई भा॰ अमीन )

प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्यका मन विगडता है. उसका स्वभाव भी विगड जाता है। असवम. असन्य. अभिमान. हेर्ध्या. रम्भ. कोच. हिंसा और कपट आदि दुर्गुण ही विगडे स्वभावके रक्षण हैं। ये सूक्ष्म रोग है। दु:स्वभावका स्वक्षित इन्द्रियोंके तेज और शक्तिको स्वो बैठता है और शरीरको भी रोगी बना देता है। अब यहाँ किस दोपसे कौन रोग होना है, थोडा इसपर विचार किया जाता है।

(१) असंयम—जीमको असयमी रखनेसे वह चाहे-जैसे म्वाटमे रस लेती है और चाहे जितना खानेको आतुर रहती है। परिणामस्वरूप पेटमे अविक या अयोग्य भोजन-जल चला जाता है और वह पेट या अतिडियोमें रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जीभके असयमी होनेपर यदि वह चाहे-जैसी वाणी उच्चारण करे तो जीभद्वारा सम्बन्धित मस्तिष्कके जान-तन्तुओको हानि पहुँचती है और कुछ समय पश्चात् जीभ केंसर या लकवा हो जानेकी स्थितिमें पहुँच जाती है। जन्मसे उत्पन्न गूँगे वालक वाणीके

दुरुपयोगका दण्ड इस नये जन्ममें पाने हैं। यह देखकर हमें सीखना चाहिये। इसी प्रकार दारीरकी सब इन्द्रियाँ उनके असंयमी व्यवहारमें ही अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करती हैं।

- (२) असत्य—असत्य बोलनेवाले व्यक्तिकी जीवनशक्ति नष्ट होती है और वह मामान्य रोगका भी भोग वन जाता है। जीवनशक्तिका आधार 'तेज' है और वह 'तेज' असत्यसे नष्ट होता है। असत्य बोलनेवाला तेज-हीन हो जाता है। साथ ही असत्यवाणी बोलनेसे हृदय और मस्तिष्ककं ज्ञान-तन्नुओकी हानि होती हैं। कुछ समय पश्चात् वह हृदयके रोग, पागलपन, पथरी, लक्कवा आदि रोगोंसे भी दुःखी हो जाय तो कोई आश्चर्यकी वात नहीं है।
- (३) अभिमान—मनुष्यमें वायु, पित्त और कफ— तीनोको एक साथ संनिपातको रूपमें उत्पन्न करनेवाला अभिमान है और इसीसे किसी किने कहा है कि 'पाप-सूल अभिमान'।' यह अभिमान ही मनुष्योंके दुर्गुणोंका राजा है और

सव दोपो तथा रोगोंको आकर्षित करके लानेवाला बलवान लोहेका चुम्त्रक है। अभिमानी व्यक्ति वायु. पित्त और कफके छोटे-वंड अनेक रोगोसे दुःखी रहता है।

(४) ईप्यो—ईप्यां करनेवाले मनुष्यमें पित्त वह जाता है, जिससे उस मनुष्यकी इन्द्रियोंकी नेजिस्वता नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्यकी बुद्धि और हृद्रय पित्तके तेजावम जल जाते हैं एवं वह किसी काममें प्रगति नहीं कर पाता है। ऐसे मनुष्य पित्त, पथरी, जलन. लीवर-खरावी आदि रोगोसे दु: खित रहते हैं।

उत्पन्न करते हैं । जुनके दम्भी स्वभावसे उनमें कप्तके समान भारीपन आ जाता है । उनकी समस्त इन्द्रियों तेजस्तिता होड़कर रिश्न होती जाती है । शरीरकी वुरी बनावट, भारीपन, गेंस और इसी प्रकार कप्तजन्य अनेक रोग दम्भके कारण ही होते है ।

(६) क्रोध—विगंड हुए, मनसे अशक्य-जंसी अनेक कामनाओं पूर्ण न होनेसे अथवा उनमें विक्ष आनेसे क्रोव उत्पन्न होता है। क्रुड मनुष्य दूसरेकी हानि कर संकेगा यानहीं यह तो दैवाधीन है; परतु सर्वप्रथम वह स्वयंकी भी हानि करता ही है। क्रोध करनेम मनुष्यं के मस्तिष्कको अपने बहुमूल्य एवं अधिक ओज: शक्तिका उपयोग करना पडता है। इस प्रकार अमृन्य ओज नष्ट हो जाता है और परिणामस्वरूप जीवनशक्ति नष्ट होती चली जाती है। तदृपरान्त क्रोधक मस्तिष्कके जानतन्तु क्षीण हो जाते है। विजलीका प्रवाह से मस्तिष्कके जानतन्तु क्षीण हो जाते है। विजलीका प्रवाह यरमे लगे हुए, बल्वको प्रामाणिक मात्रामे आनेपर तो जलाता है, परंतु अधिक मात्रामे आनेपर वा जलाता है। इससे रक्षा पानेक लिये वरको भी हानि पहुँचाता है। इससे रक्षा पानेक लिये वरको

बाहर पयुजकी व्यवस्था की नानी है । सयम और विवेध ही हमारे पयुज हैं । इन्हें स्थाम देनेपर ओजका अत्यधिक प्रवाह क्रोवंक न्ह्यमें उत्पन्न हो जाता है और मस्तिष्यके कितने ही गांगाको अवरेगे देता है । विशेषस्यमं कृद्ध मस्तिष्यको अधिक मात्रामं रक्तकी आवश्यकता पट्नी है । यह रक्तराहि। मिलप्सकी ओर जानेवाले लघु रक्तप्रवाहको खींच रेता है। कोधी मन्यके मुख और ऑसे कैसी छाउ हो जाती हैं, यह सबको अनुभव होगा । हँसने समग मुँह लाल होता है। यह मुँउवी समग्र पेशियोंके विकासित होनेसे, उनमें हृदयकी ओरस खून सिच आनेसे तथा उन्हें विशेष शुद्ध खून मिलनेसे, होता है। वैसे ही पेशियां पुर्लावत होनेसे यह लालिमा लामप्रद हे और मीन्टर्यवर्धक भी है। परंतु ठीक इसक विपरीत कोशीकी सक्छ विगडनी जाती है और बुद्धि, बल भी धीरे-धीरे उसके क्षीण होने लगते हैं।

(७) हिंसा—हिंसा क्रांध और अभिमानसे उत्पन्न होती हैं। इसमें प्रवृत्त रहनेवाले व्यक्तिका रक्त सदा खीळता व गर्म रहता है। हिंसाम मांस्तप्क आर हृदय दोनो गदं होते हैं। अभिमान और क्रोंचमे उत्पन्न रोगोंके उपरान्त ऐसे मनुष्यको हृदयमे उत्पन्न रोग भी होते हैं। पराया दुःख देखकर जो हृदय एकदम नरम वनकर इतित होने लगता है, वही हृदय अपने दुःखोंके सामने वज्र-जैसा कटोर भी वन जाता है। यह हृदयकी मनुष्यके हृदयके यह गुण नष्ट हो जाने हैं। वह लोगोंका दुःख देखकर हॅमता है और अपने उत्पर दुःखां देखकर हॅमता है और अपने उत्पर दुःखां देखकर हॅमता है और अपने उत्पर दुःखां देखकर हॅमता है और अपने उत्पर दुःख देखकर हमता है निनोक्ते

<sup>\*</sup> किंतु अथर्वपरिजिए ६८ एवं 'योगरत्नाकर' आदिम कफप्रकृतिवालोंको ही सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा कहा गया है।

उत्पन्न करता है जिससे वह महाभयकर रोगोका शिकार वन जाता है।

(८) छल-कपट-कपट करनेवाला व्यक्ति भी मुक्षमरूपसे हिंसा ही करता है। परत उसकी हिंसा करनेकी युक्ति मायामय कपट पूर्ण होनेसे दिखायी नहीं देती । वह साधारण विप-जैसी होती है। इससे ऐसे मनुष्य भी ऊपर वर्णिन हिंसावाले व्यक्तिक समान ही रोगोंका शिकार वन जाते हैं। परंतु उसे जो रोगोका दण्ड मिलता है, वह धीरे-धीरे असर करनेवाले विपके समान

ही होता है। अलग-अलग सामान्य तथा महान् बहुत-से लोगाका जीवन पीड़ित देखा है। उनके पिछले कार्योका मैने अनुसंधान किया है, अवलोकन किया है, उनका सारांश और शास्त्रोम जो 'पाप और उसका फल' वर्णित है, उसके साथ तुलना करके ये वातें लिखी गयी है। इसमें भूल हो तो क्षमा चाहता हूँ । रोगोसे सम्बन्धित वैज्ञानिक कारण कोई ममझायेगा नो लोक-कल्याणकी मेरा श्रम सफल होगा।

# सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मूलाधार-मृद्धाः वर्ष

9-9364 BB -

सुदढ स्वास्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अक्षत यौवन एवं टीर्घ आयुष्यके लिये सदाचार मानो अमृत है। भारतीय आचार सर्वथा वैज्ञानिक है तथा स्वास्थ्यको सुदृढ़ कर टीर्घायु प्रदान करनेवाला है । महर्पि चरकका कथन है कि मानव केवल गरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे ही रुग्ण नहीं होता; मन, प्राण एवं आत्मामे विकार उत्पन होनेसे भी वह रोगी हो जाता है। चित्तको निर्मल रखने तथा मन-प्राण एव जीवात्माको रोगोंसे वचानेके लिये 'चरक'-सत्र स्थानके आठवे अध्यायमे जो प्रतिबन्धात्मक दिये हैं, वे विस्वके सभी धर्मो तथा मानवमात्रके लिये परम कन्याणकारी हैं। इन निर्देशोंपर चलनेवाला सुग्व-ममृद्धि पर्व अक्षय आरोग्यको निश्चित प्राप्त करता है ।

नानृतं ब्रुयात्-कभी असत्य न बोले । नान्यत्स्त्रियम-भिरुपेन्-पर-स्रीकी अभिलापा न करे । नान्यच्छ्रेयम-भिल्पेन् किसी अन्यके धनकी इच्छा न करें । न वैरं रोचयेत-किसीसे भी शत्रताकी इच्छा न रखे। न कुर्यात् पापम् - कभी पाप-कर्म न करे । नान्यदोपान् ब्यात्-दूसरोके दोष-दुर्गुणोका बखान न करे । नान्यरहस्यं

( लेखक—आचार्य श्रीवृजमोहनजी दधीच ) अक्षत यौवन गायेत—किसीकी भी गुप्त बातको प्रकट न करे। नाधार्मिकः स्यात्—कभी भी अधर्मपथपर न चले । न नरेन्द्रहिण्टेन सहासीत-राजद्रोहीके साथ न वेठे। नोन्मत्तेन पतिते-र्न भ्रणहन्त्रभिर्न शुद्रैर्न दुण्टैः महासीत्- उन्मत्त, पतित, भ्रूणहत्यारे, क्षुद्र एवं दुष्टका सङ्ग न करे। न पापवनान् स्त्रीमित्रभृत्यान् भजेत-पापवृत्तिवाले, मित्र, स्त्री एव मृत्यका ग्रहण न करे । न धार्मिकै-विंग्ध्येत-धार्मिक लोगोंका विरोध न करे। नावरानु-पासीत-नीचोंका सङ्ग छोड दे। न जिह्नां रोचयेन-जीभसे कटु वचन न कहे । नानार्यमाश्रयेत-अनार्य पुरुपका आश्रय न हे । न संतो न गुरून् परिवदेत्-संतों एवं गुरुजनोकी निन्दा न करे। न साहसातिस्वपन-प्रजागरस्नानदानाशनान्यासेवेत् अतिमाहस, निद्रा, जागरण, स्तान, दान, खान-पानसे बचे। नातिसमयं भिन्यात्-समय एवं मर्यादाका उल्लह्धन न करे । न गुहां विवृणुयात्-गुप्त वाते प्रकट न करे । नाहम्मानी स्यान्-अभिमानी न वने । न चातित्र्यात्-ज्यादा वकवाद न करे। नाधीरो नासुस्थितसत्वः स्यात्-अधीर एवं अस्थिर-चित्त न हो ।

नैकः सुखी-अपने ही सुख न चाहो । न मद्ययून-वेदयाप्रसङ्खिः-गराव, जुआ, वेस्यागगनंग (तनिक भी) रुचि न ले । नवालवृद्धछुन्धमूर्खक्रुरक्षीवैः सह सरयं क्रयोत्-वालक, वृद्ध, लोभी, मुर्ख, कृत एव नपुसकके साथ गैत्री न करे । न सर्वविश्रम्भी-हर एकपर विश्वास न करे। न सर्वाभिपङ्गी—हर एकको शद्धाकी दृष्टिमे न देखे। न कार्यकालमितपातयेन-कामको न टाले। नापरीक्षितमतिर्निविद्योत्-अपिरचित जल-यलंग प्रवेश न करे । नचातिदीर्घसूत्री स्यात्-दीर्घसूत्री न वने । न बुढीन्द्रियाणामितभारमाद्ध्यात्-बुद्धि, गन तया इन्द्रियोंपर अधिक भार न डाले। न वीर्यं जह्यात्-वीर्यशक्ति नष्ट न करे । नापवादमनुसरेन-अपनी निन्दा ( अपमान )का स्मरण ह करे । प्रकृतिसभीक्षणं न चिस्सरेत-अपने गुण. वर्म, स्वभाव ( प्रकृति )को न भूले, उसके विपरीत आचरण न करे । न सिद्धाञ्चत्सेकं गच्छेन्नासिद्धौ दैन्यम्-सफलतांम गर्व तथा असपालतांग दीनता न दिखाये।

महिषे चरकाने अकाल मृत्युमे वचनेके लिये भी सदाचारका अवलम्बन अनिवार्य माना है । उनके निर्देश है कि सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य-प्राप्तिके लिये निग्नलिखित नियमोका पालन अनिवार्य हे— (१) सदैव ब्रह्मचर्यका पालन करो. (२) ज्ञानी.

दानी एवं प्रोपकारी बनो. (३) सनपर करणा करो, (४) मदा प्रसन्न रहो, (५) वादर्नानादसे बची, (६) मन एवं इन्हियांको बशां। कर आनि धारण करो. ( ७ ) मायंन्यातः दोनं। मगय स्नान करो. (८) चरण एवं गुवाह्म सर्वेत खन्छ स्वरंते, ४९० पक्षमे केल तथा नकोको साप, बहो, ११० । खन्छ वस ही पहनी. (११) मनको आन्त जनांव रही. (१२) पुष्य, इत्र, मुगरम भागवर सक्तमंग्र, यहः पाँछाओ, (१३) सन्तनता वासी न त्यापी. १४० सिर, नाया, यान, पायमे निय्य नेटवर्दन यही, अतिथिका स्वागत करो, ( १६ ) दृ:चियोंकी संअयनः करो. (१७) सदंव या करो. । १८ । सत-विहान एव गुरुका समान करो. (१९) कम बोटी, वर खाओ, पवित्र अन खाओ. ( २० ) मधुर दितकारी सीमित शब्दोका प्रयोग करो, (२१ गन. बुद्धि, चित-अहंकारको आत्माके वशंग कर धर्मप्रथप चले. (२२) धर्मका प्रचार बतो, अर्वापे वची, १३) फलासक्तिको त्यागकर पुरुपार्थ करो, ( २४ ) चिन्ता-रहित रहो, निर्भय, बुद्धिमान, उत्साही, दक्ष, क्षमाशीट, श्रेयके पविक बनो और (२५) समन्द्रेण कर्व क्रोनक कारणोंसे दूर रहकर मुस्कराते रही । इस प्रकारका सदाचार ही पूर्णता प्रदान वारता है।

#### प्रवोध



नर! तें जनम पाठ कहा कीनों ? उदर भरत्यों कुकर-स्कर लों प्रभु को नाम न लीनों ॥ श्रीभागवन सुनी निर्ह श्रवनित गुरु-गोविंद निर्ह चीनों। भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी मन विषया में दीनों॥ झूटों सुख अपनों करि जान्यों। परस प्रिया कें भीनों। अब को मेरु बढ़ाइ अधम ! त् अंत भयों बलहीनों॥ लख चौरासी जोनि भरमि के फिरि बाही मन दीनों। सरदास भगवंन-भजन विनु ज्यों अंजलि जल छीनों॥



# शास्त्रोंका निष्कर्षार्थ—सदाचार

( छेखक-प॰ शीस्रजचंदजी 'सत्यप्रेमी' डॉॅंगीजी )

रामायण, महाभारत और भागवत—इन तीनों प्रन्थों में विधि-निपेध-निर्णात-अनुष्ठेय सदाचारका साक्षात्कार है। गोस्तामीजी 'मानस'में भगवान् श्रीरामके सदाचारको धिङ्कित करते हुए कहते हैं— मातकाळ उठि के रधुनाथा। मानु पिता गुरु नावहिं माथा। (रामच० मा०१। २०४। ४)

प्रातःकाळ उठते ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अपने माता-पिता और गुरुजन यानी उम्रमें बड़े व्यक्तियोंके चरणोंमें मस्तक नवाते थे, जिससे कि उनके हृदयमें बड़ोंका आचरण प्रतिष्ठित हो । यह एक सामाजिक विज्ञान था, जिससे नम्रताके संस्कार पड़ते थे धीर यही ज्ञानका फळ है, जैसा नीतिशान्त्रोमें निर्दिष्ट किया गया है—

विद्याः ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् । पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मस्ततः सुखम् ॥ (हितोप॰ प्रस्ता॰ ६)

नीतिशाखोंका कथन है कि वियासे विनय आती है, फिर विनयसे पात्रता और पात्रतासे धनकी प्राप्ति होती है तथा धनसे धर्म और धर्मसे सुख मिलता है। पात्रताका मूळ विनय ही है। महाप्रमु श्रीवल्लभाचार्यने 'सुबोधिनी' टीकामें सदाचारकी सुन्दर व्याख्या की है और यह भी कहा है कि अनाचारः सदा त्याज्योऽत्याचारोऽपि सूर्खता।

'अनाचार तो हमेशाके लिये छोड़ने योग्य है, पर अति-आचारका आग्रह—अहंकार भी मूर्खता है। वस्तुतः विचारपूर्वक आचरण ही सदाचार है।

अभस्य-भक्षण, अपेय-पान और अगम्यागमन आदि दुराचार हैं—इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिये। मांस अभस्य है, मदिरा अपेय है और परस्रीगमन परम त्याज्य है। ये अनाचार तीनों कालमें वर्ज्य हैं तथा युक्ताहार-विहार ही आचरणीय सदाचार है । परमात्माने हमको तीन वस्तुएँ घरोहरके रूपमें वरदान दी हैं---तन, मन और बुद्धि । इनको दुरुस्त रखना उत्तम सदाचार है । तन्दुरुस्तीके लिये ऋपि-महर्पियोने एक ही साधन बताया है-वह है-'तप', अर्थात् इस शरीरको तपाते रहना । साधारणतः तन्दुरुस्तीकी कसौटी यह है कि दोनों समय अच्छी तरह भूख लग जाय । फिर दिलकी दुरुस्तीके लिये जप आवश्यक है । दोनों समय भजनकी भूख छग जाय तो समझ छें कि दिल दुरुस्त ! उसी प्रकार बुद्धिके लिये खाध्यायकी आदत । दोनो समय सत्सङ्गकी भूख लग जाय तो समझ लें, अक्ल दुरुस्त ।' बुद्ध वही है, जिसे बुद्धिका रोग है कि मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान् कौन है ! वह सत्सङ्ग क्यों करेगा ? पर जो अपनी बुद्धिको खस्य रखना चाहता है, वह अपनेसे वडोंके प्रति सर्वदा विनयशील होगा और छोटोंके प्रति वात्सल्य रखेगा।

प्रमुकी तरफ विवेकपूर्वक दृष्टिसे चलना चाहिये। प्रमु व्यापकतत्त्व है, विश्वव्यापक सत्ता है, जिसके तीन नियम हैं। हम सब उन नियमोंका पालन करें, तभी जगत्में मङ्गल हो सकता है। इन नियमोंसे बुद्धिमें सत्यका प्रकाश, मनमें प्रेमका उल्लास और जीवनमें सेवाका विकास होना चाहिये। यही सदाचारकी त्रिसूत्री है।

पहले प्रजा राजाके अनुशासनमें थी । राजा महाजनके अनुशासनमें था और महाजन सञ्जनोंके अनुशासनमें एवं सञ्जन शास्त्रोंकी मर्यादा मानते थे तव सुख था । इस सदाचारके विपरीत हो जानेसे ही आज क्लेश बढ़ गया है । अब राजाके अनुशासनमें प्रजा नहीं है । राजा महाजन\*के मनको न मानकर बहुमतको

आदि अनेक रालेंपर संस्कृतमें 'महाजन'का अर्थ जनसमूह भी है।

स॰ अं॰ ४४---

<sup>ि</sup> यहाँ 'महाजन'का अर्थ श्रेष्ठजन ही अभिप्रेत हैं, किंतु— एकः पापानि कुरुते पलं भुड्के महाजनः।भोक्तारो विष्रमुच्यन्ते कर्ता दोपेण लिप्यते॥ (महाभा० विदुर प्रजागरपर्व ३३।४२)

मानता है और संतोंसे मनमाने शास्त्र बनवाता है---इसीलिये दुःख है। पहले राजा पुण्यक्तमें अदयसे ईश-कृपासे पेटमेंसे निकलता था। वह सबके पेट भरता था। छसे अन्नदाता कहते थे; पर अव राजा, (मत-) पेटीमेंसे निकलता है। वह पेटी भरनेके फिक्रमें ही लगा रहता है। फिर वह भला किसका पेट भर सकता है ! पहले सर्वसम्मति-क्षे माताका वड़ा पुत्र राजा होता था। उसमें चुनावका झगड़ा-रगडा नहीं था । इसिलये सर्वमान्य समुदाचार था कि उसकी आज्ञामें प्रजा चले। जब कठिनाई उपस्थित होती थी तो सदाचारी महाजनोंसे परामर्श किया जाता था । मेहना, कोठारी भंडारी, मोदी, बोहरा आदि पद-पदवियोंके अनुशासनसे सदाचारी शासन होता था-षहाँ सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द था। धर्मके लिये कोई अगड़ा न था। अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारोंके धनुसार गुरुजनोंकी आज्ञाका पाळन होता था, परंतु धाज सुविधाके सावन बढ़ जानेसे सुख-शान्तिका साधन—सदाचार दुर्वल पड़ गया है। शास्त्रके अनुकृल सञ्जनोंकी सलाहसे चलना ही महाजनका सदाचार है, जिसका पालन करना और कराना शासकका धर्म है । इसी प्रकारकी सुव्यवस्थित सदाचार-प्रतिष्ठारो ही देश पुन: सम्पन्न और सुखी हो सकता है।

हमारे शास्त्रोंमें वेद प्रधान हैं । ये 'सुप्तप्रबुद्धन्यायसे महेश्वरकी सहज श्वास-प्रश्वास गतिसे प्रकट हुए हैं— 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी', (रामचरितमानस (१। २०३। ३)। वे कर्मोंके विधि-निपेधका—

क्या करना कर्त्तव्य है और क्या वर्जनीय है—इसका वर्णन करते हैं । यह निर्णय वैदिक धर्म कड़ळागा या-यह पहला सदाचार है । दूसरा निर्णायक साधन 'नैदान्त' शाख है, जो श्रीकृष्ण भगवान्द्वारा गीनाके माध्यम्से उपनिपद् सार एवं व्यास बहासूत्रके रूपमें प्रकट हुआ है । इससे 'ज्ञान'का प्रकाश होता है। तीयरा 'सिद्धान्त' यह है, जो 'मानस'में भगवान् शंकरजीके द्वारा प्रकट हुआ। इससे सावनाके द्वारा सिद्ध करके परम सुग्वकी सृष्टि होती है। ये ही तीनों हिंदुस्थानकी संस्कृतिके नियान हैं और ये ही हमारे सटाचारके मुख्य आधार हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म ही सम्मिळित रूपसे सदाचार है। यदि वह भगवान्से जुड़ जाय तो योग हो जाता है । 'उद्योग' ( उत् ) ऊँचा योग है । उसका फल है—'सहयोग'— सव योग सहयोगसे सफल है। तीर्थंकर भगवन्तोंके अनुसार—'परस्परोपग्रहो जीवान्तम्' सदाचार यही है कि परस्पर सहयोग बढ़े । भगवान् श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं-

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यध । (गीता)

इस प्रकार परस्पर सहयोग करके परमश्रेय प्राप्त करने-का उद्योग ही सदाचार है। हमारे मन, वचन और कर्म सबको परम आनन्द दे सकें, इसी कसोटीपर कसकर ही हमारा आचरण 'सत्' कहला सकता है। यही सदाचार है। बीतराग महापुरुपोंने द्वादशाङ्गी वाणीमें भी सर्वप्रयम आचाराङ्गका ही उपदेश किया है और यही बात भगवान् वेदव्यासने महाभारतमें कही है— स्वीगमानामाचारः प्रथमं परिकरपते।

मनुष्य और पशु

थेपां गुणेष्वसंनोपो रागो येपां श्रुतं प्रति । सत्यव्यसनिनो ये च ते नराः पश्चोऽपरे॥ (योगवासिष्ठ, स्थिति-प्रकरण ३२।४२)

'जिनका इन ( शम-द्रमादि ) गुणोके विषयमें संतोप नहीं है—इनको जो और बढ़ाना चाहते हैं, जिनका शास्त्रके प्रति अनुराग है तथा जिनको सत्यके आचरणका ही व्यसन है, वे सदाचारी ही वास्तवमें मनुष्य हैं, दूसरे ( असदाचारी ) तो पशु ही हैं।'



### सदाचार और संस्कार

( लेखिका—श्रीमती मञ्जुश्री एम्॰ ए॰, साहित्यरत्न, रामायण-विभारद)

सम् उपसर्गसे परे सुट्के आगमपूर्वक कृ धातुसे घञ् प्रत्यय करनेसे 'संस्कार' शब्द बनता है। इसका प्रयोग अनेक अर्थोमे किया जाता है। मीमांसकगण इसका 'यज्ञाङ्गभूत पुरोडाश आदिकी विधिवत् शुद्धि' अर्थ करते हैं । संस्कृत-साहित्यमे इसका व्यापक प्रयोग है । शिक्षा, संस्कृति, सौजन्य, व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञुद्धि, परिष्करण, शोभा, आभूपण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, धार्मिक विधि-विधान, अभिपेक, विचार, भावना, धारणा, कार्यका परिणाम, क्रियाकी विशेषता आदि अर्थोमे इसका प्रयोग मिळता है। इन अर्थोमें संस्कारके प्रयोगसे उसका सदाचारसे निकटतम सम्बन्ध ज्ञात होता है और वे अर्थ अधिकांशतः सदाचारके पर्यायसे काते हैं । साधारणतः व्यावहारिक रूपमे संस्कारका अर्थ है—पवित्र धार्मिक क्रियाओद्वारा व्यक्तिके देहिक, मानसिक, वौद्धिक और मुख्यतः आत्मिक परिष्कारके लिये किये जानेवाले अनुष्ठान, जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्वको पूर्ण विकसित करके समाजका अभिन्न सदस्य बनते हुए मोक्षकी ओर अग्रसर हो।

विवाहादि संस्कारोंके अङ्गभूत विधान, आचार, कर्मकाण्ड आदिके नियम प्रायः विश्वके सभी देशोमे पाये जाते हैं। प्राचीन संस्कृतियोंमें इनका स्थान प्रतिष्ठित है। अब सभी आधुनिक धर्मोमें भी कुछ संस्कारोका प्रचलन हो गया है, किंतु वेदो तथा गौतम आदि स्मृतियोंके धनुसार हमारे यहाँ संस्कारोकी संख्या ४८ तक रही है। इन्हींमेले विवाहादि कुछ मुख्य संस्कारोका विकृत एवं पवित्रताका विशेष महत्त्व सदासे रहा है।

किसी राष्ट्रमें सुसंस्कृत सदाचरित वातावरण— मात्र अनिवार्य विवि या संविधानद्वारा नहीं लाया न्या सकता, जवतक कि वद्द जनसामान्यके मनको

आकर्पित न करे और जनसामान्य भी ये वाते न समझे और उनका आदर न करे। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति गर्भसे ही सुसंस्कृत हो । यह कार्य आध्यात्मिक संस्कार ही करता है। देशके अपने मूल्यो और प्रतिमानोके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न-पूर्वक संस्कार करना पड़ता है, तभी सामाजिक नीतियो और मूल्योका विकास होता है। संस्कार जीवनके विभिन्न अवसरोको महत्त्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। वे इस विचार-दृष्टिपर बल देते है कि जीवनके विकासका प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया नहीं है; किंतु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बौद्धिक, भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्तिसे है, जिनके प्रति मनुष्यको सदैव जागरूक रहना चाहिये । अतः संस्कार जीवनके संघटनोको शरीरकी दैनिक आवश्यकताओ और आर्थिक व्यापारके समान अनाकर्पक, चमत्कारहीन और जीवन-के भावुक संगीतसे रहित होनेसे वचाते हैं और इस प्रकार वे सदाचारपूर्ण जीवनमे दीप्ति एवं रोचकता भर देते हैं । संस्कार ही सदाचारकी नींव होते हैं ।

प्राचीन समाजशास्त-ऋषियोने मनुष्यको सहजगत्या विकासके लिये छोड़ देनेकी अपेक्षा विवेकपूर्वक वैयक्तिक चरित्रको पूर्विनयोजित समाजमे ढालनेकी आवश्यकताका अनुभव किया और इस प्रयोजनकी पूर्ति उन्होंने संस्कारोद्दारा की। संस्कार जीवनके प्रत्येक भागको ज्यास कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जन्मसे पूर्व हथा मृत्युके बादके भी संस्कार हैं। जीवनके धारम्भसे ही ज्यक्ति इनके प्रभावमें था जाता है और इस प्रकार एदा सुदृढ़ व्यक्तित्व तैयार होता है।

कहनेका तात्पर्य यह कि संस्कार सदाचारके घटक अङ्ग हैं और ये व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभीके ळिये अनिवार्य- से हैं । साधारणतः संस्कारोंको निम्नलिखित भागोमें बाँटा जा सकता है—देह-प्राणजन्य संस्कार, बाल्यावस्थाके संस्कार, जीवनके शैक्षणिक संस्कार, विवाह-संस्कार और अन्त्येष्टि-संस्कार । विभिन्न प्रन्थोमें संस्कारोकी विभिन्न संख्याएँ दी गयी है । सम्प्रति विशेष प्रसिद्ध संख्या सोलह है । जनसाधारण भी पोडश संस्कार ही मानते हैं । परवर्ती स्मृतियोमे पोडश संस्कारोंकी सूची इस प्रकार दी गयी है । (इसमे कुछ भेद भी है । ) आश्वलायन-स्मृतिके अनुसार ये संस्कार निम्नलिखित है—गर्भाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नाम-करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपनिक्रया, कर्णवेध, वतादेश, वेदारम्भ, केशान्तस्नान, उदवाह, विवाहाग्नि-परिग्रह तथा अन्त्येष्टि ।

गर्मधारणका निश्चय हो जानेके पश्चात् गर्भस्य शिशको पुंसवन नामक संस्कारद्वारा अभिपिक्त किया जाता था। पुंसवनका अभिप्राय उस कर्मसे था, जिसके अनुष्ठानसे पुरुष-संततिका जन्म हो । इस अवसरपर पठित तथा गीत पवित्र ऋचाओंमे दधि, माप, यव, पानका उल्लेख किया गया है । इस समय विधि-विधानरूपमें किये गये कार्य ( जैसे वटबृक्ष, सहदेवी, विश्वदेवी आदि ओपिवयोंके एसका प्रयोग ) गर्मावस्थाके समस्त कष्टोको भी हटाते थे । सीमन्त या सीमन्तोन्नयन-संस्कारमे गर्भिणी स्त्रीके केशोको ऊपर उठाया जाता था। इस अवसरपर पठित ऋचाओसे प्रकट होता है कि इस संरकारका प्रयोजन माताने, ऐश्वर्य तथा अनुत्पन्न शिशुके लिये दीर्घायकी प्राप्ति था । गर्भिणी खीको यथासम्भव इर्षिन एवं उर्लस्त रलनेका प्रयोजन इस दातसे ज्ञान होता है कि स्वयं पति छह्नके केशोना सजाने-सँधारनेका कार्य करता था। वे गुल्कार क्षेत्रळ प्रथम गर्भमें ही होते ये।

जातकर्मसस्कारका प्राकृतिक आधार प्रसदजन्य शारीरिक आवश्यकताओ तथा परिस्थितियोंमे निहित था, जो माता और शिशुकी रक्षा तथा शुद्धिके स्रोस्कृतिक उपायोसे भी संयुक्त हो गया। विकास- वादके अनुसार सम्यता, भाषा एवं सामाजिक चेतनाक विकासकी प्रारम्भिक अवस्थामें मनुष्यके नाम-करणकी आवश्यकताका बोच हुआ। किंतु हिंदू इसके अपौरुषंय वेदद्वारा निर्दिष्ट होनेक कारण रहिष्के आरमसे ही इसे धार्मिक संस्कारमें परिगणित करने आये हैं। सामान्यतः नामकरण-संस्कार शिद्यु-जन्मके पश्चात् ग्यारहवें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस दिन गृहको प्रक्षालित एवं ग्रुद्धकर यज्ञादिद्वारा वातावरण पवित्र किया जाता है। जन्मके डेड-हो मास बाद वह प्रथम बार पिता-द्वारा सूर्यदर्शनके लिये गृहसे बाहर लाया जाता है। इस समय उसकी रक्षाके लिये गृहसे बाहर लाया जाता है। इस समय उसकी रक्षाके लिये विवताओं प्रार्थना की जाती है।

धीरे-धीरे शिक्षके शारीरिक विकासके साथ ही उसके भोजनकी मात्रा भी वटती जाती है। प्राय: १॥ वर्ष वाढ शिशुको मातासे दून पर्याप्त मात्रामें प्राप्त नहीं होता, अतः माता एवं शिश दोनोंकी शारीरिक स्वस्थताकी दृष्टिसे उराका अन्नप्राचन-संस्कार होत. है । इस समय शिद्यकी समस्त इन्द्रियोंकी संतृष्टिक **ब्रिये प्रार्थना की जाती है, जिससे वह ग्रुग्वी तथा संत**र जीवन व्यतीत कर सके । साथ ही वह संतुधि एवं तृप्तिको खोजमें स्वास्थ्य और नैतिकताके नियमोका सदा च्यान रखे—इस बातपर भी वट दिया जाता था। आभूपण पहननेके लिये कान और नाकके छेदनेको प्रया भी अति प्राचीन कालसे है। सुश्रुतने कई रोगो--जैसे अण्ड-पृद्धि, अन्त्रवृद्धि पादि रोगोसे एका आदिवे, िये कर्ण-वेधको उपयोगी वताया है। हम दिन पहले देदताओं तथा गैंगोंका पूजन दिवा जाता था, फिर देन बाटकका कर्णच्छेदन सत्ता पा । धन्तमें मानानों, क्लोतिनयों और वैपको दान-दक्षिणा दी जाती थी । इसके वाद मित्री धौर सम्बन्धियोंका सत्कार किया जाता था, जिससे शुद्ध सामाजिक सम्बन्धोंकी नीव रह हो ।

यालकके अक्षरारम्भ एवं शिक्षाका प्रारम्भ बादमें होता जा। इसके लिये कोई छुम दिन निश्चित किया जारा था । उस दिन आरम्भमें मातृपूजन, आम्युद्धिक श्राद्ध तथा अन्य आवश्यक कृत्य किये जाते थे । तब पारलौकिक अग्निकी प्रतिष्ठा कर विद्यार्थीको आमन्त्रित कर अग्निके पश्चिममे बैठाया जाता था । इसके पश्चात् साधारण आहुतियाँ दी जानी थीं । सभी वेदोंकी अलग्अलग आहुतियाँ होती थीं । इसके अतिरिक्त ब्रह्म, वेदों तथा प्रजापतिके लिये आहुतियाँ दी जाती थीं । अन्तमे आचार्य ब्राह्मण पुरोहितको पूर्णपात्र और दक्षिणा देकर वेदका अध्यापन आरम्भ करते थे । शिक्षाका यह अनुष्ठान बालकके मन एवं आत्मामे शिक्षाके प्रति पूर्ण रुचि उत्पन्न करता था । इस संस्कारमे मनोवैज्ञानिकता थी ।

केशान्तसंस्कार भी चार वैदिक व्रतोमेंसे एक था। इनमें प्रथम तीन व्रत अपने जीवनके वैदिक स्वाध्याय-पर निर्भर थे, जब कि केशान्त-अनिवार्यता विद्यार्थिक झामा तथा संयमपूर्ण व्यवहारसे सम्बद्ध था । यह संस्कार सोलह वर्षकी आयुमे सम्पन्न होता था । इसमें मुवकको दादी, मूंछ, सिरके वाल और नख जलमे फेंक दिये जाते थे। इसके पश्चात् ब्रह्मचारी गुरुको एक गौद्या दान करता था । संस्कारके अन्तमे उसे मौनव्रतका पालन करना होता था, फिर एक वर्षतक उसे कठोर अनुशासनमे रखा जाता था । स्नान या समावर्तन संस्कार व्रह्मचर्यके समाप्त होनेपर सम्पन्न किया जाता समावर्तनका अभिप्राय है—वेदाध्ययनके गुरुकुलसे गृहकी ओर प्रत्यावर्तन । इसे वेद-स्नान भी कहते हैं । यह कार्य अध्ययन ररपनता-सुचक गहत्वपूर्ण संस्कार था । विगार्थी-जीदनके धान्तमं किया जानेवाळा सांस्कारिक स्नान विपार्थीके हारा विचासागरको पार करनेका भी प्रतीक था । विचा एवं गुरुके प्रति निष्ठा तथा संयमका महत्त्व इस संस्कारसे अनायास ही अवगत हो जाता था।

विवाहाग्नि-परिग्रह-संस्कारका हिंदू-संस्कारोंमें सर्वाविक महस्वार्ग स्थान है। अति प्राचीनकालसे

विवाहकी मान्यता है। विवाह खयं एक यज्ञ माना जाता था । तैत्तिरीयब्राह्मणमें अपत्नीक पुरुषको अयज्ञीय या यज्ञहीन कहा गया है । स्मृतियाँ आश्रमव्यवस्थाका पूर्ण समर्थन करती हैं तथा गृहस्थाश्रमको अनिवार्य बताती हैं। अनेक कारणोसे विवाहको अत्यधिक आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है । विवाह दाम्पत्य-जीवनको कामोपभोगकी आसक्तिसे दूरकर विवेकपूर्ण मर्यादित मार्गके अनुसरणपर बल देता है । विवाह पति-पत्नीसम्बन्धको वासना-गर्तसे यथासम्भव बचाता है । विवाहित जीवन उत्तरदायित्वोंका जीवन है । दम्पतिपर परिवार, समाज, राष्ट्र—सभीके महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं । इन्हें वे अत्यन्त विवेकपूर्ण, संयमित, सदाचरित जीवन व्यतीत कर ही निभा सकते हैं। विवाह सामाजिक दृष्टिसे तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ही, आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है । विशुद्ध प्रेमके खरूपका बोध इस संस्कारद्वारा होता है । विवाहके वन्धनमें बँधकर पति-पत्नीका प्रेम अन्धकामुकतासे बहुत दूर समर्पणमय होता है । यह प्रेम परमेश्वर-प्राप्तिका साधन है और इसका ज्ञान विवाहद्वारा ही होता है। विवाह सभी दृष्टियोसे सम्पूर्णतः गृहस्थधर्मको पावनता, शुचिता प्रदान करता है । जीवन कर्मक्षेत्र है । व्यक्ति विवाहके बाद ही जीवनके कर्मानुष्ठानमे सम्पूर्णतः भाग लेता है।

हिंदू-जीवनका अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि-संस्कार है । व्यक्तिके इस संसारसे प्रस्थान करनेपर उस व्यक्तिके जीवित सम्बन्धी परलोकमें उसके भावी मुख एवं सुगतिके लिये मृत्यु-संस्कार करते हैं । धार्मिक दृष्टिकीणसे यह संस्कार इसल्यि महरवपूर्ण है कि दिन्दुर्शोंके लिये इस लोककी धापेक्षा परलोकका मुख्य हुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्तर संस्कारोंके ह्या ध्यक्ति इस लोकको जीतता है और मरणोत्तर संस्कारद्वारा उस लोकको जीतता है और मरणोत्तर संस्कारद्वारा उस लोकको । पुनर्जन्मके भावी सुधारके लिये यह

संस्कार विधि-विधानसे किया जाता है । धार्मिक दृष्टिकोणके अतिरिक्त व्यावहारिकताकी दृष्टिसे भी यह संस्कार विशेष महत्त्व रखता है । मृत व्यक्तिके परिवारवाटोको गहरे अवसाद और नेराश्य तथा अध्यात्म-विमुखतासे वचानेका कार्य यही करता है ।

संस्कार जीवनके सम्पूर्ण क्षेत्रको परिव्याप्त करते हैं, चूँकि संस्कार कई दृष्टियोंसे सदाचारके ही पर्याय हैं, अतः वे मानव-जीवनका परिष्कार करते हैं, व्यक्तित्वका विकास करते हैं। वे मानवको पवित्रता, महत्त्व तथा गरिमा प्रदान करते हैं और मनुष्यकी समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वाकाङ्काओको गति प्रदान करते हैं। ये जीवनके लिये सुरुचिपूर्ण, मर्यादित पथ प्रशस्त करते हैं और अन्तमे संसारसे मुक्तिके लिये सानन्द योग्यता प्रदान करते हैं । संस्कार सदाचारकी भावनाको अन्तर्मनमें प्रतिष्ठित करते हैं । प्रत्येक व्यक्तिका स्वधमें होता है अर्थात् आचरण-सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं, जिन्हे वह संस्कारोद्वारा ज्ञान करता है । इसी प्रकार परिवार और समाजके प्रति सामान्य धर्म होते हैं तथा राष्ट्रके प्रति कर्नव्य अथवा युग्वर्म होते हैं । सुसंस्कृत व्यक्ति इनका निर्वाह सरवतासे और दक्षनापूर्वक करता है । इस प्रकार मानव-जीवनको सदाचरिन बनानेके लिये सस्कारोका अतिशय महत्त्व सिद्ध है ।

# सहिष्णुता और सदाचार

( लेखिका-कु॰ निर्मल गुप्ता, प्राध्यापिका )

महाकि विकासिन कहा है— 'विकारहेतों सित विकियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीराः।' ( कुमारसम्भव १ । ५९ )

'विकारके कारण उपस्थित होनेपर भी जिन महा-पुरुपोंका मन विकृत नहीं होता, वे ही धीर पुरुप हैं।' मानव पूर्णशक्ति सत्-चित्-आनन्द परमात्माका अविभक्त अंश है, अतः स्वतः स्वभावतः अपने अनजानेमें ही उस अविरल आनन्दस्रोतकी खोजमें तत्पर रहता है, परंतु इस छोटेसे जीवनमें अनेक विकारोंका पात्र वनकर वह अनजानेमे ही अपने स्रोतको भी भूला रहता है, कभी मार्गसे भटक भी जाता है, फळतः आनन्दसे दूर रहता है। इस प्रकार समय-समयपर अनेक विकारोका कोप-भाजन बनकर साधारण मानव अपने बहुमूल्य जीवनकी इतिश्री कर बैठता है। कोध इन विकारोंमे प्रवद्यतम विकार है।

मनके प्रतिकृष्ठ कुछ भी होनेपर मनमें जो एक प्रकारका उद्देग अपने-आप दूसरोंके प्रति उभर आता है, उसे कोघ कहते हैं। जीवनमें प्रतिकृष्ठताकी कमी

नहीं, अतः क्रोधकी भी भरमार है। पर इसी समारमें कुछ ऐसे भी महापुरुप होते हैं, जो जीवनपर्यन्त भगवद्भिक्तिसे एवं अध्यात्मसे सम्पन्न होते हैं। आनन्दके अविभक्त अंश होनेकं कारण वे परम शान्त, परम गम्भीर रहते हुए सभी प्रकारके विकारोसे खभावतः जन्मसे ही उपरत रहते हैं । पृथ्वीतलपर इन महापुरुयोका आविर्माव खयं आनन्द-सागरमें निमन्न रहकर कुछ और संस्कारी जीवोंको इस खोजमें तत्पर करना होता है। भक्त कवि जयदेव, महाप्रभु चेतन्यदेव, महामना माळवीयजी प्रभृति इसी कोटिके मुक्तजीव थे । आज भी इमलोगोके मध्य कुछ इस कोटिके पुरुप हैं, जिन्हें थागामी पीढ़ियाँ आनन्द-स्रोतके रूपरें स्मरण करेंगी । ऐसे मुद्रा जीवोंके जीवन-प्रसङ्घमें क्रीष या अन्य किसी विकारका प्रश्न ही नहीं; क्योंकि उनका जीवन किसी भी संसारी खार्यका सम्पादन करनेके हेत् होता ही नहीं । उनकी प्रत्येक चेप्रा, प्रत्येक कार्य, प्रतिपल-प्रतिक्षण उन प्रियतम प्रसुकी आराधना है, पूजा

हैं, जो सभी विकारोंसे परे दुन्दर, खण्छ और धानन्दमय हैं, परंतु वे आदर्श जीवन गिने-चुने हैं। इसके लिये न कुछ करणीय है, न विचारणीय। इसके अतिरिक्त ऐसे संस्कारी जीव भी होते हैं, जो आनन्दसागरकी ओर उन्मुख होना चाहते हैं— सत्संगित या पूर्वसंस्कार जिन्हें उस प्रशस्त मार्गपर बढ़नेके लिये समय-समयपर प्रेरित करते रहते हैं। पर मायाबद्ध जीव होनेके कारण समय-असमय वेचारे अनेक विकारोके पात्र बन जाते हैं और कभी-कभी विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न होनेपर विकार-श्रमनके उपाय जाननेके इन्छुक होते हैं।

जिज्ञासु व्यक्ति काम-क्रोधसे दूर रह यदि सौभाग्यसे व्यस्यबद्ध हो चुका है, यदि वह प्रभु-प्रेमकी प्राप्तिको जीवनके अन्तिम उद्देश्यके रूपमें वरण कर चुका है तब तो लक्ष्यकी प्राप्ति उसके लिये सुगम ही है। विचारनेकी बात है कि परमानन्द प्रभु कितने सुन्दर, कोमल, मानुल और सुकुमार होंगे। उन प्रियतम प्रभुक्ते तनिकसे ध्यानगत दर्शन पानेके लिये भी खिले फूलोक हास-उल्लासको अपने तन-मन-प्राण, दृष्टि और वाणीमें सँजोनेकी खावश्यकता है। संसारका सारा हासोल्लास भी यदि ध्यानी दृष्टिमें सँजोकर उन प्रियतमकी ओर नेत्र उठायें तो भी वे लजासे झुक-से जायँगे। ऐसी है उन श्रेष्ठ प्रियतमकी मुस्कानयुक्त चितवन। इस छोटे-से जीवनका प्रतिक्षण, प्रतिपल भी मिलनकी इस तैयारीके लिये वहुत कम है, अतः साधकको प्रमादसे सर्वथा दूर रहना परमानवश्यक है। तभी वह शाखत मधुर मिलन संगव होगा।

प्रमाद या काम, क्रोधादि असमर्थताके ही घोतक हैं, जब हम खरूपमें स्थित नहीं हो पाते तो हममें अज्ञानसे काम, क्रोध आदि आते हैं। साधकके जीवनमे असमर्थता-विवशता— कहीं कुछ है ही नहीं। जो कुछ वह नहीं कर पा रहा है, उसमे अपनी इच्छाके व्याहत होनेपर भी स्पष्टतः ही उसके प्रेष्ठ—प्रियतमकी इच्छा पूर्ण हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वस्तु पूर्णतः चाहता है। कौन चाहता है कि दह किसी अन्यको चाहे और अपने अभीष्ट स्नेहीरूप पूर्ण परमात्माकी चाह न करे । फिर एक वात और भी तो है—वह हठीले प्रेमी कोध करना ही चाहें तो उन प्रेष्ट— प्रियतमपर ही कर लें, क्योंकि वे तो सर्वसमर्थ हैं न! सभी प्रकारकी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं । यह तो हुई प्रेमी भक्तोंकी वात । उस व्यक्तिकी वात, जो किसीको अपना प्रेमास्पद बना चुका है । तन-मन-प्राण जब किसीकी चाहनासे पूर्णतः भर जाते हैं तो विकारोंको स्थान ही कहाँ रह सकता है !

ज्ञानी साधकके पास यों ही क्रोधके लिये स्थान नहीं। वह भलीभाँति जानता है कि संसार एक रङ्ग-मञ्च है, यहाँ विभिन्न पात्र विभिन्न प्रकारके अभिनयोंका सम्पादन उस सूत्रवारके इङ्गितपर कर रहे हैं। इस नाटकमें किन्हीं व्यक्तियोंको यदि मनके प्रतिकृष्टे आचरणका अभिनय मिला है तो वही ठीक है। किसीकृष्टे आचरणका अभिनय मिला है तो वही ठीक है। किसीकृष्टे औचित्य नहीं। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वकर्म और संस्कारोंके वशीभृत होकर अपने स्वभावके अनुसार आचरण करता है। संसारके उस रङ्गमञ्चपर बस, उसे शान्तभावसे सुचारु रूपसे अपना जीवन-यापन करना है। ऐसे ज्ञानी व्यक्तिका मन स्वतः ही उस गम्भीर शान्त सागरकी भाँति होगा, जिसमें हजारों चन्द्रमा भी इकट्ठे उदित होकर ज्वारमाटा नहीं ल सकते।

यह तो हुई प्रभु-प्रेमी और टक्यवद्ध जीवोंकी बात । अव साधारण मानवकी वात सोचनी चाहिये । सामान्य मानवको यदि वह क्रोधसे आविष्ट है तो कुछ निम्नाद्धित वातोंपर उसे विचार करना चाहिये ।

साधारण मानवको सुग्बी जीवन जीनेके छिये अपने घर-परिवार और समाजमे सम्मान-प्यार पानेके छिये खस्थ तन-मनकी आवश्यकता है। जिसका तन-मन खस्थ है, केवल वही व्यक्ति अपना और दूसरोंका हित- सम्पादन कर सकता है। क्रोध मनुप्यके खास्थ्यको निगाइ देता है। हृदयरोग-जैसे भयंकर रोग क्रोधकी उपज हैं। क्रोध चेहरेको विकृत कर देता है। उसके अपने परिवारके सदस्य ऐसे व्यक्तिके पास आने, वैठने, बोलने-चालनेसे कतराते हैं। अतः उसका व्यक्तित्व अभावप्रस्त हो जाता है।

वात-वातपर क्रोध करनेसे परिवारके बर्घोंकी खाभाविक उन्नति रुक जाती है, उनकी कोमळ भावनाएँ दब जाती हैं, परिणामखरूप बच्चे विभिन्न प्रकारकी हीन भावनाओंके शिकार बनकर समाजमें पिछड़ जाते हैं, तब कोई समय आता है जब हम पछताते रह जाते हैं--पर 'अब पछताये होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत'। समाजमें हम प्यार और सम्मान बाहरी, पूति । हर व्यक्ति हमसे कतराता है । क्लोई श्रपना दिल खोलकर स्मसे बात नहीं करता । बोग हमें देखकर अयुश्रीत-चु हो जाते हैं और भाग निकलनेका प्रयास करते हैं। ऐसी व्यक्ति खय तो किसीके प्यार और विश्वासका पात्र वनता ही नहीं। जीवनमें कहीं किसीके भी वाम नहीं आता । अनेक गुणोंके होनेपर भी खयं तो हीनभावना और अकेलेपनका जिकार बनता ही है। अपने आसपासवालोंको भी सभी प्रकारके प्रख-सौभाग्यसे विश्वत कर देता है।

क्रोध प्रायः खयं असमर्थताका धोतक होता है। अनेक बार अपने किसी तन-मनकी दुर्बळतासे पीड़ित या अभिव्यक्तिके क्षीण होनेके कारण व्यक्ति खयंको स्पष्ट नहीं कर पाता तो क्रोधका भाजन बनता है और इस ज्वालामें दूसरे निरीह प्राणियोंको भी जलाता है। कई बार अध्यापकवर्ग इसी प्रकारके क्रोधमें विवश अनेकों निरीह प्राणियोंका जीवन बिगाड़ डाळता है।

एक बात और भी है। प्रत्येक व्यक्तिकी कार्यक्षमता और कार्य करनेके तरीके भिन्न होते हैं। कई लोग

त्रभावरो ही प्रमादी—लापरवाह होते हैं। मान लीजिये कोई व्यक्ति लापरवाह है और आपके अनुकृल कार्य नहीं कर पाता तो आप उसपर नोध करते हैं, परंत वह वैचारा तो खभाव-विवश होकर वैसा कार्य करता रहता है। अतः आप तो भैंसके आगे बीन ही वजा रहे हैं। यदि वह आपकी इच्छाके अनुसार सामर्थ्य होनेपर भी करना ही नहीं चाहता तो आप उसपर क्रोध करके व्यर्थ अपने समय और खाभिमानका नारा वर रहे हैं। तीसरी वात यह भी हो सकती है और प्रायः हो भी जाती है कि जिस बातको आप गळत समझकर दूसरेपर क्रोध कर रहे हैं, आप स्वयं ही गळत हों और उसे गलत समझकर वैमनस्यकी दीवार वीचमें खड़ी कर रहे हों। किसी भी अवस्थामें कोच लाभप्रद वल्त तो है ही नहीं। अनुभवी जनोंका स्पष्ट विचार है कि जिस व्यक्तिको अपनी बात समभनेके लिये कोच करना पड़ता है, उसमें अपनेमें कोई कमी अवस्य है और अपनी इस कमीसे वह अपने-आप और आस-पासवालोंके जीवनको नरक वना रहा है।

मानयकी तो बात ही क्या, विज्ञान प्रेमका जंश होनेने कारण पेड़-पोंचे, पशु-पक्षीतक भी प्यारकी कामना रखते हैं, प्यारकी भापा समझते हैं। आप धंयसे अनुभव करके देखिये, जिस व्यक्तिको सो बार कोध करके आप अपनी वात नहीं समग्रा सकते, उन्ने एक बार सरल निश्चल प्यारसे सहलाकर आसानीसे समझा छेंगे। आपकी विजय हृदय जीतनेमें है, उसका हृनन करनेमें नहीं। और, फिर उन प्रेममय प्रभुसे आपको यह अधिकार भी तो नहीं मिला कि आप दूसरोंपर कोध करके उनका सुधार करें। उन प्रभुकी सदय दृष्टि आपपर पड़ रही है और आप दूसरोंको भयभीत कर रहे हैं— यह कहाँका न्याय है ?

फिर एक प्रश्न यह उठता है—क्या कहीं भी कोई ऐसा स्थल नहीं, जहाँ क्रोधकी अनिवार्य आवश्यकता हो। क्या कोघ वेचारा प्रमुक्ती सृष्टिमे सर्वथा ही निर्धिक वस्तु है ? उत्तर स्पष्ट है कि विधाताकी सृष्टिमे सभी कुछ सार्थक है । अतः ऐसे भी कुछ निश्चित क्षेत्र है जहाँ कोधकी अनिवार्य आवश्यकता होती है । कई बार आचार्यकोटिके ऊँचे उठे हुए महापुरुप अपने आश्रित-जनोंपर कोध करते दृष्टिगोचर होते है । उनका यह कोध सार्थक है—खागतके योग्य है । इसका एकमात्र छन्य आश्रितजनोंके वृत्ति-त्यवहारको परिमार्जित करके उनके मार्गको प्रशस्त करना होता है, पर ऐसे कोधमे खार्थ नहीं होता । अतः उसमे कडवाहट भी नहीं होती, वह मधुर होता है । ऐसे कोधका उसपर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है और कोध करनेवालेके मनका उससे दूरका सम्बन्ध भी नहीं होता । परीक्षाका समय इसे प्रत्यक्ष कर देता है ।

परिवारोंमे बन्चोंके सुवारके लिये माता-पिता और विद्यालयोंके अध्यापकवर्गद्वारा ऊपरी क्रोध भी इसी प्रकार क्षम्य है; क्योंकि शालोंमे आता है कि अध्यापकों के दण्ड देनेवाले कर्तव्य, हाय तथा हृदय सबमें ही अमृत रहता है। वे कल्यागके लिये ही छोटे वालकोंको ताड़ना देते हैं। उनके हृदयका इस प्रकारके क्रोधसे तनिक भी कोई सम्बन्ध नहीं होता। महाभाष्यकारने कहा है—

सामृतैः पाणिभिर्झन्ति गुरवो न विपोक्षितैः। (व्याकरणमहाभाष्य ८।१।८)

तथा 'महाभाष्यप्रदीप'कार कैयट भी कहते हैं—
गुरवो हि हितैषित्वादकुण्यन्तोऽपि भर्त्सनम्।
(८।१।८)

अतः गुरुओंकी बालकोपर यह ताइना सदाचारामृत-का ही सृजन करती है ।

--s-###



# सदाचार-भक्तिका एक महान् साध्नात नै

( लेखक---श्री के॰ वी॰ भातखण्डे, वी॰ ए॰, बी॰ टी॰)

भगवान्के प्रति प्रेम ही भक्ति है । इस परम प्रेमका सेवन करनेका जिन्हे निरन्तर अवसर मिला, जिन साधु-संतोने निजके जीवनमे ऐसा आचरण किया, उन्होंने अन्य सभी लोगोको भक्ति-सम्पादन करनेके लिये इन आचरणों-का उपदेश किया । भगवद्गक्तिके लामके लिये ये सदाचार संतोने अनेक प्रकार वताये हैं । 'सदाचारके लिये ये सदाचार' यह सदाचारका खरूप नहीं है, भक्तिके लिये सदाचार ए सहाचारका खरूप है । सिर्फ सदाचारके लिये सदाचारका पालन किया जाय तो जीवनमे केवल कर्मठता ही पैदा होगी । इस निरे कर्मठपनेका साधु-सनोने अपने अनेक उपदेश-साहित्य-वाणियोद्वारा तिरस्कार किया है । विभीपण, भरत, प्रहादादिने भगवद्गभक्ति निभानेमे भगवद्विरोधी माता-पिता-

भाई आदिका भी विरोध किया और भगवान्ने इनकी सहायता ही की—'बिल गुरु तज्यों ''में मुद्र मंगलकारी' देविष नारदने अपने भक्तिसूत्रमें भक्तिके अन्तरङ्ग साधनीपर बहुत सुन्दर विचार प्रकट किये हैं। इन अन्तरङ्ग-साधनोमें हमें भक्तिके सदाचार सर्वत्र आसानीसे देखनेको मिलते हैं। देविष नारदकी भक्ति-साधनाके निदर्शक ये सृत्र देखिये—

'अव्यावृतभजनात्। छोकेऽपि भगवद्गुणश्रवण-कीर्तनात् । मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपा-छेशाद् वा।' (नारदभक्तिसूत्र ३६–३८)

इन सूत्रोको अच्छी तरहसे विचार करनेपर विपयों-की अनासिक्त, अखण्ड भगवद्भजन और प्रमुखतासे साधुसङ्गति—ये ही भक्तिके अन्तरङ्ग-साधन दीखते हैं। नारदण्लोक्त साधनोकी दृष्टिसे शन्दादि विषयोंके प्रति एकाएक अनासक्ति कठिन ही है । शाक्षोंके अनुसार विविवत् विपयोक्ता सेवन करनेसे थीरे-धीरे अनासक्ति होती है । 'विवीने सेवन त्यागतें समन'—ऐसा श्रीसत एकनाथजीका अभिप्राय है । अहंकाररहित भावनाक साथ वेदविहित सत्कर्म करनेसे भक्तिसम्पन्नता प्राप्त होकर मन गुद्ध होता है और इस गुद्धचित्तमें परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा संतोका अनुभव है । इसी प्रकार श्रीआद्यशंकराचार्यका कथन है—'गुद्ध्यित हि नान्तरातमा कृष्णपद्मभोजभक्तिमृते' (प्रवीधसुधा १६७)

अपना वेदविहित कर्तव्य करते हुए भी अखण्ड भगवछोमके रंगमे रंगना हमारे लिये आवश्यक है--'तसात् सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च'। भगवान्का कीर्तन एकान्तमे मनमें और जनसमुदायमे मुँहसे वोलकर किया र्वेजीं १ अपुवानुका नाम-संकीर्तन सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्तियुक्त सुद्वाचार है । भगवान्दा गुण-संकीर्तन या नाम-स्मरण कैसे र्किया जाय—इसका निर्देशक श्रीगौराङ्गे महाप्रभुका—'**त्रणाद्पि** सुनीचेन' इत्यादि ईलोकं असिद्गु है । सत्कर्मकी प्रवृत्ति, भजनकी चाह, दुर्वुद्धिका नार्श आदिके लिये संतोकी संगति भी आवश्यक है—'सतां संगतिर्द्यत्र साधनं स्मृतम्'। श्रीरामजीने भी शवरीको उपदेश देते हुए वताया था—संत-संगति मिले, भजनमें रुचि पैदा हो, ईश्वरका स्वरूप ऑखोमें और चित्तमें वसे और शुद्ध आचरणकी प्रेरणा मिले । इन्हें ही प्राप्त करनेके लिये तुकाराम आदि महाराष्ट्रीय संतोने पंढरी और आलंदी-की यात्रादि नियम्पूर्वक करनेका मीठा उपदेश सामान्य जन-समाजको दिया और जगत्का उद्धार किया ।

नारव जीद्वारा प्रणीत भक्तिके आन्तरिक साधनोको ठीक ढगसे आचरणमे लानेके लिये देवीसम्पत्तिसे युक्त सदाचारकी नितान्त आवश्यकता है। श्रीनारदजीने भी अपने भक्तिसूत्रमें महत्त्वपूर्ण ऐसे देवी गुणोंके सम्बन्धमें भक्तोंको अमृतगय उपदेश किया है। देवी गुगोक सम्बन्धमें उपदेश करते हुए श्रीनारद जी करते हैं— 'अहिंगास्त्रय- हो। च्या इस्ति प्रयादिचारित्रयाणि परिपालनीयानि' (सूत्र ७८) ईश्वर सर्वत्र हें—यर भावना स्थिर रखकर दूसरेको मन, वचन या कर्महारा किसी प्रकारका कर न पहुँचाया जाय, यह अहिंसाका स्वरूप है। प्रिय भाषणं के साथ ही सत्यभाषणं भी होना बहुत आवश्यक है। मात्र प्रिय भाषणं हितसाबक न होगा। हो चका नात्मर्य अन्तर्वाद्य-शुचितासे हैं। दयाका आविष्कार कार्यिक, वाचिक और मानसिक परोपकारक कार्योमें होता है। दयाकी बहुत बड़ी पूँजी भगवद्गक्तोंक पास होनी है। भगवान्, गुरु, संत, वेट, विप्र इनका आत्तिक्यपर पूर्णं श्रद्धा होना आवश्यक है; यह देवी गुणोका पवित्र स्वरूप है। इन देवी गुणोंक सदाचारका अभेद्य कवच भगवद्गक्त सदा धारणं करते हैं।

प्रेममय भगवान्कों जो भाये वे वही वहें, पर जिससे भगवद्गक्तिकी वृद्धि हो, हम ऐसा वर्ताव वहें, ऐसी निष्टा भक्तकी ही होती हैं। इस निष्टाके अनुसार वे अपना जीवन विपुल सुन्दर सदाचारोंसे सम्पन्न करने हैं।

नारदजीने ठीक ही कहा है-

भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्योधक-कर्माण्यपि करणीयानि ॥

(भक्तिसूत्र ७६)

अतः राध्रिक्षगण भागवत, रामायण, ज्ञानेश्वरी आदि भक्तिप्रधान प्रन्थोका मनन करें और भक्तिका विरोध करने-वाले असदाचारोका भक्तजन आचरण न करें । भक्तों-साधुओके दिन्य जीवनमेसे सदाचार उतरे थे और इन सदाचारोंके द्वारा भागवत-धर्म बृद्धिगन हुआ और अनेक साधकोको इससे श्रीहरिकी प्राप्ति हुई । इससे उनके धर्म-कर्म और जीवन सर्वथा मङ्गळमय हुए ।

### सदाचारका सर्वोत्तम खरूप-भगवद्भजन

( छेखक-श्रीराजेन्द्रकुमारजी घदन )

श्रीलाभसुभगः सत्यासकः स्वर्गीपवर्गदः। जयतात् त्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्युतः॥ ( चारचर्ग १)

सदाचार भगवान् अन्युतकी भाँति त्रिलोकीमें पूज्य और विजयी हो । यह सदाचार भी विष्णुके ही समान श्रीलाभयुक्त, सौभाग्यशाली, सत्यासक्त\* तथा खर्ग एवं मोक्षको प्रदान करनेवाल है । जो आचरण 'सत्' हो वह सदाचार कहलाता है । साधु पुरुषोंके सभी श्राचरण 'सत्'—भले होनेके कारण सदाचार कहलाते हैं—'साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम् ।'

( महाभारत अनु० १०४।६)

श्रीभगवान्के निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें भी सत् या भगवद्गजन कहते हैं—कर्म चैव तद्रथीं सिद्त्येवाभिधीयते । (गीता १७ । २७ ) । अतएव भगवान्का भजन ही सदाचारका मूल खरूप है । विना भगवद्गजनके कोई पुरुप सदाचारी नहीं वन सकता । इसीलिये कहा गया है कि—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। (गीता ७।१५)

'मनुष्योंमें नीच एवं मूढ दुराचारी पुरुप मुझको नहीं भजते ।' परंतु इसके विपरीत 'यदि कोई अतिशय दुराचारी पुरुप भी भगवान्का अनन्यभावसे भजन करता है तो वह भगवद्भजनमें दढ निश्चय रखनेवाला शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।'

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। (गीता ९।३०-३१)

भजन करनेवाळोंमें निम्नविदित २६ दैवी सम्पदा या सदाचार गुणोंका आविभीव होता है। १-भयका सर्वथा अभाव, २-अन्तः करणकी भली-भाँति शुद्धि, ३-तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, ४-सात्त्रिक दान (गीता १७ । २०), ५-इन्द्रियोंका दमन, ६-यथाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ (गीता ४ । २४-३३), ७-सत्-ज्ञास्रोंका अध्ययन एवं भगवनामका जप-कीर्तन, ८-स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना, ९--शरीर, मन और इन्द्रियोंकी सरलता, १०-मन-वाणी-शरीरसे किसी भी प्राणीको कप्ट न देना, ११-सत्य, प्रिय और हितकर भापण, १२-क्रोधका सर्वथा अभाव, १३-- शरीरादि सांसारिक पदार्थोमें अहंता-ममताका त्याग, १४—चित्तकी चञ्चलताका नारा, १५-किसीकी निन्दा नुकरना, १६-सभी प्राणियोंपर हेतुरहित दया, १७-विपयभोगोमें आसक्तिका न होना, १८-कठोरताका सर्वथा अभाव, १९-ईम्बर और शास्त्रके विरुद्ध कर्म करनेमें लजा, २०-मन-वाणी-शरीरसे व्यर्थ चेष्टा न करना, २१-तेजिखता ( ब्रह्मचर्य ), २२-क्षमा अर्थात् अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार-के दण्ड देनेकी इच्छा न रखना, २३--धेर्य अर्थात् भारी-से-भारी दु:ख आनेपर भी खधर्मका त्याग न करना. २४-- वाहर-भीतरकी शुद्धि, २५-- किसीके भी प्रति शत्रुभावका न होना, २६-अपनेमें किसी भी प्रकारका अभिमान न होना ।

ये गुण भगवत्क्रपासे ही आ सकते हैं । इन्हें अपना अर्जित मानवार कभी मनमे आसक्ति या अहंकार नहीं करना चाहिये; क्योंकि अहंकार आसुरी सम्पदाका लक्षण है।

भगवान् कृष्ण सत्य (सत्या)में आसक्त कहे गये हैं और सदाचार सत्य वचनमे ।
 (श्रीकृष्णकी सत्या और सत्यभामा दो पट्टमहिषी प्रसिद्ध थीं ।)

वास्तवमें जिसके भीतर दैवीसम्पदाके गुण होने हैं, उस भगवद्गक्तको वे (गुण )दीखते ही नहीं हैं।

भगवद्भक्त तो गुणोंको भगवान्का और दोषोंको अपना समझते हैं—गुन तुम्हार समुझह निज दोसा॥ (मानस २ । १३० । २)

अतएव दैवीसम्पदा भगवान्की होनेके कारण उन्हींकी कृपासे प्राप्त हो सकती है । गोखामीजी कहते हैं—

यह गुन साधन तें निर्ह होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ॥ ( मानस ४ । २० । ३ )

क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ (वही ३ । ३८ । २ )

इसिलिये दैवी-सम्पदाको प्राप्त करनेका सबसे सुगम उपाय भगवान्का भजन ही है—

मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई॥ ( मानस १ । १९९ । ३ )

भगवद्भजनके विना प्रथम तो दैवीसम्पदाके गुण अपनेमें आते ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ भी जायँ तो वे अधिक समयतक टिकते नहीं। यह जीवात्मा परमात्माका ही अंश है—'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७), इसिलये तंत्रीमम् भी हमारे भीतर सहजरूपसे विधमान है । परंतु ह अपने वास्तविक खरूपको भुला दिया है और । बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा शरीरादिको ही अपना मानकर ह अहंता-मगता कर ली है, इसी कारण वे गुण लुह गये हैं । अत्रष्व यदि हम इन सबमेंसे अपन हटा दें और भगवान्के साथ अपनापन जोड़ तो ये गुण खामाविकरूपसे हममें आ जायंगे । ५ (परमात्मा) के साथ सम्बन्ध होनेपर मद्गुण-सदा खामाविक ही हममें आ जायंगे—

> जिमि सद्गुन सज्जन पिंह आया। (गानम ४ । १३ ।

इसिलिये खार्थ और अभिमानका सर्वथा त्याग व निरन्तर भगवद्भजन वारना ही सदाचारका सर्वे खरूप है।

ये कामकोधलोभानां चीतरागा न गोचरे सदाचारिश्वतास्तेपामनुभावेधृता मही (विष्णुपराण ३ । १२ । ४:

'जो वीतराग महापुरुप कभी काम, क्रोच छोभादिके वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाच स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है

一多点的

# असत्-मार्गका त्याग

गृहस्थीमें रहते हुए ही यदि साधक बनना हो, तो सत्-मार्गका ग्रहण और असत्-मार्गका त्र ही करना चाहिये; क्योंकि कुबुद्धि छोड़े बिना सुबुद्धि नहीं आ सकती। अतएव कुबुद्धि और असत्-मार छोड़ना ही गृहस्थ या संसारी मनुष्यका त्याग है। प्रपञ्चको बुरा समझकर, मनसे जब विपयोंको त्र दिया जाता है, तभी आगे चलकर परमार्थका मार्ग मिलता है। नास्तिकता, संशय और अद्यानका त्र धीरे-धीरे होता है। उपर्युक्त आन्तरिक त्याग तो सांसारिक और निःस्पृह (वैरागी) दोनों ही व्यक्तिय अच्छी तरहसे होना चाहिये।

#### सदाचार और भक्ति

( लेखक—आचार्य डॉ॰ श्रीमुवालालजी उपाच्यायः 'ग्रुकरत्नः, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, साहित्याचार्यः, शिक्षा-शास्त्री )

सदाचार मनुष्यजीवनका शतदल कमल है ओर उसका चतुर्दिक् फैलता हुआ सौगन्ध्य मानव-समाजकी प्राणशक्ति है। पर वह विद्युद्की तरह क्षणिक कौ क्कर और चमत्कृतकर लोगोंको अँधेरेमें नहीं डालता। उसके सौन्दर्यकी उरुज्योति विराट् विश्वको वशीकृत करनेमें समर्थ है। वह अँधेरी गलियोंने भटकते हुए जीवोंको सार्थकता प्रदान करता हुआ विश्वको महाकल्याणके मार्गतक पहुँचानेवाला महासेतु है। उसी ज्योतिशिखासे प्रकाशित, प्रज्वलित जीवनके जाज्वल्यमान क्षण इतिहासकी धाराको वदलते तथा उसे गति प्रदान करते हैं।

सदाचारका महत्त्व धर्मकी प्रत्येक स्थिति और भूमिकामें खीकार किया गया है; क्योंकि मानिएक हलचल और वासनाके व्याकुल आवेगोंसे अक्षुब्ध रहना प्रत्येक कार्यसाधनमें आवश्यक है। दुष्कमीसे नाता तोडे विना परम सत्यको नहीं पाया जा सकता। साधकको अपनी समूची सत्ताको दिव्यतासे मण्डिल करनेका प्रयत्न करना पड़ता है, तभी सदाचारमय जीवन बनता है; किंतु जिस प्रकार खास्थ्यकी उपेक्षा करनेवाळा अपने खास्थ्यको चौपट कर छेता है, वैसे ही पवित्र और नैतिक नियमोकी उपेक्षा करनेवाळा अपने उच्चतर और दिव्यजीवनको भी नष्ट कर डालता है । इसलिये सदाचारकी स्लाघा और अनाचारकी निन्दा की गयी है । परंतु भक्तिकी एक दुर्लभ विशेषता है । जब परमोज्ज्वल प्रभु-भक्तिके अङ्कर फ्रटकर फैलने लगते हैं, तब अमल, अखण्ड और प्रतिपल नब-नव भक्तिके रसाखादनमें डूवे हुए भक्तके जीवनमें असत् प्रवृत्तियोंके आनेका अवसर ही नहीं मिलता। जब वह प्रभु-प्रेरित प्रत्येक परिस्थितिको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तव वह उनके हाथका केवल यन्त्र वनकार

जीवनको बहाता चलता है। उसमे वासनाओंका निर्माण नहीं होता और अहंकार एवं वासनाओंकी पुकारके न होनेसे उसमें 'अशुभ' और 'वुराई'के अनेक प्रकृत भी नहीं उठते। उसके जीवनमे केवल शुभ और सद्गुणोंके ही फूल खिलते हैं। उसका सारा जीवन उन सुगन्थोंसे सुवासित हो जाता है।

परम प्रभु भक्तके जीवनके केन्द्रविन्दु वन जाते हैं, इसिलिये उससे प्रेम विकीर्ण होता है और सत्कर्म अपने-आप होते चलते हैं। वह अपनी गहराइयोंमें रहता है और जीवन अपने-आप उमड़ता है। जिसके हदय-मन्दिरमें अखिल गुणसागर प्रभु ही आकर बैठ गये हो, वहाँ दुर्गुणोंके आनेका साहस कैसे होगा ?—

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिचना सर्वेर्गुणस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो वहिः॥ (श्रीमद्भा०५।१८।१२)

सदाचारकी खोजमें भटकते हुए समाज और राष्ट्रके लिये यह बहुत बड़ी उपलिब है। भक्तके मनमे यह बिस्वास रहता है कि उसके प्रभु सर्वज्ञ हैं और सभीके भीतर निवास करते हैं। सर्वज्ञ होनेके कारण वे उसके मनके संकल्प और उसके मस्तिष्कके विचारतकको जान लेते हैं; अतः वह किसी कुक्तमंका विचार कैसे कर सकता है! श्रीक्रपगोखामीने भक्तिके लक्षणमें 'अन्याभिलापिताशून्यम्' भी जोड़ा है। इसका तात्पर्य है कि उत्तमा भक्ति वही है, जिसमें श्रीकृष्ण-सेवा-कामनाको छोड़कर और कोई भी कामना न हो, यहाँतक कि श्रीकृष्ण-सेवासे उत्पन्न होनेवाले अपने सुखकी गन्यमात्र भी जहाँ न हो।

भक्तकी चित्तवृत्तियोंकी किसी प्रकारकी वहिरङ्गता खतः बन्द हो जाती है। वह प्राणिक आवेगों और इन्द्रियोंकी पकड़से भी बाहर निकल जाता है । इन्द्रियाँ उसे परमात्मातक पहुँचानेके छिये मानो यन्त्र वन जाती हैं । शकरका दाना सागरमें घुलकर फिर कभी शकर नहीं वनता । श्रीहरिरामजी व्यास लिखते हैं कि 'मक्तिके इस रसिसन्धुकी माधुरी अनन्त अगाध है। जिसके तन-मनमें यह रस पैठ जाता है, उसे फिर संसारमे कुछ और नहीं सुहाता। इसके सुखके सामने और सुख हवामें पत्तेके समान उड़ जाते हैं।--- 'यह सुख देखत न्यास और सुख उड़त पुराने पात' (व्यासवाणी, पृ० ३०, पद ७२)। रसिक भक्त इस मुखके सामने कोटि-कोटि मुक्तियोंको ठोकर लगा देता है \_\_\_ 'अलिकुल नैन चपक रस पीवत कोटि मुक्ति पग ठेली' (वही पद ४९)। गीतामें भी अत्यन्त सरस रीतिसे इस भावको व्यक्त किया गया है---

मिच्चित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ (१०।९)

कामनाएँ—इच्छाएँ अहंकारको तृप्त करती हैं और अहंकार तीव्रतासे घूमती हुई फिल्म-जैसा है, प्रतिपल दीयेकी ज्योति-जैसा होता है। अतः मनुष्यकी कामनाओंका कोई अन्त नहीं है। कामनाएँ घूम-घूमकर अनेक द्वारोंसे हमें पकड़ती हैं। जीवनकी यह जो चारों तरफ दौड है, कामनाओंकी इन पतोंको छीले या उखाडे विना जीवनकी परम सम्पदाको पाने या जीवनकी गहराईमें उतरनेका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हम जगत्में जितने पथोंका निर्माण करते हैं, वे सभी कामनाओंके पथ हैं और कामनाओंसे भरा हुआ चित्त कभी भी जीवनकी अतल गहराईके दरवाजे नहीं खोल सकता। परम रसको पानेके लिये हमे उसे प्रभु-भित्तकी अनन्त लहरोंसे भरना होगा। यही

'अन्याभिलापिताशृत्यम्' है । यह कृष्ण-भक्तिकी विशेषता है कि उससे हृदयके लग्नलव भर जानेपर कामनाओंके कलुप अपने-आप धुल जाते हैं—

शुद्धश्वित हि नान्तरात्मा रूप्णपदाम्भोजभक्तिमृते । वसनमिव क्षारौदैर्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः ॥ (प्रयोधमुघा० १६७ )

भक्तिका एक भेद 'शुभदा' भी हैं । शुभके भी चार भेद बताये गये हैं—

शुभानि प्रीणनं सर्वजगतामनुरक्तता । सद्गुणाः सुखमित्यादीन्याख्यातानि महर्पिभिः॥ (भक्तिरसामृतिमन्धुः, पूर्व०१।१६)

१-समस्त जगत्को संतुष्ट करना, २-जगत्के समस्त प्राणियोका अनुराग प्राप्त करना, ३—सद्गुणोकी प्राप्ति और १-सुख । जब मनुष्यके जीवनकी सारी कर्जा भक्तिके विन्दुपर दौड़ने लगे, जव जीवनकी सारी किरणें प्रेम-पर ही ठहर जायँ तो उसके लिये समस्त जगत् प्रेम, मैत्री, करुणा और आनन्दसे भर उठता है। उस समय मनुष्यकी खार्थपूर्ण संकीर्ण वृत्ति समाप्त हो जाती है, उसके हृदयकी मिलनता धुल जाती है। आज हम मानव-इतिहासके वहुत ही उत्तेजनापूर्ण युगके द्वारपर खड़े हैं । विज्ञान और टेक्नालोजी--आधुनिक युगके आश्वासन और विनाश दोनोंसे भरे हैं । हम उनके द्वारा एक-दूसरेको प्रकाशित भी कर सकते हैं और नष्ट भी । ऐसी स्थितिमे समस्त जगत्को तृप्त करनेका संकल्प लेकर चलनेवाला भक्तिका यह गुण मनुष्य-मन-को सद्भाव, सहयोग और मैत्रीकी किरणोसे भर सकता है, जिससे एक-दूसरेसे लड़ना छोड़कर हम साथ-साथ सुखपूर्वक रह सकते हैं तथा मानवीय चेतनाको वन्दी वनानेवाली कहरतासे भी मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य-जातिके लिये यह कितना बड़ा आस्वासन है!

तत्त्वतः, मनुष्य-जाति एक ही सूत्रमें गुँथी हुई है। जब भक्ति इस परम सत्यके अनुभवतक ले पहुँचती है, तत्र खार्थकी परिधियाँ और भेदकी दीवारें लड़खड़ाकर टूटकर गिर जाती है। मक्त अपने उपास्यके विप्रहोमें ही सम्पूर्ण विश्वको समेट लेना है, फिर वह किससे द्वेप करे, किससे छुणा! उसके लिये पूरी धरती ही मन्दिर बन जाती है। इसीलिये कहा गया है कि जिसने भगवान्को संतुष्ट कर लिया, उसने सारे जगदको तृप्त कर दिया। उसके प्रति जगत्के समस्त प्राणी और स्थावर भी अनुरक्त हो जाते हैं—

येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि। रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमाः स्थावरा अपि॥ (पद्मपुराण)

वेदोंसे लेकर सम्पूर्ण भारतीय धर्मशास्त्रके प्रन्थोमें सटाचारके अतिशय महत्त्वका वर्णन उपलब्ब होता है। अथवंवेदके 'पृथिवी-सूक्त'मे कहा गया है कि 'वृहद् सत्य (विशाल सत्य), उप्र ऋत (कटोर अनुशासन), दीक्षा ( दृढ़ संकल्प), तप ( मनः-संयम तथा शरीर-श्रम), ब्रह्म (विवेक) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही पृथ्वीको धारण करते हैं'—सन्यं वृहदृतमुगं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति (अथर्व०१२।१।१)

वैदिक वाकायमे ऋतकी वड़ी गहन और व्यापक चर्चा मिलती है। वेदका यह ऋत शब्द ही अंग्रेजी-मे राइट हो गया है। कठोपनिपद्का एक सुन्दर मन्त्र है, जिसके अनुसार जिसने बुरे आचरणका त्याग नहीं किया, जो अशान्त है, जिसका चित्त असमाहित है, वह प्रज्ञानसे—केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्त्वको नहीं पा सकता (१।२।२४)। मनुस्पृति (१।१५५)में भी शृति एवं स्मृति-कथित धर्मके मूल सदाचाररूप कर्मो- का आलस्यरहित होकर सेवन करनेका आदेश है— और यह भी कहा गया है कि रादाचारहीन मनुष्यको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, भले ही उसने वेदोका छहो अङ्गोकं साथ पाठ किया हो । महाभारतके अनुसार केवल विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं वनता, किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा ये दोनो विद्याएँ और तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है—

न विद्यया केवल्या तपसा वापि पात्रता। यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्। (महा० शान्तिपर्व २००)

विष्णुवर्मोत्तरमें कहा गया है—जो अहिंसा, सत्य-वादिता, दया और सभी लोगोपर करुणासे भरा हुआ है, हे राम! उससे केशव प्रसन्न रहते हैं—

अहिंसा सत्यवचनं दया भूतेप्वनुग्रहः। यस्यैतानि सदा राम तस्य तुप्यित केशवः॥ (१।५८)

भक्तिरसामृतसिन्धुमे श्रीरूपगोखामीने साधन-भक्ति-के जिन ६४ अङ्गोका वर्णन किया है, उनमें सदाचार-के प्रायः सभी श्रेष्ठ नियम अन्तर्भूत हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति ओर सदाचारका अविच्छित्र सम्बन्ध है। श्रुति और स्मृति भगवान्की आज्ञा है, उनमें निर्दिष्ट सदाचारके नियमोंके निरन्तर तथा नियमित पाठनसे भक्त शीत्र ही भगवाकृपा प्राप्त करनेका अधिकारी वन जाता है। वस, यही सदाचारका फल है। भगवाकृपा अन्तिम छक्ष्य है। उसके प्राप्त कर छेनेपर— 'न किञ्चिद्विद्विराप्यते'—कुछ भी प्राप्तव्य शेप नहीं रह जाता।

# भजनमार्गके वाधक

काम-क्रोध वड़े ही कृर हैं, इनमें दयाका नाम नहीं, इन्हें काल ही समझो। ये अधाननिधिके साँप, विपयकन्दराके वाद्य और अजनमार्गके घातक हैं। ये जलमें नहीं, विना जलके ही दुवो देते हैं, विना आगके ही जला देते हैं और विना शस्त्रके ही मार डालने हैं।

# सदाचारकी प्रेरणा-भूमि — सत्सङ्ग

( ले॰--श्रीमती डॉ॰ धनवतीजी )

मानवका मन, वचन और वर्मद्वारा सत्य और प्रेमयुक्त व्यवहार ही सदाचार है। शिष्ट चिरत्रके सभी गुण, विनय, वैर्य, संयम, आत्मविश्वास, निर्भाक्तता, दानशीलता, उदारता आदि सदाचारमें समाहित हैं। ये सद्गुण खभाव तथा सिद्धान्तमें जितने सरल हैं, जीवनके व्यवहारमें उतने ही किटन हैं। इन गुणोंके आधारपर जहाँतक मानवके आचार-विचारका प्रश्न है, वह इस क्षेत्रमें सर्वथा खतन्त्र नहीं है। पूर्वजन्मके संचित संस्कार, वंश-परम्परा तथा वातावरणका आचार-विचारपर व्यापक प्रभाव रहता है। संचित कर्मके लिये 'जैसा बोया वसा कार्यो' कहना ही पर्याप है तथा वंश-परम्पराके लिये—'वापपर पृत जातिपर घोड़ा, यहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा।' कहा जाता है।

इसके पश्चात् आता है—परिवेश या वातावरण । वातावरणके प्रभावका दृष्टान्त है—काजरकी कोठरीमें कैसी हू स्यानो जाय, एक लीक काजरकी लागि है पे लागि है।

यह है—दूपित वातावरणका प्रभाव, जहाँ मनुष्यका सयानापन भी काम नहीं आता । ठीक इसी प्रकार अच्छे वातावरणके प्रभावकी वात कवीरने भी इस दोहेंमें कही है—

कविरा संगत साधकी, ज्यों गंबीकी बास। जो कछु गंबी दे नहीं, तो भी बास सुवास।।

अत्र आती है, सदाचारकी वात । इसमें संदेह नहीं कि कुछ लोग जन्मसे ही सटाचारी होते है, उनके लिये किसी प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा अपेक्षित नहीं होती, उनके पूर्व जन्मके मंचित पुण्य ही उन्हें सदाचारी बनाये होते हैं। ऐसे सदाचारी व्यक्तियोसे ही समाज गौरवान्वित और जन-मानस पवित्र होता है। किंतु जो लोग जन्मना सराचारी नहीं हैं; साधारण हैं, सामान्य हैं, वे क्या

करें १<sup>3</sup>, यह एक प्रश्न है और इसका उत्तर है—उनके लिये प्रेरणा-भूमि है—सत्सङ्ग । सत्सङ्ग मी दो प्रकारका होता है—(१) साधु, सज्जनो तथा संतोका सतत सांनिध्य एवं (२) सत्साहित्यका श्रवण, मनन तथा अध्ययन ।

जहॉतक साधु-संतोके सतत सामीप्यका प्रश्न है, सूरदासजीके अनुसार तो—

जा दिन संत पाहुने आवत। तीरथ कोटि सनान करे पल, जैसो दरसन पावत॥ और कवीर पहले ही कह चुके हैं—

कविरा सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहिं॥ अंक भरे भर भेटिया, पाप सरीरो जाहिं॥

केवल दर्शन और स्पर्शमात्र करोड़ों तीयोमें स्नान करोड़ों तीयोमें स्नान करनेका फल तथा पाप काटनेकी सामर्थ्य रखता है। इसपर कोई शङ्का न कर वेंटे, अतएव तुलसीदासजीने उदाहरण देकर वतलाया है—

धूमड तजइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध यसाई॥

यह है सत्सङ्गतिका प्रभाव—जिसमें विपैला घुँआ देव-अर्चनाका साधन वनाता है तथा कठोर धातु सुहावना स्त्रण । कुछ अन्य उदाहरण देखिये—

काचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्। तथा सत्संनिधानेन मूर्खों याति प्रवीणताम्॥ कीटोऽपि सुमनःसङ्गादारोहति सतां शिरः। अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः॥ (हितोप॰, प्रस्ता॰ ४२, ४६)

एक छोटा-सा उदाहरण और—गुलावके नीचेकी मिट्टीको मालीने मूँघा और आध्यर्यमे पड़ गया—अरे मिट्टीमें गुलावकी गन्ध ! यह है मिट्टीका गुलावकी पँखुड़ियोसे सतत सांनिध्यका परिणाम । ठीक इसी प्रकार मूर्ख तथा दुर्जन व्यक्ति भी सन्सङ्गसे सटाचारी वन जाते हैं। अकेला आदिकवि वाल्मीकिका उदाहरण ही पर्याप्त है। वर्तमान समयमे भी सैंकड़ों मनुष्य सज्जनोंके सम्पर्कसे साधु-जीवन व्यतीत करनेकी शपथ ले चुके हैं। आज-के हिन्दीके एक विद्वान्ने लिखा है कि रवीन्द्रनाथके पास वैठकर मुझे ऐसा अनुभव होता था, मानो भीतरका देवता जागकर समस्त सद्वृत्तियोंको जगा रहा है।

सत्सङ्गक्ता दूसरा साधन है—सत्-साहित्यका श्रवण, मनन या अध्ययन । सत्यहरिश्चन्द्रका नाटक देखकर गाँधीजी ऐसे प्रभावित हुए कि सत्य उनके जीवनका लक्ष्य वन गया और इसीके प्रभावसे वे सदाचारी 'महात्मा' हो गये तथा जन-जनकी पूजाके अधिकारी वन गये। सत्-साहित्यके स्तत अध्ययनसे जड-मानसपर भी पत्थरपर रस्ती घिसने-जैसा कुळ-न-कुळ प्रभाव पड़ता ही है। व्यावहारिक जीवनमे अच्छे गुणोका प्रादुर्भाव हो, इसके लिये धर्म-प्रन्थोका नियमित पाठ तथा नैतिक शिक्षाकी आवश्यकता वार-वार दोहरायी जाती है। प्रायः देखा जाता है कि सत्-साहित्यके अध्ययनसे लोगोका जीवन-दर्शन ही वदल जाता है, दुर्गुणोको छोड़ वे प्रसन्नतापूर्वक सद्गुणोंको अपना लेते हैं। यही है—सत्सङ्गकी प्रेरणा, जो मनुष्यको सदाचारकी ओर प्रेरित करती है।

भक्त तुलसीने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि 'सदाचारकी प्रेरणा-भूमि 'सत्सङ्ग' ही है।' तुलसीके शब्दोमे—

मित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद ने आन उपाऊ ॥ ( मानस १ । २ । ३ )

अच्छे गुण, वस्तु या सदाचारको प्राप्त करनेका भी एकमात्र साधन सत्सङ्ग ही है; क्योंकि तथ्य है कि 'वितु सत्संग विवेक न होई।' और, विवेकके विना सदाचारकी कल्पना ही हास्यास्पद है। सदाचारका शम्त्रल विवेक ही है। निष्कर्परूपसे कहना चाहिये कि सदाचारकी प्रेरणा-भूमि सत्सङ्ग ही है।

#### 

#### स्वावलम्बन

वंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन खड़ी हुई। खच्छ धुले वस्त्र पहने एक युवकने 'कुली! कुली!' पुकारना प्रारम्भ किया। युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। केवल एक छोटी पेटी थी। भला, देहातके छोटे-से स्टेशनपर कुली कहाँ। परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण प्रामीण-जैसे कपड़े पहने युवकके पास आ गया। युवकने उसे कुली समझकर कहा—'तुमलोग वड़े सुस्त होते हो। ले चलो इसे!'

उस व्यक्तिने पेटी उठा ली और युवकके पीछे चुपचाप चल पड़ा। घर पहुँचकर युवकने पेटी रखवा ली और मजदूरी देने लगा। उस व्यक्तिने कहा—'धन्यवाद! इसकी आवश्यकता नहीं है।'

'क्यों ?' युवकने आश्चर्यसे पूछा। किंतु उसी समय युवकके वड़े भाई वरमेंसे निकले और उन्होंने उस व्यक्तिको प्रणाम किया। अव युवकको पता लगा कि वह जिससे पेटी उठवाकर लाया है, वे तो वंगालके प्रतिष्ठित विद्वान् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं। युवक उनके पैरोंपर गिर पड़ा।

विद्यासागर वोले—'मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि अपने हाथों अपना काम करना गौरवकी वात है—वे स्वावलम्बी वनें, यहीं मेरो मजदूरी है।'

# पुरुषार्थचतुष्टयका मूल सदाचार

( लेखक—अनन्तश्रीविभृषित पूच्यपाद श्रीप्रभुद्त्तजी ब्रह्मचारी महाराज )

धर्मोऽस्य मूलं धनमस्य शाखा पुष्पं च कामः फलमस्य मोक्षः। असौ सदाचारतरुः सुकेशिन् संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता॥\* (वामनपुराण १४ । १९)

#### क्रप्पय—

सदाचार अति सरस सुतरु सुन्दर सुखदाई।
जा पादप को मूल धरम ही दृढतर भाई॥
शाखा जा को अरथ, धरम धनते ही होवै।
काम सुमन कमनीय धरमयुत कामिह सेवै॥
पुण्यवान पावन पुरुप, सदाचार तरु सेवहीं।
धरम, अरथ अरु काम सुख, मोक्ष परम फल लेवहीं॥

आचार शब्दका अर्थ है, जो आचरण किया जाय (आचर्यंत इति आचारः)। इसे व्यवहार, चित्र तथा शील भी कहते हैं। आचारसे ही धर्म होता है— आचारप्रभवो धर्मः। आचारसे हीन पुरुपको वेद भीपवित्र नहीं कर सकते—आचारहीनं न पुनित्त वेदाः। वह आचार कैसा हो, सद् आचार हो। सज्जन पुरुपों-द्वारा अनुमोदित आचार हो; अर्थात् साधु पुरुष, सज्जन पुरुप जिस व्यवहारको, जिस आचार-विचारको मानते हो, करते हो, उसीका नाम सदाचार है। —सतां साधूनां य आचारः स सदाचारः। शास्त्रोमें सदाचारकी बड़ी महिमा गायी गयी है। प्रायः सभी स्पृतियो तथा पुराणोमे सदाचारके प्रकरण हैं। इनमें विस्तारके साथ सदाचारका वर्णन किया गया है। प्रात:कालसे लेकर शयनपर्यन्त जो-जो कर्म किये जाते हैं, वे सब आचार-व्यवहारके अन्तर्गत आते हैं। जो दुष्टलोगोंका आचार है, वह दुराचार कहलाता है और जो साधु-पुरुपोंका--दोपरहित निष्कलमप पुरुपोंका आचरण है, उसीका नाम सदाचार है । प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मङ्गलमय स्तोत्रोंसे प्रातःस्मरण करना चाहिये, जिसका जो इप्ट हो उस देवताका स्मरण करके यह प्रार्थना करे कि 'मेरा प्रभात मङ्गलमय हो ।' हमारे यहाँ वहुतसे पुण्यपुरुप प्रातःस्मरणीय कहे जाते हैं, उनका प्रातःकालमें स्मरण करना मङ्गलमय माना जाता है; जैसे—भृगु, वसिष्ठ, ऋतु, अङ्गरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रैभ्य, मरीचि, च्यवन, ऋभु, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पिङ्गल, सात खर, सात रसातळ, पश्चमहाभूत, सात समुद्र, सात कुलाचल, सप्तर्षि, सात द्वीप तथा सात भवन-ये सब प्रातःस्मरणीय हैं। प्रातःकालमे इन सबके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध होता है, क्षुद्रता नष्ट होती है और 'वसुधैव कुडुम्बकम्' की भावना जाप्रत् होती है। इस प्रकार जिन महापुरुषोमें, गुरुजनोमे अपनी श्रद्धा हो उनका स्मरण भी प्रातःकालमे करना चाहिये । फिर शय्यासे उठकर पृथ्वीमातासे प्रार्थना करे—हे माता ! समुद्र ही आपके पहननेके वस्न हैं, पर्वत ही आपके स्तनमण्डल हैं, आप भगवान् विष्णुकी पत्नी हैं, मै आपको

\* सदाचार मानो एक वृक्ष है, जिसकी जड़ धर्म है और अर्थ अर्थात् धन इसकी शाखाएँ हैं। काम इस वृक्षके पूळ हैं और मोक्ष इसका फळ है। ऋषिगण सुकेशी राक्षससे कह रहे हैं—हे सुकेशिन् ! जिस पुरुपने सदाचार- रूप वृक्षका भळीभाँति सेवन किया है, वह पुरुप पुण्योंका भोक्ता होता है, तात्पर्य यह कि पुण्यात्मा पुरुष ही बदाचारका सेवन करते हैं।

नमस्तार करता हूँ । हे जननी ! मै आपके ऊपर पैर रखता हूँ । माँ ! मेरे इस अपराधको क्षमा कर देना— समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ इस प्रकार पृथ्वीसे क्षमा-याचना करके उठे । फिर शौच-दन्तधावनसे निवन्त होकर यथाविधि स्नान करे ।

पुराणोंके अनुसार शौच जानेके वाद मिट्टी लगाकर अड्डोंको राद्ध करे । कितने अंगुलकी किस मन्त्रसे दातुन करे, इन सव बातोंका आयुर्वेद तथा पुराणोंमें विस्तारसे वर्णन मिलता है । शौच-स्नान, दन्तधावन-सबके पृथक् -पृथक् मन्त्र हैं । फिर संध्या-वन्दन, जप, उपासना, हवन आदि जो अपने कुलका सदाचार हो, उन सब कमोंको करे और अपने वर्ण, आश्रम, पद-🔇 प्रतिष्ठाके अनुरूप धर्मपूर्वक खर्धर्मका पालन करे। ंअर्थका संचय करे, धर्मपूर्वक कामका सेवन करे। फिर मध्याइमें धर्मानुसार संध्या-वन्दन खाध्याय करे, प्रातःकाल महाभारत आदि शिक्षाप्रद पढ़े, सारिवक भोजन करे। मध्याह्रमें रामायण आदि मर्यादा-प्रन्थोंको पढे । रात्रिमे भागवतादि सरस धर्म-प्रन्थोंका अध्ययन करे । परायी स्त्रीको माताके समान समझे । पराये धनको मिट्टीके ढेलेके समान मानकर उसे लेनेकी इच्छा न करे, सबपर दयाभाव रखे । जिस कामसे अपनेको दुःख हो, जो आचरण अपनेको अच्छा न लगे, उसका व्यवहार दूसरेसे न करे । सबमें आत्मभाव रखे । सदाचारमें विवि-निपेधका ध्यान पग-पगपर रखा जाता है । ऋषियोने, ब्रह्मवेत्ताओने, साधपुरुपोने जिन वातोंका निपेध किया है, उन्हें कभी न करे —वे कदाचार हैं। जिन्हें कर्तव्य मानकर करनेके लिये कहा है, उनका आचरण करे—ने सदाचार है। हमारेयहाँ सदाचारपर सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। दूसरेका अनादर न करे, किसीको कुछ भी दुःख न दे । विना विचारे यत्र-तत्र अशुद्ध अनका भक्षण न करे । कहावत

है—'जैसा खाय अन्न वैसा वने मन'। इसलिये हमारे यहाँ शरीरशुद्धि, अन्नशुद्धि और रज-वीर्यशुद्धिपर सबसे अधिक वल दिया गया है। अन्नका प्रभाव शरीरपर अवश्य पड़ता है। यह बात द्रोणाचार्य और द्रुपदके आचरणसे सिद्ध होती है। प्रसंग निम्नाङ्कित है।

द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक ही गुरुकुलमें साथ-साथ पढते थे । द्रुपद राजकुमार थे और द्रोणाचार्य निर्धन ब्राह्मण, किंतु गुरुकुलमे तो सभी छात्र समान-भावसे रहते थे, अतः द्रोणाचार्य और द्रुपदमे घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी । द्रुपद कहा करते थे—विप्रवर! जब मै राजा हो जाऊँगा, तब आपका बड़ा सम्मान करूँगा । काळान्तरमें द्रुपद राजा हो गये । द्रोणाचार्य निर्धनतामें अपना जीवनयापन करने लगे । क्रुपाचार्यकी बहन क्रुपीके साथ उनका विवाह हो गया । अश्वत्यामा एक पुत्र भी हो गया, किंतु इतने भारी शास्त्रो और सर्वशस्त्रोंके वेत्ता होनेपर भी वे इतने निर्धन थे कि एक गौ भी न रख सकते थे!

अश्वत्यामाने अन्य ऋपि-वालकोको दूधकी महिमा गाते देखकर अपनी मॉसे दूध मॉगा । मॉने वहुत समझाया; किंतु वालहठ, वच्चा अड़ गया। 'मै तो दूध पीऊँगा ही'। तब माताने जलमें आटा घोलकर वच्चेसे कहा 'ले यह दूध है, पी ले।' वच्चेने पहले दूध कभी पिया नहीं था। आटेके जलको पीकर प्रसन्ततासे नाचता हुआ अन्य वालकोसे कहने लगा—'मै दूध पीकर आया हूँ।' वच्चोने उसका तिरस्कार करके कहा—'तेरे गो तो है ही नहीं, दूध कहाँसे पिया !' तब बचा रोने लगा। द्रोणाचार्यको बड़ा दु:ख हुआ कि इतना भारी विद्वान्, शख-शास्त्रोका महान् वेत्ता मै एक गो नहीं ला सकता। तब उन्हे द्रुपदकी याद आयी। वे द्रुपदके दरवारमे पहुँचे और मित्र-मित्र कहकर

राजासे मिलना चाहा । इथर राजा राजमदमे भरा सिंहासनपर वैठा था । उसने ( कृष्णकी सुदामासे मिलने-जैसी वात तो दूर) सदाचारका त्याग करके अपने उस सहपाठीका तिरस्कार किया । वह कहने लगा—'रे दिह ब्राह्मण ! त गुरुकुलकी उन बातोंको भूल जा । मैत्री वरावरवालोंमें होती है । त निर्धन ब्राह्मण, मै मूर्धाभिपिक्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता कैसी ! तुझे 'सीधा' लेना हो तो यज्ञशालामेसे सीधा ले ले, नहीं तो सीधे अपने घर चला जा।' हुपदकी उक्तिमे दम्भ था, तिरस्कार था।

ब्राह्मण उसके अपमानको सहन नहीं कर सका। यहाँ उन्होंने अपनी सहिष्णुताका त्याग कर दिया । ब्राह्मणको चाहिये कि अपमानको अमृत समझकर उसे सह ले। और सम्मानको विप समझकर उससे उद्दिप्त हो, किंतु वदला लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मिपतामहके वचोंको पढानेकी नौकरी कर ली। पहले आचार्योका सदाचार यह था कि उनके घरमें विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उन विद्यार्थियोंको भोजन देकर वे पढ़ाते थे। द्रोणाचार्यजीने इससे सटाचारके विरुद्ध आचरण किया। वे विद्यार्थियोके घरपर भोजनके लिये खयं पढ़ाने गये! वे प्रतिक्रियाशील हो गये। अपने अपमानको भूले नहीं। द्रुपदसे वदला लेनेके लिये अपने शिष्योसे यही दक्षिणा माँगी कि तुम द्रुपदको जीवित पकड़ लाओ। गुरुकी आज्ञा थी--- 'गुरोराजा गरीयसी' गुरुकी आज्ञाका पालन शिष्यका समुदाचार है-यह विचारना उसका काम नहीं है कि आजाका औचित्य पक्ष है या नहीं-आजा गुरूणा ह्यविचारणीया। वस कौरव-पाण्डव सेना लेकर चले गये और द्रुपदको पकड़ लाये। तव द्रोणाचार्यने व्यङ्गके स्वरमे कहा---(राजन् ! मै आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। लजित दुपदने कहा--- 'ब्रह्मन् ! अब तो मै आपका वंदी हूँ, मित्रताकी क्या वात ?' आचार्यने उन्हें क्षमा नहीं किया। वे बोले-'मित्रता वरावरवालोंमे होती है! तुम मुझे अव अपना आधा राज्य दे दो ।' इतना कहा ही नहीं, अपितु गङ्गाके उस पारका आधा राज्य आचार्यने हे ही न्त्रिया । यह त्राह्मण-सदाचारके विरुद्ध कार्य हुआ ।

राजाने आधा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ही था, उसने भी ब्राह्मणको क्षमा नहीं किया । शस्त्रोंद्वारा तो ब्रह् ब्राह्मणसे बदला ले नहीं सकता था, उसने अभिचारका आश्रय लिया । वह ऐसे ब्राह्मणकी खोजमे चला जो अभिचारकर्म (मारणका तान्त्रिक प्रयोग) करके दोणाचार्यको मार सके । सैकड़ों त्राक्षणोंके पास गया, किंतु इस क्रूर कर्मको करनेके लिये कोई त्राह्मण तैयार न हुआ । उस समय शह्व और लिखित दो भाई तन्त्र एवं कर्मकाण्डमे वड़े प्रवीण थे। राजा शह्वके पास जाकर रोने लगा—उसने कहा—'त्रह्मन् ! आप दुगुनी-चौगुनी--जितनी भी दक्षिणा कहेंगे, मै दूंगा। आप द्रोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यज्ञ करा दीजिये। शह्वने कहा--(राजन् ! आप ऐसा सटाचार-हीन प्रस्ताव मुझसे न करें। भला, मै दक्षिणाके लोभसे ब्राह्मणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ? आप किसी दूसरे सदाचारहीन ब्राह्मणके पास जाइये ।' सदाचारी कमी अभिचारका प्रयोग नहीं करता ।

यह सुनकर राजा महर्पि शह्वके पर पकड़कर रोने और नाना भाँतिकी अनुनय-विनय करने लगा। तव ऋपिको दया आ गयी। वे बोले—'राजन्! देखो, मै खयं तो ऐसा अभिचार-प्रयोग करा नहीं सकता, किंतु आपको एक उपाय वता सकता हूँ।'

राजाने कहा—न्रह्मन् ! उपाय ही वताइये ।, तव , शिक्ष महर्पिने कहा—'देखो, एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है लिखित । वह अतीव सदाचारहीन है, वैसे है वड़ा विद्वान् । वह जब पढ़ता था तब भी विना आचार-विचारके खा-पी लेता था । एक दिन हम और वह साथ जा रहे थे । मार्गमे एक फल पड़ा था । उसने विना विचारे कि यह कैसा फल है, किसका है, विना धोये उसे उठाकर खाने लगा । ऐसा सदाचारहीन व्यक्ति ही अभिचारका क्रूर कर्म कर सकता है।' राजाके अनुनय-विनयसे लिखितने विद्वान् होते हुए भी सदाचारका त्याग करके द्रव्यके लोभसे दोणाचार्यको मारनेके लिये अभिचार-

यज्ञ कराया । उसी यज्ञसे घृष्टगुम्न उत्पन्न हुआ, जिसने आगे चलकर द्रोणाचार्यका वय किया । उसी यज्ञसे द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो महाभारत-युद्धकी कारण वनी । समुदाचारके पित्यागसे ही महाभारतका इतना भारी युद्ध हो गया, जिसमे असंख्य प्राणियोका संहार हुआ ! इसीलिये सदाचार सबके लिये सदा पालनीय है । कैसी भी विपत्ति पढ़े, मनुष्यको सदाचारका पित्याग नहीं करना चाहिये । इसीलिये वामनपुराणमे कहा है—
तस्मात खधमें न हि संत्यजेन
न हापयेच्चापि तथा खबंशम् ।

यः संत्यजेञ्चापि निजं हि धर्म तस्मै प्रकुप्येत 'दिवाकरइच॥ छप्प--

सदाचार ही सूळ कवहुँ निहं ताकूँ त्यागे।

कदाचार ही पाप दूरि नित तातें भागे॥
जो स्वधर्म कूँ त्यागि अन्य धर्मिह अपनावै।
ताकूँ होवे दुःख कवहुँ सुख वह निहं पावै॥
दुपद, द्रोण अरु लिखित ने, सदाचार त्यागन कियो।
ताही तें संहार नर समर महाभारत भयो॥
वहुतोंके मतमे महाभारत भारतके लिये अभिशाप बना।

# सदाचार और पुरुषार्थ

( लेखक-श्रीरामनन्दनप्रसादिसंहजी एम्० ए०, डिप्० इन्० एड्० )

मानव-जगत्मे पुरुपार्थ ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जिससे मानव-जीवनकी शक्ति, साहस और संकल्प जगमगा जाते हैं । सदाचारकी गङ्गोत्तरीसे संयमकी वह गङ्गा प्रस्नवित होती है, जो आगे चलकर राक्तिकी यमुना सरखतीसे जीवनकी उन्नतिकी मिलकर त्रिवेणीके रूपमे परिणत हो जाती है और वह वहाँसे कतार्थतारूपी मार्गको प्रशस्त करती हुई सफलता-सागरमे मिल जाती है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि जो कर्मवीर अपने कर्मपथपर सदाचार, पुरुपार्थ और दृढ़ सकल्पके साथ आगे बढता है, उसके मार्गसे विपत्तियाँ हट जाती है, संकटकी ऊँची घाटियाँ पराजित सिद्ध होती है और जगत्में उसे सर्वोच्च यश तथा सम्मान प्राप्त होता है। इसीलिये तो सदाचार उपादेय है।

अपने जीवनमे सफलताकी ऊँची चोटीपर पहुँचकर जो विजयका ध्वज फहराना चाहते हैं, उनके लिये पुरुपार्थ दिव्य प्रकाश-स्तम्भ और सदाचार सच्चे जीवन-शम्बलका कार्य करता है। उपन्याससम्राट् प्रेमचन्दजीकी सदुक्ति है—'सदाचारका उद्देश्य सयम हैं, संयममे शक्ति है और शक्ति ही उत्थानकी आधारशिला है।' एक पाश्चात्त्य दार्शनिकका कथन है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है, जो संयमी और सदाचारी है। संयमसे ही शारीरिक वल, मनोवल और आत्मवल दढ होते है, अन्तर्द्वन्द्व मिटता है और चित्तकी एकाप्रता वढती है । पुरुपार्थपर विश्वास ही मानवको श्रेष्ठ कार्योके लिये प्रेरित करता है । सामाजिक उत्तरदायित्व, साहस, दृढ संकल्प और उच्च विचार मानव-जीवनमे आशाकी किरणे उतार लाते है । पुरुपार्था और सदाचारी मनुष्य वुभूपित व्यक्तित्वका प्रेरणाकेन्द्र होता है। वह अमर ज्योतिका आधार कहा जाता है । इसके विपरीत भाग्यवादी मानव पुरुपार्थका रात्र और अपने ही अदम्य साहसका छटेरा है। जो पुरुपार्थी और सटाचारी होता है, वह कभी थकता नहीं; वाधाओंसे जूझकर आगे निकल जाता है। सच्चे पुरुपार्थी अपने जीवनमे लक्ष्य निर्धारितकर उसकी प्राप्तिके लिये भगीरथप्रयास करते है, क्योंकि लक्ष्यकी स्थिरता मानवकी सफलताकी सीढी है। प्रुपार्थी सदाचार-के सहारे उसपर ऊपरतक चढ जाता है।

महान् वक्ता डिमास्थनीजका नाम कौन नहीं जानता। प्रकृतिने उसकी छक्य-प्राप्तिके मार्गमे रुकावटे डाळी थीं । वह वाल्यावस्थामे तुतळाता था और उसके साथी उसकी वातोंपर हँसते थे। उस समय कौन वता सकता था कि मुखर्मे कंकड़ियाँ भरकर बोलने-वाला यह वालक विश्वका प्रख्यात वक्ता होकर रहेगा । वस्तुतः उस सदाचारी वालकके जीवनमें प्रस्पार्थका दिन्य आलोक प्रस्फिटित हो गया था, जो विवेकसम्मत मार्ग (सन्मार्ग) पर वढ़नेके लिये उसे प्रेरित करता रहा । इसी तरह संकल्पका धनी और निर्धारित लक्ष्पकी सिद्धिके लिये व्यप्र गैलीलियो गणितका महान् पुजारी था। पुरुपार्थी गैलीलियो गणितके अध्ययनमें दिन-रात संलग्न रहा और १८ वर्षकी उम्रमे ही उसने पेंडुलम सिद्धान्त-का आविष्कार कर दिया । आगे चलकर दूरवीक्षण यन्त्रकी रचना कर वह विज्ञान-जगत्मे अमरत्वका भागी वना । यदि वह सदाचार-पूर्ण पुरुपार्थके सहारे बढ़कर निर्धारित लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये लगन और निष्ठाको नहीं अपनाता तो विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं वन पाता ।

लक्ष्यकी स्थिरताके साथ-साथ आत्मविश्वास और साहस भी पुरुपार्थके अभिन्न अङ्ग हैं। आत्मविश्वासी कभी पराजित नहीं होता। इसी आत्मविश्वासने महाराणा प्रतापको अकवरसे ज्झनेकी प्रेरणा दी और वीर शिवाजीको मुगल-सम्राट् औरंगजेबसे मोर्चा लेनेका साहस दिया और नेल्सनको महान् सेनापित बनाया। इसीने नेपोलियनको आल्प्स लॉघनेका उत्साह प्रदान किया था और वीर पोरसको सिकन्दरसे लङ्नेकी प्रेरणा दी थी। यही आत्मविश्वास पुरुपार्थियोका तेज, दुर्वलोका प्रकाशदीप, जननायकोका ओज और अनाथोंका जीवन-सर्वस्व है। आत्मविश्वास सदाचारीका एक लक्षण है।

इस क्रममे यह कहना समुचित होगा कि साहसमें जो शक्ति निहित रहती है, वह वड़ी-वड़ी विपत्तियोको चक्रनाचूर करनेमें सहज समर्थ होती है। साहसी, पुरुपार्थी चूड़ावतने अपनी छोटी-सी सेनाके सहारे औरंगजेवकी विशाल सेनाके टॉन खट्टे किये थे। साहसी वीर दुर्गादासने अपनी सीमित शक्तिके बलपर राजपूरी शानकी रक्षा की थी। वीर शिवाजीका साहस सम्पूर्ण भारतपर छा गया था और नेपोलियनक साहसका ही प्रताप था कि देखते-ही-देखते अपराजेय आल्प्स उसके पाँवोंके नीचे आ गया था। इतिहासमें ऐसे अनेक योद्धा मिलते हैं, जिनके साथियोंने उन्हे जीवन-संग्राममें विफल और पराजित समझ लिया था, किंतु आत्मविश्वास और साहसके बलपर वे सफलताकी चोटीतक जा पहुँचे। साहसमें निहित अमोध शक्ति सटाचारकी देन होती है। वस्तुतः पुरुपार्थ और आत्मविश्वास उसका एक वटक तत्व हैं।

पुरुपार्थिक जीवनमें एकाप्रताकी महत्ता मुलायी नहीं जा सकती । वह तो मानवके अभ्युत्यानकी अभिन्न सहचरी है । अपनी सफलताका मूल रहस्य वताते हुए चार्ल्स किंग्सलेने कहा था—'किसी कार्यको करते समय उस कार्यके अतिरिक्त संसारकी कोई अन्य वात मेरे सामने नहीं आती ।' वीरवर अर्जुनकी सफलताके मूलमें भी यही एकाप्रता थी, जिसका अन्य वन्धुओंमें अभाव था । एकलन्य और वर्वरीककी वीरता और निपुणताका रहस्य एकाप्रतामें निहित था । विश्वकी सभी आधुनिक महान् विभूतियों—महात्मा गाँथी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मार्क्स और लिंकन, पण्डित नेहरू और सरदार पटेलकी सफलताकी आधारशिला थी—यही एकाप्रता, जिसके अभावमें व्यक्तिकी प्रतिमा असमयमें ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है । एकाप्रता इन्द्रियनिप्रहका सुफल होती है जो सदाचारका आधार वनती है ।

सच्चे पुरुपार्थी अध्यवसायको अपने जीवनका मूल मन्त्र मानते हैं । भर्तृहरिने कहा है—'हम तो कर्मको ही नमस्कार करते हैं, जिसपर विधाताका भी वश नहीं चलता ।' महान् लेखक रस्किनकी यह वाणी भी द्रष्टव्य है—'यदि तुम्हें ज्ञानकी पिपासा है तो परिश्रम करो । यदि तुम्हें भोजनकी आकाङ्का है तो परिश्रम करो और यदि तुम आनन्दके अभिलापी हो तो परिश्रम

|  |   | - |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



सटापारी एवं पर भगवान् विष्यु का अनुग्रह

करो । पुरुपार्थ ही प्रकृतिका नियम है ।' खामी विवेकानन्दकी वह दिव्य वाणी आज भी भारतीय जन-मानसमें गूँज रही है—'शरीर तो एक दिन जानेको ही है तो फिर आलिसयोंकी तरह क्यो जाय !' वस्तुत: पुरुषार्थ और सदाचारके मिण-काखन-संयोगसे मानव-जीवन सफल और सुरिमत होता है। उसमें सूर्यका प्रताप और चन्द्रमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नाका संगम होता है। ऐसे ही जीवनसे समाज और राष्ट्रका कल्याण होता है। ज्यावहारिक सदाचारीका जीवन ऐसा ही होना चाहिये।

## सदाचारी बालक ध्रुव

धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्॥ (श्रीमद्रा०४।८।४१)

'जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी इच्छा करता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका एकमात्र कारण श्रीहरिके श्रीचरणोंका सेवन ही है।'

पाँच वर्षके बालक ध्रुवने इसे ही चरितार्थ किया। खायम्भव मनुके दो पुत्र हुए-प्रियव्रत एवं उत्तानपाद । महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं---सनीति एवं सुरुचि । सुनीतिके पुत्र थे ध्रुव और सुरुचिके थे उत्तम । राजाको छोटी रानी सुरुचि अत्यन्त प्रिय थीं । वे सुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे । एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमें लेकर खेला रहे थे, उसी समय बालक ध्रव भी खेलते हुए वहाँ पहुँचे और पिताकी गोदमें बैठनेकी उत्सकता प्रकट करने लगे । राजाने उन्हें गोदमे नहीं बैठाया तो वे मचलने लगे। तबतक वहाँ बैठी हुई छोटी रानी सुरुचिने ध्रवको इस प्रकार मचलते देख ईर्ष्या और गर्वसे कहा-- 'वेटा ! तूने मेरे पेटसे जन्म तो लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमे बैठनेका प्रयत्न क्यों करता है ! तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिये है । यदि उत्तमकी भॉति तुझे भी पिताकी गोदमें या राज्या-सनपर बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगत्रान्को प्रसन कर और उनकी कृपासे मेरे पेटसे जन्म ले।

तेजस्वी वालक ध्रुवको विमाताके ये वचन-वाण कग गये | वे तिलमिला उठे | वे रोते हुए वहाँसे

अपनी माताके पास चले गये । महाराजको भी यह वात अच्छी नहीं लगी; किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रवकी माता स्रनीतिने अपने प्रत्रको रोते देखकर गोदमे उठा लिया । बड़े स्नेह्से पुचकारकर कारण पूछा । सब वाते सुनकर सुनीतिको वड़ी व्यथा हुई । सपतीका शल्य चुभ गया। वे भी रोती हुई <u>बोर्ली—'वेटा!</u> सभी छोग अपने ही भाग्यसे ्सुख या दु:ख पाते है, अतः दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया । मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमें रखनेमे लजित होते हैं: परंत बेटा ! तुम्हारी विमाताने जो शिक्षा दी है, वह निर्दोष है। तम उसीका अनुपालन करो । यदि तुम्हे उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो उन कमलनयन, अधोक्षज भगवानके चरण-कमलोकी आराधना करो । जिनके पादपद्मकी सेवा करके योगियोंके भी वन्दनीय परमेष्ठी-पदको ब्रह्माजीने प्राप्त किया है तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनुने यज्ञोके द्वारा जिनका यजन करके दूसरोके लिये दुष्प्राप्य भूलोक तथा खर्गलोकके भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है, उन्हीं भक्तवत्सल भगवान्का अनन्यभावसे आश्रय लो । उन कमल-लोचन भगवान्के अतिरिक्त तुम्हारा दु:ख दूर करनेवाला और कोई नहीं है । अतएव तुम उन दयामय नारायणकी ही शरण छो ।

المراقعة الله المراقعة المراق المراقعة الم

ध्रुव सब बुळ छोडकार तपरयांके लिये चल पड़े । मार्गमे उन्हें नारदंजी मिले । देवर्पिने ध्रुवकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकार द्वादशाक्षर-मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'की दीक्षा दी आर भगवान्की पूजा तथा ध्यान-विधि वताकार यमुनातटपर मध्रुवनमें जानेका आदेश दिया । ध्रुवको भेजकार नारदंजी उत्तानपादके पास आये । राजाने जब सुना कि ध्रुव बनको चले गये, तब वे अत्यन्त चिन्तित हुए । अपने व्यवहारपर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी । देवर्पिने आश्वासन देकर शान्त किया ।

ध्रुव मध्रुवनमें यमुनातटपर श्रीकालिन्दीक पापहारी प्रवाहमे स्नान करके जो कुछ फल-पुप्प मिल जाता, उससे भगवान्की पूजा करते हुए हादगाक्षर-मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे । पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे दिन कैंग्र और वेर खा लिया करते थे । दूसरे महीने सप्ताहमे एक बार वृक्षसे खयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन करके भगवान्के ध्यानमे तन्मय रहने लगे । तीसरे महीने नौ दिन बीत जानेपर केवल एक बार जल पी लेते थे । नौथे महीनेमे तो बारह दिनपर एक बार वायु-पान करना प्रारम्भ कर दिये और पॉचवें महीनेमे स्वास लेना भी छोड़ दिये । प्राणको वशमे करके भगवान्का ध्यान करते हुए पॉच वर्षके वालक ध्रुव एक पैरसे खडे रहने लगे । अद्भुत तपस्या थी उस बालककी !

जब वे एक पर वदलकर दूसरा रखते, तब उनके तेजोभारसे पृथ्वी जलमे नोकाकी भाँति उगमगाने लगती थी। उनके स्वास न लेनेसेतीनो लोकोके प्राणियोंका स्वास बंद होने लगा। स्वासावरोधसे पीड़ित देवता भगवान्की शरणमे गये। भगवान्ने देवताओको आस्वासन दिया— 'वालक ध्रुव सम्पूर्णरूपसे मुझमे चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायामसे ही आप सवका स्वास

रुका है । अब में जाकर उसे इस तपसे निद्दन करहेंगा।' तपस्याके सदाचारमे 'प्रमु' भी परन्य हो। जाते हैं । जिब भगवान् गरुज्यर बैठकर धुवने पाम आरंग, तत्र धुत्र इतने तन्मय होकार ध्यान कार रहे थे कि उन्हें कुछ भी जात न हो सका । गणत्रात श्रीहरिने अपना खरूप-भ्यान धुर्वके हृदयोगंने अन्तर्शित कर दिया । इंदर्यमे भगवानुका दर्शन न पाकर व्यासुर होकर जब ध्रुवने नेत्र भोठे तो अनन्त में न्दर्य-माधुर्य-धाम साक्षात् भगत्रान् त्रो सामने वेराक्षर उने हैं। आनन्दकी सीमा नहीं रही। हाय जोड़कर वे भगवानकी स्तुनि करनेके प्रिये उप्युक्त हुए, पर क्या स्पृति करें यह ममझ ही न मके। तयानग प्रभुने धुवकी उत्याखा देखी । अपने निष्किन्धनिराय राजमे नपन्त्री बालक धुवके क्योलको उन्होंने हू दिया। वस, उसी क्षण ध्रवंक हृदयमे तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया । ये सम्प्रणी विद्याओरो सम्पन्न हो गये । अत्र उन्होने वह प्रेगमे बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की जो भागवनमे उपनियद है।

तन्मय रहने छगे। तीसरे महीने नो दिन बीत जानेपर केवल एक बार जल पी छेते थे। नाथे महीनेमे तो बारह दिनपर एक बार वायु-पान करना प्रारम्भ कर दिये और पाँचवें महीनेमे रवास छेना भी छोड़ दिये। प्राणको वशमे करके भगवान्का ध्यान करते हुए पाँच वर्षके बालक ध्रुव एक पैरसे खडे रहने छगे। अद्भुत वह ध्रुवका अटल उत्तमपद है।

> पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका दीर्घकालतक शासन करोगे और फिर अन्तम मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत धाममे पहुंचोगे, जहाँ जाकर फिर ससारमे लोटना नहीं पड़ता ।' इस प्रकार बरदान देकर भगवान् अन्तर्वान हो गये। इस तरह ध्रुवने सत्य-सकल्प हो गुरुनिष्ठा, आत्मसयम तथा तितिक्षायुक्त तपस्या-त्रत धारण करके संसारके समक्ष आदर्श तपोमय सदाचारका अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया।

दयाकी प्रतिमूर्ति राजा रन्तिदेव 🗠

'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्' रिन्तदेव राजा थे—संसारने ऐसे राजाको कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अनके विना भूखों मर रहा हो। वह भी अनेला नहीं; उसकी खी और वच्चे भी थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार — सब भूखों मर रहे थे। अनका एक दाना भी उनके मुखमे पूरे अड़तालीस दिनोसे न गया था। अन तो दूर—जलके भी दर्शन नहीं हुए थे उन्हे।

राजा रिन्तदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने छटा था और न उनकी प्रजाने उनके प्रति विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्पण जब लगातार कई वर्षोतक चलता रहे—प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह समुदाचारीय मान्यता थी राजा रिन्तदेवकी। राज्यमे अकाल पड़ा, अनके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोश और अनागारमे जो कुछ था, पूरा-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब कोश और अन्नागार रिक्त हो गये— राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी । पेटके कभी न भरनेवाले गड्ढेमे डालनेके लिये उन्हें भी तो कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोको देखकर पेट कैसे भरते! लेकिन पूरे देशमे अवर्पण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न-जलके दर्शन न हुए।

उनचासवाँ दिन आया । किसीने महाराज रिनतदेव-को पहचान लिया था । सबेरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा घी, खीर, हल्वा और जल पहुँचा दिया । भूख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला । लेकिन भोजन मिल-कर भी मिलना नहीं था । महाराज रिनतदेव प्रसन्न ही हुए, जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आये देखा । तब इस विपत्तिमे भी अतिथिको भोजन कराये विना भोजन करनेके दोषसे बच जानेकी अपार प्रसन्नता हुई उन्हे । ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गये ही थे कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीम निकाले, हाँकते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—'मै और मेरे कुत्ते वहुत भूखे हैं! मुझे कृपा करके कुळ भोजन दीजिये।'

समस्त प्राणियोमे जो अपने आराध्यको देखता है, वह किसी याचकको अखीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन मॉगते हो। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

'महाराज! में बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिये!' तबतक एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि उसका कण्ठ सूख गया था, वह बड़े कप्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था। महाराज रन्ति देवने जलका पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—'प्रभो! में ऋद्भि-सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। में तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सच दुःख में भोग लिया करूँ और वे सुखी रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—में इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारके प्राणियोंकी भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विपाद और मोह नष्ट हो जायँ। संसारके सारे प्राणी सुखी हों।'

उस चाण्डालको राजा रिन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे खयं—उन्हे अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी! अब तो विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभुवनाधीश हक्षा, भगवान् विण्णु, महादेव शिव और धर्मराज खयं अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख!

# सदाचारका आदर्श--सादा जीवन उच विचार

( लेखक--डॉ॰ श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षितः एम्॰ एस्-सी॰ः पी-एच्॰ डी॰ )

सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं, वे सुखप्राप्तिके लिये ही करते हैं । किंतु किस आचरणसे सही अर्थमें दु:खाभाव होता है, इसका ज्ञान कम ही लोगोको होता है और ऐसे सदाचारको जीवनमें उतारनेमें विरले ही सफल होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दु:खालय बना हुआ है । समस्त संसारमें त्राहि-त्राहि मची हुई है । हम ऐशो-आरामकी चीजें जुटानेमे जी-जानसे लगे हुएं हैं। हम विलासिताको ही, जो अत्यन्त क्षणमङ्गुर है, सुख मान बैटते हैं । स्त्री, पुत्र, गृह, धन, आयु और यौवन-ये सभी नश्वर हैं। हम इस वास्तव सत्यको भूल जाते हैं । इन्हींकी प्राप्तिके लिये हम अहर्निश खून-पसीना वहा रहे हैं । हमारी जड़पूजा-परायणता वढ़ती जा रही है और इस जड़पूजाके लिये हम पाप करनेमें भी नहीं हिचकते। सदाचार, संयम और सरळ्ताका हास होता जा रहा है। 'मन मैठा तन उजला' आज अविक चरितार्थ हो रहा है । ऐसे विपम समयमे सादा जीवन ही इस जङ्गूजा-परायणतासे हमारा उद्धार कर सकता है । यह कर्मभूमि है और हमें हमारे कर्मानुसार ही फलोपलन्ध होती है । इस तथ्यको पूज्य गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने बड़े ही स्पष्ट शब्दोमें व्यक्त किया है---

करम प्रधान बिस्त कर राखा। जो जस करइ सो तस फल चास्ना॥ ( मानस, अयोध्याकाण्ड )

सादा जीवन जीनेकी सर्वोच्च कला है और सच्चे सुखप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है । खयं श्रीरामने अपने मुखारविन्दसे सदाचारी संतोकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है—

निर्मक मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छळ छिद्र न भावा॥ ( मानस ५ | ४३ | ३ ) वे श्रीनारदजीसे संत-स्वभावका वर्णन करते हुए कहते हैं---

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती॥

दंभ मान मद करिंह न काऊ। भूलि न देहिं कुसारम पाऊ॥ गाविंह सुनिंह सदा मम लीला। हेतु रहित परिहत रत सीला॥ ( मानस ३ । ४५ । २, ४, ६-७ )

मनुप्यका सर्वोच्च विचार गणितके किसी सूत्र या क्रान्तिकारी तकनीकीमें निहित नहीं है । संसारके सभी महान् पुरुपोने 'परहित-विचार' को ही मानवका उच्चतम विचार माना है । श्रीगोखामीजीने भी इसको मानसमें प्रतिपादित किया है—

परहित सरिसधर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ ( मानस ७ । ४० । १ )

सदाचरणका यही वीजमन्त्र है। जवतक मनुष्यके मनमें यह समा नहीं जाता, तवतक वह सदाचारीका खाँग तो कर सकता है; परंतु वस्तुतः सदाचारी हो नहीं सकता।

विचाराचारका नित्य सम्बन्ध—मनुष्यके विचारों और उसकी कमोंमें प्रवृत्ति दोनोंका अनादि पारस्परिक सम्बन्ध है । बृहदारण्यकोपनिषद्में ऋषिका स्पष्ट उद्घोप है—

'स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्यते।

(४।४।५)

मनुष्य जैसी कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फुळ प्राप्त करता है। इसी तथ्यको अन्यत्र भी व्यक्त किया गया है--- 'आपके जैसे विचार होंगे, वैसे ही आप हो जायँगे। खयं भगवान कृष्णने अपने श्रीमुखसे इस अनादि एवं अपृथक्करणीय सम्बन्धको समझाकर उच विचारों मनको रमानेकी प्रेरणा दी है। तदनुसार 'यदि एमारा मन उध विचारोंसे पर्पूर्ण नहीं है और मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, सो हमारी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है। शासक्तिसे ( उन वित्रयोंकी ) कामना उत्पन होती है, कामना (में विघ्न पड़ने) से क्रोध उत्पन्न होता है, कोधसे मृदभाव उत्पन्न होता है, मूदभावसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश ोनेसे ( यह पुरुप ) अपने श्रेय साधनसे गिर जाता है । गचरणानुसार ही हमारे विचार भी बनते हैं । र्रागोखामीजीके शब्दोंमें-

होमलचित दीनन्ह पर दाया। मन वच क्रम मम भगति अमाया॥ सम दम नियम नीति निह्छ डोलिहिं। परुप वचन कवर्ह्मैं निह्छ बोलिहिं ( मानस ७ | ३७ | ३—८)

यह है सदाचरण करनेवाले संतोंका खभाव। इसके वेपरीत अनाचरण, दुराचरण करनेवाले असंतोंका खभाव कैसा है, वह भी देखें—

काहू की जों सुनिहें वड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूडी आई॥ जब काहू के देखिंह बिपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ (मानस ७। ३९। २-३)

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सादा जीवन वाञ्छनीय तथा सराहनीय है। यदि हर व्यक्ति सादा जीवन जीने छगे तो अविकाश सामाजिक कुरीतियोंका, राजनीतिक कुनीतियोंका और पारिवारिक कळहोका खतः नाश हो

जाय । व्यापारिक-वाणिज्य क्षेत्रमें व्याप्त असंतोष, अविश्वास, असिहण्णुता, पर-शोषण-नीति आदिका हास भी प्रारम्भ हो जाय । हमारे देशमें आज सादे जीवनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसपर सभी विचारक, राष्ट्रनेता या सुधारक जोर भी दे रहे हैं। परंतु इमारी शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सादा जीवनमें विरोधाभास है । मानव-मूल्योंमें गिरावट प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि इम अपने ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित तथा समर्थित मानव-मूल्योंकी पुनः स्थापना कर सकें तो इस विरोधाभासका परिहार हो जायगा और सादे जीवन-के साथ हमें पुन: उच विचारका तत्त्वज्ञान भी सुळभ हो जायगा। हमें भौतिक सुख-सुविधाओंसे नहीं, अपितु भौतिक-वादी दृष्टिकोणसे मुँह मोड़ना है। भौतिक सुविधाओं और सादा जीवनमें कोई विरोध नहीं है। सादा जीवन सर्वोदयभावनापर आधारित है और यह उच्च विचारोंका परिणाम है।

मनुष्यके अन्तिम और परम ध्येयकी उपलब्धि भी सादे जीवनसे ही सम्भव है । (भारतीय संस्कृतिमें परमात्म-प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है।) परमात्मप्राप्तिहेत अनेक मार्गोका निर्देशन किया गया है—भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, कर्मयोग आदि। सादे जीवनके विना इनमेंसे एकको भी नहीं साधा जा सकता और कर्मयोग तो सादा जीवनका पर्याय माना जा सकता है। सादा जीवन-यापन करनेवाला वस्तुतः कर्मयोगी ही होता है। वह सदाचरण कर्तव्यके नाते करता है, फलासिकके कारण नहीं। फलासिक व्यक्तिको साधन-शुद्धिके ध्यानसे च्युत कर देती है। अनासिक साधन-शुद्धिपर अधिक जोर देती है, फलपर नहीं। सादा जीवनमे मान, दम्भ, कपट आदिका प्रायः अभाव होता है। इन दुर्गुणोसे रहित द्वयमे ही प्रभु विराजते हैं।

## सदाचार और शिष्टाचार

(लेखक--प॰ श्रीउमेशकुमारजी शर्मा, गौड़ )

भारतवर्षकी सदाचार-पद्धित बहुत ही विशिष्ट और सर्वजनस्पृहणीय है। ध्यान देनेसे ज्ञात होता है कि सदाचार-पद्धितके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने खयं भी सदाचार-पद्धितके आनुरूप ही अपना समस्त जीवन व्यतील किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी स्पृतियों तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जातिका महान् उपकार किया है। आज भी हम जब अपने पूर्वज—ऋषि-महर्षि-प्रणीत सदाचारपूर्ण धर्मग्रन्थोंको देखते हैं तो उनमें सदाचारका बहुत ही आदर्शपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाय तो निश्चित ही मनुष्यका जीवन आदर्शमय वन सकता है।

भारतवर्षकी सदाचार-परम्परा देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध है । भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुपोंके विशिष्ट गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी भारतको 'जगद्गुरु' कहते हैं । दुःखका विपय है कि भाज उसी भारतके निवासी अपने पूर्वजोके निर्दिष्ट त्यागकर भ्रष्टाचारकी ओर प्रवृत्त हो सदाचारका गये हैं, जिससे उनमे स्वेन्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं आचरणहीनता आदि कुप्रवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होता जा रहा है और राग-द्वेप, असत्य, अन्याय, पापाचार, व्यभिचार और चोरवाजारी आदिकी उग्ररूपसे वृद्धि हो रही है, इससे सारा भारत सब प्रकारसे दु:खित और पीड़ित है । अतः सर्वविध कप्टोंसे बचनेके लिये पूर्वकालीन ऋपि-महर्पि-प्रणीत भारतीय पद्मतिका अनुसरण करना चाहिये । ऋपि-महर्पियों-द्वारा निर्दिष्ट सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यको निश्चित ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति होगी।

हमारे स्मृतिकार ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने धर्म-प्रन्थोंमें बतळाया है कि अपने माता, पिता और गुरुको देवता समग्रकर उन्हें प्रतिदिन प्रातःकाळ उटकर सर्व-प्रथम प्रणाम करना चाहिये । माता, पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे अनेक ळाम होते हैं— अभिवादनशीलस्य नित्यं घुद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम्॥ (मनुस्मृति २।१२१)

'जिस मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेका खभाव है और जो नित्य बृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और वल—ये चार वस्तुएँ वृद्धिगत होती हैं।' इसी प्रकार ऋपि-मुनियोंने हमारे लिये प्रातःकाल उठनेके वादसे रात्रिमें शयनतकके जो-जो आवश्यक कर्तव्य वतलाये हैं, उनके पालनसे समीका कल्याण निश्चय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुपोंके द्वारा जो आचरण किया जाता है, उसीके अनुसार नित्य आचरण करना चाहिये।

'श्रेष्ठ पुरुगोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पालन करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक मनुष्यका परम धर्म है। सदाचारमय जीवनसे मनुष्यकी सर्वविध उन्नति होती है। सदाचारी मनुष्यकी सर्वविध उन्नति होती है। सदाचारी मनुष्यकी सर्वत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है तथा देवता भी सहायता करते हैं। अतः मनुष्यको सर्वदा सटाचारी वननेका प्रयत्न करना चाहिये। सदाचारी पुरुप जहाँ रहते हैं, वह भूमि पवित्र, गृह देवालय और स्थान तीर्थस्वरूप वन जाते हैं। सदाचारी पुरुपोंमें क्षमा, दया, धेर्य, सन्तोप, शान्ति आदि सद्गुणोकी, तेज, ओज एवं ऐश्वर्य आदि विशिष्ट विभूतियोकी और शक्ति, पराक्रम, दढ़ता एवं प्रताप आदि उच्चमावोकी स्थिति रहती

है । अतः समस्त प्रकारके विशिष्ट ऐस्वर्योकी प्राप्तिके लिये सदाचारी वनना परमावश्यक है ।

मनुष्यके लिये जिस प्रकार सदाचारका पालन आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्टाचारवा भी पालन आवस्यक है। सदाचारकी तरह शिष्टाचार भी विशेष महत्त्व (खता है, अतः हम यहाँ भारतीय शिष्टाचारके सम्बन्धमें कतिपय आवश्यक वार्तोका उल्लेख करते हैं, जिनका पाळन प्रत्येक शिष्ट पुरुषके लिये आवश्यक है । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर अपने गुरुजनोंको चरणस्पर्श-पूर्वक प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये । अपने घरोंमें आये हुए साधु-महात्मा, विद्वान्, ब्राह्मण और अतिथिका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सम्मान करना चाहिये। किसीके धर्मकी निन्दा या उसपर आक्षेप नहीं करना चाहिये। देवता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरु, वेद और पतित्रता स्त्रीकी निन्दा और परिहास नहीं करना चाहिये। यथाशक्ति दीन-दु:खियोंकी रक्षा और सहायता करनी चाहिये । अपनेसे बड़ोंकी तरफ पीठ करके बैठना और चलना नहीं चाहिये । अपनेसे बड़ोको सदा 'आप' कहकर बोलना चाहिये । गुरु, माता, पिता और देवताकी तरफ पर फैलाकर न तो बैठना चाहिये और न शयन ही करना चाहिये । अपनेसे बड़ो और छोटोंकी शय्या अथवा आसनपर सोना या बैठना नहीं चाहिये। राजा, ब्राह्मग, अपनेसे श्रेष्ट, विद्वान्, गर्भवती स्त्री, गूँगा, लॅंगड़ा,अंघा, बहरा, पागल, वालक और नशेवाजके लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये। अपने गुरुजनोंके दोवोंको -----

दूसरोंसे न तो कहना चाहिये और न सुनना ही चाहिये। गुरुजनोंका दोप देखना भी नहीं चाहिये।

किसीके साथ विश्वासघात, अभिमान, दुष्टता और कठोरता नहीं करनी चाहिये। किसीको दुःखदायी कटुवाक्य कहना अथवा गाळी आदि नहीं देनी चाहिये। क्रोध और अभिमानसे सर्वथा बचना चाहिये। पराये धनको मिट्टी और परायी खीको माता समझना चाहिये। आळस्यसे, अन्नदोपसे, चोरीसे और व्यभिचारसे सर्वदा बचना चाहिये। ज्ठे मुँह गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देवता और सिरका स्पर्श नहीं करना चाहिये। एक बखसे भोजन और देवपूजन नहीं करना चाहिये। विना बख पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिये। स्नान करनेके बाद शरीरमे तेळ नहीं ळगाना चाहिये। स्पर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना चाहिये। सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना चाहिये। दक्षिणाभिमुखं बैठकर मळ-मूत्रका त्याग करना चाहिये। दक्षिणाभिमुखं बैठकर मळ-मूत्रका त्याग करना चाहिये।

व्राह्मण, गौ, अग्नि, सूर्य और देवमन्दिरके समीपमें मल-मूत्रका त्याग करना सर्वथा निपिद्ध है । पवित्र स्थान, नदीके किनारे, जोते हुए खेत, वृक्षके नीचे, मार्गमें और गौओंके वाडेमे भी मल-मूत्रका त्याग करना वर्जित है। मल-मूत्रके त्याग करते समय वोले नहीं मौन रहना चाहिये। वालोंकी सजावट, दाँतका धोना और शीशेमे मुख देखना—ये सव पूर्वाह्ममें ही कर लेना चाहिये। दूसरोंकी मर्यादा और प्रतिष्ठाका सदा घ्यान रखना चाहिये।

# परनिन्दा गहित-कर्म

किसीकी निन्दा न तो अभिरुचि लेकर सुननी चाहिये और न उसे याद रखनी चाहिये। उससे उस समय तो अपनी ईर्ष्या या अहंकारकी एप्ति हो जाती है, पर शान्तिपूर्वक विचार करनेसे वोध होगा कि बादमें बहुत हानि होती है। दूसरेकी निन्दाको सुननेवाला भी चोरके समान निन्दित समझा जाता है।

and the second of the second

--चेस्टर भीस्ड

# पड़ोसीधर्म और सदाचार

( लेखक-पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट )

'पड़ोसीको प्यार करो !'—'Love one's neighbour as oneself.'—यह है 'प्रमु ईसाहारा दिया गया, सदाचारका एक सूत्र ! कैसा प्यार ! यैसा ही प्यार, जैसा ग्रुम अपने-शापदे लिये करते हो !' इससे उम्हारा जीवन निरुद्ध, शान्त और मधुर बन जायगा !

कान्तदाँ प्रश्नकर्ता पूछता है-- 'प्रभो! कौन है मेरा पड़ोसी ! किसे मानूँ मैं अपना पड़ोसी ! इसपर ईसा एक पहेळी बुझाते हुए कहते हैं---'एक यहूदी अमीर आदमी यरशब्मसे यरीखो जा रहा था। उसे रास्तेमें डाकुओंने घेर ळिया। उसके कपड़े उतार ळिये और मार-पीटकर उसे अधमरा-सा कर दिया । बेचारा यात्री छाचार होकर वहीं पड़ा रहा । उसी राहसे एक यहदी पादरी निकला । वह उससे कतराकर निकल गया । थोड़ी देर बाद एक दूसरा यहूदी पादरीका सहायक उधरसे निकला। वह भी उससे कतराकर निकळ गया। दोनोंके बाद एक सामरी यात्री उधरसे निकला। उस घायळको देखकर उसका जी भर आया । (यहूदी छोग समरियावालोंको अपना पड़ोसी नहीं मानते; उन्हें 'विदेशी' और 'शत्रु' मानते हैं।) सामरीने उसके पास जाकर तेल और अंग्रका रस ढालकर उसे पिट्टयाँ बाँधीं । फिर वह उसे अपनी सवारीपर वैठाकर एक सरायमें ले गया और उसकी अच्छी सेवा-शुश्रूषा की । दूसरे दिन जब वह सामरी यात्री सरायसे जाने ळगा तो उसने एक भिटयारेको एक रूपया देते हुए कहा---'देख भाई ! इस यहूदीकी ठीक ढंगसे सेवा-टहल करना । यदि तेरा और कुछ पैसा लगे तो लगा देना । मैं लौटते समय तुझे भर दूँगा ।'

प्रश्नकर्तासे ईसा पूछते हैं—'तू अब बता, डाकुओंसे सताये द्वए उस यहूदीका सन्चा पड़ोसी इन तीनोमेंसे कौन था! वह बोळा—'वही सामरी, जिसने उसपर दया की ।' ईसाने कहा—'जा, तू भी ऐसा ही कर ! जिसके हदयमें प्रेम है, उसके ळिये हर आदमी पड़ोसी है, फिर वह चाहे किसी भी जातिका क्यों न हो!' (Luke 10. 27—37)

मोटे तौरपर इम ऐसा मानते हैं कि इम जिसके पड़ोसमें रहते हैं—वह हमारा पड़ोसी है । जिसके मकानकी दीवाळ हमारे मकानकी दीवाळसे सटी हुई है, अथवा जो हमारे धास-पास, क्षगळ-त्रगळ, पूरब-पिक्षम, उत्तर-दक्षिण रहता है, जो नित्य हमारे सामने पड़ता है-वहीं है, हमारा पड़ोसी ! जो हमारे ख़ेमेमें रहता है, हमारी सङ्कपर रहता है, हमारे टोलेमें रहता है—हमारा पड़ोसी वही है । बात ठीक भी है । पास-पड़ोसमें — निकटमें रहनेवाला पड़ोसी होता ही है। पर इमने क्या इस निकटतापर कभी सोचा है! दीवाळें मिळी हैं, मकान मिळा है, गळी-सड़क मिळी है, पर यदि दिल नहीं मिला तो गली-दीवाल मिलनेसे क्या ! तव वह कैसा हमारा पड़ोसी ! हम देखते हैं, प्रायः देखते हैं; लोग एक मकानमें एक ही छतके नीचे रहते-सोते हैं, एक ऑगन बरतते हैं, एक साय एक रसोईमें भोजन करते हैं, पर एक-दूसरेसे किसीका कोई मतलव नहीं । एक दूसरेमें कोई दिलचस्पी नहीं । और जव एक घरके लोगोंकी यह दशा है, तत्र पास-पड़ोस-वाले तो दूर हैं, बहुत दूर—उनकी बात ही क्या 🕺

एक वार एक सज्जन विनोवाजीसे आकार कहने लगे—'हम दो आदमी एक साथ भोजन करते हैं, पर हमारी निभ नहीं सकती। मैने अब अलग भोजन करनेका तय किया है।' विनोवाजीने पूछा—यह क्यों! बोले—मैं नारंगियाँ खाती हूँ, वे महीं खाते। वे मजदूर हैं, इसिलिये वे नारंगियाँ खरीद नहीं सकते। अतः उनके साथ खाना मुझे ठीक नहीं लगता।

विनोवाजीने पूछा—'क्या एक घरमे रहनेसे आपकी नारंगियाँ उनके पेटमे चली जायँगी ! आप दोनोमे आज जो व्यवहार चल रहा है, वही ठीक है। जबतक आप दोनो एक साथ खाते हैं, तबतक दोनोंके निकट आनेकी सम्भावना है। एकाध बार आप उन्हें नारगियाँ लेनेका आग्रह भी करेगे। लेकिन यदि आप दोनोंके बीच 'ख'के रक्षाकी दीवार खड़ी हो जायगी तो मेद चिरस्थायी हो जायगा। हम सब भारतीय कहते हैं, हमारे संत पुकार-पुकारकर कहते हैं कि ईश्वर सर्व-साक्षी है, सर्वत्र है; फिर दीवारकी ओटमें छिपनेसे क्या छाभ ! इससे दोनोंका अन्तर थोड़े ही घटेगा!

'धीरेनदा'—धीरेन्द्रभाई मज्मदार—सर्वोदयके वयोग्रुद्ध सेवक है। कुछ दिनों पहले बिहारमे ग्राम-सेवाके दौरान उन्होने एक आन्दोलन चलाया—'अपने-अपने चूल्हे जोड़ो।' गॉवोमे उन्होने देखा कि बहुतसे परिवारोमे एक ही मकानमे, एक ही ऑगनमें कई-कई चूल्हे जल रहे हैं। उन्हे यह बात अटपटी लगी। एक ही घरमें रहनेवाले सगे माई-मतीजेके अलग-अलग चूल्हे। यह तो ठीक नही। तब उन्होंने चूल्हे जोड़नेका आन्दोलन ग्रुष्ट कर दिया। उनकी यह मान्यता है कि एक घरमें यदि एक चूल्हा जलेगा तो पास-पड़ोसवालोंको भी मिल-जुलकर रहनेकी, एकता-की—प्रेमकी प्रेरणा मिलेगी और इस तरह हम धीरे-धीरे 'चस्रधंव कुटुम्वकम्'की दिशामें बढ़ने लगेंगे।

ईसाके भक्तोकी संसारमे बहुत बड़ी संख्या है । वे छाखो-करोड़ोमे नहीं, अरबोमे है । पर उनके 'पड़ोसीको प्यार करो'—सूत्रको कितने छोग मानते हैं, मानते हैं ! ईसाई छोग इस सूत्रका पाळन तो संसारके सारे छड़ाई-अगड़े सदाके

जाते । पर कहाँ हुआ है, ऐसा ! आइये, इस सूत्रपर थोड़ा गहराईसे विचार करें । पड़ोसीको प्यार करनेका अर्थ क्या है ! यही कि सबके साथ हिल-मिलकर रहना ।

संत वेनेडिक्टने इसके लिये तीस लक्षण बताये हैं, वे हैं—'पड़ोसीसे प्यार करो । किसीकी हत्या मत करो । किसीके साथ व्यभिचार मत करो । किसीकी चीजकी लिप्सा-चोरी मत करो। झूठी गवाही मत दो। सभी मनुष्यों-स्त्री-पुरुषोंका आदर करो । अपने प्रति जो व्यवहार न चाहो, वैसा व्यवहार किसी दूसरेके प्रति भी मत करो । गरीबोंकी सेवा-सहायता करो । नंगोको कपडा दो । बीमारोको देखने जाओ । मृतक शवका सत्कार करो । किसीपर क्रोध मत करो । किसीसे बुराईका बदला लेनेकी भावना मत रखो। किसीसे छल-कपट मत करो । दयाशून्य मत बनो । किसीकी निन्दा न करो । किसीसे ईर्ष्या-डाह मत करो । लड़ाई-झगडेमें दिलचस्पी न लो । अपनेसे बड़ों-का आदर करो । अपनेसे छोटोको प्यार करो । ईसाका प्रेम पानेको अपने दुश्मनोंके छिये प्रार्थना करो । अपने विरोधीसे सूर्यास्तके पहले ही सुलह कर लो। कसे बढ़िया नियम हैं। पड़ोसीके प्यारका यह कैसा क्रियात्मक खरूप है और पड़ोसी-धर्मका कैसा बढ़िया विवेचन है !

खब हम जरा अपनेको इस कसौटीपर कस कर देखें कि हम कहाँ हैं! सबेरा हुआ नहीं कि हमने पड़ोसीके दरवाजेपर अपने घरका कूड़ा-करकट, अपने घरकी काँटोंकी बेलें फेंकी नहीं। हमारे बञ्चेको 'छीछी' करनी है तो पड़ोसीके सामनेकी नाली इसीलिये बनी है। पड़ोसीके मकानपर सफेदी होती है, रंग लगता है, उसका कोई हिस्सा बनता है तो हमारे कलेजेपर साँप जाता है। पड़ोसीके घर कोई नयी चीज आती सकी समृद्धि होती है, उसे सम्मान मिलता है तो जी भीतरसे जल उठता है। पड़ोसीकी निन्दा

· 整體

करनेमें-सुननेमें हमारी ऑखें खिल जाती हैं। मतलव, पड़ोसीके—'उजर हरप विपाद बसेरें!' (मानस १। १। १) की मनोवृत्ति हमने पाल रखी है। कहाँ ईसाका आदेश और कहाँ हम! कोई आपसे कहता है कि पड़ोसीको प्यार करना हमारा सहज धर्म है तो आप खटसे कह बैठते हैं—'अजी! पड़ोसीको प्यार करना मुहिकल है, बहुत मुहिकल! क्यों! रोज उससे हमारे खायोंकी टक्कर जो होती है। पड़ोसी हमारी जमीनको बरतना चाहता है। वह हमारी जमीनमें अपनी गाये-भेंसें वॉधता है। हमारे खेतकी मेड़ कम करके अपना खेत वहाना चाहता है। हम सावधान न रहे तो वह हमारा खेत अपने जानवरोंसे चरवा लेता है। हमारी फसल चुरा लेता है।

'पड़ोसी हमसे लाम तो पूरा लेना चाहता है, पर हमें कोई लाम नहीं देना चाहता। हम उसके यहाँ कुछ मॉगने जायँ तो चीज रहते हुए भी वहाना बना देता है। पड़ोसी हमें कदम-कदमपर परेशान करता है, दु:खी करता है, सताता है, हमारे हकोपर हमला करता है। फिर भी आप हमसे कहते हैं—''पड़ोसीको प्यार करो!' हमसे ऐसा प्यार नहीं हो सकता। हम तो 'शठे शास्त्रम्' वाले जीव है। ईंटका जवाब पत्यरसे देने-वाले प्राणी हैं। वह हमारी एक आँख फोड़ना चाहेगा तो हम उसकी दोनो फोड़ देंगे।'—जैसाको तसा।

अव जरा हम सिक्केको उलटकर देखें ! कोई हमें सताता है, कोई हमें कष्ट पहुँचाता है, कोई हमारी वहु-वेटियोपर कुदृष्टि डालता है, कोई हमारी चोरी करता है, हमारा माल हड़प लेता है, हमारे साथ टल-प्रपञ्च करता है—तो हमें कौंसा लगता है! तब हम क्या चाहते हैं! हम संकटमें होते हैं, कप्टमें होते हैं, पीड़ामें होते हैं, तो हमारी कैंसी उत्कट इच्छा होती है कि कोई हमें स्स कप्टसे, मुसीवतसे छुड़ा ले, हमारे प्रति सद्भाव दिखाये, इमारे आँस पोले!

तव ! अपने लिये एक पंगाना, दूसरेके लिये दूसरा ! Heads I win, tails you lose.

'चित भी मेरी, पट भी मेरी!' 'मेरे प्रति सव सद्भाव वरतें, में दूसरोक साथ चाहे जैसा व्यवहार करूँ।' यह बात चल्नेवाली नहीं। यह तो कल्युग है! और कल्युग ही क्यो, नजीरके अनुसार— कल्युग नहीं, करयुग है यह,—इस हाथ दे, उस हाथ ले! यह तो नक्द सीटा है। 'भलाईका वटला भलाई, बुराईका वटला बुराई'! तो सामान्य विवेकका तकाजा है कि पड़ोसीक साथ हम सद्व्यवहार करें, उसके प्रति सद्भाव रखें। उससे हम प्रेम करें।

ईसा तो बहुत बादमें हुए, उनसे बहुत-बहुत पहले हमारे धर्मशास्त्री लोग कहते आये हैं—'आतमनः प्रतिक्त्लानि परेपां न समाचरेत्' कत्प्यृशियस हो या लाओत्से—भारत हो या चीन—सत्र एक ही खर्णनियम (Golden Rule) पर जोर देते हैं कि दूसरोके साय वैसा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो। भगवान बुद्धने यही तो कहा था—

सच्चे तसंति दंडस्स सच्चे भार्यान्त मच्छुनो। अत्तानं उपमं कत्वा न हनय्य न घातये॥ सच्चे तसंति दंडस्स सच्चे संजीवितं पियं। अत्तानं उपमं कत्वा न हनेथ्य न घातये॥ (धमापद, दण्डवगो० १०।१-२)

'दण्डसे सभी भय खाते हैं। मृत्युसे सभी डरते हैं। दूसरोको अपने-जेंसा ही समझकर मनुष्य न तो किसीको मारे और न किसीको मारनेकी प्रेरणा ही करे। दण्ड सबको अप्रिय है। जीवन सबको प्यारा लगता है। दूसरोंको अपने-जैसा ही समझकर मनुष्य न तो किसीको मारे और न किसीको मारनेके लिये उकसाये।' भगवान् महाबीर भी यही कहते हैं—

अज्हात्यं सन्वश्रं सन्वं दिस्स पाणे पीयायपः । न हणे पापिणों पाणे भय वेराओ उवरपः ॥ ( उत्तरामायनसूत्र ६ । ७ ) 'सबके भीतर एक ही आत्मा है। हमारी ही तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, यह मानकर भय और बैरसे मुक्त होकर किसी प्राणीकी हिंसा न करे। किसीको न सताये।' घूम-फिरकर वही एक बात कि हमारे प्रति दूसरे सद्व्यवहार करें, सदाचार बरतें, इसका एक ही उपाय है—हम खयं भी दूसरोंके प्रति सदाचार बरतें। अत्याचार और सटाचार दोनोंका प्रतिकार है—सदाचार।

ऋषियों इस सूत्रपर ईसाने भी एक कलम लगा दी—'तुम सुन चुके हो कि प्राचीन कालमें ऐसा कहा गया था कि अपने पड़ोसीसे प्रेम रखना और वैरीसे वैर । परंतु में तुमसे कहता हूँ कि अपने वैरियोसे प्रेम रखो । जो तुम्हे अभिशाप देते हैं, उन्हे आशीर्वाद दो और जो तुमसे घृणा करते हैं, उनके प्रति प्रेम करो । जो तुम्हें धिकारते हैं और तुम्हें सताते हैं, उनके लिये प्रार्थना करो । यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालोंसे ही प्रेम रखते हो तो इसमें तुम्हारी कौन विशेपता रही ! क्या भिष्यारे भी ऐसा नहीं करते ! (मत्ती—५ । ४३-४७) वावा कवीरका भी वही उपदेश—

'जो तोकूँ काँटा दुवै, ताहि बोड त् फूल ।' माना अपकारीके प्रति उपकार करना आसान बात नहीं, पर हमे यदि पडोसी-धर्मका पालन करना है तो कुछ-न-कुछ त्याग और बिलदान करना ही पडेगा। अपना जीवन सुखमय बनाना है तो पड़ोसीके जीवनको सुखमय बनाना ही पडेगा। कारण, पड़ोसी पड़ोसी है! उसके घरमें आग लगेगी तो हमारा छप्पर भी झुलसे विना न रहेगा। बाढमें उसीका घर ह्वेगा, ऐसा नहीं, तब हमारा घर भी सूखा न रह सकेगा। उसके दरवाजेपर लगी ट्यूबलाइटसे हमारा घर भी आलोकित होगा ही। सचमुच पत्थर है वे, जो पडोसीकी स्थितियोमे कोई सुधार नहीं लाना चाहते। पड़ोसी-धर्मका तकाजा है कि हम पडोसीके दु:ख-दर्दको अपना समझकर उसमे हाथ बटायें। उसमें 'लोक लाहु' भी है और 'परलोक निवाहू' भी। शिटाचार भी है, सदाचार भी।

अब ळीजिये—एक सूफी कहानी। कारा! हम इसमें
वुळ सीख सकें। एक सूफी फकीर ये—अन्दुल्ळा बिन प्रमुं प्रकार । एक दफा वे हजको गये। हजसे फारिंग होकर
वे कावामें ही सो गये। मुसलमानोंके पित्रत्र कर्तव्योंमें है—'कावाकी जियारत करना'। रातमें उन्होंने एक
सपना देखा। एक फरिश्ता दूसरेसे पूछ रहा है—'क्यों
जी! इस साल हज करनेके लिये कितने लोग तशरीफ
लाये और उनमेंसे कितनोका हज कबूल हुआ !' दूसरा
बोला—'हजको चालीस लाख लोग आये, मगर किसीका भी
हज कबूल न हुआ।' 'ऐसा क्यों !' वात ऐसी ही
है! हाँ, एक आदमीका हज कबूल हुआ और तमाशा
यह है कि वह हज करनेके लिये कावा तशरीफ भी
नहीं ला सकाथा। और उसीके तुफैलमें अल्लाहने तमाम
हाजियोंको बख्श दिया!' 'कौन है यह पाकहरती !'
बोला—'वह है दिमश्कका एक मोची—अलीविन मुफिक!'

आँख खुली तो अब्दुल्ला विन मुत्रारक चल पडे दिमिश्किक लिये। चलें उस खुशनसीवकी कदमत्रोसी तो कर आये। अलीविन सूफिकसे मिले तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज की—'हाजी साहव! मैं बहुत दिनोंसे हज जानेकी सोच रहा था। बड़ी मुश्किलसे मैंने ७०० दिरम (चाँदीके बने सिक्के) बचाये। एक दिन मेरी त्रीवीने कहा—'पड़ोससे कुछ झक आ रही है। जरा माँग तो लाओ, क्या पक रहा है! मेरा जी खानेको कर रहा है।' पड़ोसीसे जाकर मैने कहा तो वह गिड़गिड़ाकर बोला—'भाई जान! मैं जो पका रहा हूँ, वह किसी आदमीके खानेके लायक नहीं है। सात दिनसे मेरे कच्चे मुखे हैं। वड़ी मजबूरीमें मुर्दा जानवरका गोश्त उठा लाया हूँ, जो आपके लिये हराम है।'

'पड़ोसीकी यह हालत देखकर मेरा दिल दहल उठा । मैने हजके लिये जमा सात सी दिरम\* उठाकर उस भाईको दे दिये । मुझे लगा कि पडोसीकी मुसीवत दूर करना हजसे कहीं—ज्यादा वेहतर है !'

<sup>\*</sup> यह मिस्रदेशका िक्का है। जिसका मृत्य एक रुपयेके लगभग होता है ।

# सदाचार-मूर्ति—श्रीहनुमान्जी

#### 'साधु-संत के तुम रखवारे'

( लेखक — हादित्य-वारिषि डॉ॰ श्रीदरिमोहनलालजी श्रीवालव, एम्॰ ए॰, एल्॰ टी॰, एल्-एल्॰ बी॰)

'आचारः परमो धर्मः'की सुक्तिके अनुसार आचार (सदाचार) परम धर्म है। सदाचार समरत मानवताका अलंकरण हैं, जो धर्मके गूढ तत्त्व-ज्ञानकी ओर प्रेरित करता है। सदाचार उस पथका प्रारम्भ है तो धर्म उसकी परिणति। सदाचारके कियान्वयका ही प्रतिफल धर्मकी गम्भीरताके लिये पथ प्रशस्त करता है।

रांकर-सुवन, पवन-तनय, केसरीनन्दन, अञ्जिन-पुत्र हनुमान्जीमें श्रेष्ठ विभूतियोक संस्कारोका समन्वय था और वे सदाचारकी साक्षात् प्रतिमा थे। सर्वलेक-महेश्वर शिवने अपने एक अंशसे हनुमान्को जन्म देकर श्रीरामकी मङ्गलमयी लीलामे सहयोग किया। अतएव लोककल्याण और भगवद्गक्तिसे सम्पन्न होकर हनुमान्ने वायुके वेग और गतिसे सीतामाताके शोक-निवारणका तथा संतप्त मानवताके संकट-हरनका व्रत लिया। श्रीरामकी सेवामें संलग्न हनुमान्ने श्रीरामके विश्वजनीन कार्योमे सहयोग दिया।

'वाल्मीकिरामायण'कं अनुसार तेज, धृति, यश, चातुर्य तथा शक्ति, विनय, नीति, पुरुपार्थ, पराक्रम और बुद्धि—ये दस गुण हनुमान्जीमें सदैव विद्यमान हैं। उनकी वालोचित चपलताके कारण ऋषियोकी थोड़ी-सी खिनता भी उपयुक्त समयपर काम आयी। ऋषियोने कहा—'तुम जिस वलका आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे दीर्घकालतक भूले रहोगे। जब कोई दूसरा तुम्हे तुम्हारी कीर्तिका स्मरण दिलायेगा, तभी तुम्हारा वल वढ़ेगा।' एक बड़ी सीख थी कि वल और पौरुपका प्रदर्शन लोगोको सतानेके लिये नहीं होना चाहिये और न सब समय होना चाहिये। हनुमान्जीने अपने गुरुदेव भगवान् गूर्यको वचन दिया था कि वे सुग्रीवकी रक्षामें संनद्ध रहेंगे। प्रतापी वालिसे भरपूर आदर पाकर भी उन्होंने कमजोर सुग्रीवका पक्ष लिया और उसे उन्नतिक उच झिक्रपर पहुँचानेके साथ ही श्रीरामकी कृपाका अमित लाम दिलानेके निमित्त वने। भगवान् श्रीराम भी प्रथम परिचयमें हनुमान्की संस्कार और कमसे सम्पन्न कन्याणमधी वाणीसे प्रभावित हुए और उन्होंने लक्ष्मणसे कहा— 'इनके विद्वत्तापूर्ण शुद्ध उचारणसे स्पष्ट है कि ये व्याकरणशास्त्रके पारंगत विद्वान् हैं। इन्होंने वेदों और शास्त्रोका ज्ञान भी प्राप्त किया है। उत्तम संस्कार ' और शिष्टाचार प्रत्येक प्राणीपर अपना प्रभाव डालते ही हैं। हनुमान्की वारिमताने श्रीरामको प्रभावित कर दिया।

हनुमान्जीको उनके बलका वुद्ध स्मरण तो सुग्रीवने विलाया, जब उन्हें श्रीसीताजीकी ग्वोजमें भेजा गया। सुग्रीवने कहा—'कपिश्रेष्ठ! तुममें अपने महापराक्रमी पिता वायुदेवके समान अवाव-गति, वेग, नेज और स्फर्ति आदि सभी सद्गुण हैं। भूमण्डलमें कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानना करनेवाला नहीं है। अपने आराध्य श्रीरामसे आशीप पाकर उनके नामका अखण्ड जप करते हुए हनुमान्जी वृद्ध जाम्बवान्का निर्देशन स्वीकार कर उत्साहपूर्वक चल पडे। समुद्द-तटपर जाम्बवान्ने भी हनुमान्जीको उनके असीम, अपिरिमित बलका सचा स्मरण दिलाया। उन्होने कहा—'हे वज्राङ्ग हनुमान्! श्रीरामके कार्यके लिये ही तुमने अवतार लिया है। ब्रह्माद देवताओने तुम्हे अलोकिक वरदान प्रदान किये है। तुम अपिरिमित शक्ति-सम्पन्न हो। तुम्हारी गति अवाधित और अव्याहत है। यह विशाल



समुद्र तो तुम्हारे लिये तुच्छ और नगण्य है । उठो तथा समुद्रको लॉघकर लंका पहुँच जाओ और सीतामाताके दर्शन कर तुरंत लौट आओ ।

आज्ञा-पालनमे विनम्न, कर्तन्य-निर्वाहमे सुदक्ष, वयका सम्मान करनेवाले, हृदयमे अनन्य भक्तिसे विभूपित, बुद्धि, तेज, शक्ति एवं पराक्रमके सजीव विग्रह हृनुमान्जी सेवा और सदाचार, मङ्गल एव परोपकारके जाज्वल्यमान आदर्श है । समुद्रोल्ल्ड्बनकी कठिनाई उनके लिये कोई अर्थ नहीं रखती थी । उनकी प्रशस्तिमें गोस्तामी श्रीतुल्रसीदासजीने कहा—'दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥'

लंकामें रामदूतकी अनेक लीलाओंके बीच उनके सदाचारी खरूपका उन्नत उत्कर्ष दिखायी देता है। सक्म देह धारण करते हुए जब उन्होने रात्रिमें राक्षसोके अन्त:परमे सीतामातांकी खोज की तो उन्हें सब कहीं विलास-मान, अर्द्ध-नग्न राक्षस-राक्षसी देखनेको मिले। बाल-ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हनुमान्जीके मनमें क्षणभरके लिये नारी-दर्शनक पातकके लिये आत्मग्लानिका संचार हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं । उनके मनमे कभी तनिक गर्वका उद्देक होनेपर जिस प्रकार भगवान् श्रीराम उन्हे ज्ञान करानेमें सहायक रहे, उसी प्रकार धर्म-संकटके इस अवसरपर हनुमान्जीके सम्भ्रमका समाधान उनके इस बोधसे हुआ कि उनकी सारी निष्ठा तो सीता-माताके ध्यानमें केन्द्रित है-सुरापान और भोगविन्नासमें शिथिल निद्रामग्न ये हाड-मांसके जीव तो निरे शव है। वस्तुतः कामजित् हनुमान्में अखण्ड सदाचारका उत्तम निदर्शन है, जो किसी भी साधारण मानवके लिये अलभ्य होते हुए भी मनोनिग्रह और सयम-सदा चारकी सतत साधना-से सलभ भी हो सकता है। सदाचारका तात्विक खरूप मानसमें होता है और जिनकी मनः स्थिति परिस्थितियोंसे भी अस्थिर नहीं होती। वे ही तत्त्वतः सदाचारी होते है । इनुपान्जी ऐसे ही सदाचारी ब्रह्मचारी थे।

धर्मलोपकी चिन्ता होनेपर उन्होने खयं सही निर्णय लिया है—

मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने। शुभाशुभास्ववस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्॥ (वारमी० रा० ५।११।४२)

'सम्पूर्ण इन्द्रियोको ग्रुम और अग्रुम अवस्थाओमें लगानेकी प्रेरणा देनेमे मन ही कारण होता है, किंतु वह मेरा मन सुत्र्यवस्थित है—तत्त्वमे सुल्यवस्थित है। ( उसमे राग-द्रेपका प्रभाव नहीं है; अतः परस्री-दर्शन यहाँ धर्मका लोप करनेवाला नहीं हो सकता।')

तभी तो युद्धमें अमित विक्रम दिखानेवाले और द्रोणगिरिसे संजीवनी लानेवाले हनुमान्को जगदम्बा जानकीजीने आशीर्वाद दिया था—'वत्स ! समस्त सद्गुण तुममें निवास करें। 'अजर अमर गुननिधि सुत होहू।' और यह भी कि अनुजसमेत प्रभु तुमपर सदा अनुकूल रहें।

समस्त सद्गुणोके समूह भक्तप्रवर हनुमान्जी बल, सेवा और सदाचारकी मूर्ति हैं। अपने पावन चिरत्रसे वे शक्ति, भक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग और बिल्डानकी प्रेरणा जगानेवाले 'संकटहरन एवं मङ्गलमूर्ति' हैं। उनकी तान्त्रिक उपासना उग्र मानी जाती है, परतु वे महावीर निश्चल सौम्यतापर सहज रीझनेवाले है। आस्तिकता और परोपकार—सटाचारके दो बड़े लक्षणोके कारण ही हनुमान्जी सदैव पूजनीय हैं। कहीं श्रीरामकीर्तन सुनकर वे हाथ जोड़े खड़े रहते है और कहीं दीन-दुःखियोकी सहायताके लिये दौड़े जाते हैं। कथा-श्रवण सटाचार-निष्ठाका द्योतक है। सटाचारकी अनूठी सिद्धि ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यकी सिद्धि ही जीवन है। हनुमान्जी अपने सटाचारी सद्गुणोके ही कारण चिरंजीवी और मङ्गन्धर्ति है। सच है—

सूर सिरोमिन साहसी, सुमित समीर कुमार। सुमिरत सब सुख संपदा, मुदमंगल दातार॥ (दोहा० २३७ रामाज्ञाप्र०५।४।१)

# चारित्र्य और सदाचार

( रेखक-श्रीगमाथयप्रमाद गिंहजी )

चारित्र्य और सदाचार जीवनके दो ऐसे पट हैं, जिनके सहारे यह जीवन अपने गन्तत्र्यम्थलतक पट्टंच सकता है । इनके अभावमें मानव-जीवन उन्नतिशीष्ठ नहीं हो सकता । अतः इनकी उपाद्यता अन्यन्त आवश्यक है । यही कारण है कि भारतीय धर्म-सावना एवं संस्कृतिमें चारित्र्य और सदाचारको सबसे अधिक महत्त्व दिया गया ।

भारतीय जीवन-उर्शन जीवनके उच्च मुल्योको महत्त्व देता है । भारतीय मन जिस उच जीवनकी कामना करता है, उसमें शील और सदाचारको, सन्य-अहिंसा-को, सेवा और सद्भावको, करुणा और द्याको, क्षमा और शान्तिको एवं प्रेम और चरित्रको सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है । हमारा दर्शन धन-र्वभव, ऐखर्य-सपृद्धि तथा भौतिक सुख-सप्यदाको महत्त्व नहीं देता, बल्कि जीवनके उचत्तम मुल्योंको महत्त्व देना है । धन तो आने-जानेवाली वस्तु है। धनके समाप्त होनेपर भी इम मनुष्य वने रह सकते हैं; पर शीछ, सदाचार और चारित्र्यके विनष्ट होनेपर हम मानवतासे सर्वदाके लिये गिर जाते हैं। यही कारण है कि ऋपियों और महात्माओने शील, सदाचार एवं चारित्रयके रक्षणपर सत्रसे अधिक वल दिया है । नीतिज्ञ विदुरजी कहते हैं कि सदाचारकी रक्षा यतपूर्वक करनी चाहिये, धन तो आता और जाता रहता है । किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये।

चारित्र्य और सदाचार एक ही सिक्केंक दो पहन्द्र हैं, एक ही धातुखण्डके दो दुकड़े हैं या एक ही भावकें दो रूप हैं। इन दोनोंके मूलमें शील हैं। शील, सदाचार और चारित्र्यकी त्रिवेगी-धारामें ही समस्त भारतीय दर्शन प्रवादित होटा रहा है। होटा स्वाधार मूल, वारित्य सभी पर्यापवाची हान्द हैं। समस्य अर्थ प्रत्यो एवं शाखों और, सहाबार एवं करित्रकी महिमाया गान है। वाल्मीहिनामाय प्रका प्रायः द्वास्त्रकी चारित्रय के प्रथम होता है— 'चारित्रेयण व्य को सुक्तः है' चारित्र्य ही मानव-जीवनकी अर्था पूँ की है। अस्पादमें जीत्रपत्रकों सबसे उत्तर पत्र माना गया है— 'मीत्र गन्यों अनुक्तरों' (ह। १९) श्रीका वित्रण गया है, जो प्रयाद वित्रण माना है, जो प्रयादा वित्रण माना है, जो

मीरजधीरत तेहि स्थ पादा। मृत्य मील इद ध्वारा प्रताहर॥
• (६। ७९ । ५)

इससे पर साप्ट है वि, मानव-जीवनमें सदाचारका महत्त्व अदितीय है। जमारा यह मानव-जीवन जवनका अम्तित्वमें रहे, उसमें महाचारकी सुग्तक, शीठका सुवास और चारित्रका परिगठ रहना चारिये। हमारे जीवनसे यदि शीठकी सुग्तक महिटकी, सदाचारकी ज्योति विकीर्ण न हुई तो हमारा जीवन अर्थकीन है। शीठ ही जीवनकी शोमा है और सदाचार ही जीवनकी शामा है। शीठ, सदाचारसे हीन व्यक्तिका जीवन पतित या पशुका जीवन है; राक्षमका जीवन है। विदुर्जी सदाचारको ही मानव-जीवनका सारस्वक मानते हैं। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि 'सदाचारसे हीन मनुस्पक्त कुछ—चाहे जितना भी जैंचा क्यों न हो, वह निम्न ही समझा जायमा और नीच बुरहोत्यक मनुस्पक्त यदि सदाचार ऊँचा है तो वह श्रेष्ट माना जायमा

न कुलं वृत्तदीनस्य प्रमाणिमिति मे मितः। अन्तेष्विप दि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते॥ (महार उद्योगः ३६। ३०)

महाभारतमें विदुरने नीतिकी जितनी बातें बतलायी हैं, उनके मूलमें सदाचार ही निहित है। वास्तवमें सदाचार धर्मका मूल है। शास्त्रोंमे सदाचारकी जो प्रभूत प्रशस्ति मिलती है, इसका कारण यही है कि सदाचार और धर्मका आधाराधेय-सम्बन्ब है । वेदविहित अथवा शास्त्र-निर्दिष्ट आचरण ही सदाचार है। मानवके जो उच्चतम गुण हैं, उसके जो सुन्दर आचरण है, वे ही सदाचार हैं। सदाचारसे रहित व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते---'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः ।' इसीलिये हमारे पूज्य पुरुषों और ऋपियोने कुल, जाति, धन, वैभव, रूप आदिको महत्त्व न देकर शील-सदाचार और चारित्र्यको महत्त्व दिया । संसारमें जाति और कुलको लेकर आज कितना कोलाहल मचा है तथा कितनी अशान्ति एवं असंतोष है ? लगता है—सारा संसार जाति, कुल और वर्णको लेकर ही पागल हो गया है; किंतु हमारे शास्त्र व्यक्ति और उसके चरित्र तथा शील-सदाचारको महत्त्व देते हैं। हमारे शास्त्रोंकी यह मान्यता है कि जाति. गोत्र, कुलकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्व है——चारित्र्यका, शीलका और सदाचारका । महर्पि व्यासदेव महाभारतमें कहते हैं---

कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः। कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः॥ वृत्ततस्त्वविहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि। कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्पन्ति च महद्यशः॥ ( उद्योग० ३६। २२ )

गोओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। थोडे धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामे आ जाते हैं और महान् यशको प्राप्त करते हैं।

सदाचारसे जीवनमे सव कुछ प्राप्त किया जा सकता है । आयु, बल, तेज, कान्ति, धन, यश, कीर्ति, सब कुछ सदाचारपर निर्भर हैं । मनुस्मृति (४। १५६) में कहा गया है कि आचारसे सौ वर्षका दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, पुत्र-पौत्रादि उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं, अक्षय धन मिल्रता है और दुर्गुणोका नाश होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्रने, प्रत्येक जातिने, प्रत्येक धर्मने सदाचार और चारित्र्यकी महिमाका गान किया है।

रूसके महान् चिन्तक लेव तलस्तोय (Leo Tolstoy)ने 'धर्म और सदाचार' नामसे एक पुस्तक ही लिख डाली है । आजका युग राजनीतिका युग है, किंतु राजनीतिके लिये भी धर्म, सदाचार और नैतिकना-की आवश्यकता है । आज र्राजनीतिमे जो गंदगी आयी है, उसका एकमात्र कारण है-राजनीतिमें सदाचार और नैतिकताका अभाव, धर्म और चारित्रयकी न्यूनता । मनीषी तलस्तोयकी यह स्पष्ट मान्यता है कि 'धर्म, सदाचार और नीतिके विना न तो पहले, न अव कोई मनुष्य-समाज या राष्ट्र जिंदा रहा है, न रह सकता है। नेपोलियन बोना-पार्टकी मान्यता थी--- 'कर्मशील और सदाचारी बनो' ( Be a man of Action and Character. )अंग्रेज कवि वेल्सने कहा है कि वही मनुष्य वास्तवमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोप और पवित्र है, जिसने जीवनमे वेईमानी और बुरा कर्म नहीं किया है और जिसका मन अभिमानसे रहित है-

> "The man of upright life, Whose guiltless heart is free, From all thoughts of vanity, Is a real man indeed."

बाइविलमे ईसामसीहने उपदेश देते हुए कहा है—'Blessed are those, pure in heart, for they shall see God" 'वे धन्य हैं! जो हृदयसे कुद्ध हैं; क्योंकि उन्हें परमात्माका दर्शन होगा।'

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् राम अपने श्रीमुखसे कहते हैं— निर्मेल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिन्न न भावा॥ ( मानस ५ । ४४ । ५ )

चारित्रय और सदाचार मानवके लिये आवस्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । ये जीवनके अङ्ग हैं । इन्हें हम मानवके दो पंख कह सकते हैं । पनीको आकाशमे उडनेके लिये दो पंख चाहिये। साधकको भी चिदाकाशकी यात्राके लिये ज्ञान-वैराग्यके दो पंख चाहिये । उसी प्रकार मानवको अपने जीवनके लस्यतक पहुँचनेके लिये सदाचार और चारित्र्यके दो पंखोकी अपेक्षा है । आखर हम मनुष्य हैं, मानव हैं । मानवका जीवन पश-जीवन नहीं है। वह जमीनमें विल बनावर नीचे घुसनेके लिये नहीं है । वह कीड़े-मकोड़ेकी तरह जमीनपर रेंगनेके लिये नहीं बना है । मानवका जीवन ऊपर उठनेके लिये है, ऊर्ध्व संचरगके लिये है । मानवकी परिभापा क्या है ? 'मननात्—मनुष्यः'—जो मनन करे, चिन्तन करे, वह मनुष्य है।' मानवका यह जीवन जीवन नहीं है: यह दिव्य जीवन है। भारतके जनमानसके इप्टदेव भगवान् श्रीराम श्रीमुखसे कहते है-बहें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सद ग्रंथन्हि गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥ (मानस ७। ४२।४)

वेदभगवान्की भी घोषणा है कि—'उद्यानं ते पुरुष नावयानम् ।' (अथर्व ०८। १। ६) हम हैं ही ऊपर चलने (उत्थान) के लिये। नीचेकी ओर हमे यान अर्थात् गति नहीं करनी है—'न अवयानम्'। मानवको ऊपर उठनेके लिये सदाचार और चारित्रयका ही सहारा लेना होगा। विना इनके वह कटापि ऊपर नहीं उठ सकता।

'कठोपनिपद्'मे निचकेताने कितना सत्य कहा है— 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'—मनुष्यको धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । धन और वैभव तो आते-जाते रहते है, श्लिक और नश्वर है । कितने

सम्राट् और तानाशाह आय और गये, उनके साथ ही सत्ता और सामर्थ्य, धन और वंभव सभी समाप्त हो गये। एक शायरने कितना सच कहा है—मक्करों में पैर फैलाये हुए सोते हैं वो। जमीं भे आसमांतक जिनका सेहरा था एक दिन ॥' परंतु सटाचार और चारित्र्यकी पूँजी नहीं मिटती। सटाचारी, चरित्रवान् तथा शीलवान् व्यक्ति मरकर भी अमर रहते हैं। इनके सदाचरण तथा सुकर्मके सुवाससे साग संसार सुवासित रहता है। सटाचारी पुरुषका हर आचरण धर्मपय होता है। उसका हर कर्म प्रकाशकी एक किरण है और उसका हर आचरण आलोक है, जिसके प्रकाशमें सामान्य मानव-प्राणी अपना मार्ग निर्वारित करता है।

हमारे राष्ट्रमें अति प्राचीनकालसे ही सदाचारकी एक साचिक सरिता सतत प्रवाहित होती रही है; अजस स्रोत प्रवहमान रहा है । सदाचारके इसी अक्षय 🥕 म्रोतसे हम आजके युद्ध-जर्जर और विपाक्त विश्वक लिये शीतल जल लेकर कल्याणका कार्यक्षेत्र सिक्त कर सकते हैं, मानवताका पथ प्रशस्त कर सकते हैं, प्रेमका पावन प्रकाश विकीर्ण कर सकते हैं । सदाचारके सोपानपर आरूढ होकर ही हम स्वर्गीय गौरव एवं आनन्दकी प्राप्ति कर सकते हैं और चारित्रयकी फुलवारीमें ही हम जीवन-पुष्पकी सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध फैला सकते हैं । जनतक हम अपने जीवनमें संदाचारका स्रवास और चारित्रयकी कान्ति नहीं लायेंगे, तवतक हमारे जीवनमे शान्ति और विश्रान्ति नहीं आ सकती । अमृतत्वकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है । सदाचार, शील और चारित्र्यकी पावन त्रिवेगी-धारामे गोता लगाये विना वह अमृतत्व नहीं प्राप्त हो सकता ।

सदाचार और चारित्रयकी कमीके चलते आज समस्त संसारमे एक कड्डुआहट पेटा हो गयी है, एक भयंकर तिकता आ गयी है । भौतिक सम्पदाके संग्रहकी होडने वातावरणको विचाक्त बना दिया है। मानवका ऐसा चारित्रक अधःपतन किसी भी युगमे नहीं हुआ है । जीवनका प्रत्येक क्षेत्र गँदला हो गया है । सत्ता और खार्थने व्यक्ति और समाज दोनोंको भ्रष्ट बना दिया है । इसका एकमात्र कारण है हमारे जीवनसे शील और सदाचारका विदा होना । शील, सदाचार और चारित्र्यके हटते ही सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, ईमान सभी समाप्त हो जाते हैं । आज मानव-मनमें जो वेचैनी और अशान्ति आयी है, वह इसलिये कि हमारे जीवनसे सदाचारका सोता मुख गया है, शीलकी सरिता सुख गयी है ।

आज हमारे ज्ञान-विज्ञान सभी व्यर्थ सिद्ध होगे, यदि हम सदाचारी नहीं हैं, शीलवान् नहीं हैं, चिरत्रवान् नहीं हैं। शास्त्रो, धर्मग्रन्थो और नीतिग्रन्थोंके पढनेसे क्या लाम जो आज हम दु.शील बन रहे हैं, कठोर और क्रूर बन गये हैं, हिंसक और अत्याचारी वन गये हैं, उद्ग्ड और अहंवादी बन गये हैं ! शाक्षाध्ययनका फल तो धुशील्या और सदाचार है—'शीलवृत्तफलं श्रुतम्'। फिर यह कड़वाहट, तिकता और दुःशीलता क्यो ! क्या हम अपने पूज्य पुरुषों, संतो और महात्माओके सदाचार, उनके चरित्र और उनके उदात्त विचारोसे कुछ न सीखेंगे ! क्या हमारा जीवन भी उन्हींकी तरह उदात्त और महान् नहीं बनेगा! यदि नहीं तो नर-शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है, मानवकी योनि पाना निरर्थक है । आइये, हम फिरसे अपने जीवनमे शील, सदाचार, धर्म, नीति और चारित्रयको प्रतिष्ठित करें, अपने जीवनको पवित्र बनायें। व्यक्ति पवित्र बन जाय तो समाज सात्त्विक हो जाय और विश्व विमल बन जाय। तो फिर हम आर्य सदाचार और शिलको अपनाकर अपना, राष्ट्रका और विश्वका कल्याण करें।

# आधुनिक वेष-भूषा और विलासितासे चारित्रिक हास

# [ विलासिताकी सामग्रियोंके प्रचारसे युवक-युवितयोंके धन, स्वास्थ्य तथा चरित्रका नाश ]

अङ्गराग, अधरराग, नखरञ्जिका आदि सोलह शृङ्गारके प्रसाधनोका वर्णन वात्स्यायनसूत्र, नाट्यशास्त्र, कान्य एवं नाटकोके अतिरिक्त पुराणोमे तथा महाभारतादि प्रन्थोंमे भी आया है । पुराने समयमे भी शृङ्गार किया जाता था, किंतु उस समयके शृङ्गारमे दो वाते थीं—संयम तथा सात्त्रिकता । उस समयके शृङ्गार-प्रसावनोंमे खास्थ्यके लिये हितकारी पवित्र ओपधियाँ पड़ती थीं । उन ओपधियोसे युक्त शृङ्गारको धारण करनेसे शारीर स्वस्थ रहता था, चित्त प्रफुलित रहता था और मनपर सात्त्रिक प्रभाव पड़ता था । इतनेपर भी शृङ्गार कामवर्धक ही माना जाता था । अङ्गरागादि धारण करनेका अधिकार केवल गृहस्थको था और स्त्री तभी अपने शारीरका शृङ्गार करती थी, जब कि उसका पति उसके पास हो । अभिप्राय यह कि

शृङ्गार केवल पतिके सुखके लिये ही किया जाता था। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रममें किसी भी प्रकारका शृङ्गार वर्जित है। 'नाकामी मण्डन-प्रियः'के अनुसार शरीरको सुन्दर दिखानेकी भावना और संयम या आदर्श—ये दोनों वातें एक साथ नहीं चल सकतीं। सौभाग्यवती स्त्रीके लिये आदेश है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह सब प्रकारके शृङ्गारोको छोड़ दे और अपने सौभाग्यके चिह्न सिन्दूर, चूडी आदिके अतिरिक्त अपने शरीरका अन्य कोई शृङ्गार न करें।

कोई भी अविवाहिता वालिका यदि अपनेको इस प्रकार सजाती है कि लोगोंके नेत्र सहसा उसकी ओर जायँ तो यह उसके मानसिक पतनकी सूचना है। आज तो वात इससे बहुत अधिक बढ़ गयी है। शृङ्गारकी—विलासिताकी बहुप्रचलित सामिप्रयोंका उपयोग लड़िक्योंके समान ही लड़के भी बहुलतासे करने लगे हैं। विद्यालयोंके छात्रोंके लिये तो ये विलासिताकी सामिप्रयाँ आवश्यक पदार्थ वन गयी हैं। अध्ययनके स्थानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर अधिक रहने लगा है। फलतः उनके चरित्रके विनाशकी चर्चा आज सर्वत्र है।

विद्यार्थीका भूपण है--शील, सहिष्णुता एवं अध्ययन । भारतीय सम्राटोंके युवराज भी गुरुकुलोंमें भूमिपर ही सोते थे और भिक्षामें मिला रूखा-सृखा अन खाते थे। उनकी कमरमें मूँजकी मोटी रस्ती होती थी, जिसमे वे कौपीन लगाते थे। उनके शरीरपर मृगचर्म रहता था और हाथमें एक लकड़ीका दण्ड । मस्तक उनका या तो घुटा ( मुड़ा ) रहता या उसपर जटाएँ होती थीं। उनका खस्य, सुदृढ़ शरीर और तेजोमय मुख देवताओं के समान प्रतीत होता था । इसके विपरीत, आज-का विद्यार्थी भड़कीले वस्नोंमें ढका, मुखपर क्रीम-पाउडर लगाये, स्त्रियोंके समान वालोको वार-वार हिलाता, सजाता, दुर्बल, निस्तेज और सर्वया दयनीय प्रतीत होता है! वचपनमें ही नेत्रोकी ज्योति क्षीण हो जानंसे उसे उपनेत्र (चश्मा) लगाना पड़ता है। उसकी विकासप्रियता उसके चरित्रको नष्ट कर देती फलतः वइ अत्रक हो नेपर भी बृद्ध-जैसी दीखता है-विलासिता उसे वृद्धावस्थामें पहुँचा रही है ।

पहले कन्याएँ प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान कर लेती थीं। वे गौरी-पूजन करती थीं। उनका आध्रमण था लज्जा। शील और संकोचकी वे मूर्ति होती थीं। घरमें माताके घरेष्ट्र कामोंको यथासम्भव पूरा कर लेनेका उनमे पूरा उत्साह होता था। उनके मुखपर लज्जाके साथ भोलापन भी रहता था। लेकिन आज तो नींद टूटते शय्यापर ही चायकी आवश्यकता होती है। इसके बाद तुरंत पाउडर-क्रीम लेकर मुखको सजाना आवश्यक हो जाता है। घरके काम करना तो दूर, अपने खयंके कामके ळिये भी सेवकोंकी आवश्यकता होती है। इस विलासप्रियताके कारण चित्र, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य भी नष्ट होते चले जा रहे हैं। चित्रिसे सौन्दर्य चमक उठता है और उसके विना सौन्दर्य घृणित हो जाता है। पर चरित्रकी ओर दिष्ट ही कहाँ है!

आज भारतीय जीवनपर पाश्चात्त्य सौन्दर्य-विज्ञान ( Aesthetic Seince, Douglas Ainslic )का प्रभाव सुरपष्ट है । किंतु इन पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक आदिमें जो पदार्थ पड़ते हैं, उनका यह सहज स्वभाव है कि वे त्वचाकी कोमलता तथा खाभाविक सौन्दर्यको नष्ट कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्तिको, जो नित्य पाउडर लगाता है, सवेरेके समय जब उसने अपना शृङ्गार न किया हो, आप देख हैं तो आपको उसके पीले, बदरंग चेहरेसे घुणा हो जायगी । त्वचामें जो एक प्रकारकी मनोहर स्निग्वता होती है, पाउडरका उपयोग करते रहनेसे वह नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विलासिताके ये पदार्थ खाभाविक सौन्दर्यको नष्ट करके इस बातके लिये विवश कर देते हैं कि व्यक्ति अपनेको कृत्रिमरूपसे सदा सजाये रहे। जव वह इन पदार्थीका उपयोग किये बिना दूसरोके सामने जाता है तो उसका चेइरा, उसकी त्वचा रूखी तथा अनाकर्षक दिखायी देती है।

यह कैसे सम्भव है कि नखोपर, ओष्ट्रपर तथा शरीर-पर आप जो पदार्थ लगाते हैं, उनका कोई भाग आपके पेटमें न पहुँचे। नख तथा ओष्ट रँगनेमें जिन रंगों तथा पदार्थोंका उपयोग होता है, उनमेसे अनेक विषेले भी होते हैं। वे पेटमे पहुँचकर पाचनिक्रयाको दृपित कर देते हैं, जिससे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। शरीरमें जो रोम हैं, उनकी जड़ोमे सहस्रों सूक्ष्म छिद्र (रोमकूप) हैं। इन छिद्रोंसे पसीनेके द्वारा शरीरका दृपित हव्य सटा बाहर आया करता है। पाउडर, स्नो आदिके उपयोगसे ये रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। पसीनेकें प्रवाहमें वाधा पहुँचती है। शरीरका दूपित द्रव्य निकल नहीं पाता। इससे त्वचाकी कान्ति नए हो जाती है। त्वचा-सम्बन्धी रोगोंकी आशक्का बढ़ जाती है। ऐसे लोगोंको यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग (खुजली आदि) हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। साधारण फुंसियाँ भी ऐसी त्वचापर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। विलासिताकी बस्तुओंमे पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपस्टिक, नखका रंग आदि सेवन करनेवालोको प्रायः आमाशय तथा त्वचाके रोग भी होते हैं।

विलासिताकी सामग्रियोका अधिक उपयोग युवक तथा युवतियाँ करती हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालयोमे पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राएँ अन्धाधुन्ध इन वस्तुओका उपयोग करने लगे हैं। उनके माता-पिता तथा अभिभावक सैंमझते हैं कि उनके वालक पढ़ते हैं और पढ़ाईमें खर्च होता ही है, किंतु सन्ची वात यह है कि छात्र-छात्राएँ माता-पिताकी गाढी कमाईका धन विलासिताकी सामग्रियोमें, सिनेमा तथा पार्टियोंमें एवं अमस्य-ाक्षणमें नष्ट करते हैं । अपने परिवारकी स्थितिका उन्हे तिनक भी ध्यान नहीं रहता । वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वस्तुओमे वे जो पैसा नष्ट कर रहे है, वह उनपर विश्वास करनेवाले उनके अभिभावकने कितने यतसे प्राप्त किया है। पाउडर, स्त्रो, क्रीम, हेजलीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओंके ् उपयोगसे केवल धनका नाश होता हो, इतनी ही बात नहीं, इनके द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है । इन वस्तुओमे प्राय: हानिकर एवं अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं। कुछ तो चर्वी-जैसे या उससे भी अपवित्र पदार्थ इनमेसे अनेक वस्तुओंमें पड़ते है और फिर इनको मुख एवं होठतक लगाया जाता है। जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते

हैं, उन्हें इन वस्तुओंके उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चाहिये। आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है।

श्रीरोम्पारोठाँने निःशक्षीकरणके सम्बन्धमे कहा था कि 'शक्ष युद्धके प्रतीक हैं। जब समी राष्ट्र अपने-अपने शक्षाक बढ़ानेकी धुनमे लगे हैं, तब युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करनेके पक्षमें हों ही। 'इसी प्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि श्रद्धारका लक्ष्य क्या है! श्रद्धार किया जाता है—दूसरोकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर सिद्ध करनेके लिये, दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने-को सुन्दर सिद्ध करनेकी चेशके मूलमे काम-भावना होती है।

एक बार एक परिचित विद्वान् कह रहे थे—'ये लड़िक्तयाँ आधुनिक वेष-भूषामें सज-सँवरकार, नंगे सिर, खुली भुजाएँ अपने अर्धनम्न शरीरका प्रदर्शन करती वाजारोंमें निकलती हैं और फिर शिकायत करती है कि लोग उन्हें कुदृष्टिसे देखते हैं।' अपनेको इस प्रकार प्रदर्शनकी वस्तु वनानेका ताल्पर्य दूसरा हो ही क्या सकता है! क्या यह शिष्ट और भारतीय परम्परा है, क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है!

श्रङ्गार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। श्रङ्गार खयं शरीरके प्रति एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजानमें ही कामुकता बढ़ती रहती है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण एवं पतनका भी कारण बन जाता है। जैसे—राष्ट्र चाहें या न चाहे, शस्त्रास्त्रकी वृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रहेगा, बैसे ही श्रङ्गारप्रियता आयगी तो चरित्रका नाश होगा ही। श्रङ्गारिता सचरित्रताकी विरोधिनी है।

आजकल अज्ञानवश माताएँ छोटे शिशुओको भी पाउडर लगाकर सजाती हैं। वालककी कोमल त्वचापर इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। बालकके लिये धृतिमें मोजना मामाविक मास्यप्रद है। शिशुके अद्गोमें सुद्ध सम्मोक नेजकी मारिका करनेसे शिशुके अद्गाप्त पुष्ट होते हैं। नवेंकी पाउडर, कीम आदि नहीं लगाना चाहिये। इसमें बालकका खास्य नट होता है।

आवस्यवता तो इस वात ही है कि महयार विलासिताके पदानीका क्रिंकोंसे देशमें आना स्राधा के यह दे और वेशमें रनक निर्माणक मनव्यन्ति गर्नक वित्र में यहाले कि गर्नी हैं। इनके चन, नीरत मणः व रै। प्राचेक, व्यक्तिके इन पहाली चारिये और अर्थन नदीके व महाचारके रहम होती।



# सर्वसुखी एवं सदाचारी वननेक लिये आचरणीय कर्तव्य

[ यदि तुम चाहने हो गुछ--]

करना—तो गुरुजनों एवं गृणियोंका यथायोग्य सम्मान और उनकी यथायध्यक नेवा-शुक्रुषा यही ।

जानना—तो खयं अपने एवं अपने कर्नन्योंको जानो ।

जीतना—तो कोध, लोभ, मान, इल, पारट, पाम-वासना आदि आत्मोन्नतिमें वाधक, मनके विकासेकी जीतो।

त्यागना—तो कुविचारो, दुराचारो और दुर्व्यसनोंको त्यागो ।

यचना—तो मात्र नामधारी गुरुओं एवं दृराचारी मित्रोंकी संगतिसे बचो ।

लिखना—तो जिससे ख-परका हित हो, सर्देव वैसा ही लिखो ।

सोचना-विचारना—तो खयंको योग्य, गुणी ज्वं सुखी बनानेकी बात सोचो ।

देना—तो मन्यान्यत्यागाँ यद्योग हो। अपने तन, भन, भन्यर भन्नु सत्योग हो।

रेना—रे: नहाँमे भी विले, वरीमे अधी । शिक्षा हो ।

गाना—तो धरीर प्रांगन, दोनंकी ही हो हास बनाप रकों, प्री ही मालिक बल्जोंको गाओ।

पीना—ने प्रभुनुगनानयः मधुर म्य विशे।

योळना—तो प्रिय, मण और खन्यर-विकरी यचन बोजो ।

देखना—तो आने दोप्रीतया द्सरी हेगुणीको देगो ।

मृनना—तो श्रीनगत्रान्की गुणणाया, रामचर्चा एवं
पीदितोंकी आह सुनो ।

शान्ति प्राप्त करना—तो राग-देश. ईर्था-नृष्णा, गाया-भोह, गमता और दुराशा-निराशा आदिकी वार्ने न कभी सोचो, न करो।

—भीशान्तिचन्द् जैन

# चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत--- 'श्रीरामचरितमानस'

( लेखक—प॰ श्रीरामप्रसादजी अवस्थी; एम्॰ ए॰, शास्त्री; 'मानस-न्यासः )

सदाचार मानवताका वह प्रकाश-स्तम्भ है, जहाँसे सर्वतोमुखी प्रतिभाकी देदीप्यमान रिक्नियाँ प्रस्फुटित होती हैं। व्यक्ति ही समाजका घटक है। सदाचारी व्यक्ति ही समाज तथा सशक्त राष्ट्रका निर्माण करता है। व्यक्तियोंसे समाजका और समाजसे राष्ट्रका परस्पराश्रित सम्बन्ध होता है। राष्ट्रका उन्तयन, उत्कर्ष, वहाँके निवासियोंके चित्रपर निर्भर होता है। चिरत्रमें वह सब कुछ आ जाता है, जो विचारके आचारमे परिणत हो जानेसे सम्भूत होता है।

गोखामी तुलसीदासकी अमरकृति—'मानस' अपने-आपमें चरित्रकी विशद व्याख्याका एक विश्वकोश-सा है । चरित्र मानधका सर्वस्व है । मानव-उत्थानका वह उच्चतम शिखर है, जहाँसे गिरकर पुनः मूलस्थानपर पहुँचना दुष्कर होता है—

> गिरि ते जो भूपर गिरै, मरै सो एकहि बार। जो चरित्रगिरि ते गिरै, बिगरै जनम हजार॥

रामचित्र विश्वमें सर्वश्रेष्ठ आदर्श चित्र है और 'मानस' उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है । वह सदाचारकी प्रेरणाक्षा मूल उत्स है । यही कारण है कि इसमें अवगाहन करनेवालेका जीवन आदर्श, अनुकरणीय बन जाता है । मानसके प्रतिपाद्य तत्त्व हैं—श्रीरिवकुल-मण्डल-मण्डन मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम । उनका विशव चित्र ही सदाचारकी सर्वाङ्गीण प्रतिभा है । नित्य नवीन जीवनमें उछासकी उपलब्ध उनके चित्र-श्रवण, मननके द्वारा होती है । इसीलिये इसकी फलश्रुतिमें कहा गया है—

सुनिह बिमुक्त बिरत अरु बिपई। लहि भगति गति संपति नई ॥ जे गाविह यह चरित सँभारे । तेह एहि ताल चतुर रसवारे ॥ जिस समय आततायियोंकी त्ती बोल रही थी, अत्याचारका तुमुल नाद छाया था, क्षत्रियोंका वाहुबल क्षीण हो चुका था, ज्ञान-भानु अस्ताचल-श्रृङ्गमें समा चुका था, चोटियाँ विछम्पित और वेटियाँ प्रकम्पित थीं, उसी समय तुलसीने श्रीरामचितका विशद यश जनताके समक्ष उपस्थित किया। उन्होंने श्रुति-शास्त्र-पुराणोंका समस्त सदाचार-सार राघवके यशमे रख दिया और असाध्यको साध्य, अगम्यको गम्य कर दिया। आज तुलसी विश्वके मानसमें राजहंसके रूपमें विराजमान हैं।

सदाचरणपूर्वक भक्ति एवं भगवत्-प्राप्तिके लिये साधन-क्रमका विधान 'मानस' इस प्रकार करता है——

भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। विनु सतसंग न पाविह प्रानी॥ विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग। मोह गएँ विनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग॥ मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा। किए जोग जप जाग विरागा॥

श्रातृत्वका अलौकिक उदाहरण श्रीराम और भरतके पारस्परिक सौहार्द, सौजन्यमे दीखंता है। भरत यदि 'मेरे सरन रामहिकी पनहीं'के उद्घोपक है तो राम उनके नामके जापक हैं। यह कहना कठिन है कि चरित्रवलमें कौन आगे है! श्रातृत्वका ऐसा सदाचार और कहाँ है!

अनेक स्थलोंपर चिरत्रकी झाँकी मानसमें विस्तारसे विर्णित है। पितासे पुत्रका, भाईसे भाईका, पितसे पत्नीका, मित्रसे मित्रका क्या व्यवहार होना चाहिये—इसका विवेचन बड़ी शालीनताके साथ मानसमे संजोया हुआ है। मानसके चित्रनायक श्रीराम है, जो आदर्शके अनूठे उदाहरण है। अतः कहा गया है कि विश्वमें ऐसा कौन है, जो श्रीरामका अनुव्रती न हो—'लोके न हि स विद्यते यो न राममनुव्रतः।'

इप्टके विना जीवनके अनिष्ट दूर नहीं होते । श्रीराम ही इप्ट हैं, उपास्य हैं एवं जीवनके पग-पगपर आनेवाली परिस्थितियोंके दिव्य आलोक हैं । भारतको राष्ट्रके रूपमें एवं मानवके चरित्र (ज्ञान-कर्म) के ख्रक्यमें श्रीरामको चित्रित किया गया है—

हिम गिरि कोटिअचल रघुवीरा। कोटिसिधु मत यम गंभीग ॥

तुल्हसीके राम ब्रह्म भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और सभी परिस्थितियोंमें, सर्वकालमें, सर्वदेशमें उपलब्द भी हैं। यहाँतक कि रामके अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं । वे भारतके शीर्पभाग हिमालयके समान अडिंग हैं और उनकी कटि एवं अधोभागमें अनन्त सिन्धु सुशोभित है । हिमालयके समान उनका ज्ञान अंडिंग और सिन्धुके समान उनका कर्म प्रगन्भ है । अतः भगवान् श्रीराम उत्तरभागसे दक्षिणमागकी यात्रा करने हैं, मानो शीर्यस्य ज्ञानको कर्ममें उतार रहे हैं। हिमालयसे प्रण्य-सिल्या भागीरयीका उद्गम है और अनन्त सिन्धमें उनका विलय होता है । इसी प्रकार भगवान् अनन्त, भगवान्की शक्ति अनन्त, भगवान्का शासन अनन्त और भगवान्का प्रेम अनन्त है । श्रीरामकी मान्यताका सशक्त उदाह्रण कविवर 'विनय'में देते हैं। दीनोंके प्रति प्रगाद प्रेमके कारण वे उपास्य हैं। वन-यात्रासे पूर्व तया वापसीके वाद भी माता कौसल्या, भगवती जानकी, गुरुमाता अरुन्यती और जनकपुरके सम्बन्धियोंके यहाँ उन्हें मधुर भोजन करनेका अवस्र मिटा । पर जब प्रद्या गया कि भोजनमें स्वाद कैमा है तो श्रीरामन शाठीनता-शिष्टतायुक्त बामिता-महित शबरीकी फल-माधुरीका अभिनन्दन किया—

घर गुरु गृह, त्रिय सदन सासुरे भट्ट उन्न उन्हें पहुनाई। तब तहें किंद्र सबरी के फलन की रुचि मापूरीन पाई॥

आतिध्यकी स्मृतिका यह उदाहरण महाचित् ही कहीं अन्यत्र मिलेगा । ल्डमगको रणस्पटमें द्यक्तिगन लगा है, किंतु उनकी वेदनाको गंभा स्थान देकर श्रीमम विभीपणके मत्याणका ही विचार कर रहे हैं—

रन पर्यो चंट्ट विभीपन ही को मोच एद्य अधिकाई॥ (विनयप० १६८। ३)

आधितकी चिन्ता हमारे प्राचीन सदाचारका प्रतीक है। जिस पिताने रनेट एवं धर्मकी रक्षामें अपना दारीर भी छोड़ दिया, उससे भी अधिक गीधका रनेट इन शब्दोंमें प्रस्कृटिन होता है—

नेह नियाहि देह ति द्रयस्य, बीसनि अचल चलाई। ऐसेह पितु तें अधिक गीधपर समता गृन गरुलाई॥ (विनयप० १६४। २)

कृतज्ञताका यह कितना श्रेष्ठ आदर्श है! श्रीरामका चरित्र, जीवन सभी कुछ अपनेमें ही सीनिन नहीं है। उनका चरित्र और जीवन विश्वके किये आदर्श सदाचार है एवं 'मानन' है उनका उज्ज्वन प्रेरणा-स्रोत। मानस आदर्श चरित्र और अनुकरणीय सदाचारका सद्ग्रन्थ है। वस्तुत: मर्यादा कविका यह मर्यादा कान्य-प्रन्थ है।

## <del>~~\*\*</del> सदाचार-संजीवन

अपने आचरणकी वहुत सँभाछ रक्ष्वोः क्योंकि जहाँ चाहो, खोजो—सदाचारसे वढ़कर सहायक जीते-मरते कहीं नहीं पा सकते। जिस पुरुपका आचरण पवित्र है, उसकी सभी इज्जत करते हैं, इसिल्ये सदाचारको प्राणोंसे भी अधिक मृत्यवान समझे। हढ़प्रतिष्ठ सदाचारसे कभी नहीं हटतेः क्योंकि वे जानते हैं कि सदाचार-त्यागसे कितनी आपत्तियाँ आती हैं।

—महात्मा तिरुवल्छवर

#### सदाचार

( लेखक-पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्रीश्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज )

श्रीविष्णुपराणमें महर्षि और्व कहते हैं--- 'गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धपुरुष, वृद्ध एवं आचार्यगणोंकी अर्चना करे एवं प्रातः तथा संध्या-कालोंमें संध्यादेवीको प्रणाम करे। वह होमादिद्वारा अग्नि आदिका उपचरण करे और सदा संयत होकर अनुपहत वस्रद्वय, महौपधि, गारुड्रत्न आदि माङ्गलिक वस्तुएँ धारण करे तथा अपने केश चिकने एवं परिष्कृत रखे। वह सुगन्धित, मनोहर वस्र एवं उत्तम श्वेत पुष्प धारण करे, कभी किसीका कुछ अपहरण न करे, किसीको कभी अप्रिय वाक्य न कहे, मिथ्या प्रियकथन भी न करे, परदोष-वर्णन न करे, अन्यकी सम्पत्तिको देखकर लोभ न करे, किसीसे वैर न करे, निन्दित पथप्रहण न करे और नदी-कूल-छायाका आश्रय न ले। पण्डित लोकविद्विष्ट, पतित, उन्मत्त, बहु-रात्रु-समन्वित, कुदेशिश्वित, वेश्या या वेश्यापति, अल्प लाभसे गर्वित होनेवाले, मिथ्यावादी, अतिव्ययकारी, परनिन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ मित्रता न करे। स्रोतिखिनी (नदी) आदिके स्रोतरहित स्थानमे या तीव धारमें स्नान न करे। प्रज्वलित गृहमें प्रवेश न करे। इक्षके शिखरपर आरोहण न करे। मुख ढके बिना जम्हाई न ले । दण्ड-से-दण्डका घर्षण न करे । नासिका-कुञ्चन न करे । श्वासएवं खाँसी खुले मुखसे न छोड़े । उच्च हास्य एवं सशब्द अधोवायु परित्याग न करे । नखवाद्य या नखद्वारा तृणच्छेद न करे एवं नखद्वारा भूमिपर लेखन न करे।

विचक्षण व्यक्ति इमश्रुचर्वण, लोष्टमर्दन न करे । अपिनत्र अवस्थामें सूर्यादि ज्योतिष्पदार्थ तथा ब्राह्मणादि एवं प्रशस्त पदार्थोंका दर्शन न करे । निर्वसना परनारी एवं उदयास्तकालीन सूर्यका दर्शन न करे । शव-दर्शन करके एवं शवगन्ध प्रहण करके घृणा न करे; क्योकि शवगन्य सोमका अंश होता है ।

रात्रिकालमें चतुष्पय, चैत्यवृक्ष, समशान, उपवन एवं दुष्टा नारीसे बचकर चले। अपनेसे पूज्य व्यक्तियों, देवता, ध्वज तथा तेज:पुञ्ज-पदार्थकी छायाका अतिक्रम विज्ञ व्यक्ति न करे। कल्याणकामी व्यक्ति गृहमे निवास न करे एवं एकाकी एकान्त वनमें न रहे । केरा, अग्नि, कण्टक, अपवित्र वस्तु, भस्म, त्र्व, स्नान-जलसे आर्द्रभूमिका दूरसे ही परित्याग करे । अनार्य-व्यक्तिका आश्रय न ले। हिंस्र प्राणीके पास न जाय। निद्राभङ्गके बाद अधिक देरतक पड़ा न रहे। क्रुटिल व्यक्तिसे स्नेह न करे। अधिक समयतक निद्रा, जागरण, अवस्थान, स्नान, उपवेशन, शय्या-सेवन तथा व्यायाम न करे। प्राज्ञ व्यक्ति दन्तघाती एवं सींगवाले जीवोंके पास न जाय । सामनेकी हवा और घूप तथा नीहारका परित्याग करे । नग्न होकर स्नान, निद्रा तथा आचमन न करे । होम, देवपूजा आदि क्रिया, आचमन, पुण्याहवाचन, जपकार्यमे एकवस्र होकर प्रवृत्त न हो।

कुटिलमन मानवका साथ कभी न करे । क्षण-मात्रका साधु-सङ्ग प्रशस्त है । ज्ञानी जन उत्तम या अधम जनोंसे विरोध नहीं करते हैं । विवाद और विवाह समशील लोगोंके साथ ही करना चाहिये । वस्तुतः ज्ञानी जन किसीसे भी विवादारम्भ नहीं करे । निष्फल शत्रुता न करे । अल्प हानि सह लेना ठीक किंतु किसीसे शत्रुता करके अर्थलाभ करना उचित नहीं । स्नानके बाद शुद्ध परिपृत वस्त्र या हायद्वारा शरीरमार्जन नहीं करना चाहिये । केश-कम्पन नहीं करना चाहिये । स्नानके वाद जलसे वाहर स्थलपर आचमन करना चाहिये । पदसे पदमें आघात न करे । पूज्य व्यक्तिके सामने पाँव न पसारे । गुरुजनोके सामने सदा विनयी रहे, वीरासनका परित्याग करे । देवालय, चौराहा, पुज्य व्यक्ति और मङ्गल-द्रव्यादिको वामाङ्ग करके न जाय । पण्डितजन सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, पूच्य व्यक्ति इन सबके सामने बैठकार मल-मृत्र त्याग न करे। खड़े होकर पैशाव न करे । मार्गमें पेशाव न करे । श्लेष्मा, मल-मूत्र तथा रक्तका लङ्घन न करे । आहारके समय, देवपूजा, माङ्गलिक कार्य, जप, होम आदिके समय एवं महाजनोके समीप रलेप्पाका त्याग न करे, छींके नहीं। अशिप्ट (अकुलीन) नारीका विश्वास न करे। किंतु उसका जानकर तिरस्कार न करे। उसके प्रति ईर्ष्याल न हो। उसपर किसी भी प्रकार धींस न जमाये । सदाचारपरायण विद्वान् व्यक्ति, माङ्गलिक वस्तु—पुष्प, रत्न,घृततथा पूज्य व्यक्तिको नमस्कार किये विना घरसे बाहर न निकले। चतुष्पथको नमस्कार करे । यथावसर होमादि कार्य करे एवं विद्वान्-साधु व्यक्तियोंका सम्मान करे। जो व्यक्ति देव, ऋषिगणके पूजक हैं, पितरोंके प्रति श्राद्ध-तर्पण करते हैं, अतिथि-सत्कार-परायण है, वे ही उत्तम लोकमे जाते हैं। जो जितेन्द्रिय होकर समयपर खल्प, हितकर प्रिय वाक्य बोलते हैं, उन्हें देहावसानके वाद आनन्दप्रद अक्षयलोक प्राप्त होते हैं । जो धीमान्, श्रीमान्, क्षमावान्, आस्तिक एवं विनीत हैं, वे सत्कुलोत्पन विद्यावृद्ध व्यक्तियोंके योग्य उत्तमलोकमें गमन करते हैं।

सूर्य एवं चन्द्रप्रहणके समय, पर्वोके दिन, अशौच-समय या अकालमें तथा मेवगर्जनके समय पण्डित व्यक्ति अध्ययन न करे । जो सबके बन्धु हैं एवं मत्सररहित तथा भीत व्यक्तिको आख्यस्त करनेवाले हैं,

उनके लिये स्वर्गलाम अनि सामान्य पर है । जो शरीर-रक्षा करना चान्ते हैं, ने धूप तथा वर्षाकारमें हनरी ( हाने ) या प्रयोग करें । मित्र-कार्कों मगन या वनमें प्रवेश वारते मगय दण्डपाणि ( हम्न-स्मृहसारी ) होकार नर्ले एवं बादर जाते समय सदा पादका प्रध्य करे । वार्ये-बार्ये, ऊपर या दूर देखने हुए पण्टिन व्यक्ति न चले । चरते मगय मागनेसे चार हाथ दग्वी भूमिको देखते हुए चर्चे । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होका पूर्वीक आचरणोका पालन तथा अन्यान्य दोरोंके हेनको विनष्ट बारता है उसके धर्म, अर्थ, बाम और मौक्रमें किंचित बात्रा नहीं पहुँचती । पापी व्यक्तिया प्रति भी जो पाप न करे, किसीके निष्टुर शक्योंके करें प्रिय वाक्य बोले, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके बन्धु हैं एवं उस बन्धत्व-निबन्धनके ठिये आईचित्त हैं, मुक्ति उनके हाथोमें होती है। जो व्यक्ति सदा सदाचारपराण्ण, वीतराग, काम-क्रोब-छोभ-जवी हैं, उन्हींके सहारे पृथ्वी अवस्थित है। सत्य सत्रमें प्रीति जाग्रण करता है। जहाँ सत्य कहनेसे किसीका अनिष्ट होता हो. नहीं मीन रहना चाहिये और जहाँ प्रिय वास्य हितवार तथा युक्ति-संगत न हो, वहाँ प्रिय वाक्य भी न कहे । क्योंकि हितवाक्य नितान्त अप्रिय होनेपर भी अनन्त ग्रेयस्वार होता है। जो वार्य इहलोक और परलोक्से प्राणियोंके लिये मङ्गलकारी हो. बुद्धिमान् व्यक्ति उसी काममें मनसा, वाचा, कर्मणा दत्तचित्त होता है । सदाचारके ये कुछ पालनीय नियम हैं, जिनके आचरणमें आ जानेपर छोक और परलोक दोनोका सुधार सम्भव है । सभीको इनका आचरण मनोयोगसे करना चाहिये ।

# साधुके लक्षण

जो झूठ नहीं वोलता, परिनन्दा नहीं करता, सहुणोंको धारण करता है, सबसे निर्वेर है, सबमें समभावसे आत्माको देखता है और श्रीहरिके चर्णोंका प्रेमी है वहीं साधु है।

— एंत दादूजी

# सदाचारका मूल मन्त्र-भगवत्-शरणागति

( लेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी गर्मा )

यजुर्वेद (२२ । २२ )मे याजक परमात्मासे प्रार्थना करता है कि 'प्रभो ! हमारे राष्ट्रमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री-पुरुप, दूध देनेवाली गाये उत्पन्न हों, स्रमिक्ष बना रहे, बृक्ष फल-फूलसे लंदे रहे तथा आपकी कृपासे हमारे योग-क्षेमका समुचित प्रवन्ध (कल्पना) होता रहे—'योगक्षेमो नः कल्पताम् ।'\* इसी श्रुतिका अनुसरण करते हुए महर्षि गौतम अपने वैदिक धर्मसूत्र ९ । ६३-६४ मे 'योगक्षेमार्थमाश्वरमधि-गच्छेत्। नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिकेभ्यः की आज्ञा देकर 'श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्'को चरितार्थ करते हैं। अर्थात् सदाचारी पुरुप योगक्षेमके लिये परमेश्वर, श्रेष्ठ राजा, देवता, गुरु आदिका आश्रय ले। मनु आदि अन्य 🔍 स्मृतिकार भी ऐसा ही कहते हैं । गीता (९ । २२ ) मे खयं भगवान् भी इसका समर्थन करते हुए अनन्य आश्रितोंके अपने द्वारा योगक्षेम-वहनकी वात कहते है-- 'योगक्षेमं वहाम्यहम् ।' इसपर अनेक भाष्य एवं विस्तृत व्याख्याएँ है । महाभारतान्तर्गत 'नारायणीयम्'के अनुसार इसमे शरणागतिका भाव है और कहा गया है कि भगवान् अहंकाररहित पूर्ण शरणागत व्यक्तिद्वारा, सदाचारका सम्यक् पालन कराकर उसे शम-दमादि षट्-सम्यक् योग-ज्ञान-कैवल्यादिप्रदानरूप सम्पत्ति एवं योगक्षेमका बहुन करते हैं। इसमें—'लाद दे, लदा दे और लादनेवालेको साथ कर दे'--का भाव है-

मनीषिणो हि ये केचिद् यतयो मोक्षधर्मिणः।
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः॥
(महा० शा० ३४८। ७२)

सदाचारके प्रेरक भगवान्—वस्तुतः वेदोंसे लेकर गीतातक सभी सन्छास्रोंका पर्यवसान-तात्पर्य भगवत्-शरणा-गतिपूर्वक सदाचरणमें ही है—'मामेकं शरणं वज' 'एकमात्र मेरी शरणमें आओ' आदि । इसका कारण यही है कि सदाचार तथा जीवकी सारी वाह्य एवं अन्तरचेष्टाओं के प्रेरक श्रीभगवान् ही हैं। कौषीतिक ब्राह्मण (३।९)की श्रुति कहती है— 'एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति' 'यह परब्रह्म परमात्मा ही जीवसे श्रेष्ठ कर्म कराकर उसे श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त कराता है। (अन्तर्यामी ब्राह्मण) भी यही कहताहै-- 'अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्'। 'वेदान्त-सूत्रकें 'परात्तु तच्छूतेः'( २ । ३ । ४१, २ । १ । ३४, १।१।२) आदि प्रायः पचासो सूत्र भी जीवकी समस्त चेथाओंको ईश्वरायत्त ही मानते हैं' । उपनिषदोंके 'स कर्ता कारियता जनाधिपः'—वही कर्ता तथा सब कुछ करानेवाला है, 'य आत्मिन तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति'( बृहदारण्यक॰ ५ । ७ । २२), वह आत्माके भीतर बैठकर आत्माको नियन्त्रित करता है। भागवतके 'योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममाम् प्रसुप्ताम् (४ । ९ । ६)

— 'मेरे अन्तः करणमे प्रविष्ट होकर सोयी परावाणीको प्रेरित करता है', तथा सभी गायत्रीमन्त्रोंके — मैपरमात्माका ध्यान, शरण प्रहण करता हूँ, वे मुझे सदाचारमें प्रेरित करे — का यही भाव है। कर्मबन्धनसे मुक्तिका भी यही मार्ग है। गीताके भी—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । (१८।६१-६२)

----'ईश्वर सभी प्राणियोके हृदयदेशमें स्थित होकर अपनी मायासे यन्त्रारूढ़ जीवोको घुमाता, प्रेरित करता

<sup>#</sup> यह मन्त्र कृष्णयज्ञः काठकसंहिता ४५।१४, तैत्तिरीय-सहिता ७।५।१८, मैत्राय० सं०३।१२।६ और शुक्त काण्व-सहिता २४। ३०-३२मे भी आया है। इसके प्रयोगक्रमपर मीमांसादर्शन, काण्व, माध्यदिनशतपथ, कात्यायन-श्रोत्रसूत्र कर्क, देवयाज्ञिकभाष्य-पद्धतियोंमे मीमासा है। ऋग्वेद १०। १६६।५ की प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही है। उसमें कुछ-कुछ सवर्गविद्याका भाव है।

है' तुम सर्वातमना उन्हींकी शरण लो, 'मत्तः स्मृतिक्वांनमपोहनं च' (१५।१५) 'में ही ज्ञान, स्मृति और
उनके विलोपका कारण हूँ' आदि कथनोंसे भी यही
वात सिद्ध होती है । श्रीमद्भागवतादिमें ब्रह्माजीसे स्त्रयं
भगवान्ने कहा है कि आपसे तपस्या एवं प्रार्थना आदि मैंने
ही करवायी है, यह मेरी ही कृपाका परिणाम है—
यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयादितम् ।
यद्भा तपसि ते निष्ठा स एप मदनुग्रहः ॥
(श्रीमद्भा० ३।९।३८, मत्स्यपु० २७३।१३–१५)
'भागवतमे ही भक्तराज वृत्राधुर भी कहता है कि

परमात्मा विष्णुके सर्वथा परतन्त्र है—।"

यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो सृगः।

एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥

(श्रीमद्रा॰ ६।१२।१०)

गोखामी तुलसीदासजीके 'मानस'के— उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत राम गुसाईं॥ नर मरकट इव सबिह नचावत। राम खगेस वेद अस गावत॥ 'उर प्रेरक रधुवंस बिसूपन।' (७। ११२। १) 'माया-प्रेरक सीव' (३। १५) 'प्रेरकानंत वन्दे तुरीयं' (विनयपित्रका ५३। ३) 'जब प्रेरक प्रभु वरजै (विनयप० ८९। ४) आदि क्रथनोमें भी वही वेदानुगतिता है।

सदाचारद्वारा प्राप्य भी भगवान्—इन्हीं सब कारणोंसे श्रुतिपुराणोंने सदाचार-पालनके लिये और उसके एकमात्र परमलक्ष्य प्रभुकी प्राप्तिके लिये भी भगवच्चरणोंकी शरणागितको, उनकी स्मृतिको ही परमोचित एवं सर्वथा निष्कण्टक मार्ग बतलाया है—

'श्रुति पुरान सद् ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति विना सुख नाहीं॥ 'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' (गी० ८।७)।

'सदा मुझे स्मरण करो और (खवर्णाश्रमादि) युद्ध सदाचार-का पालन करो।' ध्रव, प्रहाद, नारद, व्यास, विसष्ठ, जुकदेव-जी आदि आप्त पुरुषोंका भी यही उपदेश एवं आचार है— सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि बह्म विचार विमारद॥ सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ (मानस ७। १२१। ६)

अतः सदा भगवरसर्ण, नमन और झरणार्गतर्वक सदाचारका पाछन करना चाहिये ।

सदाचार स्वयंभी भगवान्—गढः (२०११)कं ईशावास्यादि मन्त्र, 'धर्मस्त्वं स्ट्रयरूपभूक् लोकानां त्वंपगे
धर्मः' (वादमी०६११४०११८) तथा गीताके स्रत्यापणं',
(४१२४) 'परमात्मा समाहितः' (गी०६१७)
आदि वचनासे छद्ध सदाचार, संयय स्वयं भी प्रमात्मा
सिद्ध है। तभी 'ग्रुपुनावयवस्पन्दसाध्रम्येण चरन्ति हैं'
(योगवािष्ठ४१४०१२०) 'मुनि गुन गान समाधि बिमारी'
(मानस ७१४१ ४) आदिसे श्रेष्ट आचारोंका समाधिवत् ही माहात्म्य है। योगवाित्रप्टमं जडसमािवर्दा अपेका
तत्त्वदर्शनपूर्वक जामत् व्यवहार; लोकानंप्रहको बार-बार श्रेष्ट
वतलाया गया है (मुमु व्यव०१२१२२, उपशम उत्त०)।
निजमहिमामें प्रतिष्टित श्रीभगवान्या अवतार-धारणपूर्वक
सदाचाररक्षा एवं अधर्मका संहरणभी यही सिद्ध करता है।

इस प्रकार श्रद्धा-विनय तथा सम्यग्दिष्युक्त सदाचार-पालनसे मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है। पर धर्मात्मा या सदाचारी वननेके भावके अहंकार तथा दम्भ, मोहादिसे अवस्य वचना चाहिये; क्योंकि इनसे ज्ञानियों एवं सदाचारियों-तकको भी पग-पगपर स्खलनका भय वना रहता है— शानिनामि चेतांसि देवी भगवती हि सा। चलादारुष्य मोहाय महामाया प्रयच्छित॥

( दुर्गांसरः , प्रवोधचन्द्रोद्यः , अमृतंद्यः आदि ) साथ ही कार्षित्री शक्ति भी वहीं हैं । औपनियद समयमार्गियोके—'सैपा प्रसन्ना चरदा चुणां भवति मुक्तये । सा विद्या परमा मुक्तेईतुभृता सनातनी तथा 'धर्म्याणि—सुकृती करोति, भवतीप्रसादात्।' ( दुर्गासः ४ । १६ ) आदि कथनोंका भी यही रहस्य है । उस शक्ति या शक्तियुक्त ब्रह्मकी कृपाशक्ति और प्रसादसे ही सच्चे योगक्षेमका—निर्विष्न सदाचारका पालन-कार्य चल सकता है और परम लक्ष्यकी प्राप्ति भी हो सकती है । इस वैदिकसूत्रोक्त शरणागितद्वारा कभी गिरने-पड़ने या मार्गभ्रष्टताकी नौवत नहीं आती—'न पतेन्न स्खलेदिह ।' ( श्रीमद्भाः ११ । २ । ३५ )

# श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

( लेखक--श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री, रामस्तेहि-सम्प्रदायाचार्य, खेड्पा )

सदाचार वह है, जो सत्पुरुशेंद्वारा आचरित या सद्ब्रह्म-से सम्बद्ध हो। 'रामस्नेहि-सम्प्रदाय'की सब प्रकारके सदाचारोमें आस्था है। इसमें श्रीरामजीकी इष्टोपासना है, सत्त्वगुणमय श्रेष्ट आचरण (रहन-सहन) है तथा पूर्ववर्ती महापुरुपोके वर्णित प्रन्थोमे समस्त सद्गुणोंके द्वारा पालनीय सिद्धान्तोंका विवेचन है।

जिस सदाचारके सेवनहारा हम इस लोक व परलोकमे पूर्णतया सुखी वन सकते हैं, यह सम्प्रदाय उसीका एक प्रतिरूप (प्रतिक्रिया ) है; क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ही विश्ववन्धुत्वके साथ सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये हुआ है । इसिलये इसके द्वारा जहाँ हमें नाम-साधनके द्वारा आत्मकल्याणका मार्ग उपलब्ध होता है, वहीं सबको सब प्रकारके सुख देनेवाले पूर्ण सदाचारकी शिक्षा भी मिलती रहती है। इस सम्प्रदायके समस्त पूर्वाचार्य जिस सदाचारको अच्छा मानते थे, उन्होने उसका स्पष्ट वर्णन अपने वाणीसाहित्यमें कर दिया है। रामस्नेहि-सम्प्रदायके अनुयायी वननेवाले भक्तजनोको सर्वप्रथम दुर्व्यसनोसे मुक्त होकर एक श्रीराम महाराजका इष्ट वारण करने और तत्त्वविचारशील होकर सत्य बोलने आदिकी शिक्षा दी जाती है और तत्पश्चात् दीक्षा। 'पण इक राम कंठी भळ राखो, तत का तिलक असत मत भाखो॥'

इस सम्प्रदायके पूर्ववर्ती आचायेनि 'नियम-पञ्चदशी' आदि वाणी-प्रन्थोकेद्वारा सदाचारके प्रायः सभी मुख्य सिद्धान्तोपर प्रकाश धालकर हमारा पथ प्रशस्त किया है, जो एक उत्तम सदाचारीके लिये परमावश्यक होते हैं । इस पञ्चदशी 'नियम' का संक्षिप्त सार इस प्रकार है——(१) अपने इष्ट निर्गुण ब्रह्म (श्रीराम महाराज) की उपासना करना।(२)

वेदवाणी आदिमें पूर्ण आस्था रखते हुए अधिक-से-अधिक प्रचार करना । ( ३ ) शारीरिक प्रुख छोड़कर अधिक-से-अविक भजन, राधिन, सद्ग्रन्थोका स्वाध्याय पाठ आदि करना । (४) महापुरुपो (भक्तों )के प्रति श्रद्धा रखते हुए सत्सङ्ग-सेवा आदि करना । (५) सात्त्विक एवं हिंसारहित साधनोसे जीवन-निर्वाह करना । (६) ईश्वरेच्छापर निर्भर रहकर (संतोपपूर्वक) उद्यम करते रहना-। ( ७ ) नियमपूर्वक प्रमुप्रसाद-चरणा-मृत, दर्शनादि प्राप्त करना । (८) शील-शान्ति एवं सन्तोप रखते हुए सत्य-हित व मितभाषी बनना । (९) काम-क्रोधादिको छोड़कर पर-सी आदिको माता-बहन मानते हुए संयमित जीवन-यापन करना। (१०) कपडेसे छानकर जलका उपयोग करना। (११) दूसरोके सुख-दु:खको अपना ही मानते हुए सबकी सेवा करना । (१२,) प्राणिमात्रको आत्म-खरूप देखते हुए किसीको कष्ट न पहुँचाना। (१३) सत्त्रगुणका आश्रय रखते हुए सबके साथ समताका व्यवहार करना । (१४) तम्बाकू, भॉग, मदिरा आदि समस्त दुर्व्यसनोसे सदा दूर रहना । (१५) संत-त्राणीद्वारा निर्दिष्ट मार्गपर चलते रहना ।

( रामस्नेह-धर्मप्रकाश, प्रारम्भिक प्रकरण पृ० ७-८ )

'रामस्नेहि-धर्म' जीवनकी प्रत्येक स्थितिमे सांसारिक वासनाओसे हटाकर मानवको भगवदुन्मुख करता है। इस सदर्भमे खेड़ापा आचार्यचरण श्रीरामदासजी महाराजके अत्यन्त सरल, किंतु सारगर्भित शब्दोमें सदाचारकी मुख्य-मुख्य शिक्षाओका संक्षित निदर्शन यहाँ पर्यात है— वाणी-संयम—

काद्व तैंने जीभडी, राम विना कहें वेण। रामदास इक रामविन, कूण तुम्हारो वेण॥

#### सध्र चचन-

मीठी वाणी पोकियो, राम्ना सीच विष्वार। सुग्य पार्वे साई सिरी, औरा को रुपगार ।।

#### खहनशीलता-

रामदास ऐसे हुवो, ज्यूँ सारम पापाण। ठोकर सारे सब हुनी, तीहिण न अन्तर कणा॥

#### विनयशीलना-

राान बड़ाई कृकरी, साहियके द्रयार। लघुता लाठी बाहिरो, देना खाया पार॥

#### कुसङ्गका त्याग-

उज्वल नीर भकाशका, पट्या धरणिमें आय। मैली सूँ मिल वीद्यक्या यूँ कृसंगत धान॥

#### कपटभावका त्याग-

भावे केश सुंडाय है, भावे केश वधार। रामा सांई साच विन, रीझे नहीं हिगार॥

#### कथनी-करनीकी समानता—

कथणी तो वहुती कथे, रहणी रंच न काय। रामदास रहणी चिनां, कैसे मिले खुदाय॥

#### निन्दा-निपेध--

रामा नीच न निन्द्रिय, स्व म् निग्सा होय। किणीक औसर आयकर, दुःख देवेना तोप॥ 'रामत्नेही-धर्म' साहसंके साथ साधनप्रयस् निरन्ताः धारो वदनेके छिये उद्वोचित करता है ।

दुर्व्यसनोंमें ( जो कि धाज-कल सहाचारका नामो-निशान गिटानेके लिये गडामारीकी तरह फैंल रहे हैं उनमें ) अनन्त दोप व पाप दिखाया है।

यह धर्म हमें दिराधटी सदाचार—अविचारपूर्ण आचरणकी ओरसे हटाका आन्तरिक गाँदचारमय सदाचारकी ओर प्रेरित करता है—

दुराचार शाधार है, पहत्राया निननेस । भातम प्रहा विचार विन, गरे न नुराका क्षेम ॥ (क्षीटणट्याणी)

इस धर्मक लिडान्त प्राणीमात्रको मन्त्रद्रः मानने हुए उनकी यथादाक्ति सेवा-सच्चार वरनेकी जिला देते हुए व्यक्तिको पूर्ण सदाचारकी और प्रेरित गर्देश सर्वेण निर्मय बना देते हैं—

सनारी कुं दर फालका, नियन न दीने की र । इरिया जा कूं दर नहीं, राम सनेही रीय ॥ (श्रीतिसमदागर्नी मण्)

इस प्रकार रामरनेहि-सम्प्रदायका प्रायः मम्पूर्णे साहित्य और सिझान्त मानवको नाना प्रकारके दुराचारासे टटाकर सदाचारकी और छे जानेवाला प्रयन्प्रदर्शक है।

## सदाचार-साखी

शील संतोप दया आभूपण, क्षमा भाव वढ़ाऊँ हो। सुरित निरित साँईमें राखूँ, आन दिशा निर्ह जाऊँ हो। गर्व-गुमान पाँव सें पेलूँ, आपों मान उड़ाऊँ हो। साहिवकी सिंखयन सूँ कबह, राग-हेप निर्ह लाऊँ हो। पाँचूँ पकड़ पचीसूँ चूकँ, त्रिगुण कूँ विसराऊँ हो। चौथी दाव चेत कर खेलूँ, मौज मुक्ति की पाऊँ हो। इस विधि करके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो। अनंत जन्मको अन्तर भागी, रामचरण हिर भाऊँ हो॥

—रामस्नेही-सम्प्रदायके संत स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज





# हमारे राष्ट्रिय जीवनकी आधारशिला-सदाचार

( लेखक—५० श्रीभृगुनन्दनजी मिश्र )

मानव-सम्यताका इतिहास इस वातका साक्षी है कि जब और जहाँ भी सदाचारके नियमोक्षी अबहेलना हुई और निरङ्करा खच्छन्द आचरण प्रारम्भ किया गया, तभी वहाँ सघर्प, विघटन एवं युद्ध हुए हैं। व्यक्तिगत सुखोपभोग एवं खार्थपरायणताकी भावना मनुष्यकी बुद्धि एवं विवेकको कुण्टित कर देती है, जिससे वह असदाचारी, भोगपरायण एवं दुराप्रही बनकर पतन तथा विनाशके मार्गपर अप्रसर हो जाता है और उसके दुराचरणसे समाजमें अनेक दोष एवं बुराइयाँ पनपने लगती है— भारतीय ऋषि-महर्पियोने मानवमात्रके कल्याणके लिये सुन्दर समाज-रचनाके उद्देश्यसे सदाचारी जीवनं अपनानेपर विशेष जोर दिया है और 'आचारः प्रथमो धर्मः'का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार मनुष्यकी मानसिक एवं वौद्धिक योग्यताओसे भी बढकर सदाचरणको विशेष महत्त्व दिया गया है।

अधिकतर पारचात्त्य दार्शनिकोंने केवल सद्विचारोंको ही व्यक्तित्वके विकासका मूल मान लिया है, जब कि भारतीय दार्शनिकोने सद्विचारोंके साथ-साथ 'सदाचरण'-को व्यक्तिके विकासका मूल माना है। केवल विचारों या शब्दोमें उतनी शक्ति नहीं होती, जितनी सदाचारी व्यक्तिके व्यक्तित्वमें निहित होती है। वस्तुतः सदाचरणके धनी व्यक्तियोंके अनुपातसे ही समूची मानवताके लिये कल्याणकारी समाजका ठोस निर्माण सम्भव होता है। अतीतकालमें हुए महापुरुषों तथा वर्तमान युगके महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, खामी विवेकानन्द, खामी रामतीर्थ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक आदिके जीवनचरित्रोंसे और उनकी ओजखी वाणीद्वारा जनसमाजमें जाम्रत् की गयी नवचेतनाका स्पष्ट दर्शन होता है। ये महान् विमृतियाँ संयम एवं सदाचारकी

प्रतीक थीं । साधारण समाजसुधारकों एवं जन-नेताओकी मौखिक शब्दावली तो ग्रामोफोन या टेप-रिकार्डरके समान है, जिसका सुननेवालोपर क्षणिक प्रभाव अवश्य होता है, जब कि संयमी एवं सदाचारी व्यक्तियोका, जीवन मानव-समाजको दिशा-निर्देशनमें युगोतक प्रकाशस्तम्भकी भाँति पथप्रदर्शन करता रहता है। प्रचारकी अपेक्षा आचारका महत्त्व होता है।

सदाचरणका महत्त्व प्रत्येक धर्ममें विस्तारपूर्वक वतलाया गया है। उसका किसी अन्य धर्मके सिद्रान्तोसे मतभेद नहीं है। सांसारिक सुरक्षेपभोग, जिनके संसर्गसे मनुष्यकी शक्ति, सामर्थ्य तथा समयका दुरुपयोग होता है, उनका मर्यादित किया जाना समूचे मानव-समाजके लिये विश्वहितमें नितान्त आवश्यक है । मनुष्यकी जिन प्रवृत्तियोसे समाजके बहुसंख्यक वर्गको आघात पहुँचता हो, विश्वमें तनाव एवं सघर्प उत्पन्न होता हो, उनकी गणना तो असदाचार अथवा दुराचरणमे ही हो सकती है। आजके युगमें जब हम ससारमें वढते हुए कलह, क्लेश, अशान्ति एवं उच्छृह्खलतापर दृष्टिपात करते हैं तो उसका मूल कारण मनुष्योका असदाचारी जीवन-यापन ही दिखायी देता है। हर नगरमें नित्यप्रति घटित होनेवाली चोरी, डकैती, छटमार, हत्या, वलात्कार आदि अनाचारसम्बन्धी घटनाएँ नित्यप्रति ही हमारे सुनने एवं देखनेमें आती रहती है, जिन्हे शासनके कानून एवं शक्तिके प्रयोगद्वारा भी रोका जाना सम्भव नहीं जान पडता है, किंतु इनका रोकना नितान्त आवश्यक है।

व्यक्ति या समाजके सुधारके छिये कानून या सत्ताका प्रयोग तो एक बाहरी अस्थायी प्रयत्नमात्र है। मनुष्योके मन-मस्तिष्कमें परिवर्तन हुए विना वाहरी प्रयोग पूर्ण रूपेण सफाउ सिद्ध नहीं हो राकते। संयमी एवं सदाचारी व्यक्तियोंका जीवन उस सुगन्वित पुष्पेद्यानके समान है, जिसकी प्रभावक सुगन्वसे निकटवर्नी जनसमृह प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। सदाचारीजीवनसे समाज एवं राष्ट्रका ही नहीं, अपितु नारे विश्वका कल्याण-साधन होता है।

आज किसी भी विचारवील कि वा विवेकी प्रस्पका हृदय इस वातको देखकर दू:वित हुए विना नहीं रह सकता कि हमारे दंशको राजनैतिक खतन्त्रताप्राप्तिके तीस वर्ष वाद भी उसके गष्ट्रिय जीवनमें नैतिक एवं चारित्रिक उन्नति होनेके बजाय अनैनिकता एवं चरित्रहीनताकी ही अविक बृद्धि हुई है । कुछ भोतिक प्रगति तथा औद्योगिक उन्नतिमात्रको ही राष्ट्रकी सकलाओंका प्रतीक नहीं माना जा सकता; उसे अविक-से-अधिक मिथ्या संतोप ही कहा जा सकता है। मनचाहा रहन-मह्न, उच्छृद्धलना, अनुशासनहीनना, परपीड़न (हिंसा), अपहरण, वळात्कारादि चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार. मुनामार्लेरी आदि बुराइयोने सारे समाज एवं राष्ट्रको अव:पतनकी जिस स्थितिमें पहुँचा दिया है, क्या इसीको हम अपनी प्रगति मान हें ? और क्या शासनके कानृतोके भयसे इन समस्त उपर्युक्त बुगाइयोंपर कोई नियन्त्रण हो पाया है ? यदि सत्ता एवं कानृतके प्रयोगसे स्थितिमें कोई मुधार अवतक नहीं हो सका तो हमारे राजनेताओं या मामाजिक कार्यकर्ताओने इसका हल कोजनेका अन्य कान-सा प्रयत किया है ?

हमारे विचारने अपने वज्ञों तथा नवयुवकोमं सदाचार एवं चरित्र-निर्माणकी शिक्षापर पूरा जोर दिये विना समाज एवं राष्ट्रके जीवनसे उपर्युक्त राष्ट्रवाती बुराइयोका दूर होना सम्मव नहीं जान पड़ता । अतः शासकीय, अर्द्धशास्कीय तथा निज्ञी विद्यालयोमें सर्वप्रथम सदाचार तथा चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी शिक्षा प्रचलित करना आवश्यक एवं अनिवार्य कर दिया जाप । साथ ही नवयुवकों, श्रमिकों तथा ब्रिन्जिवी वगंकि संगटन एवं संस्थाओंमे उच्चकोटिके प्रशिक्षित चिरत्रवान् मामाजिक कार्यकर्ताओको—चाहे वे गृहस्थ हों या वानप्रस्थ, साधु हों या संत—उनको भी सदाचार एवं चिरत्र-निर्माणसम्बन्धी विपयोपर प्रतिदिन या सप्ताहमें कम-से-कम दो वार प्रेरणा एवं उद्बोबन देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे संयमी, सदाचारी एवं चरित्रवान् पीढीका निर्माण सम्मव हो सके ।

हमारे देशके अतीत कालके इतिहासमे महाराज हरिश्चन्ड, श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, धर्मराज युधिष्टिर, अर्जुन, भीष्मिपतामह आदिके जीवन-चरित्रोंमें सदाचरण एवं संयमके बळसे अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम दिखाने तया अनेक भयंकर परिस्थितियोपर विजय करनेकी अद्भुत गायाएँ प्रसिद्ध हैं। परम शूरवीर एवं दढप्रतिज्ञ महाराणा प्रताप, त्यागमूर्नि भामाशाह, अन्याय एवं अन्याचारके प्रवल विरोवी महाराज शिवाजी—( जिन्होंने साम्राज्य, पढ, धन, रूप, सौन्दर्य-तकके बड़े-बंड प्रलोमनोंको ठुकराकर अपनी सचरित्रता, त्याग एवं देशभक्तिका परिचय दिया उन )की सदाचारसे ओनप्रोन गाथाएँ हमारे लिये कितनी प्रेरणाप्रव हो सकती है, इस वातको हमारे राष्ट्रनायक तथा समाज-सुवारक अच्छी तरह जानने हैं. किंतु जनसावारणको उपदेश देनेमे पृर्व उन्हे खयंको पूर्ण सदाचारी तथा चित्रयान् वनना होगा; क्योकि उनके आद्शीका ही जननामान्य अनुझीलन तथा अनुनमन करने हैं। इस सम्बन्धम श्रीमङ्गवद्गीतामे बहुत ही स्पष्ट घोपणा कर डी गयी है--

यद्यदाचरित श्रेष्टलत्तंद्वेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते ले.कल्वनुदर्तते॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम दर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ (३।२१,२३)

मदाचारका अर्थ है—मन, वाणी तया कर्मसे सत्यके अनुकृष्ट धाचरण फरना।

विकास होता है, उसमे एक-डो नहीं, अनन्त गुणोकी प्रतिभा प्रकट होती है और जिसका चमत्कारी / प्रभाव सर्वसाधारण लोगोके जीवनको प्रभावित करता है । भारतीय जीवन-दर्शनकी यह विशेषता है कि मनुष्यका प्रत्यक्ष सदाचरण ही जनमानसके मन-

वरतुतः सटाचरणसे मानव-जीवनका जो सर्वतोमुखी मस्तिष्कको स्वेन्छापूर्वक वटल देनेकी सामर्थ्य रग्वता है। सटाचारी व्यक्ति अपनी ओजखिनी विचारधारासे जन-जीवनमे जिन उत्साह-शक्ति, सामर्थ्य, त्याग एवं कर्तत्र्यपरायणताकी भावनाओको जाप्रत कर देना है, वे समाज एवं राष्ट्रके जीवनको महान् पवित्र एवं उचनरस्तरपर पहुँचा देती हैं।

# सदाचारका अनिवार्य पक्ष-'अनुशासन'

( लेखक-पो॰ श्रीदेवेन्द्रजी व्यास, एम्॰ ए॰, हिंदी, संस्कृत )

अनुशासनवाद्य (स्थूल) एवं आन्तर (सृक्ष) के भेदसे टो प्रकारका है । आत्मसकेतित सूक्ष्म अनुशासनको आन्तर या आत्मानुशासनकी संज्ञा दी जाती है और पर-प्रेरित अथवा वाह्य नियन्त्रणको वाह्य-अनुशासनकी । जो पूर्ण एव श्रेष्ठ है, वही सत् परमात्मा है। हमने सत्को स्वीकार किया है। सत् ही सत्य है, ज्ञान है, प्रकाश है, प्रभा है और असत् असत्य है, अन्धकार है । इसीलिये उपनिपडोंमे कहा गया है-असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय॥

इस रात् सत्य, श्रेष्ठ तथा फिर पूर्णकी प्राप्तिके लिये जो आचरण किया जाय, वह सदाचार है और पूर्ण सत्यकी प्राप्ति, विना अनुगासनके सम्भव नहीं ।

अनुशारानका जीवनमे वही महत्त्व है, जो समाजमे विधि-निपंधरूप कानूनवाा । वेट भी विवि-निपंधमय होते है। वैदिक साहित्य करणीय-अकरणीय कार्यांका संकेत देता है । विधि-निषेधमय होनेके कारण अनुशासन भी सादर पालनीय है । जिसने अनुगासनको पूर्णतः जान लिया, पालन किया वह सदाचारी हो गया।

योगक नियम आन्तर अनुशासनके अन्तर्गत आते हैं और समाजंग नियग बाह्य अनुशासनके अन्तर्गत ।

'भद्रमिच्छन्त ऋपयः खर्विदस्तपो दीक्षासुपनिपेद्रस्त्रे। ततोराष्ट्रं वलमोजध्य जातम्'(अथर्ववेद १९।४१) इस अथर्ववेदोक राजानुशासनका सम्बन्ध भी सामाजिक सदाचारसे है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होनेके कारण समाजके अस्तित्वके प्रति भी पूर्ण उत्तरदायी है। समाजसे ही उसकी सत्ता है और उससे समाज सत्तात्मक है । इसीलिये उपर्युक्त वेदमन्त्रमे कहा गया कि दीक्षा, तप एवं अनुशासनसे ही राष्ट्रमें वल, ओज एवं समृद्धिकी परिव्याप्ति हुई । तैत्तिरीयारण्यकके अनुशासनमें आत्म-सम्बन्धी सदाचार भी है और समाजके प्रति सदाचरणीय वर्मोकी चर्चा भी है। अपने परिवेशमे किस प्रकारका व्यवहार हो, यह भी वहाँ वताया गया है। इस अनुजासनमें केवल शिष्यके ही दायित्वकी वात हो, ऐसा नहीं, अपित आचार्य खयके कर्मोकी भी चर्चा करते हैं । जो हमारे सुचरित है वे ही तुम्हे करने चाहिये अन्य नहीं । वंदिक आचार्याका यह आदेश-उपदेश-अनुशासन आज भी उतना उपयोगी है, जितना उस समयमें था । समाजके प्रति यह 'सुचरित' सदाचार-पर निर्भर है और सदाचार अनुशासनपर आगरित है. अत: यह वेदिक अनुगासन ही सदाचारका मेरूदण्ट है ।

कोंध दिलानेपर भी चुए रहनेमें गुद्धिमानी और महस्य है। शक्तिकी परीक्षा नो जीभके रोकनेमें है तथा इससे भी बढ़कर महत्त्व मनके वेगका रोकनेम है। —जेम्स एलन

# सदाचारसेवी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुप

( ? )

### आत्मज्ञानी महाग्रज अश्वपति

एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए। उनमे आत्मा तथा ब्रह्मके सम्बन्धमें विचार होने लगा, किंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाये। इसलिये वे परामर्शकर महर्षि उदालकके पास पहुँचे। लेकिन उन्होंने कहा कि—'इस वैश्वानर आत्माका ठीक-ठीक बोध तो महाराज अक्वपतिको ही है। हम सब उनके समीप चले। वे हमारा समाधान कर देंगे।'

वहुत-से ऋषि एवं ऋषिपुत्रोंको एक साथ आये हुए देखकर महाराज अश्वपतिको वड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सवका अभिवादन किया और यथायोग्य आसनोंपर वैठाया। महाराजने उनके यथाविधि चरण धोये। चन्दन, माला, पुण्प आदिसे उनका पूजन किया। इसके पश्चात् उनके भोजनके लिये नाना प्रकारके खादिष्ट सान्त्रिक पदार्थ खर्णथालोमे परोसे तथा दक्षिणाके रूपमे खर्णराशि भी निवेदित की। भारतीय संस्कृतिमें अतिधि-सत्कार आदर्श समुदाचार है। लेकिन उन अभ्यागतोंने न तो भोजनका स्पर्श किया और न धन लेना ही खीकार किया। वे वैश्वानर विद्याके भूखे थे, लोकिक-मधुर अन्न और खर्ण-राशिकी दक्षिणाके नहीं।

ज्ञानी अश्वपितको ऋपियोक इस व्यवहारसे तनिक आश्चर्य न हुआ । वे हाथ जोड़कर वोले—'मै जानता हूँ कि शास्त्रोमे राजाका अन अपवित्र वतलाया गया है और वह इसलिये है कि राजा चोर, डाक्, अनाचारी आदिपर अर्थटण्ड लगाता है । पापियोंतकका कुल्सित धन-संग्रहकर खजाना भरता है । प्रजाक पापमे भी राजाको भाग मिलता है । लेकिन वास्तवमें सच्ची वात तो यह है

कि, 'मेरे राज्यमें न तो कोई चोर हे और न कोई मध्य ही, कोई अनाचारी पुरुप तो है ही नहीं; फिर अनाचारिणी स्त्री कहाँसे आयेगी ? ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते ? मेरा अन्न तथा धन तो निर्दोप है।'

उन ऋषियोंने कहा—'राजन्! मनुष्य जहाँ जिस प्रयोजनसे जाता हैं, उसका वह प्रयोजन पूर्ण हो, यही उसका सत्कार है । हम सब आपके पास धनकें लिये नहीं आये हैं, अपितु वैश्वानर-आत्माका ज्ञान प्राप्त करने आये हैं। आप उसीकी पूर्ति कीजिये।'

'आज तो आप सब भोजन करके विश्राम करें, ) कल आपलोगोंकी वातपर विचार करूँगा।' महाराज अश्वपतिने उस दिन हॅसकर वात टाल दी। ब्रह्मर्पियोको कुछ विचित्र-सा लगा।

'राजाने हमारे प्रश्नका उत्तर क्यो नहीं दिया! उन्होंने कल भी उत्तर देनेका निश्चित आखासन नहीं दिया है।' भोजन करके अग्निशालामें बैठे वे अतिथि परस्पर विचार करने लगे । हम सब अविधिपूर्वक प्रश्न करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा! महर्षि उदालकने वतलाया— 'हम जिज्ञासु होकर आये और उच्चासनोपर बैठकर पूजन स्वीकार करने लगे! ज्ञानकी प्राप्ति इस प्रकार नहीं होती। विद्या भी जलके समान अध:प्रवाहिनी है। जो / नीचे बैठेगा, विनम्र होगा, ज्ञान उसकी ओर जायगा। हमने इस शिष्टाचारका पालन नहीं किया है।'

टूसरे दिन उन लोगोंने हाथमें सिमधा ली और विनम्न भावसे महाराजके समीप गये । तव महाराज अश्वपतिने उन्हें आत्मज्ञानका उपदेश किया । वे कृतकृत्य हो गये ।

#### ( 引)

### सत्यवादी राजा हरिथन्द्र

भारत मूळ सब खुकृत सुद्दाप्ट । येद पुरान प्रगट मनु गाए ॥

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर स्वर्ग जानेवाले और वहाँसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर वीचमें ही अवतक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशक्तुका उपाएयान विख्यात ही है। राजर्षि हरिश्चन्द्र (पाणि० ६।१।१५३) इन्हींके पुत्र थे। ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्भक्त तथा धर्माना थे। इनके राज्यमें कभी अकाल नहीं पडता था, महामारी नहीं फैन्ट्रती थी और दूसरे कोई दैविक या भौतिक उत्पात भी नहीं होते थे। प्रजा सुखी, प्रसन्न और धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा तीनों लोकोंमें विख्यात थी। देवर्षि नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्रको भी ईष्या हुई और उन्होंने परीक्षा लेनेका निश्चय करके इसके लिये विश्वामित्रजीको तैयार किया।

विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रभावसे खप्नमे ही राजासे सम्पूर्ण राज्य दानमे ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उनसे राज्यको मॉग लिया । सत्यवादी राजाने खप्नके दानको भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोश मुनिको सौंप दिया । हरिश्चन्द्रने काशी जाकर रहनेका निश्चय किया । इसके वाद ऋषि विश्वामित्रने कहा—'इतने वडे दानकी साङ्गताके लिये दक्षिणा दीजिये।'

अव राजा हरिस्चन्द्र, जो कलतक पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे, कंगाल हो गये थे। अपने पुत्र रोहिताश्व तया पत्नी शैन्याके साथ वे काशी आये। दिक्षणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नीको उन्होंने एक ब्राह्मणके हाथ के लिये वेंच दिया। (बालक रोहित या।) विश्वामित्रजी जितनी दि

इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेको भी भृत्य-वृत्तिपर बेंचना चाहा । उन्हें काशीके एक चाण्डाळने रमशानपर पहरा देनेके ळिये और मृतक-कर वसूल करनेके ळिये खरीद लिया । इस प्रकार हरिश्चन्द्रने अपने और अपने परिवारको बेचकर भी साङ्गता चुकायी।

सोना अग्निमे पडकर जल नहीं जाता, वह और दीप्तिमान् हो जाता है। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुप भी संकटोंमें पड़कर और चमक उठते हैं अतः धर्मसे पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्टा विपक्तिकी अग्निमें भस्म होनेके वढले और उज्ज्वलनम हो जानी है, हिरचन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये। एक चक्रवर्ती सम्राट् रमशानमे रात्रिके समय पहरा देनेके कामपर लगनेको विवश हुए। परंतु हिरचन्द्रका वैर्य अडिंग रहा। उन्होने इसे भी भगवान्का अनुग्रह ही समझा; क्योंकि सत्यका सदाचार उनका शम्बल था।

महारानी शैंच्या आज पतिदेवके धर्मका निर्वाह करनेके लिये वालणके यहाँ वात्री हो गयी। नन्हा-सा सुकुमार वालक वालणके यहाँ आज्ञाका पालन करता, डाँटा जाता और चुपचाप रो लेता! एक दिन संध्या-समय कुळ अन्धकार होनेपर रोहिताश्व वालणकी पूजाके लिये फुळ तोडने गया था, वहाँ उसे सर्पने काट लिया। वालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया! महारानी होकर भी 'वेचारी' शैंच्या लाचारीमें पड़ी थी। उसका एकमात्र पुत्र उसके सामने मरा पड़ा था, न तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलानेवाला था और न कोई उसके पुत्रके शबको अमशान ले जानेवाला ही था। रात्रिमे अकेली, रोती-विलखती वह अपने हाथोंपर पुत्रके शबको लेकर उसकी न ने लिये

गयी । श्मशानके खामी चाण्डाळने हरिस्चन्द्रको आजा दे रक्खी थी कि विना कर दिये कोई भी टाश जलने न पाये । शैत्र्याका रोना मनकर हरिस्चन्द्र वहाँ न्या पहुँचे और कर मांगने छने । हाय ! हाय !! अबोध्याके चक्रवर्तीकी महारानीके पास आज था ही क्या, जो वह करमें है । आज अयोध्याके अस् गय युवराजकी छादा उसकी मानाक सामने पड़ी थी । गाना कर दिये विना उसे जला नहीं सकती थी ! शैच्याके स्टन-कान्टनसे हरिश्चन्द्रने उसे पहचान लिया । क्षितनी करुणामय स्थिति हो गयी-अनुमान किया जा सकता है। पिताके मामने उसके एकमात्र पत्रका शब ठिये पनी विरुख रही थी और भूत्य पिताको उस कंगानिनीसे भी कर वस्ल करना ही था। परंतु हरिइचन्द्रका धर्म अविचल था। उन्होंने कहा—'भद्रे ! जिस धर्मके लिये गैने राज्य छोड़ा, तम्हें छोड़ा और रोहिनको छोड़ा, जिस धर्मक लिये में यहाँ चारहालका सेवक बना, तम दासी दनी, उस धर्मको मै नहीं छोड़ेंगा। तुम मुत्रे धर्मपर इटे रहनेमें सहायता हो। पत्नीका यही वर्ष है। आर्य ळ्लाओंका यही सदाचार है।'

रांच्या पितत्रना थीं । पिनिकी धर्मरक्षांक लिये जिस महारानीने राज्य छोड़कर दामी बननानक स्तीकार किया था, ने पितिक धर्मका आडर न करें— यह कैंसे सम्भव था ! परंतु आज मानाके सामने उसके पुत्रका निर्जीव जरीर था माना शोक-विद्युल थी । फिर भी उसे दाह तो करना ही था । पिनिका मृत्यधर्म कर माँग रहा था और देनेको कुछ नहीं था । कैंसे क्या हो ! विकट समस्या थी इस शोकमधी परिस्थितमें । अन्तमें उस देवीने कहा—'धर्मश्रेष्ठ नाथ ! मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है । यही एक मेली साड़ी है, जिसे में पहने हूँ, इसके अञ्चलसे दककर बेटेके शवको में ले आधी हूँ । आपके पुत्रके शवपर कफनतक नहीं है । आप मेरी इसी साड़ीको ही आधा फाड़कर ले लें

'कार' के रूपमें । कापका सत्यधर्म अविजय रहे और यनपेष्टिनंत्कार भी हो जाय ।'

हिस्सन्द्रमें सादीना आधा भाग छेता खीदम पर लिया। जैसे ती ईत्यामें मादी मादना नादा। स्वयं भगतान निष्णु प्रग्रेट हो गये! स्वत्र और भूमें भगवानका स्वरूप हैं। जो मूल नका दर्ने हैं। वहीं स्वयं राष्ट्राण प्रन्यवा हैं। जेवसान उन्हें निया विज्ञानित्रकी ही जेवताओं है माथ वह आ गरें। धर्मने प्रयुट होश्तर हत्त्वण कि हो गर्थ चारज्ञा बना था। उन्हमें अस्तुवर्ण प्राचे सुवार से जिन्हा मुद्दें!

भगवानमं इतिह्यन्वयो। मनिका रादान दिया । उन्द्रने उनमे पत्नीकं साथ स्वारीर स्वर्ग चल्केकी प्रार्थना की । हाविचन्द्रने करा—मंगी प्रजा मेरे वियोग- में इतने दिन दुस्थी रही । में अपने प्रजाबनीकी छोलका र स्वर्ग नहीं जाउँगा। 'या या उस युगना प्रजावानसम्य ।

इन्द्रने दाहा—'राजन ! आपके त्तने पुष्य हैं वि. आए अनन्त कारत्य स्थामें रहे । यह तो भगवानका विदान है । प्रतादे होगांके दामें मिन्न-भिन्न है । सब एक माथ बैसे स्था जा नवते हैं ! दामें बाद कमोंक कर्ताओंको अलग-अलग फल देनेका विज्ञान करता है । यह अल्याहत सिद्धान्त है ।'

गजा हिस्थिन्हने कहा—'में अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनोको देता हूँ । में खर्च क्या जाना नहीं चारता । आप उन्हीं लोगोको खर्म ले जाय । मेरी प्रजाक लोग म्बर्गमें रहें । में उन सब्के पाप भोगने अकेला नरक जाऊँगा ।' महाराजकी यह उदारता, ऐसी प्रजाशस्त्रल्या देन्कार देवता संतुष्ट हो गये । महाराजके प्रभावसे समस्त अयोध्यावासी अपने सी-पुत्रादिके साथ सदेह खर्म चले गये । हरिइचन्द्रका सत्याचरण आदर्श वर्म्य सदाचरण वन गया और हरिश्चन्द्र 'सत्य हरिश्चन्द्र' वन गये । उनकी अलैकिक कथा सदा-के लिये आदर्श सत्य-सदाचारकी दिव्य गाथा वन गयी ।

( 3)

### गो-सेवा-त्रती महाराज दिलीप

गावों में अग्रतः सन्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः। गावों में सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

इक्ष्वाकुवंशमे महाराज दिलीप वडे ही प्रसिद्ध राजा हो गये हैं । वे बडे भक्त, सदाचार-परायण धर्मात्मा एवं प्रजापालक थे । महाराजको सभी प्रकारके सुख थे, किंतु उन्हे कोई संतान न थी । एक बार ये इसके लिये अपने कुलगुरु महर्पि वसिष्ठके आश्रमपर गये और अपने आनेका कारण बताकर उनसे विनय-पूर्वक सन्तान-प्राप्तिका उपाय पूछा ।

महर्षि विस्पृते दिव्यदृष्टिसे सब बातें समझकर कहा---'राजन् ! आप एक बार देवासर-संप्राममे गये थे। आप वहाँसे लौटकर जव आ रहे थे, तव रास्तेमे आपको कामधेन गौ मिली । आपके सामने पड्नेपर भी आपकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ी, इसलिये आपने उसे प्रणाम नहीं किया—प्रणम्यको प्रणाम न करना यह आपका समुदाचारोछङ्चन था। कामधेनुने इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनताका शाप दे दिया । मर्यादाभङ्गका यही प्रति-विधान होता है । उस समय आकाशगङ्गा वड़े जोरोसे शब्द कर रही थी. इससे आपने उस शापको सुना नहीं । अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौको आप प्रसन्न कीजिये । वह गौ इस समय यहाँ नहीं है, पर उसकी बछिया मेरे पास है, आप सदाचार-परायण-व्रती होकर उसकी सेवा करे । भगवान्ने चाहा तो आपका मनोरथ शीव्र ही पूरा होगा ।' गो-ब्राह्मणकी सेवा सर्वथा अमोघ (सफल) होती है।

गुरुकी आजा शिरोधार्य कर महाराज अपनी महा-रानीके सिहत गौकी सेवामे लग गये । वे प्रातः वड़े ही सवेरे उठते, उठकर गौकी विख्याको दूध पिलाते, ऋपिके हवनके लिये दूव दुहते और फिर गौको लेकर जंगलमे चले जाते। गौ जिधर भी जाती, उसके पीछे-पीछे चलते। वह बैठ जाती तो खयं भी बैठकर उसके शरीरको सहलाते। हरी-हरी दृव उखाड़कर उसे खिलाते, जिधर ही वह चलती, उधर ही चलते। सारांश कि महाराज छायाकी तरह गौके साथ-साथ रहते। इस प्रकार महाराजके इकीस दिन व्यतीत हो गये।

एक दिन वे गौके पीछे-पीछे जंगलमे जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन बनमें प्रविष्ट हो गयी। महाराज भी पीछे-पीछे धनुपसे लताओको हटाते हुए आगे चले । एक ब्रक्षके नीचे जाकर उन्होंने देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और उसका वध करना चाहता है । महाराजने तरकसरो वाण निकालकर उस सिंहको मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ जडवत् रह गया। यह क्या ? अव वे क्या करते ! उन्होने अत्यन्त दीनतासे कहा-- 'आप कोई सामान्य सिंह नहीं है, आप देवता हैं। इस गोंको छोड़ दीजिये, इराके वदलेमे आप मुझे जो भी आज्ञा दे, मै करनेको तैयार हूं ।' सिंहने मनुष्यवाणीमे कहा-- 'यह वृक्ष भगवती पार्वतीको अत्यन्त प्रिय है, मुझ कुम्भोदरको शिवजीने खयं अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामे नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है, वहीं मेरा आहार है। यह गौ यहाँ आयी है, इसे ही खाकर मै उदर-पूर्ति करूँगा। अव इस विपयमे आप कुछ भी नहीं कर सकते ।' विकट समस्या उपस्थित थी । महाराज दिलीप विवश थे ।

महाराज दिलीपने कहा—'वनराज ! यह गाँ मेरे गुरुदेवकी है, मैं इसके वदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ, आप भले मुझे खा ले, पर इसे छोड़ दे।'

सिंहने बहुत समझाया कि 'आप महाराज है, प्रजाके प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखो गौएँ देकर संतुष्ट कर सकते हैं । आप इस धुसाध्य उपायके रहते इतना बड़ां त्याग क्यों करते हैं ? किंतु महाराज अपने निश्चयकों दुहराते रहे । अन्तमें वह सिंह उनके मांस खानेको तैयार हो गया । महाराज जमीनपर पड़ गये । पर वे देखते क्या हैं कि न तो वहाँ सिंह है, न वृक्ष, मात्र कामघेनु ही वहाँ खड़ी है । उसने कहा—'राजन् ! मैं आपपर वहुत प्रसन्न हूँ । यह सब मेरी ही माया थी, आप मेरा दूध अभी दुहकर पी ले, आपके पुत्र होगा ।' महाराजने कहा—'देवि ! आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु जवतक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरुके यज्ञार्थ दूध न दुह लिया जायगा और गुरुजीकी आज्ञा न होगी, तवतक मै दूध कैंसे पीऊँगा ?'

इसपर गौ बहुत संतुष्ट हुई । गौ संध्याको महा-राजके आगे-आगे भगवान् वसिष्ठके आश्रमपर पहुँची । सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गये थे। महाराजने जाकर जब यह सब वृत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न होकर बोले—'राजन्! आपका मनोरथ पूरा हुआ। गौकी कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आपका वंश उसके नामसे चलेगा। रघुवंशका 'अथ' नन्दिनीके आशीर्वादसे प्रतिफलित हो गया। भारतीय सटाचार-पद्धतिमे गो-सेवा ही सटासे माङ्कल्यप्रट है।

नियत समयपर ऋपिने नन्दिनीका दूध राजा और रानीको दिया । महाराज अपनी राजधानीमे आये और रानी प्रजावती हुईं । यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही वालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ । ये महाराज दिलीप श्रीरामचन्द्रजीके वृद्धप्रपितामह थे । आदर्श सदाचारी रघुकुलका सदाचार विश्व-विश्वत रहा है । गो-ब्राह्मणकी पूजा इस वंशकी विशेपता थी।

(8)

# सर्वखदानी महाराज रघु

सूर्यवंशमे जैसे इक्ष्वाकु, हरिश्चन्द्र आदि बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रचु भी वडे प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवद्भक्त और पवित्रजीवन हो गये हैं। इन्हींके नामसे 'रघुवंश' प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्मकी कथा यहाँ ऊपर आचुकी है। इन्हींके नामके आधारपर मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, रद्युपति, रद्युवंश-विभूपण, रद्युनाथ आदि नाम प्रचलित हुए । ये वडे बीर, ठानी और धर्मात्मा थे । इन्होने अपने पराक्रमसे समस्त पृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था। चारो दिशाओमे दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखण्डके एकच्छत्र सम्राट् हुए । ये अपनी प्रजाको विल्कुल कप्ट-रहित-सुर्खा देखना चाहते थे । 'राज्यकर' भी ये, वहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओको भी केवल अधीन वनाकर छोड़ देते थे । उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे। इनका शासन आदर्श था और चरित्र सदाचारपूर्ण ।

एक बार ये राजसभामे बैठे थे। इनके पास महर्षि वरतन्तुके शिष्य कौत्स नामके एक स्नातक ऋपिकुमार आये। अपने यहाँ स्नातकको आये देखकर महाराजने उनका विनिवत् खागत-सत्कार किया। पाद्य-अर्ध्यसे उनकी पूजा की। मला ऐसे आदर्श शासक शिष्टाचारका उलड्डन कैसे कर सकते थे। ऋपिकुमारने भी उनकी पूजा विधिवत् ग्रहण की और कुशल-प्रश्न पूछा। थोड़ी देरके अनन्तर ऋपिकुमार चलने लगे, तब महाराजने कहा—'ब्रह्मन् ! आप कैसे पवारे और विना कुछ अपना अभिप्राय बताये लौटे क्यो जा रहे हैं ! मे यद्यपि आपके आगमनसे कृतकृत्य हूँ, पर सेवाके विना संतोप नहीं हो रहा है, अतः अपने शुमागमनका प्रयोजन कहे।'

ऋषिकुमारने कहा—'राजन् ! मैने आपके टानकी ख्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं। मै एक

प्रयोजनसे आपके पास आया था, किंतु मैने सुना है कि आपने विश्वजित् यज्ञमे अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्ध्य देनेके लिये भी धातुका कोई पात्र नहीं वचा है। आपने मुझे मिट्टीके पात्रमे अर्घ्य दिया है, अतः अब मै आपसे कुछ नहीं कहता। आपका कल्याण हो; मै जाता हूँ।

राजाने कहा—'नहीं, ब्रह्मन् ! आप मुझे अपना अभिप्राय वताइये । मै यथासाध्य उसे पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा ।' कौत्सने कहा—'राजन् ! मैने अपने गुरुके यहाँ रहकर साङ्गोपाङ्ग चौदह विद्याओका अध्ययन किया है । अध्ययनके अनन्तर मैने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की । उन्होंने कहा—'हम तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये ।' गुरुजीके यो कहनेपर भी मै वार-वार उनसे गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा । तब अन्तमे उन्होंने झल्लाकर कहा—'अन्छा तो चौदह कोटि सुवर्णमुद्रा लाकर हमे दो ।' मै इसीलिये आपके पास आया था ।'

महाराजने कहा—'ब्रह्मन् ! मेरे हाथोमे विजय-सामर्थ्य रहते हुए कोई विद्वान् ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसे विमुख चला जाय यह मेरे लिये परिवादका नया विषय होगा । आप तबतक मेरी अग्निशालामे चतुर्थ अग्निके रूपमे निवास कीजिये, जवतक कि मै कुवेर-लोकपर चढाई करके उनके यहाँसे धन लाकर आपको देनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।'

महाराजने सारथीको रथ सुसज्जित करनेकी आजा दी और निश्चय किया कि प्रातः प्रस्थान करूँगा। किंतु प्रातः होते ही कोपाध्यक्षने आकर साश्चर्य महाराजसे निवेदन किया कि 'महाराज ! रात्रिमे सुवर्णकी वृष्टि हुई और समस्त कोप सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है । महाराजने जाकर देखा कि कोश स्वर्ण-मुद्राओंसे भरा हुआ है । वहाँ जितनी स्वर्ण-मुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने ऊँटोपर लदवाकर ऋपिकुमारके साथ भेजना चाहा । ऋपिकुमारने देखा, ये मुद्राएँ तो नियत संख्यासे बहुत अधिक हैं । उन्होंने राजासे कहा—'महाराज! मुझे तो केवल चौदह कोटि ही चाहिये । इतनी मुद्राओंको लेकर मै क्या करूँगा, मुझे तो केवल गुरुजींके लिये दक्षिणामात्र द्रव्य चाहिये ।' महाराजने कहा—'ब्रह्मन् ! ये सब आपके ही निमित्त आयी है, आप ही इन सबके अविकारी है, आपको ये सब मुद्राएँ लेनी ही होगी । आपके निमित्त आये हुए द्रव्यको मला, मै कैसे रख सकता हूँ ?'

भारतीय सदाचारकी यह अन्टी घटना है कि दाता याचककी वाञ्छासे अविक देना चाहता था और याचक आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता था। आज भी वे दोनों अभिवन्ध है।

ऋपिकुमारने वहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे, अन्तमे ऋपिको जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये। शेप जो धन बचा, वह सब ब्राह्मणोको वे दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वीपर कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोके मनोरथ पूर्ण करे और याचक वह, जो आवश्यकतासे अधिक न ले। अयोध्यावासियोने दोनोंकी प्रशसा की।

( 4 )

#### प्रेमप्रवण विदेहराज जनक

आत्मारामाश्च मुनयो निर्यन्था अप्युरुकमे। कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भृतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्भा०१।७।१०) 'जिनकी माया-प्रन्थियाँ टूट गयी है, ऐसे आत्माराम, आप्तकाम, जीवन्मुक्त मुनिगण भी भगवान् श्रीहरिकी अहैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनमे ऐसे ही दिव्य गुण हैं।'

महाराज निमिका शरीर मन्थन करके ऋपियोने जिस कुमारको प्रकट किया, वह 'जनक' कहा गया। माताके देहसे न उत्पन्न होनेके कारण 'विदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी मैथिल संज्ञा मी हुई। इस वंशमे आगे चलकर जो भी नरेश हुए, वे सभी जनक और विदेह कहलाये। इनमे १४ जनक तो विशेष प्रसिद्ध हुए ( द्र उच्य महाभारतनामानुक्रमणिका कोश, गीताप्रस)। महर्पि याज्ञवल्क्यकी छुपासे ये सभी राजा योगी और आत्मज्ञानी हुए । इसी वंशमे उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज 'सीरध्वज' जनकको कौन नहीं जानता ? आप सर्वगुणसम्पन्न और सर्वसङ्गावाधार, परम तत्त्वज्ञ, कर्मज्ञ, असाधारण ज्ञानी, धर्मधुरधर और नीतिनिपुण महान् पण्डित थे । आपकी विमल कीर्ति विविध भाँतिसे गायी गयी है, परंतु आपके यथार्थ महत्त्वका पता बहुत थोड़े लोगोंको लग सका है । तुल्सीदासजी इन्हे प्रणाम करते हुए कहते है कि मै योगको राज्यभोगमें गुप्तकर रखनेवाले महाराज जनक तथा उनके सम्पूर्ण परिवारकी वन्दना करता हूँ।

प्रनवर्षे परिजन सहित विदेहू । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ जोग भोग महँ राखेड गोई । राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥ ( मानस १ । १७ । १-२ )

पूर्णब्रह्म सिच्चदानन्दघनके अवतार महाराज श्री-राघवेन्द्रके साथ श्रीजनकजीका जो अत्यन्त 'गूढ सनेह' और 'नित्य योग' (प्रेमका अभेद सम्बन्ध) है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है।

प्रायः लोग महाराज जनकाो एक महान् ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा, नीतिकुशल प्रजारञ्जक नरपति समझते हैं। कुछ लोग इन्हे ज्ञानियोक आचार्य भी मानते हैं, परंतु आपके अन्तस्तलके 'निगूढ प्रेम'का परिचय बहुत कम लोगोंको है। सीताके स्वयंवरकी तैयारी है, देश-विदेशके राजा-महाराजाओको निमन्त्रण दिया गया है। पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी लालसासे बडे-बडे रूप-गुण और वल-वीर्यसे सम्पन राजा-महाराजा मिथिलामें पधार रहे हैं।

इसी अवसरपर गाधिक पुत्र मुनि विश्वामित्रजी अपने तथा अन्यान्य ऋपियोंके यज्ञोंकी रक्षाके लिये अववेश महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्रद्दय श्रीराम-लक्ष्मणको माँगकर आश्रममें लाये थे, यह कथा प्रसिद्ध है। श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तेमें शापप्रस्ता मुनिपत्नी अहल्याका उद्घार करने हुए परम कृपाछ श्रीकौसलिकशोरजी कनिष्ठ भातासहित गङ्गा-स्नान करके वनोपत्रनके प्राकृतिक सोन्दर्यको देखते हुए जनकपुरीमे पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम आम्रवाटिकामे ठहरते हैं।

मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर श्रेष्ठ समाजसहित विश्वामित्रजीके दर्शन और स्वागतार्थ आते हैं और मुनिको साष्टाङ्ग प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं । इतनेमें फुलवारी देखकर श्रीराम-लक्ष्मणकी श्याम-गौर-शरीर किशोर वयवाली, नेत्रोंको परम मुख देनेवाली, अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली 'युगळजोड़ी' वहाँ आ पहूँची—स्याम गौर मृद्ध वयस किसोरा। लोचन सुखद विस्व चित चोरा ॥ ये थे तो वालक, परंतु इनके आते ही लोगोंपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सव लोग उठ खड़े हुए--'उठे सकल जब रघुपति आए।' अब विश्वामित्र सबको बैठाते है । विनय और अनुशासनसे दोनो भाई शील-संकोचके साथ गुरुजीके श्रीचरणोमे वैठ जाते है । यहाँ जनकरायजीकी वडी विचित्र दशा होती है। उनकी प्रेमरूपी सूर्यवान्तमणि श्रीरामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी रिमयोको प्राप्त कर द्रवित होकर बह चलती है । उनका गुप्त प्रेमधन श्रीरामकी मधुर छवि देखते ही सहसा प्रकट हो गया । युगोके संचित धनका खजाना अकस्मात् खुळ पड़ा ।

म्रिति मधुर सनोहर देखी । भएउ विदेहु विदेहु विसेपी ॥ प्रेम मगन मनु जानि नृषु करि विदेखु धरि धीर ।

कहहु नाथ सुंद्रदोउ बालक। सुनिकुलतिलकि नृपकुलपालक॥ ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेप घरिकी सोड् आवा॥ सहज विरागरूप मनु मोरा। थिकत होत जिमि चंद चकोरा॥ ताते प्रभु पूछउँ सितमाऊ। कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ॥

जनकाजी कहते है—'मुनिनाय! छिपाइये नहीं, सच वतलाइये—ये दोनों वालक कोन है ? मै जिस ब्रह्ममें लीन रहता हूँ, क्या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही इन दो रूपोमे प्रकट हो रहा है ? मेरा खामाविक ही वैरागी मन आज चन्द्रमाको देखकर चकोरकी भॉति वेसुध हो रहा है।' जनकजीकी इस दशापर विचार कीजिये।

जनक्का मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण विवशतया शील-सौन्दर्यनिवान ब्रह्मसुखको छोडकर श्रीरामरूपके गम्भीर, मधुर सुवासमुद्रमे निमम्न हो गया । कसी विचित्र दशा थी !

इन्हिह बिलोकत अति अनुरागा । बरबस बहा सुखहि मन त्यागा ॥

धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था। अभेद भक्ति-निष्ठ विदेहराजकी पराभक्ति संशयरिहत है। यहाँ ज्ञान भक्तिका संवल वन गया—इसी प्रकार वे वारातकी विदाईके समय जब अपने जामातासे मिलते हैं, तो उनका प्रेमसमुद्र मर्यादाको पार कर जाता है। उस समयके उनके वचनोमे असीम प्रेमकी मनोहर लटा है। थोड़ी उस समयकी झॉकी भी देखिये। वारात विदा हो गयी। जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ जा रहे है। दशरथजी लौटाना

चाहते हैं, परंतु प्रेमवश राजा लौटते नहीं । दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोसे प्रेमाश्रुओकी धारा वहाते हुए उनसे विनय करने लगे । बार वार मागडें कर जोरें। मनु परिहरें चरन जिन मोरे ॥

धन्य जनकाजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमाभक्ति !

उन्हें जय श्रीरामके वनवास और भरतकी राज्य-प्राप्तिका समाचार मिला तो उन्होंने पूरा समाचार— भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचरोको अयोध्या भेजा। भरतलालके अनुरागका परिचय पाकर वे चित्रकृट अपने समाजके साथ पहुँचे। चित्रकृटमे महाराजकी गम्भीरता जैसे मूर्तिमान् हो जाती है। वे भरतजीसे न तो कुछ कह पाते है और न कुछ श्रीरामसे ही कहते है। उन्हे भरतकी अपार भिक्त तथा श्रीरामके परात्पर खरूपपर अट्ट विश्वास है। महारानी कौसल्यातक सुनयनाजीद्वारा उनके पास संदेश भिजवाती है, किंतु वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग है, उसे समझा ही नहीं जा सकता। वह अतर्क्य है'— देवि परंतु भरत रहुवर की। श्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥

खय महाराजके बोधभिरत चित्तमे कितना निगूढ़ प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता । जनकजी कर्मयोगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, ज्ञानियोमे अग्रगण्य हैं और वारह प्रधान भागवताचायोमे हैं, उन्हें क्या कोई समझे—वे अयाह है ।

ज्ञानको प्रेमके पवित्र द्रवरूपमे परिणत करके उसकी अजस्र सुधाधारासे जगत्को प्लावित कर देना ही उसकी महानता है। श्रीजनकजीने यही प्रत्यक्ष कर दिखला दिया।

(६)

### सत्यप्रतिज्ञ पितामह भीष्म

परित्यजेयं त्रेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः।
यहाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथञ्चन॥
—भीष्म (महाभारत)

महर्पि वसिष्ठके शापसे आठों वसुओको मनुष्य-लोकमे जन्म लेना था । श्रीगङ्गाजीने उनकी माता होना स्त्रीकार किया । वे महाराज शंतनुकी पत्नी हुई । सात वसुओंको तो जन्म लेते ही उन्होंने अपने जलमें टालफा उनके लोक मेज दिया, पर आठवें वसु धेंको शंतनुजीने एख लिया । इसी वालकका नाम 'देवब्रत' हुआ । महाराज शन्तनु दाशराजकी पालिना पुत्री सत्यवतीपर मुग्ध हो गये और उससे विवाद करनेकी इच्छा व्यक्त की । किंतु दाशराज चावते थे कि उनकी पुत्रीकी संतान ही सिंहासनपर वंठनेकी अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी कन्या दें । सिद्धान्ततः महाराजका सन्यवतीपर मुग्ध होना कुछ अखाभाविक-साथा, पर वे उसके लिये अपने ज्येष्ठ सुजील पुत्र देवब्रतका स्वत्व छीनना नही चाहते थे । उनकी यह विवशता थी कि वे सन्यवतीकी आसिक भी नहीं छोड़ पाते थे । वे उदास रहने लगे ।

मिन्त्रयोंसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देववत दाशराजके पास गये और कहा—'में राज्यासन नहीं खूँगा।' जब दाशराजने आशक्का की कि आप तो राजगदीपर नहीं बेंटेगे, पर आपकी संतान राज्यके लिये झगड़ सकती है।' तब उन्होंने आजन्म अविचाहित रहनेकी प्रतिज्ञा की। देवताओंने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न होकर उनपर पुष्पवर्षा की और ऐसी भीपण प्रतिज्ञा करनेके कारण उनको 'भीष्म' कहकर सम्बोबित किया। महाराज शंतनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए। मातृ-पितृ-भक्ति सदाचारकी अन्ट्री कड़ी है। उन्होंने भीष्मको आशीर्वाद दिया—'वेटा! जब तुम चाहोगे, तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम्हारी इच्छाके विना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।'

भीष्मजीने भगवान् परशुरामसे धनुर्वेद सीखा था। जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्वाकी प्रार्थना मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि 'तुम उस कन्यासे विवाह कर लो', तब इन्होंने बड़ी नम्रतासे कहा—'गुरुजी! में त्रिलोकीके राज्यके लिये

या रागीत जिलायनोत जिले अथवा जोनीये भी अभिक मालम् पर्वक विशे भी समाती कभी नहीं होड़ सकता ।'

परश्रातकां ने स्य दिरम्या और अन्तर्भे वे दिने युद्ध बरनेको हापत हो गये। बात ही एमसंगात सुआ। अप्रिमोंने भीष्मको सम्प्राता चाहा, पर उन्होंने कहा— भय, दया, जनके छोम और खामनामें में धानमंत्रका स्थाम नहीं बर स्थला। में युद्धमें पीठ नहीं दिए गई मा। मेरी प्रतिज्ञा है कि प्रतिपक्षका आवान माना हुआ भी पर पीछे न रमेंगा । अन्तमें देवताओं के बर्गनेसे परश्रामकीको ही मानना पत्रा। भीष्मका बन अटल रहा। सन्याचारका ऐसा स्वरन्त और अदिनीय उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा । पिताके स्वरानामें उत्तहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा । पिताके स्वरानामें

जब सत्यवतीकं दोनों पुत्र गर गये, तब भरतयंशकी रक्षा एवं राज्यके पालनकं निमित्त सत्यवतीकं भीश्मको सिंहासनपर बंदने तथा संतानोत्पादन बरनेकं दिये कहा । इसपर इन्होंने मातासे कहा—'पश्चमृत चाहे अपना गुण छोट दें, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जायँ, चन्द्रमा चाहे शीतल न रहे, इन्होंसे बल और धर्मराजमेंसे धर्म चाहे चला जाय, पर जिलोकोक राज्यके लिये भी में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता । मातः ! तुम इस विषयमें भुझसे कुछ मत कहो ।'

युधिष्टिरके राजस्य यज्ञमं भीष्मजीने ही पहले कहा—'तेज, वल, पराक्षम तथा सभी गुणोमे श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ट है और वे ही अप्रपूजा पानेक अधिकारी हैं। जब इस बातसे जलकर शिज्ञुपाल तथा उसके समर्थक उनकी भन्सना करने लगे, तब उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा—'हम जानते है कि श्रीकृष्ण ही समस्त लोकोकी उत्पत्ति तथा विनाशक मूल कारण हैं। इन्हींके द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है। ये ही अव्यक्त प्रकृति है, ये ही वर्ता ईश्वर हैं, ये ही

समस्त भूतोंमें सनातन ब्रह्म हैं। ये ही सर्वश्रेष्ठ एवं सबके पूज्य हैं। समस्त सहुण श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हैं।' सदाचारी-ब्रह्मचारी भीष्म श्रीकृष्णके ब्रह्म (तात्विक-स्वरूप)को पहचान रहे थे।

आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म है, इसीळिये भीष्मजी महाभारतके युद्धमें दुर्योधनको उसके अन्यायों-के लिये सदा धिकारते हुए भी सचाईसे उसके पक्षमे छड़ते रहे, पर हृदयसे धर्मपर स्थित पाण्डवोकी विजय ही उन्हे अभीष्ट थी । उन्होंने 'यतो धर्मस्ततो जयः'के लिये ही खयं अपनी मृख्युका उपाय वताया और युधिष्ठिरको अपने वधके लिये आज्ञा दी । यह थी उनकी न्याय-निष्ठा, जो उन-जैसे सदाचारीमें ही सम्भव थी।

महाभारतके युद्धमें भगवान् श्रीकृष्णने शस्त्र प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये जानेपर भीष्मजीने प्रतिज्ञा कर ली कि 'भगवान्को शख ग्रहण करा कर ही रहूँगा। दूसरे दिनके युद्धमे भीष्मने अर्जुनको अपनी वाण-वर्पासे विकल कर दिया। भक्त-वत्सल भगवान् अपने भक्तके प्राणोकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा भड़ करके सिंहनाद करते हुए अर्जुनके रथसे कृद पडे और हाथमे रथका टूटा हुआ पहिया लेकर भीष्मकी ओर दौड़े । सेनामे हाहाकार मच गया । लोग चिल्लाने लगे--- 'भीप्म मारे गये! भीष्म मारे गये !! पृथ्वी कॉपने लगी, किंतु भीप्म देख रहे थे कि श्रीकृष्णचन्द्रका पीताम्वर कधेसे गिरकर भूमिमें लोटता जा रहा है। वे (श्रीकृष्ण) युद्धभूमिमे रक्तसे लथपथ हो वढते चले आ रहे हैं। अलके उड़ रही हैं। भालपर स्त्रेद तथा शरीरपर कुछ रक्तकी बूँदे झलमला रही है । मृकुटियाँ कटोर किये वे हुकार करते आ रहे है। भीष्म मुग्ध हो गये भगवान्की भक्तवत्सलता-पर । वे उनका खागत करते हुए वोले—

'पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव ! आइये ! आइये ! आपको मेरा नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमे आप मेरा वध करें । परमात्मन् ! श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! आपके हाथसे मरनेपर मेरा कल्याण अवश्य होगा ! आज मैं त्रिलोकीमे सम्मानित हूँ । प्रभो ! इच्छानुसार आप अपने इस टासपर प्रहार करें ।' अर्जुनने दौड़कर पीछेसे श्रीभगवान्के चरण पकड लिये और वड़ी किंटनाईसे उन्हें रथपर लौटा लाये। अर्जुनके प्रेममे वेप्रतिज्ञा भूल चुके थे।

भीप्मजीके हृदयमे भगवान्की यह मूर्ति वस गयी। वे उसे अन्ततक भूल न सके। सूरदासजीने भीष्म-जीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है—
वा पट पीतकी फहरान।

कर धरि चक्र चरन की धावनि, निहं विसरित वह बान ॥ रथ ते उतिर अविन आतुर ह्वै, कच रजकी लपटान ॥ सानों सिंह सैल तें निकस्यो, महासत्त गज जान ॥ जिन गुपाल मेरो पन राख्यो, मेटि वेटकी कान॥ सोई सूर सहाय हमारे निकट भए हैं आन॥

भीष्मजीने अपनेको रणशय्या देनेकी विधि खयं वतायी थी । जब शिष्वण्डीको आगे करके अर्जुन उनपर वाण चलाने लगे, तब भी उन्होने शिखण्डीपर आघात नहीं किया । इसे कहते हैं विकट स्थितिमे भी समुदाचार—मर्यादाका यथावत् पालन ।

पितामह भीष्मका रोम-रोम वाणोंसे विंध गया । जब वे रथसे गिरे तो उनका शरीर उन वाणोपर ही उठा रह गया । केवल उनका मस्तक लटक रहा था । पितामहने अर्जुनसे कहा—'वत्स ! मेरे योग्य एक तिक्कया दो ।' अर्जुनने तीन वाण उनके मस्तकमे मारकर सिरको ऊपर उठा दिया । दुर्योधनके भेजे चिकित्सक जब वहाँ आये, तब पितामहने उन्हे आटरपूर्वक लौटा दिया । यह थी उनकी धैर्य और सिहण्युताकी सीमा !

महायुद्ध समाप्त होनेपर जव युधिष्टिरका अभिपेक हो गया, तव वे रात्रिमें एक दिन भगवान् श्रीकृष्णके पास गये । युधिष्टिरने भगवान्को प्रणाम करके कुशल पूछी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । उन्होंने देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र घ्यानस्य हैं । उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है । युविष्टिरने पूछा—'प्रभो । भला आप किसका घ्यान कर रहे हैं ?' भगवान्ने वताया—हारशय्या-पर पड़े हुए पुरुष-श्रेष्ट भीष्म मेरा घ्यान कर रहे थे, उन्होंने मेरा भारण किया था, अतः मैं भी उनका घ्यान करनेमें लगा था। मैं उनके पास चला गया था।'

भगवान्ने फिर कहा—'युबिप्टिर ! वेट एवं धर्मके सर्वश्रेष्ट ज्ञाना, नेष्टिक हद्यचारी पिनामह भीष्मके न रहनेपर जगतके ज्ञानका सूर्य अस्त हो जायगा । अतः वहाँ चलकर तुमको उनमे उपदेश लेना चाहिये।' वे सराचार और धर्मके तात्विक उपदेश हैं।

युविष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर भाइयोक माथ जहाँ भीष्मजी शरशस्त्रापर पड़े थे. वहाँ गये । वडे-बडे ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थे। श्रीकृष्णचन्द्रने पितामहमे कहा—'आप युविष्ठिरको उपदेश करें!' भीष्मजीने वताया कि 'मेरे शरीरमें वाणोंकी अत्यधिक पीडा है, इससे मन स्थिर नहीं है।' उन्होंने स्पष्ट कहा—'आप जगदगुरुके सामने में उपदेश करूँ, यह माहम में नहीं कर सकता।'

भगवान्ने स्नेहपूर्ण वाणीमें बहा—'पितामह! आपके बारीरका कंठा, मुर्छा-दाह, ग्यानि, क्षुधा-पिपामा, मोह आदि सब अभी नय हो जाउँ और आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके जानका स्पूर्ण हो। आप जिस विद्याका चिन्तन करें, वह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष हो गया! भगवान्की कृतामे पितामहकी मारी पीटा दूर हो गयी। उनका चिन स्थिर हो गया। उनके उदयमें भत, भविष्य, वर्तमानका स्पन्त जान यथावत रमृत—(प्रवह) हो गया। उन्होंने बहें उत्सादमें युविष्टिरको धर्मके समस्त अद्गोका उपदेश किया। भिष्मितामहको स्वान श्रिक्त धर्मके समस्त अद्गोका उपदेश किया। भिष्मितामहका सदाचारोपदेश महाभारतके अनुशासन और बान्तिपर्यमें इष्ट्य है।

अन्तमं मूर्यके उत्तरायण होनेपर एक माँ पैतीम वर्ष की अवस्थामें मावशुक अप्रमीको सैकड़ो ब्रच्येना ऋति-मुनियोके बीचमें बारशस्थापर पहे हुए पितामहने अपने सम्मुख खंड पीताम्बर्यार श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन तथा स्तुति करने हुए चित्तको उन परम पुरुषमें स्थित करके शरीरका परिचाग कर दिया ।

# महात्मा भीष्मका सदाचार-धर्मोपदेश

पिता थर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितिर प्रोतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ सर्वप्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीपिणः । प्रयेतं रुक्षणोहेशं धर्माधर्मे सुधिष्टिर ॥ सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनाततम् । सत्यं यजः परः प्रोक्तः नर्वस्तये प्रतिष्टितम् ॥ नास्ति सत्यात् परोधर्मो नासृतात् पातकं परम् । स्थितिहिं सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न रोपयत्॥

( महाभारत, शान्ति ० )

भीष्मजी कहते हैं—पिता ही धर्म, पिता ही खर्म और पिताकी सेत्रा ही सबसे बडी तपस्या है। पिताक प्रसन्न होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते है। युधिष्टिर! जो वर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वहीं सब यदि हुमरोके प्रति किया जाय तो उसे ही मनीपी पुरुप धर्म मानते हैं। सक्षेपमे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही छक्षण समझो। सन्य ही धर्म, तपस्या और योग है; सत्य ही सनातन इस है और सन्य ही सबसे थ्रेष्ट यज्ञ है; सन्यमें ही सब कुछ प्रतिष्टित है; सन्यसे बढ़कर दूसरा कोई वर्म नहीं है और झुटसे बढ़कर और कोई पातक नहीं है, सन्य ही धर्मका आवार है। अतः सन्यका कभी छोप नहीं करे

# महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा

( ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोय्नदका )

महाराज युधिष्ठिरका जीवन सदाचारका महान् आदर्श या । जिस प्रकार त्रेतायुगमें साक्षात् मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदर्श थे, लगभगउसी प्रकार द्वापरयुगमे केवल नीति और धर्मका पालन करनेमे महाराज युधिष्ठिरको भी आदर्श पुरुप कहा जा सकता है । अतः महाभारतके समस्त पात्रोमे नीति और धर्मके पालनके सम्बन्धमें महाराज युधिष्ठिरका आचरण सर्वथा आदर्श एव अनुकरणीय है । भारतवासियोके लिये तो युधिष्ठिरका जीवन सन्मार्गपर ले चलनेवाला मानो एक अलौकिक पथ-प्रदर्शक ज्योतिःस्तम्भ है । वे सद्गुण और सदाचारकी मूर्ति थे । जहाँ उनका निवास हो जाता था, वह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परिपृत हो जाता था । उनके-जैसा धर्मपालनका उदाहरण संसारके इतिहासमें कम ही मिलता है ।

गुरु होणाचार्यके पूछनेपर अश्वत्यामाकी मृत्युके सम्बन्धमें उन्होंने जो छ्ल्युक्त भापण किया, उसके लिये वे सदा पश्चात्ताप करते रहे । उनका व्यवहार इतना शुद्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, माता, खी, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते थे । इतना ही नहीं, वे जिस देशमें निवास करते थे, वहाँकी सारी प्रजा भी उनके सद्व्यवहारके कारण उनको श्रद्धा और पूज्यभावसे देखा करती थी । तात्पर्य यह कि महाराज युधिष्टिर एक बंडे भारी सद्गुणसम्पन्न, सदाचारी, खार्थत्यागी, सत्यवादी, ईश्वरभक्त, धीर, वीर और गम्भीर खभाववाले तथा क्षमाशील एवं धर्मात्मा थे । कल्याण चाहनेवाले महानुभावोंके लाभार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जाता है । उनके गुण और आचरणोंको समझकर तदनुसार आचरण करनेसे बहुत भारी लाभ हो सकता है।

√ि**नचेंरता**—एक समयकी वात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाइयोके सहित वड़ी भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका वहाना करके पाण्डवोंको संताप पहुँचानेके विचारसे उस द्वैत नामक वनमे गया, जहाँपर पाण्डव निवास करते थे। देवराज इन्द्र उसके उद्देश्यको जान गये । वस, उन्होंने चित्रसेन गन्धर्वको आज्ञा दी कि 'शीघ्रतासे जाकर उस दुष्ट दुर्योधनको वाँध लाओ !' देवराजकी इस आज्ञाको पाकर वह गन्धर्व दुर्योधनको युद्धमे परास्त करके उसको साथियोसहित बॉचकर ले चला । किसी प्रकार जान वचाकर दुर्योधनका वृद्ध मन्त्री कुछ सैनिकोके साथ तुरंत महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे पहुँचा । और उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया तथा दुर्योधन आदिको गन्धर्वके हाथसे छुडानेकी भी प्रार्थना की । महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनकी रक्षाके लिये तुरंत प्रस्तुत हो गये । उन्होंने कहा—'नरन्यात्र अर्जुन, नकुल, सहदेव और अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो, तुम सब लोग शरणमे आये हुए इन पुरुपोंकी और अपने कुलवालोंकी रक्षाके लिये शस्त्र प्रहण करके तैयार हो जाओ ! जरा भी विलम्ब मत करो । देखो, गन्धर्व दुर्योधनको वंदी बनाकर लिये जा रहे है । उसे तुरंत छुडाओ ।' महाराज युधिष्टिरने फिर कहा--'मेरे वीरश्रेष्ठ वन्धुओ ! शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंका, महान् कर्तव्य है । शत्रुकी रक्षाका माहात्म्य तो और भी वडा है । मैने यदि यह यज्ञ आरम्भ न किया होता तो मै स्वयं ही उस वंदी दुर्योधनको छुडानेके लिये टौड़ पड़ता, पर अत्र विवशता है । इसीलिये कहता हूँ, वीरवरो ! जाओ—जल्दी जाओ ! कुरुनन्दन भीमसेन ! यदि वह गन्धर्वराज

समझानेसे न माने तो तुमलोग अपने प्रवल पराक्रमसे अपने भाई दुर्योधनको उनकी कृतसे छुड़ाओ ।' इस प्रकार अज्ञातराष्ट्र धर्मराजके इन बचनोको मुनकर भीमसेन आदि चारो भाइयोक मुन्दपर प्रसन्तना छा गयी । उन लोगोक अध्य और मुजदण्ड एक साथ पड़क उटे । उन सब्की ओरसे महाबीर अर्जुनने कहा—'महाराज! आपकी जो आज्ञा । यदि गन्धर्वराज समझाने-बुझानेपर दुर्योधनको छोइं देने. तब तो ठीक ही है: नहीं तो पह माना पृथ्वी' गन्ववराजका रक्तपान करेगी ।'

अर्जुनकी इस प्रतिज्ञाको सुनक्तर दुर्गी वनके बुढे मन्त्री आदिको ज्ञान्ति मिली। इधर ये चारा पराक्रमी पाण्डव दुर्योवनको मुक्त करनेके लिये चल पंड । सामना होने रर अर्जुनने धर्मराजक आज्ञानुसार दृयोंबनको मुक्त कर देनेके लिये गन्धर्वोको बहुत समझाया, परंतु उन्होने इनकी एक न सुनी । तब अर्जुनने घोर बुद्धहारा गन्धवोंको परान्त वर दिया । तन्त्रश्रात परास्त चित्रसेनने अपना परिचय दिया और दुर्योधनादिको वंदी बनानेका कारण बनावा । यह सुनकर पाण्डवेद्यो वडा आधर्य हुआ । वे चित्रसेन थाँर दुर्योधनाहिको लेकर धर्मगजके पास आये। धर्मराजने दुर्योवनकी सारी करतत मुनकर भी बंड प्रेमके साय दुर्योवन और उसके सब साथी बंदियोको मुक्त करा दिया । फिर उमझो स्नेहपूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होने नवको घर जानेकी आज्ञा है ही। दुयाँवन लिजन होकर सबके साथ घर लैंट गया। ऋषि-मुनि तथा हान्यग्लोग धर्मराज युविष्टिरकी प्रशंसा करने लगे।

यह है महाराज युविष्टिरके आउर्श जीवनकी एक वटना और निवेंग्ना नथा वर्मपायनका अन्य उदाहरण ! उनके मनमें दृष्ट दुर्थोवनकी काली करनतीको सुनकर कोवकी छायाका स्पर्श भी न हुआ । उन्होंने जर्ली ही उसको गत्ववंगाजके कठिन बन्धनसे मुक्त करना दिया। यही नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्थोचन

हु:त्यी और लिजन न हो, इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण वचनोसे उनको आधासन भी दिया । गित्रोंकी नो वात ही क्या, दु:त्यमें पंड हुए शत्रुओंके प्रति भी हमारा क्या कर्तत्य है, इसकी शिक्ष स्वरूक्त हमें धर्मराज सुविधिर दे रहे हैं।

धैर्य-द्यीवनने कर्गकी समितिये शङ्गनिके द्या धर्मराज युविष्टिरको छल्से जुएमें हराकर जावार खन्दी नुई द्रौपदीको जीन किया था । उनके पथात् दूर्योजनकी आज्ञासे दृ:शामनने द्रोपरीको केश पञ्चकर स्वीवने हुए भरी मभानें उपस्थित किया । होपदी अपनी लाड वचानेके लिये स्वन कार्ता हुई एकारने लगी। सारी सभा द्रीपदीके व्याकुलतासे भरे हुए बहुमापूर्ण रहनको मुनकर दुःगी हो रही थी। किंतु दुर्भे बनके भगमे विदूर और विकर्णिक सिवा किसीने नी उनके इस दृगित कुकर्मका विरोदनक नहीं किया। द्रीपटी उस समय रजन्वला यी और उसके वारीरपर एक ही वल या। ऐसी अवस्थामें भी दुःशासनने भरी समानें उसका वज खींचकर उसे नंगी कर देना चादा । और, कर्ण नाना प्रकारके दुर्वचनोद्वारा द्वीपदीका अपमान काने एक । दृष्ट दुर्योवनने तो अपनी वायी जांच डिग्क्जकार उमार वैंडनेका संकेत करके डेएडीके अपमानकी हट ही कर दी शित्रतः भारतका एक सती अवलांक प्रति अत्याचारकी यह पराकाष्ट्रा थी !!

अव भीमसेनसे न रहा गया। क्रीवंक नार उनके हीठ फड़कने लगे, रोमक्र्योसे चिनगारियाँ निकलने लगी, किंतु धर्मराजकी आजा और संक्रत के विना उनसे कुछ भी करते न बना। वर्मात्मा युविष्ठिर तो वचनवद्ध थे, इसलिये वे यह सब देख-सुनकर भी मोनबन धारण किये हुए चुपचाप शान्तभावसे बेंटे रहे। हैं।पदी चींग्व उठी। उसने अपनी रक्षाके लिये ऑग्लोमे आसू भरकर मारी सभासे अनुरोध किया, पर सबने सिर नीचा कर लिया। अन्तमे उसने सबसे निरांश होकर भगवान् श्रीक्वण्यको सहायताके

लिये पुकारा । आर्त भक्तकी पुकार सुनकर भगवान्ने ही द्रौपदीकी लाज बचायी । हमे यहाँ युविष्ठिर महाराजके धैर्यको देखना है । वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षणमे वहाँपर प्रलयका दृश्य उपस्थित हो गया होता, परंतु उन्होंने उस समय धैर्यका सच्चा खरूप प्रत्यक्ष करके दिखला दिया ( जो सदाचारका एक स्तम्म है ) । धन्य है अपूर्व धैर्यशाली सदाचारी युविष्ठिरजी महाराज !

अक्रोध, क्षमा--महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान् विप्रह थे । महाभारतके वनपर्व (अ०२७-२९)मे एक कथा आती है कि दौपदीने एक वार महाराज युविष्ठिरके मनमे क्रोवका संचार करानेके लिये अतिशय चेटा की । उन्होने महाराजसे कहा—'नाथ ! मै राजा द्रुपदकी कन्या हूँ, पाण्डवोंकी धर्मपत्नी हूँ, घृष्टद्युम्नकी भगिनी हूँ, मुझको जगलोमे मारी-मारी फिरती देखकर तथा अपने छोटे भाइयोको वनवासके घोर दु:खसे व्याकुल देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पुत्रोपर क्रोध नहीं आता तो इससे मालूम होता है कि आपमे जरा भी तेज और क्रोबकी मात्रा नहीं है। परत देव! जिस मनुष्यमे तेज और क्रोवका अभाव है, जो क्रोधके पात्रपर भी क्रोध नहीं करता, वह तो क्षत्रिय कहलाने योग्य ही नहीं हैं। जो उपकारी हो, जिसने भूल या मूर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध करके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना तो क्षत्रियका परम धर्म है, परंतु जो जान-बूझकर बार-बार अपराध करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना

क्षत्रियका धर्म नहीं है । अतः खामिन् ! जान-वृज्ञकर नित्य ही अनेक अपूराध करनेवाले ये धृतराष्ट्रपुत्र क्षमाके, पात्र नहीं, प्रत्युत कोवके पात्र है । इन्हें समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये। यह सुनकर महाराज युधिष्ठरने उत्तर दिया—'द्रौपदी! तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु जो मनुष्य कोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है, वह अपनेको और उसको दोनोंको ही महान् संकटसे बचानेवाला होता है । अतः द्रौपदी! धीर पुरुपोंद्वारा त्यागे हुए कोधको मै अपने हृदयमें कसे स्थान दे सकता हूँ? कोधके वशीभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापोंको कर सकर्ता है। वह अपने गुरुजनोका भी नाश कर डालता है। श्रेष्ठ पुरुपोंका तिरस्कार कर देता है। कोबी पुत्र अपने पिताको तथा कोध करनेवाली स्त्री अपने पिताको स्त्री मार देती है।

'क्रोधी पुरुपको अपने कर्तन्याकर्तन्यका ज्ञान विल्कुल नहीं रहता, वह वात-की-वातमे अनर्थ कर डालता है। उसे वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता। वह मनमे जो आता है, वहीं वक्कने लगता है। अतः तुम्ही बतलाओ, महा अनर्थोंके मूल कारण क्रोवको में कैसे आश्रय दे सकता हूँ द्रौपदी! क्रोवको तेज मानना अज्ञता है। वास्तवमे जहाँ तेज है, वहाँ तो क्रोध रह ही नहीं सकता। ज्ञानियोका यह वचन है तथा मेरा भी यही निश्चय है कि जिस पुरुपमे क्रोध होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने विवेकद्वारा उसे ज्ञान्त कर देता है, उसीको तेजस्वी कहते है, न कि क्रोधीको तेजस्वी कहा जाता है।

१-आत्मान च परांश्चैव त्रायते महतो भयात् । क्रुध्यन्तमप्रतिक्रुध्यन् द्वयोरेप चिकित्सकः ॥ (वन०२९।९)

२-(वन० २९।८)

३-वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्। नाकार्यमस्ति कुद्धस्य नावाच्य विद्यते तथा॥ (वन० २९ । ५)

४-शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरिविमोक्षणात् । कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥
(गीता ५ । २३ )

सुनो, जो क्रोध<u>पात्रको भी</u>क्षमा कर देता है, वह सनातनलोकको प्राप्त करता है।

'महामुनि कश्यपने तो कहा है कि 'क्षमा ही धर्म है. क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शास है। इस प्रकार क्षमाके खरूपको जाननेवाला सवको क्षमा ही करता है। क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत, भविष्य, तप, शौच, सत्य सत्र कुछ है। इस चराचर जगत्को भी 'क्षमा'ने ही धारण कर रखा है । तेजिसियोंका तेज, तपस्त्रियोका ब्रह्म, सत्यवादियोंका सत्य, याज्ञिकोका यज्ञ तथा मनको वरामे करनेवालोकी शान्ति भी क्षमा ही हैं । जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रहा, यज्ञ और पवित्र लोक स्थित हैं, उस क्षमाको में कैसे त्याग सकता हूँ । तपिखयोंको, ज्ञानियोको, कर्मियोको जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान पुरुपोको मिलती है। जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण किये रहते हैं, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। अतः सबको निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये। द्रौपदी! तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर । क्षमाशील होना परम सदाचार है।"

कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव है ! नंगलमे दु:खसे कातर वनी हुई अपनी धर्मपत्नीके

प्रति निक्ति हुए धर्मराजक ये त्रचन अक्रोविक ज्वलन्त उदाहरण है ! तेज, क्षमा और झान्तिका इतना सुन्दर सम्पिश्रण अन्यत्र हुँ इनेमे भी नहीं मिलता ! क्षमा सदाचारका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है

सत्य--मनागज यधिष्टर सत्यगदी थे, यह शाख तथा लोक दोनोमें ही प्रसिद्ध है । भीमसेनने एक समय धर्मराजये अपने भाइयों तथा द्रीपदीके कर्डोकी ओर ध्यान दिलाकर जुएमें हारे हुए अपने राज्यको वलपूर्वक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की।" इसपर महाराज युविष्टिरने उत्तर दिया-- भीमसेन ! राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन-ये सव एक साव मिलका सत्यके सोलहवें हिस्सेकं समान भी नहीं हैं। अमरना और प्राणोसे भी बढ़कर में सन्यपाटनरूप धर्मको मानता हूँ । त् मेरी प्रतिज्ञाको सच मान" । कुरुवंशियोके सामने की गयी अपनी उस सन्य प्रतिज्ञासे में जर्द भी विचलित नहीं हो सकता । त् बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा करनेवाले किसानकी तरह वनवास अज्ञातवासके समाप्तिकालकी प्रतीक्षा कर । भीमसेनने प्रार्थना की---'महाराज ! हमलोग तेरह महीनेतक तो वनवास कर ही चुके हैं, वेदके शब्दानुसार आप इसीको तेरह वर्ष क्यों न समझ

५-क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् । य एतदेवं जानाति स सर्वे क्षन्तुमईति ॥ ६--(क) क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च । क्षमा तपः क्षमा शोचं क्षमयेद भृत जगत् ॥ , (वन० २९ । ३६-३७ )

(ख) 'क्षमा'का एक अर्थ पृथ्वी भी है।

७-क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनोम् । क्षमा सत्यवता सत्य क्षमा यजः क्षमा ज्ञमः ॥ ८-तां क्षमां तादृशी कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत् । यस्या ब्रह्म च सत्यं च यजा लोकाश्च विद्यिताः ॥

(वन० २९ । ४०-४१)

९-क्षन्तव्यमेव स्ततं पुरुषेण विजानता। यदा हि क्षमते सर्वे ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
(वन०२९।४२)

१०-महाभारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ मे यह प्रसङ्ग है।

११—मम प्रतिज्ञां च निवोध सत्यां तृणे धर्मममृताज्जीविताच । राज्यं च पुत्राश्च यशो धन च सर्वे न सत्यस्य कलामुपैति ॥

(वन० ३४। २२)

लें ? कितु धर्मराजने इसको भी छल्युक्त सत्यका आश्रय लेना मानकर उसे स्वीकार नहीं किया। वे अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे।

धर्मराजकी सत्यतापर उनके रात्रु भी विश्वास करते थे। सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ पृथ्वीसे चार अङ्गुल ऊपर उठकर चला करता था। सत्यपालनका इतना माहात्म्य है। महाभारतमें तो एक जगह कहा गया है कि एक बार सहस्र अश्वमेध-यज्ञोंके फल केवल सत्यके महाफलके साथ तौले गये, किंतु उनकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध हुआ। 33 वस्तुत: सत्य सदाचारका प्रमुख अङ्ग है।

परंतु पग-पगपर मिध्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला आजकलका संसार कहाँ जा रहा है!

विद्वत्ता, चुद्धिमत्ता, समता—एक समय साक्षात् धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिण-का रूप धारण किया। वे किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी अरणी (यज्ञार्थ अग्नि उत्पन्न करनेवाली काण्ठ-मथनी) को अपने सींगोंमे उलझाकर साथ लिये हुए जंगलमें चले गये। ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युविष्ठिरके पास पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके ले जानेकी बात कही। ब्राह्मणने धर्मराज युधिष्ठिरसे यह याचना की कि वे किसी प्रकार उस अरणीको हुँद्वाकर उसे दे दे, जिससे अग्निहोत्रका काम बंद न हो। यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारो भाइयोको साथ लेकर उस हरिणके पदिचहोंका अनुसरण करते हुए जंगलमे बहुत दूरतक चले गये। किंतु अन्तमे वह हरिण अन्तर्धान हो गया और सभी

भाई प्याससे व्याकुल होकर और थककर वटचृक्षके नीचे बैठ गये । कुछ देर वाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर तुकुल जलकी खोजमे निकले। वे जल्दी ही एक जलारायपर पहुँच गये । परंतु ज्यों ही उन्होंने वहाँके निर्मल जलको पीना चाहा, त्यों ही यह आकाशवाणी हुई--- 'मादिपुत्र नकुल ! यह स्थान मेरा है । मेरे प्रश्नोका उत्तर दिये बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता ! इसलिये तुम पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दो, फिर खयं जल पीओ तथा भाइयोके लिये भी ले जाओ ।' किंतु नकुल तो प्यासके मारे वेचैन थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। फल-खरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इधर नकुलके लौटनेमे विलम्ब हुआ देखकर धर्मराजकी आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम--ये तीनो भाई भी उस जलाशयके निकट आये और इन तीनोंने भी प्याससे व्याकुल होनेके कारण यक्षके प्रश्नोंकी परवाह न करते हुए जलपान कर लिया और उसी प्रकार इन लोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। अन्तमें महाराज युधिष्ठिरको खयं ही उस जलाशयपर पहुँचना पड़ा । वहाँ उन्हे अपने चारो भाइयोंको मरा हुआ देखकर वड़ा भारी दु:ख तथा आश्चर्य हुआ । वे उनकी मृत्युका कारण सोचने लगे। जलकी परीक्षा करनेपर उसमे कोई दोप नहीं दिखायी पड़ा और न उन मृत भाइयोके शरीरपर कोई घाव ही दीख पडे । अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण समझमे नहीं आया। थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास लगनेके कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढ़े, तब फिर वही

१२-अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने मासास्त्रयोदशः । परिमाणेन तान् पश्य तावतः परिवत्सरान् ॥ ( वन० ३५ । ३२ )

<sup>(</sup>यो मासः स संवत्सर इति श्रुतेः? । १३—अश्वमेधसहस्र च सत्य च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ( शान्ति० १६२ । २६ )

आकाशवाणी हुई । उसे सुनकर धर्मराजने आकाशचारीसे उसका परिचय पूछा । आकाशचारीने अपनेको यक्ष वतलाया तथा उसने यह भी कहा कि 'तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रक्तोंका उत्तर नहीं दिया—लापरवाहीके साथ जल पी लिया । इसलिये मेने ही इनको मार डाला है । तुम भी मेरे प्रक्तोंका उत्तर देकर ही जल पी सकते हो । अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी ।' महाराज युविष्ठिरने कहा—'यक्ष ! तुम प्रक्रन करो । में अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रक्रनोका उत्तर देकर वेनेकी चेष्ठा करूँगा ।' इसपर यक्षने बहुतेरे प्रक्रन किये और महाराज युविष्ठिरने उसके सब प्रक्रनोका यथोचित उत्तर दे दिया ।

यहाँ उन सारे-क्रे-सारे प्रश्नोंका उल्लेख न करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोका अधिकांश भाग दिया जाता है । महाराज युधिष्टिरने यक्षरे कहा---वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है । तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है । धेर्य रखनेसे दूसरे सहायक वन जाते हैं । बृद्धोकी सेवा करनेसे मनुष्य वुद्धिमान् होता है । तीनो वेदोंके अनुसार किया हुआ कर्म नित्य फल देता है । मनको वशमे रखनेसे मनुष्यको कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता। सत्पुरुपोंके साथ हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती । मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय होता है । क्रोबके त्यागसे शोकरहित होता है। कामनाके त्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है। लोमके त्यागसे सुखी होता है। स्ववर्मपालनका नाम तप है, मनको वशमे करना दम है, सहन करनेका नाम क्षमा है, अकर्तत्र्यसे त्रिमुख हो जाना ळन्जा है, तत्त्वको यथार्थस्यपरे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तभावका नाम राम है, सबको सुखी देखनेकी इच्छा (ऋजुता)का

नाम आर्जव है । क्रोच मनुष्यका वैरी है । लोम असीम व्याधि है । जो सब भृतोंके हितमे रत है, वह साधु है और जो निर्दयी है, वह असाधु है । वर्मपालनमें मृदता ही मोह है, अभिमान ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आलस्य है, शोक करना ही मृर्खता है, स्वर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियनिप्रह धेर्य है, मनके मेलका त्याग करना रनान है । प्राणियोंकी रक्षा करना दान है । धर्मका जाननेवाला ही पण्डित है । नास्तिक ही मूर्ख है । जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त करानेवाली वासनाका नाम काम है । दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें संताप होता है, उसका नाम मत्सरता है । अहंकार ही महान् अज्ञान है । मिथ्या धर्माचरण दिखानेका नाम दम्म है । दूसरेके दोपोंको देखना पिश्चनता है ।

जो पुरुप वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता, श्राद्ध और पितर आदिमें मिथ्यावुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको पाता है। प्रिय वचन बोळनेवाला लोगोंको प्रिय होता है। विचारकर कार्य करनेवाला प्राय: विजय पाता है। मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाळा सुखपूर्वक रहता है। वर्ममें रत पुरुप सद्गुणोंको प्राप्त करता है । प्रतिदिन प्राणी यमलोककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी वचे हुए लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है ? जिसके लिये प्रिय-अप्रिय, सुख-द्र:ख, भूत-भविष्य आदि सव समान हैं, वह नि:संदेह सवसे वड़ा धनी है। "इस प्रकार अनेक प्रश्नोंका समुचित उत्तर पानेके वाद यक्ष प्रसन्त हुआ । उसने महाराज युधिष्टिरको जल पीनेकी आजा दी और कहा-'इन चारों भाइयोंमेंसे तुम जिस एकको कहो, मै उसे जिला दूँगा।' इसपर महाराज युविष्टिरने अपने भाई नकुलको जिलानेके लिये कहा । यक्षने आश्चर्यचिकत

१४—अहन्यहिन भ्तानि गन्छन्तीह यमालयम् । शेपाः खावरिमच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥ ( वन० ३१३ । ११६ ) १५—तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य मुखदुःखे तथैव च । अतीतानागते चोमे स वै सर्वधनी नरः ॥ ( दन० ३१३ । १२१ )

होकर पूछा—'अजी ! दस हजार हाथियोंका वल रखनेवाले भीमको तथा जिसके अपार वाहुवलका तुम-लोगोंको भरोसा है, उस अर्जुनको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना चाहते हो ?' महाराज युधिष्ठिरने कहा-'जो मनुष्य अपने धर्मका पालन नहीं करता है, या यों कहो कि उसका त्याग कर देता है, वर्म भी उसे छोड़ (तिरस्कृत कर) देता है। परंतु जो धर्मकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। १ वक्ष ! मुझको लोग सदा धर्मपरायण समझते हैं, मै धर्मको नहीं छोड सकता। मेरे पिताकी कुन्ती और मादी दो स्त्रियाँ थीं, वे दोनों पुत्रवती वनी रहे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। इसलिये मेरा भाई नकुल ही जीवित हो, क्योंकि मेरे लिये जैसी मेरी माता क़न्ती है, वैसी ही माद्री है। उन दोनों माताओंपर समान भाव रखना ़े चाहता हूँ ( कुन्तीका पुत्र मै तो जीवित हूँ ही, अव मादीका पुत्र नकुल भी जीवित हो जाय ); क्योंकि समता ही सब धर्मोंमे सबसे बड़ा धर्म है।'

महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष वड़ा ही प्रसन्न हुआ । उसने कहा—'हे युधिष्ठिर ! तुम सचमुच वडे धर्मात्मा हो, अर्थ और कामसे वढ़कर तुम धर्मको मानते हो । तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायें ।' यक्षके यह कहते ही चारो भाई तत्काल जी उठे । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे यथार्थ परिचय देनेकी प्रार्थना की । तब यक्षने खुलकर कहा—'वत्स युविष्ठिर ! मै तुम्हारा पिता साक्षात् धर्म हूँ । तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये मैने ही हरिणका रूप धारण किया था और उस ब्राह्मणकी अरणी उठा ले गया था ।' इसके प्रधात् धर्मने महाराज युधिष्ठिरको अरणी लौटा दी तथा

युधिष्ठिरसे वर मॉगनेके लिये कहा । महाराज युधिष्ठिरने प्रार्थना की—'देव ! आप सनातन देवोके देव हैं । मै आपके दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया । आप जो कुळ भी मुझे वर देंगे, उसे मै शिरोधार्य करूँगा । विभो ! मुझको आप यही वर दे कि मै कोध, लोभ, मोह आदिको सदाके लिये जीत छूँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमें निरन्तर लगा रहे । ( मै सदाचारमे लगा रहूँ ।)' वर्मने कहा—'पाण्डव ! ये गुण तो स्वभावसे ही तुगमे वर्तमान है । तुम तो साक्षात् धर्म हो, तथापि तुगने मुझसे जितनी वस्तुएँ मॉगी है, वे सव तुम्हें प्राप्त हों ।' यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये ।

महाराज युविष्टिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोंकी मार्मिकताको हमलोग समझे । इस प्रकार धर्मराजके सदाचारसम्पन्न महान् व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण करे तो क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणोसे वचकर दान, तप, सत्य आदि देवी गुणोके उपासक हो सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण निश्चित है।

पवित्रताका प्रभाव—जब महाराज युविष्टिर अपने सव भाइयोके साथ विराट-नगरमे छिपे हुए थे, तव कौरवोके द्वारा उन लोगोकी खोजके लिये अनेक प्रयत्न किये गये, पर कहीं भी उनका पता न चला । सभी समासदोंने नाना प्रकारके उपाय वतलाये, परतु सभी निष्कल हो गये । अन्तमे भीष्मपितामहने एक युक्ति वतलायी । उन्होंने कहा—'अवतक पाण्डवोंका पता लगानेके लिये जितने भी उपाय काम लाये गये हैं तथा अभी काममे लाये जानेवाले है, वे सब मेरी सम्मतिमे सर्वथा अनुपयुक्त हैं; क्योंकि साधारण द्तोद्वारा उनका पता नहीं लग

१६-धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥
१७-जयेय लोभमोही च क्रोध चाह सदा विभो । दाने तपिस सत्ये च मनो मे सततं भवेत् ॥
(वन० ३१४ । २४)
१८-उपपन्नो गुणैरेतैः स्वभावेनासि पाण्डव । भवान् धर्मः पुनश्चैव यथोक्त ते भविष्यति ॥
(वन० ३१४ । २५)

सकता है। उनकी खोज करनेका साधन यह है, आप-लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें । जिस देश और राज्यमें पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका अमङ्गल नहीं हो सकता । उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील, उदार, शान्त, लजाशील, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होगे। वहाँकी प्रजा असूया, ईर्ष्या, अभिमान और मत्सरतासे रहित होगी तथा सब लोग खधर्मके अनुसार आचरण करनेवाले होंगे। १९ वहाँ नि:संदेह अच्छी तरहसे वर्पा होती होगी। सारा-का-सारा देश प्रचुर धनधान्यसम्पन्न और पीड़ारहित होगा । वहाँके अन्न सारयुक्त होगे, फल रसमय होंगे, पुष्प सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुखदायक होगा और वहाँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली हृष्ट-पुछ गौएँ होंगी । वहाँ खयं धर्म मूर्तिमान् होकर निवास करेंगे । वहाँके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, संतोपी तया अकालमृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामें प्रीति रखनेवाले, उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे। वहाँके मनुष्य सदा परोपकारपरायण होंगे। हे तात! महाराज युधिष्ठिरके शरीरमे सत्य, धैर्य, दान, परमशान्ति, ध्रुव, क्षमा, शील, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता, सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे धर्मात्मा युधिष्टिरको वड़े-वडे ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्यकी तो वात ही क्या है ?' इस प्रकारके भीष्म महाराजके वचनोंको सुनकर कृपाचार्यने उनका समर्थन किया ।

महाराज युधिष्ठिरके जीवनमे कितनी पवित्रता थी। इस वर्णनमे तो पवित्रताकी पराकाष्टा हो गयी है।

जिस धर्मराजके निवास करनेसे वहाँका देश पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी कल्पना भी आजके हमलोग नहीं कर सकते! किंतु यह अतिशयोक्ति नहीं, तथ्य है।

उदारता—महाराज युधिष्ठिरमें इसी प्रकार उदारता भी अद्भुत थी। जिस धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको जला देनेके लिये लाक्षाभवनमें मेजा, जिसके हृदयमें पाण्डवोंको तेरह वर्पके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी दया नहीं आयी, उसी धृतराष्ट्रने महाभारतकी लड़ाईके पन्द्रह वर्प वाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय दान-पुण्यमें खर्च करनेके लिये, विदुरको मेजकर जव धनकी याचना की और उसपर उनके साथ महाराज युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया, उसको देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है । महाराज युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रका यह संदेश सुनते ही विदुरसे कहला भेजा कि 'मेरा शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है । मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है। आप इन्हें इच्छानुसार संकोच छोड़कर व्यवहारमें ला सकते हैं। इस वचनको सुनकर धृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वे भीष्म, होण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र-पौत्रोंका एवं समस्त मृत सुहृदोंका श्राद्ध करके दान देने लगे। वस्न, आभूपण, सोना, रत्न, गहनोसे सजाये हुए घोड़े, ग्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी गर्यी । बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे धृतराष्ट्रने जिसको सौ देनेको कहा था, उसे हजार और जिसे हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये गये। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ चृष्टिद्वारा भूमिको तृप्त

१९-तत्र तात न तेपां हि राज्ञां भाव्यमसाम्प्रतम् । पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ वानशीलो वदान्यभ्च निभृतो हीनिपेवकः । जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ प्रियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः । हृष्टः पुष्टः ग्रुचिर्दक्षो यत्र राजा युविष्ठिरः ॥ नासूत्रको न चापीर्घुर्नाभिमानी न मत्सरी । भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धर्ममनुव्रतः ॥ (विराटप० २८ । १४-१७, ३०-३२, आश्रम० १४ । १०)

कर देता है, उसी प्रकार भॉति-भॉतिके द्रव्योके प्रचुर दानसे ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया गया। लगातार दस दिनोतक इच्छापूर्वक दान देते-देते धृतराष्ट्र थक गये।

अव हमन्होग महाराज युविष्टिरकी इस अनुपम उदारता-की ओर देखे और फिर आजकलकी संकीर्णतासे उसकी तुलना करे तो हमे आकाश-पातालका अन्तर दिखायी देगा। अपनी बुराई करनेवालोकी वात तो दूर रही, आजकलके अविकांश लोग अपने माता-पिता एव सुहदो-के प्रति भी कैसा असत्-व्यवहार करते है, यह फिसीसे छिपा नहीं है। उनकी बृद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण अन्न-वस्त्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती। यह अवस्था भारतीय सदाचारकी दिशेमे अत्यन्त चिन्त्य है।

त्याग--- खर्गारोहणके समयकी कथा है। महाराज युधिष्टिर हिमालयपर चढने गये । द्रौपदी तथा उनके चारो भाई एक-एक करके वर्फमें गिरकर खर्ग सिधार गये । किसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था, वही धर्मराज युधिष्टिरका अनुसरण करता जा रहा था। उसी समय देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठिरके सम्मुख उपस्थित हुए । उन्होंने महाराज युधिष्ठिरको रथपर वैठनेके लिये आजा दी । युधिष्ठिरने कहा-- 'यह कुत्ता अवतक मेरे साथ चला आ रहा है । यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा ।' देवराज इन्द्रने कहा—'नहीं, कुत्तेके लिये स्वर्गमे स्थान नहीं है । तुम कुत्तेको छोड दो । इसपर महाराज युधिष्ठरने कहा---'वर्मराज ! आप यह क्या कह रहे हैं ? भक्तोंका त्यांग करना ब्रह्महत्याके समान महापातक वतलाया गया है। इसलिये मै अपने सुखके लिये इस वुन्तेको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। डरे हुएको, भक्तको, 'मेरा कोई नहीं हैं ----ऐसा कहनेवाले गरणागतको, निर्वलको तथा प्राणरक्षा चाहनेवालेको छोड़नेकी चेष्टा मै कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्यो न चले जायं। यह मेरा सदाका दृढ वत है।'

यह सुनकर देवराज इन्द्रने कहा—'हे युधिष्ठिर ! जब तुमने अपने भाइयोको छोड दिया, अपनी धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदीको छोड़ दिया तब इस कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यो है ? युधिष्ठिरने उत्तर दिया—'देवराज ! उन लोगोका त्याग मैने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवस्थामे नहीं । मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमे नहीं है । मै आपसे फिर निवेदन करता हूं कि शरणागतको भय दिखलाना, स्त्रीका वय करना, ब्राह्मणका धन हरण कर लेना और मित्रोसे द्रोह करना—इन चारो पापोके वरावर केवल एक मक्तके त्यागका पाप है, ऐसी मेरी सम्मित है । अतः मै इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता ।'

युधिष्टिरके इन दृढ वचनोको सुनकर साक्षात् धर्म— जो कुत्तेके रूपमे विद्यमान थे, प्रकट हो गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कहा—'युधिष्टिर! कुत्तेको तुमने अपना भक्त वतलाकर स्वर्गतकका परित्याग कर दिया, अतः तुम्हारे त्यागकी समता कोई स्वर्गवासी भी नहीं कर सकता। तुमको दिव्य उत्तम गित मिल चुकी।' इस प्रकार साक्षात् धर्म तथा उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज युधिष्टिरको प्रशंसा की और वे प्रसन्नतापूर्वक महाराज युधिष्टिरको रथमे बैठाकर स्वर्गमें ले गये।

आज भी सहस्रों नर-नारी वदिरकाश्रम आदि तीर्थोकी यात्रा करते है, परंतु साथियोके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है ? कुत्ते आदि जानवरोंकी वात तो छोड दे, आजकलके तीर्थयात्रियोके यदि निकट-सम्बन्धी भी संयोगवश मार्गमे वीमार पड़ जाते है तो वे उन्हें वहीं

२०-भीतिप्रदान शरणागतस्य स्त्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः । मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक भक्तत्यागश्चैव समो मतो मे ॥ ( महाभा० महाप्रास्थानिक० ३ । १६ )

छोड़कार आगे वह जाते हैं। भगवान् हमारी परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय तो हमलोगोको वड़ी प्रसन्ततासे, प्रेमपूर्वक भगवान्की आज्ञा समझकर अनाथों, व्यादिपिड़ितों और दुः प्रस्तोंकी सहायता करनी चाहिये। उन्हें मार्गमें छोड़ जाना तो खयं अपने हाथोसे मङ्गलमय भगवान्के पवित्र धानके पटको वंद कर देना है। यदि हम अपने ऐसे कर्तत्र्योका पालन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेको अपनानेके कारण महाराज युविष्टिरके सामने साक्षात् धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान् भी प्रकट हो सकते है! (जनसेवा भगवान्की भक्ति ही है। यथासाध्य हमें सेवासे चूकना नहीं चाहिये।)

उपसंहार—इस संसारमे बहुत-से धार्मिक महापुरुप हुए है, किंतु 'धर्मराज' शब्दसे केवल महाराज युधिष्ठिर ही सम्बोधित किये गये हैं। महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय था। इसी कारण आजतक वे 'धर्मराज' के नामसे प्रसिद्ध है। शास्त्रोमे धर्मके जितने लक्षण वतलाये गये हैं, वे प्रायः सभी उनमें विद्यमान थे। स्मृतिकार महाराज मनुने धर्मके जो दस लक्षण वतलाये हैं ने तो मानो उनमे कूट-कूटकर भरे थे। गीतोक्त देंवी सम्पदाके छच्चीस लक्षण तथा महर्पि पतञ्जलिके वतलाये हुए दस यम-नियमादि भी प्रायः उनमे विद्यमान थे। और महाभारतमें वर्णित सामान्य धर्मके तो आप आदर्श ही

थे । इस लेग्प्रेमें उनके जीवनकी केवल आठ घटनाओंका ही उल्लेख किया गया है, परंतु उनका सारा जीवन ही सहुण और सदाचारमे ओतप्रोत था । ( सदाचारकी शिक्षांके लिये इतना पर्याप्त है । )

महाराज युधिष्टिरने अवसर उपस्थित होनपर अपन निर्वेरता, धेर्य, क्षमा, अक्रोध आदि सद्दुणांका केवल वाचिक ही नहीं, विलक्ष क्रियात्मक आदर्श सामने रक्छा । सत्य-पालन तो उनका प्राण-पण था । इस विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अप्रतिम मान जाते हैं। धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था—यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पट हो जाता है । समताकी रक्षाके लिये तो उन्होने अपने सहोदर भाडयोंतककी उपेशा कर दी थी! उनकी पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई थी कि उनकी निवास-भूमि भी परम पवित्र वन जाती थी । उनके शम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर उनसे अधिष्टित देश संयमी वन जाता था । स्वार्थत्यागकी तो उनमें वात ही निराली थी। एक क्षष्ट कुत्तेके लिये उन्होंने म्वर्गको भी ठुकरा दिया था। उनका प्रत्येक कर्म खार्थन्याग और दयासे परिपूर्ण होता था । धृतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने जो महान् औदार्य दिखलाया, वह भी उनके अपूर्व सार्थ-त्यागकी भावनाका ही परिचायक है। यज्ञ, टान, तप, तेज, शान्ति, लज्जा, सरलता, निरभिमानता, निर्र्शमता, भक्तवत्सलता आदि अनेको गुण उनमे एक साथ ही भरे थे । एसे सर्वगुणसम्पन्न सदाचारी महाराज युधिष्टिरके जीवनको यदि हम आदर्श मानकर चलें तो हमारे कन्याणमे तनिक भी संदेह न रह जायगा।

२१-वृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शोचिमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ( मनु० ६ । ९२ ) 'वृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अकोध—धर्मके ये दस लक्षण हैं। १२-मीता १६ वे अध्याय के १, २, ३ रलोकोको देखिये।

२३-अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (योग० सू० २ । ३०)
'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये यम हैं।'
शौच मतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । (योग० सू० २ । ३२)
'शौच, सतोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान—ये नियम हैं।'

#### प्रशासनमें सदाचार

( लेखक—डॉ॰ श्रीमुरेन्द्रप्रसादजी गर्ग, एम॰ ए॰, एल॰-एल॰ वी॰ )

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सदाचारकी महती आवश्यकता है; पर प्रशासनमें तो यह अपरिहार्य है। 'यथा राजा तथा प्रजाः'के नियमानुसार प्रशासनिक अविकारियोके निजी जीवनके भले-बुरे आचरणोका प्रभाव जनता एवं अधीनस्थ जनोंपर पडे विना नहीं गीतामे रह सकता । भगवान्ने कहा 'श्रेष्ठ पुरुप जो आचरण करता है, वही दूसरेको भी मान्य और अनुकरगीय होता है । वह श्रेष्ट पुरुप जिस आचरणको प्रमाण मानता है, दुनियाके लोग उसका अनुसरण करते है ( ३ | २१ ) । भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुपका आचरण समाजके लिये दृष्टान्त है। ्प्रशासनिक अधिकारीके सदाचारी होनेसे अत्यन्त सुख-शान्ति-ज्यवस्थाका प्रादुर्भाव खतः होता है । प्रशासनिक अधिकारीमे धर्म एवं नीति-संगत अनेक गुण होने चाहिये । उनमेसे कुछ यहाँ अङ्कित किये जा रहे हैं ।

मधुर व्यवहार—प्रत्येक अधिकारीको उसके सम्पर्कमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार
करना चाहिये । मधुर व्यवहारका अर्थ यह नहीं है कि
वह धर्म, नियम एवं कानूनोको ताकपर रखकर जनताकी
इच्छाएँ पूरी करे । इसका अर्थ यह है कि वह
व्यवहारमे कठोरता न वरते । जो सहायता-सहयोग
नियमान्तर्गत हो, उसे अवश्य दे । जनता उससे
आतङ्कित न हो, अपितु यह समझे कि अधिकारी उन्हींके
परिवारका एक सम्मानित सदस्य है । उर्दूके कविने
कहा है—'अगर जबान मीठी है तो जहान मीठा है।'
जनताका सच्चा प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करनेके लिये
अधिकारीको अत्यन्त मधुरभाषी होना चाहिये। वह किसी
भी परिक्षितिमे तामसिकताका शिकार होकर कठोर-कर्कश
शब्द मुँहसे न निकाले।

एकमात्र जनतोप ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने अवीनस्थोंके साथ भी मधुर एवं कोमळ व्यवहार करना चाहिये। अधीनस्थोकी वास्तविक आवश्यकताओं, किठनाइयोको समझना और मानव-दृष्टिकोण अपनाना तथा उन्हे कप्टसे बचाना प्रशासनिक अधिकारीका परम धर्म है।

निष्पक्षता—अधिकारीको हर दशामें सर्वथा निष्पक्ष तथा न्याययुक्त वने रहना चाहिये। किसी भी सिफारिश, दलवंदीय अनुचित प्रोत्साहनके वशीभून होकर उसे कोई कार्य नहीं करना चाहिये। यदि परिस्थितिवश उसकी निजी हानि होती हो तो भी कोई विचार न करे और भर्तृहरिके उपदेश—'न्याय्यात् पथःप्रविचलन्ति पदंन धीराः'— को सदा ध्यानमे रखे। हमारे देशमें ब्रिटिश-कालमे भी ऐसे उच्चिविकारी हुए हैं, जिन्होने न्यायोचित कार्यवाही करनेमें अंग्रेज अविकारियोकी तिनक परवा न की और उनके सामने कभी नहीं झुके। निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहारसे एक-मात्र जनता ही नहीं, सरकार भी संतुष्ट एवं प्रसन्न होती है। कभी-कभी दुदैंववश कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अविकारीसे स्वार्थवश किसी कार्यमे पक्षपातपूर्ण व्यवहार-की कामना करता है, पर सदाचारीको न्यायसे ही चिपके रहकर अपनेको निष्पक्ष रखना चाहिये।

भ्रष्टाचार—अधिकारीको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोसे सदा मुक्त रहना चाहिये। अपने उचित वेतनके अतिरिक्त नाममात्रके किसी प्रकारके लाभकी आशा वह कर्ताई न रखे। 'अनुचित आय'के लिये लोभ करना अथवा उसका समर्थन देना भ्रष्टाचार है। इससे नैतिकता तथा पापाचारको बढ़ावा मिलता है।

प्रशासनतन्त्रको खस्थ रहने तथा प्रशासनको खच्छ रखनेके लिये एव निजी सदाचारिता और उन्नतिके लिये भी भ्रष्टाचारसे सर्वथा बचना चाहिये। सरकारी सामग्री—टाइप-राइटर, स्टेशनरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी कार्य-हेतु उपयोग करना भ्रष्टाचारके अन्तर्गत है। पर मोहवश इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। एक-मात्र उत्कोचका लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारके अनेक रूप हैं। प्रशासनिक अधिकारीको सतर्क-सावधान रहकर अपनेको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे उन्मुक्त रखना चाहिये।

भ्रष्टाचारके दो मुख्य कारण हैं—आर्थिक कठिनाई एवं अर्थलोल्ठपता। आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित रूपसे धनार्जन नहीं, अपितु अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, मितव्ययी बनना और शुद्ध आयको सिद्धवेकसे व्यय करना है। जहाँ तक अर्थलोल्ठपताका प्रश्न है, यह रोग लोकके अन्तर्गत आता है और इसकी न कोई सीमा है, न चिकित्सा। वस, एकमात्र कर्मके सिद्धान्त, परलोक आदिके विचार, भगवद्भजन एवं सत्सङ्गके द्वारा अनुचित धनसंग्रहकी वृत्तिको रोका जा सकता है। न्याय और धर्मसे उपार्जित धनसे ही मानव सुख प्राप्त कर सकता है। उपनिपद्का प्राचीन सिद्धान्त है—'मा गृधः कस्य सिद्ध धनम्।'(श्रुक्ठयज्ञः० ४०।१) अपने सुखके लिये दूसरेके धनकी लिप्सा मत करो।

अनुशासन—अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनिप्रय होना चाहिये। खयं अनुशासनके नियमोंका पालन करना, समयपर कार्यालयमे आना, कार्यालयके समयमें निजी काम न करना अथवा अन्य प्रकारसे समयको नष्ट न करना और समयपर कार्यालय छोड़ देना भी आवश्यक है। अपने कार्यका समायोजन इस प्रकार किया जाय कि वादोमें अकारण तारीखें वदलनेसे पक्षकारोंको परेशानी न उठानी पडे । बुलाये गये सभी गवाहों की साकी लिपियद करना और उन्हें समयपर छुट्टी दे देना, प्रवाम (कंग्प) की प्रोप्रामानुसार पूरा करना और जनताके दृःख-ठर्द मुनकर यथाशक्य स्थल-विशेषपर ही उसका निवारण करना भी सदाचारके अङ्ग हैं । थोड़ेमें विभागीय कर्तत्र्य-संहिनाके अनुसार अपने समस्त कर्तन्यका समुचित पाठन करना सदाचारिता है ।

अधिकारीको परम सास्त्रिक आहार भगवरत्रसादके रूपमें प्रहण करना चाहिये । वह नशीली वस्तुण्— शराव, वीड़ी, सिगरेट आदि सर्वथा छोड़ दे और भोज्यको भगवदर्पणके प्रसाद रूपमें पाये । ऐसा करनेसे उसके संस्कार छुद्र होगे । इसके अतिरिक्त नित्य प्रातः सरकारी कार्यपर लगनेसे पूर्व पूजा, जप, । ध्यान आदि करना आवश्यक है । इस दैवकार्यमें लगाया गया समय सर्वोत्कृष्ट होता है और दिनभर सास्त्रिक खुद्ध वनी रहती है । राजकीय कार्यकी कठिनाइयाँ स्रतः दूर हो जाती हैं । इस कार्यमें भारतके प्राचीन इतिहास, पुराण, राजनीतिशास, विधिशास्त्र एवं विद्वानोंके विचारोंसे भी पर्याप्त सहायता और प्रेरणा मिल सकती है ।

राज्यके प्रशासनाविकारियोंको भारतीय प्राचीन नीति-प्रन्थों, आदर्श शासन-पद्धतियो एवं प्राचीन आदर्श राजनियको और शासकोका जीवन-चरित्र पढ़ना-पढ़ाना चाहिये । इस प्रकारका अनुशीलन उन्हे पर्याप्त ज्ञान ( अनुभव ) प्रदान करेगा, जिससे वे न्यायपरायण होकर अपने कर्तव्योका यथार्थ-रूपमें पालन कर देशको अधिक खच्छ लोकहितकारी आदर्श प्रशासन देनेमें सक्षम हो सकेगे ।

#### सदाचार और समाज

( लेखक—डॉ॰ श्रीधर्मध्वजजी त्रिपाठी, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

सदाचारका आशय है—सत्यका आचरण, अनुप्रान ।
यह एक ऐसी प्रिक्रिया है, जो वैयक्तिक प्रयासोद्वारा
जीवनके एक अपिरहार्य व्यवहारके रूपमे धारण एवं
विक्रसित की जा सकती है । इस प्रवृत्तिकी प्राप्तिके लिये
मानवको सतत जागरूक रहना पड़ता है । मानव जिस
वर्ग अथवा समुदायसे सम्बन्धित होता है, उस वर्ग एवं
समुदायकी श्वितियोका उसपर प्रभाव अवश्य पड़ता है ।
साथ ही उस व्यक्तिविशेषकी क्रियाओका भी वहाँके
वातावरणपर किसी-न-किसी सीमातक प्रभाव पड़ता ही
है । व्यक्ति और समाजका इस प्रकार अन्योन्याश्रयसम्बन्ध है । वह सामाजिक चेतना-प्रवाहसे अपनेको
पृथक रखनेमे सर्वथा असमर्थ होता है ।

समाज मानवसमुदायका एक विशाल खरूप है। विभिन्न वर्गीके मनुष्य इसी समाजमे अपनी मानसिक, शारीरिक क्रियाओद्वारा समाजको व्यवस्थित, विकसित एवं गति प्रदान करनेका कार्य सम्पादित करते है। मानवकी सहज प्रवृत्ति है—विश्लेपण करना, समीक्षा करना और दूसरोंके भले लगनेवाले कार्योका अनुसरण करना और अन्तमे तदन्रूप अपने चरित्रका विकास करना । प्रायः देखा है कि प्रतिभावान् वालक वाल्यावस्थासे ही सामाजिक स्थितियोंका सम्यक् अध्ययन करके अपने चरित्र-में उनका समावेश करनेका प्रयास करते हैं । कुसंगतियो एवं संकीर्ण परिधिमे सोचनेवाले वालक विपरीत दिशामे अग्रसर होनेकी चेष्टा करते जाते हैं । इसका मूलकारण है—स्वीय आन्तरिक संस्कार, समाजकी स्थिति एवं उसमे निवास करनेवाले उत्तरदायी नागरिकोकी क्रियाएँ।अंग्रेजी साहित्यके सुप्रसिद्ध साहित्यकार विलियम वर्डस्वर्थने वालकों-. की कोमल प्रवृत्तिका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है-— 'Child is the father of man' तात्पर्य 'वालक सदैव

मनुष्यकी उन कियाओंका अनुसरण करता है, जिन्हें समाजमे करते हुए देखता है और वह वैसा ही वनता है।

सदाचारकी प्रवृत्ति सहसा उत्पन्न नहीं होती । यह एक ऐसी निर्मल-शीतल धारा है, जिसका उद्गम मानवकी बाल्यावस्थासे ही सम्भन्न है। साथ ही समाजकी उस स्थितिसे सम्बन्धित है; जिसमे सत्प्रवृत्तियोका निर्माण होता है। यदि कोई यह प्रयास करे कि सदाचारकी विजयिनी पताका मात्र एक दिनमें फहरा दी जा सकती है तो यह अतिरञ्जना है । समाजमे सदाचारका व्यापक प्रभाव हो अथवा सामाजिक चेतना सदाचारके अविच्छिन प्रवाहसे निरन्तर आप्लावित रहे---एतदर्थ सम्पूर्ण समुदायको त्याग, परोपकार, सात्त्रिकता, अनाविल चिन्तन, विनम्रता एवं सदाशयताका समावेश अपने चरित्रमें करना आवश्यक है। इसी धरित्रीपर ऐसे अनेक महापुरुप अवतरित हुए है, जिन्होने अपनी दिव्य वाणी एवं अपने सत्प्रयासोसे अनेक प्रकारके संघर्प-विरोध सहते हुए भी समाजको सदाचारकी सुदढ नींवपर प्रतिष्ठापित करनेका प्रयास किया है।

पृथ्वीपर जव-जव अनाचार, अत्याचार एवं अवर्म-की अभिवृद्धि होती है, तव-तव एक अद्भुत शक्तिका प्रादुर्भाव होता है, जो इस विपम स्थितिपर नियन्त्रण रखती है और मानवताको आपद्-मुक्त कर देती है ।

सामाजिक चेतनाको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय अथवा मानव-समुदाय किस प्रकारकी प्रवृत्तिका अनुसरण करे, जिससे समाजमें मानवका अस्तित्व सुरक्षित रहे—यह आजकी आवश्यकता है। समाजमें मानवको मानवताका व्रत किसी भी दशामें भन्न नहीं करना चाहिये, अन्यया वह अपने पुरातन सिद्धान्तोंके राजमार्गसे च्युत होकर पङ्किल-पथमे चला जायगा। ऐसी स्थितिमें जीवन एक प्रश्न-चिद्ध बनकर ही रह जायमा और सामाजिक असंगतियोंका जो ज्वार उठेगा, सम्भव है, वह सम्पूर्ण मानवताको भी निगठ जाय ।

सदाचारका जीवनकी प्रत्येक गांसमे यनिष्टनम सम्बन्द है। यदि हम चाहें कि इसकी उपेक्षा यह के जीवन व्यतीत वर हैं तो यह अनि दुधार है। मनाजमें ही 'परिवार'की स्थिति हैं । यदि मानव समाजंक विकासकी बात नहीं सोचना तो कोई आधर्य नहीं; क्योकि समाजका निन्यानवे प्रतिशत व्यक्ति संप्रियम 'ख'पर केन्द्रित होता है । इस 'ख'में कर एवं उपका परिवार ही सम्मिटित है। यदि वट अपने परिवारने प्रति चिन्तिन होता है तो कणशः यह मामाशिय नेतनामे जुड़ जाता है। दया, क्षमा, परोपकर, समनभूत. स्तेह-गमता, करुणाकी भावनासे सिवा होकर--'चम्फुंच कुटुम्बकम्'की भावनाकी और अप्रमर होता है। यदि व्यक्ति केवर अपनी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें ही प्रतिक्षण दिस रहता है तो उसका जीवन पञ्-पक्षियोसे भी निम्नखरका है। पञ्-पन्नी भी अपने वचोंके लिये अपनन्त-मगन्त्र प्रदर्शित करने हैं। ऐसा मनुष्य प्रस्तरकी कठोरतम शिला है, जो अनगद, नीरम ण्वं उपेक्षित हैं।

सदाचार मानवका धर्म है । सदाचारका गात्र क्षिणिक प्रभाव नहीं है, दारोगे इसका पारलेकिक महत्त्व भी बताया गया है । सदाचार ही मनुष्यको जीवनमें उन्नित्रील सुखी-दृ,खी, जय-दाभकी स्थिति उत्पन्न करता और जरामर गकी स्थितिगोसे ऊपर ले जानेका कार्य करता है । सदाचारकी महिमा अनन्त है । भारतीय मनीपियोने सदाचारको सामाजिक चेतनासे विच्छिन्न करना मानवताका विनाश सिद्ध किया है । इस सम्बन्धमें कतिपय उद्धरण कथनकी पुष्टि-हेनु उद्धृत है—

(क) मराचारान् भंगांत्राः मरावारं हि पापनुष्]

(मा) आनामान प्राच्येन विवादित्यया मेवन गुल्यम् ।

(म) सहायांगा सम्पन्न मतुषा महत्यस्याः।

सेतेव र्यवतासे शुण्या इष गतास्याः।

जो भाग वर्षा पेता है, वर्ष भं है। स्टाना रेष्मामान भंगवां वर्ष है। स्टाना रेष्मामान भंगवां वर्ष है। स्टाना रेष्मामान भंगवां वर्ष है। स्टाना रेष्मामान से स्टाना है।

गांगांनि है। स्टाना से श्रीकार है। स्टाना है।

भूमेपा स्थाम प्रात्त स्था हो हु हे सर्व १ ३५ प्रवेट है ह

सराचारकी भावना हा विन-यापी असर अतरस्य है । विश्वकी पॉलर्नगान पहिल्लिगोंग उसकी महना एवं आवस्यकताको नकारा वर्दी जा सकता, इसकी उपेक्षा नहीं की जा राक्ती । उसकी उपेक्षाका अभिप्राय है—मानवताका जिनारा । मनुष्य द्राक्तिपुष्त है, वह धनीभृत होकर राजिया विशाल समृह बनना है—जो सदानारको गित अदान करता है । इसिच्ये मानव-इकाईकी उपेक्षा नहीं करनी नाहिये । बूँदसे ही समुद्रकी गित है।

समाजके सदाचारकी स्थापनाका यह मूलमन्त्र है। अपनी अतीतकी मान्यताओको यदि अक्षुण्य रखना है, सदाचारकी नींवको सुदृदृतम करना है तो मानव-मनकी विप्रम अवस्थाओका सम्यक् अध्ययनकर परिवर्तित समाजके परिवेशमे समाधानोको खोजना होगा और सदाचारकी प्रतिष्ठा प्रत्येक दशामे करनी पडेगी। सदाचार ही विप्रम परिस्थितियोंमे 'कोमलतम पॅखुडियो'-को पथमे विद्यानेका कार्य करेगा। इसकी सम्भावनापर

समाजको भी चिन्तन करना होगा, अन्यथा मात्र वाद-विवादसे अथवा अतीतके स्विप्तल उदाहरणोंसे कार्य-सिद्धि असम्भव हैं। प्राचीन मान्यताओ, सत्प्रयासी एवं उत्कृष्ट विचारोको लेकर आधुनिक सामाजिक स्थितियोका समन्वय करके ही सदाचारकी स्थितिको बनाये रखा जा सकता है। 'सदाचारका जयघोप' सदा होता रहा है और होता रहेगा—धुत्र सन्य है—

आचारः परमो धर्मः सर्वशास्त्रानुमोदितः। प्रशस्त्रश्चापि दृणन्तैर्दिश्यान्निर्वहणी श्रियम्॥

-5###&-

#### दूपित अन्नका प्रभाव

महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एकच्छत्र सम्राट् हो गये थे। श्रीकृष्ण-चन्द्रकी सम्मतिसे वे महारानी द्रौपदी तथा अपने भाइयोंके साथ युद्धभूमिमें शरशच्यापर पड़े प्राणत्यागके लिये सूर्यके उत्तरायण होनेके प्रतीक्षार्थी धर्मज भीष्मिषतामहके समीप आये थे। युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर भीष्मिषतामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा-प्रजा आदिके विभिन्न धर्मीका उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि महारानी द्रौपदीको हँसी आ गयी।

ंघेटी ! त् हँसी क्यों ?'पितामहने उपदेशको वीचमें हो रोककर पृछा । इोपदीने संकुचित होकर कहा—'मुझसे भूळ हुई पितामह ! मुझे क्षमा करे ।'

पितामहको इससे संतोप नहीं हुआ। वे वोले—'वेटी! कोई भी शीलवनी कुलवधू भक्त गुरुजनोंके सम्मुख अकारण नहीं हँसती। तू गुणवती है, सुशीला है। तेरी हँसी अकारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हँसनेका कारण वता।'

हाथ जोड़कर द्रौपदी वोळी—'दादाजी! यह वहुत ही अभद्रताकी वात हैं। किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपको आज्ञा में टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदश कर रहे थे तो मेरे मनमें यह वात आयी कि 'आज तो आप धर्मकी ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कोरवोंकी सक्षामें जव दुःशासन मुझे नंगी करने लगा था, तव आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया था! मुझे लगा कि यह धर्मका ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मनमें यह वात आते ही मुझे हँसी आ गयी, आप मुझे क्षमा करें।'

पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया—'बेटी ! क्षमा करनेकी कोई वात नहीं है। मुझे धर्मज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधनका अन्यायपूर्ण अन्न खानेसे मेरी दुद्धि मिलन हो गयी थी, इसीसे उस द्यूतसभामें धर्मका ठीक निर्णय करनेमें में असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुनके वाणोंके लगनेसे मेरे शरीरका सारा रक्त निकल गया है। दूपित अन्नके बने रक्त शरीरके वाहर निकल जानेके कारण अब मेरी दुद्धि शुद्ध हो गयी है, इससे इस समय में धर्मका तत्त्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ।'



## सुशीला नारीकी दिनचर्या

खच्छ रखती हैं, घर-द्वारको बुहार सद्।, धान क्टूट छेतीं और चाकी भी चछाती हैं। सूत कातती हैं और माखन भी विछोतीं वे, भोजन विशुद्ध निज हाथसे वनाती हैं॥ करतीं सिछाई सीख देतीं नित-छाछको हैं, करतीं खाव्याय निज पतिको जिमानी हैं। अाय और व्ययका हिसाव नित्य छिखतीं वे, हरि-गाथा सुनि पुण्य जीवन वितानी हैं॥



## नारी और सदाचार

( लेखक—श्रीमूलचन्द्जी गौतम, एम्० ए० ( हिंदी, संस्कृत ), वी० एड्० )

ंसमस्त मानवी सृष्टिमे पुरुप और स्त्री—यही दो विभाग हैं। पशु, पक्षी भी नर और मादा दो विभागोमे वॅंटे हैं,—पालत पशुओको छोड़कर शेप सभी आयुपर्यन्त स्थायीरूपसे साय-साथ रहते हैं । फिर, इसके पीछे भी सात जन्म एक साथ निभानेकी वात कहते हैं! इसके पीछे कोई कारण है, पर पशु और मनुष्यमे आहार, निद्रा, भय और मैथुनकी समानता होते हुए भी मनुष्य-बुद्धिके कारण, धर्म एवं ज्ञानशीलताके कारण अंदरसे बहुत कुछ भिन्न है । यही एक कारण है जो मानवके मनमे आचारकी एक आवश्यकता वनकर उत्पन्न होता है, आखिर वह भी तो पशुओकी तरह स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकता है, फिर परिवार, समाज, समूह, देशकी संजाओकी उसे क्या आवश्यकता है । लेकिन यह आवश्यकता है; क्योंकि मानवकी प्रवृत्ति प्रारम्भमें चाहे जितनी खतन्त्र रही हो, वादमे एक आचारसे नियन्त्रित होती रही है।

यही सदाचार प्रारम्भसे हमारे ऋषियो, मुनियोंद्वारा प्रणीत प्रन्थोमे, उनके मौद्धिक प्रवचनोमे अभिन्यक्त होता रहा है । मानवकी आकाङ्क्षा आत्म-विकासके प्रति रहती है । कुछ संकुचित विचारोमे, सीमामे न रहकर वह असीमतक पहुँचना चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, अपूर्णना उसे छळती है । इसीळिये सत्-युगसे ही आचारकी प्रधानना रही है । स्मृतिकारोने इस सदाचारकी धारणाको नियमोका ऋप प्रदान किया । इन्हीं

नियमोके आधारपर व्यक्तिकी उत्कृप्रता-निकृप्रताका भी निर्धारण होता रहा है। सडाचारी अन्त्यन भी ब्राह्मण-जैसा सम्मान प्राप्त कर सकता था। दुराचारी ब्राह्मण भी निन्च होता था। किसी समानकी, संस्कृतिकी श्रेप्टता उसके सदाचारी व्यक्तियो, सदस्थोपर निर्भर करती है। आज यदि समाज पतित हो गया है, उसमे नैतिक मूल्योका अभाव है, भक्ष्याभक्ष्यका प्रचलन हो गया है तो कारण एक ही है कि लोग आचारविहीन हो गये हैं।

वेदो और यज्ञोके नामपर समाजम पशुविक्ता प्रचलन हो गया था। वादमे जैनियो एवं बौद्रोने इसका विरोव किया। यह विरोध उपनिषदोकी विचारधाराके अनुसार था। ईशोपनिषद्मे स्पष्टतः कहा गया था कि—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यातमन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

जो व्यक्ति सभी भूतप्राणियोमें खयंको देखता है वह सभी प्राणियोमें अपने आत्माको देखकर किसीसे घृणा नहीं करता । यही धारणा वादमे स्मृतियोमें एक व्यापक सदाचार लेकर उपस्थित हुई थी। इस धारणामे परस्त्री-परधनके त्यागके साथ समप्र जीव-जगत्के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। यही आचारका मूलमन्त्र, मूल दृष्टि-कोण रहा। इससे वड़ा कोई सदाचार वस्तुत: हो भी नहीं सकता; क्योकि व्यक्ति अपने साथ सम्मानका व्यवहार चाहता है,



गृहणियों के सदाचरण

अपने लिये समग्र सुख-सुविधाएँ चाहता है, साथ ही सबको अपने आत्मरूपमें देखता है तो तुरंत दूसरोकी सेवाके लिये प्रस्तुत हो जाता है, अभेदरूपमे अपनी ही सेवा करता है, दूसरोंको सुख देता है, उनके बारेमे अच्छे विचार रखता है अर्थात् सदाचारके द्वारा आत्माको महत्त्व देता है। यही आत्मभाव विश्वरूपमे परिवर्तित हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है; सारा संसार एक कुटुम्ब बन जाता है और फिर इसी सदाचार- से यह भावना उठती है—

संबक्षी सेवा न परायी, वह अपनी सुख-संस्रृति है। अपना ही अणु-अणु कण-कण, इयत्ता ही तो विस्सृति है।।
( कामायनी )

सदाचारी व्यक्ति केवल अपने परिवारी जनो---माता-पिता, भाई-ब्रहन, पुत्रादितक ही सीमित न रहकर समप्र जगत्के जीवोके साथ तादात्म्य अनुभव करता है। सारा जगत् उसे सियाराममय दिखायी देने लगता है। सियारामके प्रति जो उसके आदर्श हैं, पूज्य है, ईश्वर है, वह दुराचरण कैसे कर सकता है। वह तो रामके नाते अपने सम्बन्ध निर्धारित करता है, आत्माके नाते सबके सामने विनय, सम्मान और कृतज्ञताके साथ नतमस्तक हो जाता है। अतः हमारे यहाँ सदाचारकी यह भावना विश्वात्मभावकी प्रेरक है। किसीके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कलहकी भावना नहीं रहती। यही कारण है कि सदाचारी व्यक्ति निर्भय, निःशङ्क होता है । वह आत्मोन्नतिके शिखरकी तरफ बढ़ता जाता है और देवी सम्पदाका अक्षय स्रोत उसकी रक्षा करता है। इधर दूसरी तरफ दुराचारी व्यक्ति सदैव दूसरोके अपकारमें लगा रहता है, अपने शत्रुओंको नीचा दिखानेको दाँव पेंच लगाता रहता है। उसका हृदय प्रत्येक समय ईर्प्या, द्वेपकी प्रचण्ड अग्निमे जलता रहता है, शान्ति उसे चाहते हुए भी नहीं मिल पाती: क्योंकि शान्ति सदाचारीके लिये है, कदाचारीके लिये कदापि नहीं।

आज सदाचारका उपदेश तो वहुत होता है, परंतु उसका पालन कुछ भी नहीं किया जाता । इन वातोसे व्यक्तिका निजका नैतिक, चारित्रिक, आध्यामिक पतन तो होता ही है, समाज भी दुराचारपूर्ण हो जाता है और इसी दुराचारकी समाप्तिके लिये, दुराचारियोके विनाशके लिये, धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीकृष्णका आगमन होता है । दुराचार बढ़ता क्यो है ? इसका कारण इतना ही है कि चढ़नेमें देर लगती ही है गिरनेमे तो क्षणभरकी भी देर नहीं लगती। एक ही दुराचरण ( पाप ) पुण्योके ढेरके प्रभावको समाप्त कर देता है और यह खामाविकरूपसे ही होता है; क्योंकि मानवकी सहज प्रवृत्ति पापकी ओर ही होती है, पुण्य तो वडे प्रयत्नसे ही हो पाता है। गेदको अगर ढलानके ऊपरी भागसे छोड दिया जाय तो वह तुरंत ही सबसे नीचे स्थान-पर पहुँच जायगी: परत ऊपर चढानेके लिये प्रयत्न करना पड़ेगा । लेकिन फिर भी तनिक-सा मौका मिलते ही वह नीचे ही आनेका प्रयास करेगी । इसी प्रकार सदाचारका पथ प्रयत्नसाध्य है, श्रमसाध्य है, दुराचारका पथ सहज पतनका गर्त है । गीताके तृतीय अध्यायमे अर्जुनने कृष्णसे यही पूछा था---

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। अनिच्छन्नपि वार्णेय वलादिव नियोजितः॥ (३६)

'कृष्ण ! फिर यह पुरुप वलपूर्वक लगाये हुएके सहश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है ?' और भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि रजोगुणसे उत्पन्न यह कार्य अतृप्त काम-भावनाका ही है, इसीके परिणामखरूप जीवकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह सदाचार और दुराचारका विवेक नहीं कर सकता । इसी प्रकारका उत्तर दुर्योधनने अवर्ममे प्रवृत्ति तथा धर्मकी निवृतिके संदर्भमें दिया था—

# ज्ञानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः । ज्ञानाम्यधर्मे न च मे निवृत्तिः । (प्रपन्नगीता )

और यही कारण है कि मानवके लिये मन और इन्द्रियों-के संयमकी बात गीतामें कही गयी है; क्योंकि कर्मेन्द्रियों-को रोककर मनसे कामके विपयका चिन्तन मिथ्याचार है, सदाचार नहीं । अतः सदाचारके लिये सत् प्रवृत्ति, प्रवृत्व इच्छा-शक्ति, अदम्य साहस और धेर्यकी परम आवश्यकता है।

यह पहले ही वतलाया जा चुका है कि पुरुष और ली ही इस समग्र मानवी सृष्टिमें सदाचारके दृढ स्तम्भ है । उनमें एक सटाचारी हो, दूसरा दूराचारी हो तो गाडीका चलना दुःसाध्य है, असम्भव है; सदाचारी श्रेष्ट समाजकी स्थापना भी असम्भव है। अतः समाजमे, जगत्में पुरुपो और स्त्रियो—दोनोंका उत्तरदायित्व है । वे उत्कृष्ट सटाचारमय समाजकी स्थापनामें, सटाचारका पालन करनेमें योग दें। यदि वे एसा न कर ख़च्छन्द आचरण करते हैं, आचारविहीन हो जाते हैं तो यह उनके पतनका लक्षण है । इस सदाचारके पालनमें लीका उत्तरदायित्व कुछ अविक है-ऐसा में मानना हूँ और इसका भी कारण है। प्रारम्भसे ही कन्याको सदाचार, पातित्रतधर्म, परिवारधर्म, गुरुजनोंकी सेवा आदिकी शिक्षा दी जाती है। इन सबका यदि वह अक्षरशः पालन करती है तो इसका प्रभाव आगे आनेवाळी संततिपर पड्ना है; क्योंकि उसका मानस एक लम्बे अन्तरालनक मॉंक मानससे, उसके गर्भकाळीन चिन्तनसे जुड़ा रहता है। इन्हीं कारणोसे ख़ियोको गर्भवारणकालसे लेकर वच्चेके जन्मनक विशेषरूपसे धार्मिक, उत्साह्युक्त, प्रेमपूर्ण वातावरणमें रखनेका निर्देश शास्त्रोमें दिया गया है। इस प्रकारके वानावरणके विपरीत यदि माको गंदे, अवार्मिक, क्लहपूर्ण, अभावमय वातावरणमें रखा जाता है तो संतान भी वैसी ही होती है; क्योंकि उसके आन्तरिक मनके

निर्माणका यही समय है। जिन महापुरुपोंने जन्म सार्थक किया है, उसके पीछे हमें उनकी मानाओंकी प्रेरणा, उदात्त भावना ही वियमान दिग्वायी पदती है। अतः निश्चित है कि सदाचारहर्ण समाजका समन्त उत्तरदायिच खियोपर निर्भर करना है। यही कारण था कि समाजमें कियोंका सम्मानजनक स्थान बना था। मनने कहा है—

यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र द्वताः। यत्रैतास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्त्रज्ञाप्ततः क्रियाः॥ (मनुस्कृति ३।५६)

'जहाँ नार्त्योंका आटर होता है वहाँ मभी देवता निवास करते हैं और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएँ निफाट हो जाती है।

अव राम क्यो पैटा नहीं होतं. इसिंहये कि कोई मां कीमल्या बनना नहीं चाहती. सटाचार निभाना , नहीं चाहती. पितपरायणा होना नहीं चाहती । हनुमान्, गणेश, कृष्ण, अर्जुनको पैटा करनेके स्थि अब कोई माँ तैयार हो जायगी या उन्हें इसी प्रकारके पुत्रोंकी आबस्यकता होगी. यह एक दुरास्टट-कल्पना ही है ।

चाहे जो हो. इतना सत्य है कि माँ ही वालकता मूलकोत है, वह स्रोत जैसा होगा—सटाचार- युक्त या दुराचारयुक्त, उसका जल (वालक) भी वैसा ही होगा । इस तथ्यपर समाजको कोसना व्यर्थ है । अगर पूछा जाय कि सटाचार-धर्म क्या है, तो एक ही उत्तर होगा—स्त्री, सटाचारिणी खी । जिस समाजमे, कुलमें ली सटाचारिणी है. वहाँ अनाचार, व्यभिचार, अधर्म हो नहीं सकता, ऐसी संतान भी नहीं उत्पन्न हो सकती । अतः सारे सटाचारका मूल सदाचारिणी ली है ।

गोम्हामी तुलसीदासजीने खियोके सदाचारपर विशेष बल दिया है. उनके पातित्रत्वर्मकी महत्ताका प्रतिपादन किया है । अनुसूबादारा सीताको दिये गये पातित्रवर्मके उपदेशमे इसी सदाचारकी शिक्षा है। वहाँ पतिपरायणताको ही श्रेष्ठ गुण माना है। गोस्नामीजीने ळिखा है—

एकइ धर्म एक व्रत नेसा। कार्यं बचन मन पति पद प्रेमा॥ ( मानस ३।४।५)

संसारमें भी सदाचारका ही महत्त्व अधिक है, क्षणिक सुखोंका नहीं । जहाँ स्त्रीके लिये परपुरुपको भोग्य दृष्टिसे देखना पाप है, वहीं आत्मकल्याण चाहनेवाले पुरुषके लिये परनारीका ललाट भाद्रशुक्ता चतुर्थिक अशुभ चन्द्रमाके समान पतनकारक है। गोसाईजीकी प्रत्येक नारी-पात्रा—चाहे वह मन्दोदरी हो या त्रिजटा हो—पातिव्रतधर्मका पालन करती है।

निष्कर्ष यह कि सदाचार और धर्म स्त्रीके ऊपर निर्भर रहते हैं—ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। स्त्री विशेषरूपसे सदाचारिणी हो, तभी समाजको दोपमुक्त, धर्म तथा सदाचारयुक्त किया जा सकता है और तभी महाराज अश्वपतिके राज्यकी तरह आदर्श राज्य हो सकेगा, जिसमें चोर-मद्यप, स्त्रैरी-स्त्रैरिणी

न थे। आजके युगमे आचारके दर्शन विरले स्थानोंपर, विरले व्यक्तियोंमें हो पाते है। तीर्थस्थानोंमे भी अनाचार, दुराचार व्याप्त हैं; समाजमे दु:ख, रोग, असंतोप-जैसे दुर्गुण व्यास हैं; क्योंकि व्यक्ति क्षणिक सुखके लिये, भोगके लिये सव तरहका अनाचार करनेको तैयार है । चारो ओर अनाचारका ताण्डव हो रहा है । इसे तभी रोका जा सकता है, जब सभी पुरुष तथा स्त्री सदाचारका उपदेश हृदयसे पालन करे, इन्द्रियसुखको संयमित करके आत्मविकास, आध्यात्मिक उन्नतिके पथपर वहें । फिर समाज अपने-आप सुधर जायगा । पञ्चप्रवृत्ति समाप्त कर मानव मानव होगा । विश्वात्मभाव विकसित होगा, फिर कौन किससे घृणा करेगा,कौन किसे ठगेगा, घोखा देगा। आवश्यकता है कि हमारी माताएँ सदाचारका पालन करें, अच्छे विचार रक्खें, इससे संताने भी वैसी ही उत्पन्न होंगी सदाचारयुक्त समाजकी स्वस्थ खतः हो सकेगी।

## कदाचारका कुपरिणाम

संसारमे मनुष्य अपने क्षणिक सुखके लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म कर डालता है, उसे यह खबर नहीं रहती कि इन दुष्कर्मोका फल हमें अन्तमे किसी प्रकार मुगतना पड़ेगा। इस जीवनमे जो नाना प्रकारके दुःख हम लोगोको उठाने पड़ते हैं, वे हमारे पूर्वकर्मोंके ही फल्मोग है। यह देह मुख्यतः कर्मका साधन है और यह लोक मुख्यतः कर्मलोक है। इस शरीरके रहते जो भोग प्राप्त होता है, वह कितना ही अधिक होनेपर भी उस भोगसे तो कम ही है, जिस भोगकी पूर्णताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात् भोग-देह प्राप्त होता है। यह मोग-देह भी दो प्रकारका है—एक तो वह सूक्ष्म शरीर, जिससे सत्कर्मके फलखरूप खर्गीद भोग भोगा जाता है और दूसरा वह यातनादेह, जिससे दुष्कर्मके फलखरूप नाना प्रकारकी नारकीय यन्त्रणाएँ भोगी जाती हैं। मृत्युके पश्चात् तुरंत ही नवीन मनुष्य-

देह नहीं प्राप्त होता । नया देह प्राप्त होनेके पूर्व मनो-मय और प्राणमय देहसे सुकृत-दुष्कृतके सुख अथवा दु:खरूप फल उसे भोगने पड़ते हैं ।

सुकृतोंके खर्गादि सुखरूप फल हैं, जो इस संसारमें प्राप्त होनेवाले सुखोसे अनन्तगुना अधिक हैं और दुष्कृतोंके नरकादि दुःखरूप फल है, जो इस जीवनमें प्राप्त होनेवाले दुःखोसे अनन्तगुना अधिक हैं। श्रीमद्भागवतके पश्चम स्कन्धमें उन भोगोंके भोगनेके स्थान—नरकोंका वर्णन है। यदि मनुष्यको उन नरकोंकी जानकारी हो तो वह अनेक ऐसे दुष्कमोंसे वच सकता है, जिनके अति भीपण परिणामोंकी कल्पना भी अज्ञानके कारण उसे यहाँ नहीं होती।

कुछ लोग तो श्रीमद्वागवत और गरुडादि पुराणोमे इन नरकोंकी वात पढ़-सुनकर उसे असत्य समझनेमं ही अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं, जैसे विल्लीको देग्वकर क्तृतर आँखें मीच लेनेमें ही अपना समाधान समझ बठता है। परंतु इस तरह आँखें वंद कर लेनेमात्रसे न तो कवृतर विल्लीसे वच पाता है, न हमलोग अपने कमोंके भीपण परिणामोंसे वच सकते है। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, तब उसका शरीर तो यहीं छट जाता है, फिर इन दु:खोंको भोगता ही कौन है ? पर वे थोडा विचार करें तो उन्हे यह माछूम होगा कि सुख-दु:ख जितने मन और प्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते । मरनेके वाद मनोमय और प्राणमय कोश तो रहते ही है, पार्थिव शरीर छूटनेपर इन्हें आतिवाहिक या यातनादेह भी प्राप्त होते हैं। यातना-शरीर इसको इसीलिये कहते हैं कि यह इस प्रकारके उपादानोंसे वना होता है जिससे वह यातनाभोग ही करता रहता है। वह जलती हुई आगमें दग्ध होनेपर भी नप्ट नहीं होता यहाँ श्रीमद्भागवत निर्दिष्ट नरकोंका विवरण दिया जा रहा है। इसमें मृत्युके पश्चात् नरकोंमें प्राप्त होनेवाली भीपण पीडाओंका वर्णन है, जो जीवके उन उस देहको यमदूतोंद्वारा दी जाती हैं-जैसे जलते हुए तेलके कड़ाहमें गिरना, कोड़ोंकी मारका पड़ना, जलाया जाना, क्षत-विक्षत होना इत्यादि ।

ये सब कप्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं, वहीं यातनाशरीर हैं । यह पार्थिव शरीर जलने, गिरने, मरने, मारे जाने आदिके जो-जो कप्ट अनुभव करता है, वे सब कप्ट यातना-शरीरको भी होते हैं। पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विशेषता यह है कि पार्थिव शरीर जलने आदिसे जल जाता है, अझ-भझ हो जाता है, नप्ट हो जाता है, परंतु यातनाशरीर इन सब कप्टोंको केवल भोगता है, पार्थिव शरीरकी तरह वह नप्ट नहीं होता। यातनाभोगके लिये ही यह शरीर अप्त होता है। श्रीमद्वागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोंका

वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र और उन्हें प्राप्त होनेवाले दु:खोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

#### नरक-अपराधी और दण्ड

- (१) तामिस्न—परधन, परसी और परपुत्रका हरण करनेवाला मनुष्य कालपाशसे वाँधा जाकर इस नरकामें ढकेला जाता है। वहाँ उसे भूख-प्यास लगती है, पर खाने-पीनेको कुल नहीं मिलता। दण्ड-ताडन-तर्जनादि वड़ी पीड़ाएँ दी जाती हैं।
- (२) अन्धतामिस्न—जो किसी पुरुपको धोखा देकार उसकी पनीके साथ समागम करता है तथा जो इस शरीरको आत्मा और धनको आत्मीय समझकर प्राणियोंसे दोहकर केवल अपने ही शरीर, स्त्री, पुत्र और कुटुम्बका भरण-पोपण करता है, ऐसे दोनों ही प्रकारके लोग इस नरकमें गिरते हैं। यहाँ उनकी स्पृति भ्रष्ट और बुद्धि विनष्ट हो जाती है।
- (३) रीरच—निरपराध प्राणियोकी जो हिंसा करता है, वह इस नरकमें गिरता है, यहाँ वे ही प्राणी महाभयंकर रुरु नामक सर्पसे भी अधिक भयंकर जन्तु वनकर उससे वदला लेते हैं।
- (४) महारोरव—प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर जो अपने शरीरका भरण-पोपण करता है, उसे यह नरक प्राप्त होता है। यहाँ रुरुगण उसके शरीरको नोच-नोचकर खाते है।
- (५) क्रम्भोपाक—सजीव पशु या पक्षीको मारकर जो उसका मांस रॉधता है, वह इस नरकमें गिरकर अपने-आपको जलते हुए तेलके कड़ाहेमें सीझता हुआ पाता है।
- (६) कालसूत्र—पितर, ब्राह्मण और वेद—इनका द्रोही इस नरकमें गिरता है। वहाँ ताँवेकी दस सहस्र योजन विस्तीर्ण समतल भूमि है, जो सदा जला करती है। इस जलती हुई भूमिपर उसे नीचेसे तो अग्नि जलाती है



असदाचरण (दुर्गुण - दुराचार) और परिणाम

और ऊपरसे सूर्यकी किरणें । अंदरसे भूख-प्यासकी आग भी सताती है । उसकी व्यथा वड़ी ही भयंकर होती है । वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी चारों ओर दौड़ता-फिरता है । मारे हुए पशुओं के शरीरमे जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उसे ऐसी यातना भोगनी पड़ती है ।

- (७) असिपत्रवन—आपत्तिकालके विना भी स्वेच्छा-से जो वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है, वह असिपत्रवनका भागी होता है । यहाँ यमदूत उसे कोड़ोंसे मारते हैं । उस मारकी यातनासे वह इधर-उधर भागता है, पर असिपत्रोंमें दोनों ओर धार रहता है, इससे उसका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है । अत्यन्त व्याकुल होकर वह वार-बार मूर्न्छित हो-होकर गिरता है ।
- (८) स्करमुख—अदण्डनीय व्यक्तिको अन्यायसे अथवा किसी ब्राह्मणको जो शासक या शासकीय अधिकारी शरीरदण्ड देता है, वह इस नरकमें गिरता है। यहाँ वह कोल्ह्रमे ईखकी तरह दबाया जाता है, जिससे उसके सब अङ्ग टूटने लगते है। वह आर्त्तखरसे चिछाता और वार-बार मूर्न्छित होता है।
  - (९) अन्धकूप—सव जीवोंकी वृत्ति ईश्वरद्वारा नियत है—यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाको समझनेकी क्षमता रखकर जो मच्छर आदि जीवोंको मार डालता है, वह इस नकरमें गिरता है और यहाँ उसके द्वारा मारे गये सब पशु, पक्षी, साँप, मच्छर, जूँ, खटमल आदि उससे वदला लेते और काटते हैं। घोर अन्वकारमें उसकी निद्रा मङ्ग होती है और कहीं चैनसे ठहरनेकी जगह उसे नहीं मिलती, महाक्लेश उसे निरन्तर होते हैं।
  - (१०) क्रिमिभोजन—खानेकी चीज सबको न देकर जो आप ही खाता है, जो पञ्च-महायज्ञ आदि नहीं करता, उसे ऋषिगण कौएके समान विष्ठाभोजी कहते हैं और वह इस नरकमे गिरता है। यहाँ टाखों योजन चौड़ा

एक कृमिकुण्ड है, जिसमे गिरकर वह उन कीड़ोंको खाता है और कीड़े उसे खाते हैं।

- (११) संदंश—जो कोई चोरी करता है या वलपूर्वक ब्राह्मणके सुवर्ण आदि छीनता है अथवा और किसीका भी सुवर्ण हरण करता है, वह यमदूतोंद्वारा नरकमे लाया जाता है एवं अग्निपिण्ड तथा सन्दंशद्वारा उसका शरीर क्षत-विक्षत किया जाता है।
- (१२) तमसूर्मि—जो पुरुप या स्त्री अगम्यागमन करते है, वे इस नरकको प्राप्त होकर पुरुप स्त्रीकी जलती हुई लोहेकी प्रतिमासे और स्त्री जलते हुए लोहेकी पुरुप-प्रतिमासे लिपटाये जाते हैं।
- (१३) वज्रकण्टकशालमली—मनुष्येतर योनियोंमें जो सहवास करता है, वह इस नरकमे गिरता है और वज्रतुल्य काँटोंवाली शाल्मलीपर यमदूतोंद्वारा चढ़ाकर वसीटा जाता है।
- (१४) वैतरणी—जो शासक अथवा शासनपुरुप उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर भी धर्मको दूपित करता है, वह मरकर वैतरणीमें गिरता है। यह एक नदी है, जो सव नरकोंको घेरे हुए है। इसमें हिंस जल-जन्तु रहते है, जो उसे खा जाते हैं; फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते। वह अपने अधर्मका स्मरण करता हुआ विष्ठा, मूत्र, पीव, रुधिर, केश, नख, हुड्डी, मेटा, मांस और वसासे परिपूर्ण इस वैतरणीमें वहता रहता और अत्यन्त व्यथित होता है।
- (१५) पूरोद शूद्राके पित होकर जो लोग अपने शौच, आचार और नियमसे पितत होते हैं और वेहया होकर स्वेच्छाचारी वनकर घूमते हैं, वे पीव, विष्ठा, क्लेण्मा और लारसे भरे हुए इस प्योट नामक नरकसमुद्रमें गिरते और इन्हीं वीमत्स पदार्थोंको भक्षण करते हैं।
- (१६) प्राणरोध—जो ब्राह्मण कुत्ते और गघे पालते है और शिकार करते हैं, वे इस नरकमें गिरकर यमदूतोंके शरसन्धानके लक्ष्य वनते हैं।

- (१७) विश्वासन—जो केवल दम्भके लिये यज्ञमें पशु-हिंसा करते हैं, वे इस नरकमें गिरते हैं । यहाँ यमदूत उन्हें अनेक यातनाएँ देकर उनके अङ्ग चूर-चूर कर डालते हैं।
- (१८) लालभक्ष—द्विजकुलमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति कामके वश हो सगोत्रा स्त्रीमें गमन करता है उसे शुक्रकी नदी रूप इस नरकमें गिरकर शुक्रपान करना पड़ता है।
- (१९) सारमेयादन—दस्युवृत्ति करनेवाले और विपपान करानेवाले लोग तथा गाँवों और काफिलोंको छटनेवाले राजा या राजसैनिक इस नरकमें गिरते और सात सौ बीस कुत्तोंकी वज्रकराल दाढ़ोंसे चवाये जाते हैं।
- (२०) अचीचिमान् जो साक्षी देनेमें झूठ वोलता है, क्रय-विक्रयमे कम तौलता है, दान देते मिथ्या बोलता है, उसे यमदूत सौ योजन ऊँचे पर्वतके शिखरसे नीचे सिर ऊपर पर कर निरालम्ब, अवीचिमान् नरकमें गिरा देते हैं। यहाँ स्थल भी पापाणपृष्ठस्थ तरंगशून्य जलके समान जान पड़ता है। नीचे गिरनेमे प्राणीका शरीर चूर्ण हो जाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते। इस तरह वार-वार वह वहाँसे उठाकर ऊपर लाया, जाता और फिर गिराया जाता है।
- (२१) अयःपान जो द्विज, द्विजपत्नी, व्रती जाने या अनजानेमें मधपान करते हैं, उन्हें मरनेपर यमद्त पटक देते हैं और छातीपर वलपूर्वक पैर देकर आगमें गला हुआ शीशा पिलाते हैं।
- (२२) क्षारकर्दम—खयं अधम होकर भी जो अपनेको वड़ा मानता और मारे घमण्डके अपनेसे जन्म, तप, विद्या, सटाचार, धर्ण और आश्रममे श्रेष्ठ पुरुपको आदर नहीं देता, उनका निरादर करता है, वह जीवन्मृत मनुष्य 'क्षारकर्दम' नरकमे गिरता है। वहाँ उसका सिर नीचे हो जाता है और वह अनेक यातनाएँ भोगना है।

- (२३) रक्षोगणभोजन—जो लोग अन्य पुरुपोंके प्राण लेकर भैरवादिकी विल देते हैं और जो खियाँ मनुष्यो और पशुओंका मांस खाती हैं, वे स्ती-पुरुप रक्षोगणभोजन नरकमें गिरकर उन्हीं मारे हुए, राक्षसरूपको प्राप्त पशुओं और पुरुपोंद्वारा खड्गसे काटे जाते हैं और उनके भोजन वनते हैं।
- (२४) शूलप्रोत—वन या ग्रामके पशु-पक्षी सभी जीना चाहते हैं, उन्हें जो अनेक उपायोंसे विश्वास दिलाकर शूल या सूत्रसे अङ्ग छेदकर उड़ाते या यन्त्रणा देते हैं, वे शूलप्रोत नरकमें गिरते हैं । उन्हें यमदूत शूलीपर चढ़ाते हैं और भूख तथा प्यासके मारे उन्हें तड़पना पड़ता है । कंक, वट आदि तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी उन्हें चोंच मार-मारकर जर्जर कर डालते हैं । तव वे अपने अनाचारोंका स्मरण कर पश्चात्ताप करते हैं ।
- (२५) दन्दशूक—जो मनुष्य उग्रखभाव वनकर प्राणियोंको भयभीत करता है वह मरनेपर दन्दशूक नरकमें गिरता है। वहाँ पञ्चमुख, सप्तमुख विपधर सर्प आकर उन्हें चूहोंकी तरह निगळ जाते हैं।
- (२६) अवटनिरोध—प्राणियोंको जो अन्धे गढ़े या अन्धे कुएँ या अँधेरी गुफाओंमें बंद कर देते हैं, वे अवटनिरोधन नरकके भागी होते हैं। वे वैसे ही बंद और अन्बस्थानोंमे केंद्र होते हैं और वहाँके विपमय धुएँसे उनका दम घुटा करता है।
- २७-पर्यावर्तन-अतिथि-अभ्यागतके आनेपर क्रोधसे ठाल-ठाल आँखें निकालकर जो मानो अंगारे वरसाता है, वह पर्यावर्तन नरकमें गिरता है। उसके नेत्र वज्रचञ्चु कंकादि पक्षियोंद्वारा निकाले जाते हैं।
- २८-स्चीमुख—धनके गर्वसे जो अपनेको श्रेष्ठ समझता है—दूसरोंको वक्र दृष्टिसे देखता है, गुरुजनोंसे अपने धनके विपयमे सशंक रहता है, धन-व्ययकी चिन्तासे सूखता रहता और यक्षकी तरह उसीकी रक्षामें दक्ष रहता है, उसका सहुपयोग या भोग नहीं करता,

वह मरनेपर सूचीमुख नरकमें गिरकर यमदूतोंद्वारा सुइयोंसे छेदा जाता और सिया जाता है।

ये अट्टाईस नरक मुख्य हैं । वैसे साधारण नरक तो सहस्रों है । जितने प्रकारके दुष्कर्म हो सकते हैं, उतने ही प्रकारके नरक है, ऐसा समझा जा सकता है । पर ये अट्टाईस नमूने इस वातका अनुसंधान करनेके लिये काफी हैं कि किसी प्रकारके दुष्कर्मका कैसा फल हो सकता है। कर्म और उसका फल किसी वृक्षके वीज और फलके समान ही हैं।

इनका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता । यातनादेहसे दुष्कमोंके फलमोगके पश्चात् नरक्तरे उद्धार होकर नया जन्म होता है और यह जन्म यदि मनुष्यजन्म है तो पूर्व कमोंके शेष फलको इस नवीन शरीरमे मोगते हुए भावी सुधारनेके साधनका अवसर मिलता है । इसलिये शास्त्रोंका सर्वत्र यही उपदेश है कि पूर्वजन्मार्जित कर्मफलको अपने ही कर्मका फल जानकर इस मनुष्यशरीरको स्थायी सुख देनेवाले सत्कमोंमे लगाना चाहिये।

शुभाशंसा

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तो वर्णाश्रमविभूपकः।
सत्याचारसमायुक्तः सतांचारः प्रसीदतु॥
यस्य संस्थापनार्थाय काले काले जगहुरः।
अजोऽपिसव्वव्ययात्मा चात्मानं स्जिति स्वयम्॥
रक्षार्थं यस्य धर्मस्य धर्म्याचारस्य सर्वथा।
धार्मिकाः संस्कृतिहास्त्र आर्याः प्राणांश्च तत्यजुः॥
सोऽयं पीडितो विष्णो! सदाचारपराङ्मस्तैः।
भ्रष्टाचारेण संतप्तो दुर्वलत्वं गतस्तथा॥
सदाचारप्रचारार्थं सर्वभूतिहताय च।
विश्वजन्यां मितं यच्छ उद्धर्पय मनांसि नः॥
'तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु।'

वेदो, धर्मशास्त्रों और पुराणोंमे प्रतिपादित चारों वणों और चारों आश्रमोंको सुशोभित करनेवाला, सच्चे व्यवहारसे युक्त सज्जनोंका आचरण— सदाचार विश्वमे फैले और फ्ले-फले।

जिस मर्यादारूप सदाचारके प्रतिष्ठापनके लिये समय-समयपर भगवान् अजन्मा और अनश्वर होते हुए भी खयं अपनेको प्रकट करते हैं, और जिस धर्म और धर्म्याचारकी सव प्रकारसे रक्षा करनेके लिये ही पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक (संस्कारी) आर्यलोगोने अपने प्राणोका भी त्याग (वलिदान) किया, हे विष्णो ! वह (धर्म्य सदाचार) आज सदाचारसे पराब्नुख हुए लोगों-(और व्यवहारों-) हारा पीड़ित और श्रष्टाचारसे संतप्त है । अतः सव प्राणियोंकी भलाईके लिये उस सदाचारके प्रचारार्थ हमें विश्व-कल्याण-कारिणी मित दीजिये और जूदर्थ हमारे मनको ऊपर उठाइये। 'वह हमारा मन मङ्गलमय संकल्पवाला हो—'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।'"

## क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन

कलिका प्रभाव तीव्रतासे वढ़ रहा है । जन-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे अरीति, अनीति, अनाचार, अत्याचार, दुराचार एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हो चला है। चारो ओर अनर्थ, अपराव, द्वेप, दुर्भावके काले घने मेघ अन्धकार फैलाते वढते चले जा रहे हैं। सद्व्यवहार, सदाचार और शिष्टता-शालीनताका प्रकाश धुँधला पड़ता जा रहा है । आज विश्व विविध ताप-संतापों और दु:ख-द्दन्दोसे संतप्त है। मानवता दिक्भ्रमित है। विश्वकी कल्याणकारिणी विगड़ती जा रही है। व्यवस्था देशकी साधारण जनता, धार्मिकजन, संत-महात्मा, आचार्यगण और मान्य मनीपी इस स्थितिको अवाञ्छनीय एवं चिन्त्य अनुभूत कर रहे है । उनका अनुभव-निर्देश है कि संसारमे जवतक सदाचारकी पुन:स्थापना नही हो जाती तन्रतक निश्नमे सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । सदाचारकी उपयोगिता और उपादेयता निर्विवाद है। अपने देश और संस्कृतिके लिये तो वह एकमात्र प्राण-तत्त्व है।

सदाचारके महत्त्वप्रतिपादन, उसकी समसामयिक एवं शाश्वत उपादेयना एवं उपयोगिताको सर्वोपिर स्वीकार करते हुए प्रभुकी कृपा-प्रेरणासे 'कल्याण'ने अपने ५२वें वर्षके विशेपाङ्कके रूपमें 'सदाचार-अद्भ' प्रकाशित करनेका छघु प्रयास किया है। यह जैसा भी वन पड़ा है, कल्याणके प्रेमी पाठकोकी सेवामें प्रस्तुत है। इस अद्भमें जो कुछ भी उपयोगी और अच्छी—सदाचार प्रेरक सामप्रियाँ एकत्र हो सकी हैं, उनका सारा श्रेय हमारे उन पूज्यपाद आचार्यों, संत-महात्माओं और श्रवेय मनीपियोको ही है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर लोकहितकी द्रियों ऐसी मामप्रियाँ भेजकर हमें सहयोग देनेकी कृपा की है, हम अन्यन्त इतके-हम्मे क्रिसमी ऑदेरणीय विद्वान लिखके

महानुभावोंका आभार मानते हैं। उनके सद्भावपूर्ण विचारोंसे 'कल्याण'के लाखों पाठक लाभ उठायेंगे और इससे उन सभी लेखक महानुभावोंको प्रसन्तता भी होगी —ऐसा हमारा विश्वास है। उनकी कृतियोंसे लोगोंको अधिकाधिक प्रेरणा मिले और सदाचारका जन-जनमे प्रचार हो—यही हमारी प्रभुसे मङ्गल-प्रार्थना है।

जिन लेखकोंके लेख हम स्थानाभाव या विलम्बसे आनेके कारण विवशतया विशेषाङ्कमें या यथास्थान प्रकाशित नहीं कर पाये हैं, उन सबसे हम विनीत क्षमाप्रार्थी हैं। हमारी अल्पज्ञताके कारण सामग्रीके चयन, संयोजन, अनुवाद आदि सम्पादन-कार्योमें अनेक त्रृटियाँ रह सकती है, इसी प्रकार मुद्रणमें भी (अक्षर-संयोजन-प्रूफ्) आदि देखनेमें) असावधानीसे जो भी भूलें रह गयी है, उन सबके लिये भी हम सम्मान्य लेखक महानुभावो और पाठक-पाठिकाओसे क्षमायाचना करते है।

इस अङ्कि प्रकाशनसे सदाचारकी हमारी सुप्त, भव्य भावनाएँ कुछ भी जग सकीं, हम असदाचारकी दिशा बदलकर किंचित भी सदाचारकी ओर प्रवृत्त हो सके तो यह भगवान्की मङ्गलमयी कृपाका ग्रुभ परिणाम होगा। वस्तुतः इसमें जो कुछ ग्रुभ तथा सत् है—सब भगवान् एवं संतोंका है, जो असत् और प्रमाद है, वह हमारी अल्पज्ञताका है। पूज्यचरण संत-महात्मा, आचार्य, विद्वान् सभी हैं. नुभाव हमे ऐसा ग्रुभाशीर्वाद दें, जिससे हम सब और हमारा देश-राष्ट्र अपनी संस्कृति और सदाचारका जीवन व्यतीत करते हुए भगवान्के मङ्गलमय खरूपको सदा स्मरण रखे। उनकी आज्ञा 'मामनुस्मर युध्य च' के अनुसार खकर्तव्योंके यथावत् पालनमें कभी शिथिल न वनें, सर्वदा तत्पर रहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

विनीत-प्रार्थी—मोतीलाल जालान